

# नुगलुक कालीन भारत

भाग २

सैयिद अतहर अन्वास रिज़वी



# तुग़लुक़ कालीन भारत भाग २

सुल्तान फ़ोरोज तथा उसके उत्तराधिकारी ( १३४१—१३६८ ई० )

( HISTORY OF THE TUGHLUQS, PART II )

# समकालोन तथा निकट समकालोन इतिहासकारों द्वारा

[ जियाउद्दोन बरनी, शम्स सिराज श्रक्रीक़, ग्रहया, मुहम्मद विहामद खानी, शरफुद्दीन ग्रली यजदी, मुल्तान फ्रीरोज शाह, निजामुद्दीन श्रहमद, मीर मुहम्मद नेासूम, हमीद क़लन्दर, ऐनुलमुल्क तथा मुतहर कड़ा ]

> श्रनुवादक सैंपिद श्रसहर श्रद्धास रिखवी एम० ए०, गी-एच० डी० यू० पी० एष्ट्रकेशनल सर्विस



प्रकाशक

हिस्ट्रो डिपार्टमेंट, जलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी प्रलीगढ़ १६५७

#### Source Book of Medieval Indian History in Hinds Vol V

History of the Tughluqs, Part 11 (1351-1398) by Saiyid Athar Abbas Rizvi, M. A. Ph. D.

٤

All rights reserved in favour of the Publishers
FIRST EDITION
1957

# डाक्टर ज़ाकिर हुसेन ख़ां राज्यान विहार

चरगों में सादर समर्पित



# भृमिका

मनुवाद वरते समय कारमी से म्रेयेजी मनुवाद वे सभी प्रवस्तित नियमो को, जिनका पानत इतिहानवाद करते रहे हैं, प्यान में रुगा याया है। माहाय ने साथ साथ राव्या की विधेष महत्व दिया गया है। पारमी भाषा ग हिंग्यी आपा में वास्तवित्व धनुवाद देने दे प्रयान के कारण नहीं कही पर सब्बी की पुताबृत्ति धनुतेश्वीय वन गई है क्यांकि इन राब्यों में से विश्ते एक को भी छोड़ देने से मूल जैमा बातावरण न रह पाता। जिन प्रत्यों के सक्षित्व मनुवाद विश्वे पर सुवेश पर स्वावित्व साथ में से विश्वे साथ की प्रत्यों के साथ मनुवाद विश्वे गये हैं उनमें मध्य-मालीन भारतीय मह्मूर्ति एव सामन प्रवच्ये से सम्बन्धित सावस्यक उद्धरणी का विशेष छा।

प्रेयेडी प्रनुवाद के प्रत्यों में पारिभाषिक बाट्यों के घोंग्रेडी प्रनुवारों में बीप रह गये हैं। इन कारण मध्यदालीन भारतीय इतिहास में पानक प्रमुख्य स्टियों को धायय मिल गया है। इन प्रवार की दुटियों से बनन ने उद्देश से पारिमाषिक घीर मध्यकातीन बाता- बरण के परिचायन धादा को मूल रण में ही पहुल विचाय या है। ऐसे घारी की व्याख्या पार-टिप्पणियों में मर दी गई है। मिध्या प्रवारों का विवेचन भी, ममकानीन तथा उत्तर- वर्ती इतिहासों के धायार पर पान-टिप्पणिया न ही विचा गया है। नगरों के नाम प्राय मध्यकातीन कारणे क्या है है। मिध्या प्रवारों का ही किया गया है। नगरों के नाम प्राय मध्यकातीन कारणे क्या है है, दिशे गये हैं। मुक्त वेद है वि मुख्य प्रवार प्रस्था के कि मिसने के वारण क्यों करणे क्याव्याद्याद्वें इस पुस्तक में प्रवृत्त को जाकी। यहिं समब हुगा दो बाद के सत्तरण में इस न्यूनना को दूर करने वा प्रयत्न निया पायेगा। इसने प्रतिरक्त भीरते पीरोउद्याही तथा हाजी बद्धार हमीद मुहिर की सत्तुत्व प्रवार प्रवार प्रवृत्त किया प्रवित्त के प्रवार के प्रवार प्रवृत्त न विचे या साम के वा स्वार के वारण इन प्रवर्ध के प्रवृत्त के प्रवार वा साम के वारण इस प्रवर्ध के प्रवृत्त के प्रवार के वा स्वयस करवार प्रस्तुत न विचे या सो भी भी भीरोउद्याही तथा इस्ति प्रतिक्त के ब्रावाद वा साम के प्रवर्श करवार प्रस्तुत न विचे या सो । भी ने भीरोउद्याही की इस्तिनियत प्रति केवल ब्रावाद्य साम के प्रवर्ण करवार प्रस्तुत

में सुल्तान के राज्य ने छ वर्षों ना हाल तथा उसके कारनामे जो मैंने स्वयं देखे ११ प्रध्याय में लिखे है। यदि ईश्वर ने चाहा और मैं जीवित रहा और मेरी मृत्यु न हो गई तो मैं इसके गांगे भी सुल्नान फीरोज बाह के इतिहास तथा वारनायों से सम्बन्धित प्रध्याय, जो मेरे निरीक्षण पर यवलिम्बत होंगे, लिखगा ग्रीर उन्हें मुस्तान फीरोज बाह के काल के इतिहास से जोड दुगा। यदि मेरी मृत्यु हो गई तो भी ससार ने स्वामी ने नारनामे, पुरा तथा इतिहास इम प्रकार वे हैं कि वे लिखे गये बिना नहीं रह सकते । मैंने इम इतिहास की रचना में बडा परिश्रम निया है। मुक्ते ईस्वर से बाधा है वि मेरी बाँखों ने जो वष्ट उठाया है उसे बह व्यर्थ नप्ट नहीं होने देगा।" श्रासम्भ में भी उसने सुल्तान फीरोज शाह के राज्यकाल के इतिहास का परिचय इस प्रकार दिया है "इस तारीखे भीरोबशाही के सकलनकर्ता ने युग तथा ममय के मुल्तान पीरीज बाह (बल्नाह उसके राज्य तथा शासन को सर्वेदा वर्तमान रक्ते ) के सिंद्रासनारोहण से लेकर छ वर्ष तक के राज्य का हाल तथा इतिहास. उसके द्यासन प्रबन्ध एव बिजय, उसने उत्कृष्ट गुण एव सच्वित्त्रता तथा जो कूद भी देखा है उसका हात, ११ प्रघ्याय में लिखा है। यदि मैं भविष्य में जीवित रहा तो मैं इन गुरुयायों के म्रतिरित्त अपने निरीक्षरण ने माधार पर ६० अन्य ग्रव्याय लिखूना, जिससे इस इतिहास में मस्तान फीरोज शाह का इतिहास एवं जनके ग्रा का उल्लेख १०१ अध्यायों में हो जाय ! यदि यह सभव न हमा तो ईश्वर जिसे भी इस वार्य वी शक्ति प्रदान करे वही सुल्तान कीरोज बाह का इतिहास. उनने शासन प्रबन्ध तथा एएं। का हाल. एवं उसके श्रत्यधिक दान पण्य की चर्चा लिपिवड करे।"<sup>2</sup>

जियाजद्दीन बरनी ने इतिहास या महत्व तथा उससे लाम, इतिहास की विदायता तथा इतिहासकार के कर्तव्य अगर इतिहास की रचना की शर्तों का उल्तेख तारीखे कीरोडसाही की भूमिका में किया है। वह लिखता है "इतिहास की रचना करते समय सबसे बडी शर्त, जोकि इतिहासकार के लिए उसकी धर्मनिष्ठता को देखते हुए प्रावश्यक है, यह है कि बादशाही की प्रतिष्ठा, गुणी, उत्तम वालो, न्याय और नैवियो का उल्लेख करे। उसे यह भी चाहिये कि उसकी यरी बातों श्रीर शनाचार को न छिपाय, इतिहास खिखते समय पक्षपात न करे। यदि उधित देखे तो सप्ट बन्यया सकेत या इद्यारे से वृद्धिमानी और ज्ञान-सम्पन्न व्यक्तियो को मनेत कर दे। यदि भग भगवा टर के वारसा अपन समकालीन यादशाह के विरुद्ध कुछ लियाना सम्भव न हो तो इसके लिए वह अपने ग्राप को विवस समम्स सकता है, विन्तु पिछले लोगों के विषय में उसे सच-सच लिखना चाहिये। यदि किसी इतिहासकार को विसी बादजाह या मनी प्रथवा किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा कोई कट्ट या द ख पहेंचा हो तो उसे उस पर व्यान न देना चाहिये तथा वह किसी की अच्छाई या बुराई सत्य के विरुद्ध न निसे और न ऐसी घटनामी का उल्लेख करे जो कभी न घटी हो"।" उसने ययासम्भव तारीखे फीरोजशाही में इस नियम के पालन करने का प्रयत्न किया है। उसने युद्ध तथा विजयों की चर्चा की श्रुपेशा बादशाही तथा श्रमीरो ने पूर्ण व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने का प्रयत्न विया है किन्तु लोगों के गुएगों की प्रशासा एवं दोपों का उल्लेख करते समय वह इतना उत्साहित हो जाता है वि वह ग्रपने ही निर्धारित किये हुए नियमों की उपेक्षा करने लगता है।

१ बरनी, तारीको फ्रीरीजशाही, १० ६०२ तुबलुक शतीन भारत साग र, १० ४६ १

२ वरनी, तारी वे फ्रोरोबशाबी, पृ० ४४६६०, त्यातुक कालीन मारत माग २ ए० ४।

इ बरनी पू॰ १३, मादि तुर्क वालीन मारत पृष्ठ १३१-३२।

४ दरनी पूर्व १५-१६, म्रादि तुर्व कालीन मार्न पृष्ठ १३४-१६।

४ ५रजी पू॰ १५-१६, शादि तुर्क कातीन सारत पु॰ १३४।

# अनृदित ग्रन्थों की समीचा

# जियाउद्दीन बरनी

# तारीखें फ़ीरोजशाही

मुल्तान कोरोड साह के प्रयम ६ वर्षों का इतिहास उसके समगालीन वसीवृद्ध इतिहासवार क्रियाउट्टीन वरती के विस्तार में निष्धा हैं। वह लिखता है कि, "मैं तारीखे पीरोजसाही का लेखक, जिया बरती, बस्लामी क्ताकाओं की विकास तथा सफलता का इतिहास इस सीमा तक पहुँचा मका हूँ। मैंने अपनी जानदारी तथा योग्यता के अनुसार युग तथा काल

र उसके विषय में विस्तार से 'मादि प्रमें कालीन मारत' में लिखा या खुका है (मादि प्रमें कालीन आरत, अलीगर १६४६ देव यूव १०र-१२१)। सालची कालीन मारत में खलती पैंग से सम्मन्त्रित उसके दिखान पर समीचा वी गर्द है। (सलजी कालीन मारत मान क्योगर १६४६ १० एव मा) । प्रमुख्य आपीन मारत माना र में पया हरीन पुराष्ट्रक तथा मुहम्मद विन प्रमुख के दिनहास से सम्मन्त्रित बर्गी के दिवस की समीचा की गर्द है। (तुषह्रक कालीन मारत माना र, मलीगर १६४६ १० एव कन्य)। इन पूर्वों में ग्रुटनाम मोरीज साह क्षम्म ६ वर्गी के दिवस की समीचा की समीचा की सरी साह क्षम्म ६ वर्गी के दिवस की समीचा की समीचा की सरी साह क्षम्म ६ वर्गी के दिवस की समीचा की समीचा की सरी साह क्षम्म ६ वर्गी के स्वास्त्र की समीचा

सरनी का कम्य प्रलान बरान के राज्यकाल में १०४ हि॰ (१०२५-०६ है॰) में हुला। उसने तारिक्षे आरिक्शारी की रन्ता ध्रम हि॰ (१४९ ई॰) में १०४ व की अवस्था में सताह की इस दिवस में उसने १०३ व के १०३ के १०४ के १

में है बीर दस्तूरल शतवाब को प्रति रजा लाइबेरी रामपुर में है। दूगरे सस्करण के समय ममवत. इन दोनो ग्रन्थों की कुछ ब्यवस्था हो जायेगी बौर उनके ब्रनुवाद भी प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

"सत्तजी कालीन यारत', 'शादि तुर्कं कालीन भारत' तथा 'तुगलुक कालीन भारत भाग रे' के परचाद मध्यवालीन भारतीय इतिहाम के याधारमूत, पारणी तथा अरवी के इतिहामों के हिन्दी यमुवाद की मन्यमाला की यह चीत्री भुततक प्रवाणित ही हैं। 'तुगलुक कालीन भारत, आग र तथा आग र' के प्रकाशन के विषय में निर्णय महें १९ ६ में इतिहास दिभाग श्राणेशक विकालीवालाय ने, जानटर जाकिर हुतेन, भूतपूर्व उपनुत्यांत, प्रतीणक मुस्तिक तथा। पिछनी दो पुस्तकों ('खालजी कालीन भारत' तथा 'यादि सुर्क कालीन भारत') का प्रकाशन भी जानटर साहब ही भी महती हुता से सम्भव हुआ। उनकी इस सुलम हुआ के लिए मैं जितनी हुताता प्रवट करू थोटी ही है। जानटर साहब को एक या राष्ट्र आपा से विशेष प्रभा है। उनकी यह हार्दिक रूखा रही है । जानट साहब को यह साहब हो एक से सिर्म है। उनकी यह हार्दिक रूखा रही है । इत्य प्रयमाला वो समस्त पुस्तक खलीन विशेष प्रभा है। उनकी यह हार्दिक रूखा रही है कि इस प्रयमाला वो समस्त पुस्तक खलीन विशेष प्रभाव के इतिहास विमाग बारा ही प्रताशित हो और वे इत्तक लिए वंगवह प्रयन्तित रहें।

हम प्रत्यमाना नी सैवारी में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के हतिहास विभाग के प्रोफेतर काठ हरल हमन, एम० ए०, डी० फिल० (प्राक्षत) हारा मुफे विश्वय प्रराण तथा सहायदा मिसी है। उन्होंने मेरी कठिनाह्यों को दूर किया चौर प्रपने मन्यरामग्रं एव ध्यमी रुद्ध भार्तिकारों हो। उन्होंने मेरी कठिनाह्यों को दूर किया चौर प्रपने मन्यरामग्रं एव ध्यमी रुद्ध भार्तिकारों हारा मेरे कार्य नो मुनाह बनाने को इना की। यहुन्नूत्व मुभावी प्रमा सामित्र प्रोस्ताहन के सिए में उनका विशेष धाभारी हूं। पुस्तकों के मिसने नी ममस्त कठिनाह्यों विश्वविद्यालय के पुस्तकावचाय्या भी सीयद बशीबहीन नी उदार हमा से दूर होती रुद्धे, या यह कहिते कि उनकी इना से प्रमुख हुमा । उनकी प्रमायद देने मेरि प्रमुख हुमा । उनकी प्रमायद देने मेरि प्रस्त कर्माच्य है। राजनीति विभाग के प्रप्यक्ष प्रोक्तिय पुस्त हुमा हिमा में स्वयाद प्रोप्ताहन सिलता नहा है। इनके लिए में उनका प्रामारी हैं। विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रयाद प्रोक्तिय तेल अब्दुर्श्वाद नी मेरे जमर स्था ही इना सामारी हैं। मैं उनके प्रामारी मेरि कर सामी थी बहीप्रसाद सामी ने अपने प्रेस वर्मकारियों के सहयोग से इस पुस्तक की छात है जिल परिश्रम और अस्ताह की प्रविद्यात किया है उनके लिए मैं उनक प्रामारी हैं। मुक्त प्रीक्षित वा कार्य श्री ध्यवणुकुमार श्रीवास्त्व द्वारा बाश मसनमा से होता रहा। इनके सिप में उनके प्रमारी हैं विश्वेष व्यववाद देता हैं। हैं। स्वर्क सिप मैं उनके सिप में सिप में उनके सिप में सिप में उनके सिप मे

प्रपने इस कार्य में मुक्ते अपने मशी मित्रों से हर प्रकार की महायता मिलती रही है। स्थानाभाव के दारण में उनके साथ मही जिल्ला मदा है, किन्तु मुक्ते विज्वाग है कि वे घपने प्रति मेरे भावों से परिचित हैं।

श्चनुमिषय शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लखनळ । सवस्वर १६५७ ई०

सैयिद अतहर श्रट्यास रिजवी, एम० ए०, पी-एच० डी० यू० पी० एजुकेशनल सर्विष ।

जियाजहीन बरनी मुल्तान मुहम्मद बिन गुगलुक का बहुत बढा विश्वासपात्र या। कारण सुल्तान फीरोज शाह से भी उनके अच्छे सम्बन्ध रहे होगे और उसे सुल्तान 'ज शाह के राज्यकाल में बड़ी ग्राक्षायें भी रही होगी, किन्तु उसके बाबुम्रो तथा दरवार ाजनीति ने उसकी समस्त प्राक्षाओं का खण्डन कर दिया और यह सुल्तान भीरोज शाह ज्यकाल मे बड़ी द्योचनीय दशा को प्राप्त हो गया था। उसे कुछ समय तर बन्दीगृह कष्ट भोगने पढे। उसने अपनी समस्त रचनायें भीरोज चाह ने राज्यकाल मे ही ा की किन्तु तारीखे फीरोजबाही, जिसकी रचना में उसने इतना परिश्रम किया, उसके नीन धमीरो के पद्यन्त्र के कारण फीरोज के दरवार मे प्रस्तुत भी न हो सकी थी। नेरोज बाह की प्रशंसा ने अपनी लेखनी की सम्पूर्ण शक्ति समाप्त कर दी किन्तु फिर न हो सका, यहाँ तक कि उसकी कठिनाइयाँ अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई। बौलिया के लेखक अभीर खुद ने, जो जिया बरनी को भलीभाँति जानता था, कि "जब बरनी की अवस्या सत्तर वर्ष से अधिक हो गई तो फीरोज बाह के ा में उसन प्रपनी दिख्ला के कारण एकान्तवाम ग्रहण कर लिया। ग्रन्त में कुछ रह कर ईश्वर के अन्य अन्तों के समान इस लोक से परलीय की सिधार गया। गमय उसके पास पैसा कीडी कुछ न था। पहनने के वस्त्र भी उसके पास न रह उसके जनाजी में नीचे एक बोरिया और ऊपर एक चहर के गतिरिक्त कुछ न रह मुस्तामूल मशायख शेख निजामुद्दीन श्रीलिया के कब्रिस्तान में अपने पिता की क्र 'फन हमा।''<sup>9</sup>

ों कठिनाइयों के बावजूद उसने सुल्तान भीरोज शाह की भूरि-भूरि प्रशसा की मुल्तान मुइञ्जुहीन मुहम्मद विन साम के श्रतिरिक्त देहली के सुल्तानों में सबसे नाह बताया है। उसने देहली ने समस्त मुख्ताना की मुख्तान फीरोज बाह से अपने कथन की पूष्टि की है। वह लिखता है कि 'जिन लोगो को प्राचीन उतिहास तथा विगत प्रसिद्ध घटनाश्री का ज्ञान है, उनसे इस वारीखे फीरोजशाही ता न्याय के घनुसार निवेदन करता है शीर इसमें लेशमात्र भी श्रतिशयोक्ति ें से देहनी पर विजय प्राप्त हुई है और हिन्दुस्तान में इस्लाम का प्रचार हुया है, लेकर अब तक सुल्तान मुद्दरबुद्दीन मुहम्मद बिन साम के उपरान्त समय तथा यग ुरतान फीरोज बाह के समान कोई भी शिष्ट, सञ्जन, हपालु, दयालु, दूमरी के गानने बाला तथा व तंव्य-निष्ठ, इस्लाम के नियमों में इड तथा पवित्र विश्वास ादशाह देहली के राजसिंहासन पर द्वाल्ड नहीं हुया । मैन यह बात सतिश्योक्ति, विश्वन प्रशासा करत हुए न<sup>की 6 की</sup> है और न ये बादें सासारिक लोग के कारण मैंन इस पुस्तक की ृ इतिहास लिखन का परमावस्यक ग्रेश सत्यता भिके पीरोज तकात में बोई प्रकृत्लता, समृद्धि, सम्पन्नता, ्राज्य वे सभी ओगों से पृषक् तथा मिन्न ≀ है घौर ६ विषय में मैं की यह पत्रिन सत्य समभी जा सक्ती है ਰਚਿਤ

न मुस्तान ने राज्य ने छ वर्षों ना हाल तथा उसने वारागों या मैंते स्वय देते ११ धप्पाय में तिल है। यदि ईसार न चाहा और में जीवित पहा और नेरी मृत्युन हो गई तो मैं इसने धामें में मुल्तान पीरोज धाह के इित्तुस्त तथा वारतामों से सास्त्रीव्य प्रध्याय में मेरे कि मृत्युन पीरोज धाह के इित्तुस के वा वारतामों से सास्त्रीव्य प्रध्याय में मेरे विरोक्षण पर स्वतिक्षित हिंगे, लिलूमा और उन्हें मुत्यान पेरोज धाह ने जान ने इतिहास की लेलूमा और उन्हें मुत्यान पेरोज धाह ने जान ने इतिहास की लेलूमा और उन्हें में स्वामी ने नारामों, पुण तथा इतिहास इतारत ने हैं कि सी सी मारे के साम मेरे हिंगे हुता में प्रकार में वा वा प्रष्ट उठाया है उसे बहु व्यवं नष्ट नहीं होने दया ।"" धारफ में भी उन्हों मुत्यान फीरोज धाह ने राज्यना ने इतिहास ने राज्यना ने इतिहास ने परिचय इन प्रधार दिया है 'इन तारीखें पीरोजधाई ने सन्वत्वस्त्री में मुत्री साम परिचय इन प्रधार दिया है 'इन तारीखें पीरोजधाई ने सन्वत्वस्त्री में मुत्री साम परिचय इन प्रधार विद्या है 'इन तारीखें पीरोजधाई ने सन्वत्वस्त्री में मुत्री साम परिचय इन प्रधार विद्या है पत्रिया साम के मिल्ता परिचय इन प्रधार कि साम परिचय के कि हित्त है । यदि में सिच्य में कारित त्या जो कुछ भी देता है उपाया हाल ११ प्रधास में विचय है । यदि में सिच्य में मारीखें रहन जो में इन प्रध्याय में स्वितिक प्रधने निरोक्षण ने मारीस पर ८० धन्य घट्याय नित्तुमा, जिससे इन हित्तान में सिचय है साम परिचय में मिल्ता है। जाय । यदि में सिचय में मारीस पर २० धन्य घट्याय नित्तुमा, जिससे इन हित्तान में होतान है। यदि समन परिचय साम मारीसिय परान वर नहीं मुत्तान भीरोज साह का इतिहाल एवं साधार पर उनने ग्रुणा ना उन्हों पर उसने महामा में हो जाय । यदि यह समन ने हुणा जो ईक्त प्रधान प्रवान वर नहीं मुत्यान भीरोज साह विद्वान परान वर नहीं मुत्रीन परान वर नहीं मुत्यान भीरोज साह का विद्वाल से मारीबव होता स्वी विद्याल से ने वित्री स्वी में में वित्री से में में वित्री से मेरी वर्ती निपियद करे। 'इ

िषाज्दीन बरनी न इतिहास मा महत्व तथा जसस लाभ, इतिहास मी विद्यपता तथा इतिहास कार भी न हांचा में प्रश्न हितहास मो स्वना की क्यों मा उल्लेख सारी जे भीरोज्याही की भूमिमा मे विद्या है। यह लिखता है 'इतिहास को एचना करते समय सबसे बडी धते, जीकि इतिहासका के लिए उसने धर्मिट्टा ने देखते हुए प्रावश्यक है, यह है कि बादवाही की भ्रतिच्या, पुणी, उत्तम लाया, न्याय और नेपिना ना उल्लेख करे। उसे यह भी चाहियें कि उसकी पुरी बाता और घनाचार मो न दिएगा इतिहास की स्वते समय प्रशासत न करे। यदि प्रणित इसे तो स्थप्ट कर्याया सकेन या इशारे स प्रविधाना और जान-मान और में में वित्त कर या यदि अप घनवा इर ने नारण धरन समकातीन बाशाह ने निवद हुखे की मंत्रिक कर ये । वहीं प्रवृक्त के निवद हुखे कि तताना सम्भव में ही तो इसे प्रवृक्त कर या वहीं प्रभा प्रवृक्त मानकातीन बाशाह ने निवद हुखे कि तताना सम्भव में ही तो इसे प्रवृक्त कर वा चहा कि प्रवृक्त कर वा चहा कि स्वता कार्यक वित्त सम्भव में विद्या प्रवृक्त के कि स्वता कार्यक वित्त सम्भव स्वता कार्यक वित्र कर या प्रवृक्त कर वा वह किसी की धरुदाई या प्रवृक्त कर विषद कर पर स्वान म दाना चाहिय तवा वह किसी की धरुदाई या प्रवृक्त कर ले विषद कर ता विश्व भीर में ऐसी स्वाही में इस निवम के पालन परन का प्रयत्न वित्र है। उतने युद्ध तथा विजयों की पर्वा की भीरा में पुणी की प्रवास तथा प्रमीरों में पूर्ण व्यतित्व करते समय बहु इतना उत्साहित हो जाता है जि वह पत्रने ही निवारित निये हुए निवसों की उचेता करते समय बहु इतना उत्साहित हो जाता है जि वह पत्रने ही निवारित निये हुए निवसों की उचेता करते तथा वरन तहीं है।

बरनी, तारीको पीरोजशाही, पृ० ६०२ तुगलुक मालीन मारत गांग २, पृ० ४६ ।

२ बरनी, तारी वे फीरोजगडी, प्र० ४५६ ६०, तसलुक वाली । भारत भाग २ प्र० ४ ।

३ बरनी पृष् १३, कादि तुर्के वालीन मारत पृष्ठ १३१-३२।

<sup>×</sup> बरती पुरु १५ १६. ब्यादि तुर् कालीन भारत पुरु १३४-३५ ।

४ ५रनी पु॰ २५-२६, बादि तुर<sup>े</sup> नालीन मारत पु० १३४।

जियाउद्दीन बरनी सुल्तान मुद्रम्मद बिन तुग्रसुक का बहुत बडा विश्वासपात्र था। इस कारण सुल्तान फीरोज बाह से भी उसके प्रच्ले सम्बन्ध रहे होंगे और उसे सुल्तान फीरोज बाह से भी उसके प्रच्ले सम्बन्ध रहे होंगे और उसे सुल्तान फीरोज बाह से राज्यकाल में बडी धावायों भी रही होगी, किन्तु उसके श्रष्टकों तथा दरवार को राज्यकाल में बडी धावायों यह लाक कर दिया घोर यह सुल्तान पोरोज बाह के राज्यकाल में ही राज्यकाल में बडी सोचनीय दसा को प्राप्त हो गया था। उसे कुछ समम तक बन्दीयह से भी करट भीगने पड़े। उसने वपनी नमस्त रचनामें फीरोज बाह के राज्यकाल में ही समापत की किन्तु तारीज फीरोजबाही, जिनकी रचनामें उसन इतना परिश्रम किया, उनके समक्तानीन प्रमीरो से यह वपने के कारण फीरोज ने दरवार में प्रस्तुत भी न हो सभी मी। उसने फीरोज प्राप्त के प्रमुख की समक्तानीन प्रमीरो से यह वपने के कारण फीरोज ने दरवार में प्रस्तुत भी न हो सभी मी। इस की फीरा हा है प्रस्तुत की किन्तु किर भी कहा के प्रस्तुत भी किन्तु किर भी कुछ म हो बक्ता, यहाँ तक कि उसकी कि किनाइयाँ प्रपनी चरम सीमा पर पहुँच गई। वियक्त घोषिया के लेकक प्रमीर खुदें ने, जो जिया वरनी को मशीमीति जानता था, विद्या है, कि ''जब वरनी की घरवाया चरते के अपने प्रपत्त के साम प्रदूश कर लिया। मन्ते में कुछ राज्य प्रमुख से उसके प्रपत्त के साम प्रसुख कर तिया। मन्ते में कुछ कि समय उसके पात प्रसा के कुछ न या। वहनने के बरक भी उसके पान र रह गये थे। उसके जानते में मीने एक बोरिजा मेर र वहने के सहस भी उसके पान र रह गये थे। उसके जानते में मीने एक बोरिजा मीन र किलतान में बारण प्रपत्त हों माने कि स्वन्ध हों न किलतान में अपने पिता की का स्वाप्त में स्वाप्त स्वाप्त हों में से प्रपत्त विश्वन हों में कि स्वाप्त विश्वन हों में कि स्वाप्त स्वापन हों। ''

प्रथम किताइयों ने बाबबूद उसने मुस्तान कीरोब धाह की भूरि-भूरि प्रशसा की है भीर उसे मुस्तान मुहज्बूहीन मुहम्मद बिन साम के धितिरक्ष देहली के मुस्तान की रि सबसे उस्कार है। उसने देहती ने समस्त मुस्तान की सुस्तान कीरोब धाह से मुस्तान की प्रदेश का स्व में प्रश्निक मार्चे में समस्त मुस्तान की सुस्तान कीरोब धाह से मुस्तान रेक अपने कवन नी मुस्ति की है। वह सिखता है कि 'जिन लोगों को प्राचीन मुस्तानों के हितिहास तथा विगत प्रसिद्ध घटनाओं का बात है, उनसे इस तारीखे फीरोडवाही का सक्तानक की स्थाप के सनुसार निवंदन करता है और इसमें क्षमान भी भित्ययोक्ति नहीं कि जब से देहली पर जिनम प्राच हुई है और हिन्दुस्तान में इस्तान का प्रचार हुमा है. उस समय से केकर धन तब मुस्तान मुहस्त्रूहीन मुहस्त्रव विन साम के प्रयान तम्मर स्था मुम के बादबाह मुस्तान फीरोड वाह है समान नोई भी धियट, सक्तान, कुराबु, स्पान हो स्थाप के सामकार प्रमुचन कीरोड वाह है समान नोई भी धियट, सक्तान, कुराबु, स्पानु, इसरो के भिष्मा पर वहान कीरोड वाह है समान नोई भी धियट, सक्तान, कुराबु, स्पान सिदायोक्ति, अपित प्रमान काला वादधाह देहली के राजविद्यानन पर बालक नहीं हुमा। भैंत यह बात मितदायोक्ति, कींग प्रथम प्रतावयन प्रथम कुरता की राजविद्यान कीरोड साम कीरोड सा

'पक्षी तया मछनी भी ग्रपन देश में मेरे ग्रतिरिक्त गुली है।'

मिमिस्तुर्द, निवहन भी लया (ददनो १००८ १०) पुरु २१३, रोख अन्दुल इक मुर्दाहम देहलदी, भस्वाहल प्रक्रियार (ददलो १९१३ १४ ६०) पुरु १०३।

रे दरनी पूर्व १४८ ४६३ तुरालु र वालीन मारत मान २, पूर्व १६।

उसने मुस्तान कीरोज बाह के राज्यकाल ना विवरण ११ मध्यामों में दिया है। उसने मुस्तान कीरोज बाह का इतिहाल १०१ मध्याम में लिवने ना निश्चम किया किया किया वह समस्ता मा कि मुद्रावस्था ने कारण वह दय कार्म नो मम्मम त वर सकेगा। पिर भी उसे मारात थी कि मीद वह जीविज रहा तो वाली मनोनामना तिछ कर तेगा। इत ११ मध्यामों में उसने मुस्तान कीरोज बाह ने राज्यवाल से सम्बन्धित समस्त धावस्थक वातों का विवरण दिया है। मुस्तान के सार्वजनिक निर्माण कार्मों की भी वह मुस्ति-पूरि प्रशास वरता है। उसने मुस्तान हाग नहरों ने गुड़वाने तथा हुण की उपाति के विषय में बड़े उसताह से विवरण दिया है। यह लियता है कि 'ईश्वम हो जानजा है कि पूछ समस्त में उन नहरों के कितारे विवने हवार माम बस जायंगे। प्रचान के कृषि वरन तथा जीवने योते ने नारण उन मार्मों में कार्मों कितने प्रकार ने उत्तम धनाज वचा उत्तम बस्त्रुच उत्तम होने एगेंगी। उन स्थानों पर साना का मार्मे विजान सरवा हो जायेगा। इस समय पो कृषि वहाँ होती है तथा जो उद्यान वहाँ समाय पो कृषि वहाँ होती है तथा जो उद्यान वहाँ समाय पो कृषि वहाँ होती है तथा जो उद्यान वहाँ समाय पो कृषि वहाँ होती है तथा जो उद्यान वहाँ समाय पो कृषि वहाँ होती है तथा जो उद्यान वहाँ समाय पो वहाँ होती है तथा जो उद्यान वहाँ समाय पो कृषि वहाँ होती है तथा जो उद्यान वहाँ समाय पो कृषि वहाँ होती है तथा जो उद्यान वहाँ समाय पो कृषि वहाँ होती है तथा जो उद्यान वहाँ समाय पो कृषि वहाँ होती है तथा जो उद्यान वहाँ समाय पो कृषि वहाँ होता है तथा जो उद्यान वहाँ समाय पो कृष्त वहाँ होता है तथा जो उद्यान वहाँ समाय पो कृष्त वहाँ होता है तथा के उद्यान वहाँ सम्बन्ध समस्त वहाँ सम्बन्ध सम्लग्न होता है सम्बन्ध सम्बन्ध सम्लग्न सम्बन्ध सम्लग्न सम्लग्

#### फ़तावाये जहांदारी

वियाज्दीन वरती प्रपन इतिहास द्वारा प्रपन समझालान उच्च वम ना पय-प्रदर्शन तथा प्रपने समझालान सुत्तान फीरोज बाह के समझ एन बादस रचना पाहता था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने पताबाये बहाँबारी नामच पुराज की रचना की। जिन विद्वाती भी पूर्णि वियाजदीन वरती ने तारीखें कोरोजवाहों में एतिहासिक घटनाओं द्वारा की है उन्हीं विद्वाती की पुष्टि पताबाये बहाबारी में अन्य मुमसमान बादबाहों तथा खलीकामों से सम्बन्धित ऐतिहासिक कथाओं द्वारा वरी है।

इस पुस्तक की केवल एक हस्तिलिक प्रति इध्विया आपिस लन्दन के पुस्तकाय में मिलती हैं। इसने १४६ पन्ने हैं। विताब रहे इस लन्दी और रहे इस बोडी हैं। प्रतिक पूछ में १४ पितना है। कही-कही पूछ्जे के बीब का लिखा हुआ माग मिर गया है। यू ११४ १४, १४१ था, १७२ व. और १७३ था, का कुछ माग वित्कृत सावा है। इस पुस्तक में खियावड़ीन बस्नी ने अपना नाम कही नहीं लिखा है, विन्तु 'दुमागोय मुस्तानी' अपींद 'युस्तान का हितंपी' के शब्द से तात होता है कि यह शब्द क्यने अपने तिए सिखे हैं। इसके प्रतिक्त नतावाय पहावारी तथा तारीखे की गोज अपानता है वह इस वात का बहुत बया प्रमाण है कि दोनों का लेकक एक ही है किन्तु पह पुस्तक का नाम भी वियावड़ीन स्थान पर प्रतिक्ष के हैं। एक पुस्तक के प्रतिक्ष के कि दोनों के प्रवेच परिवर्ध में नहीं लिखा है। विवादहीन सस्ती विद्यात है कि, 'अपींत पर प्रतिक्ष के हैं। एक प्रतिक्ष के प्रतिक्ष पर प्रतिक्ष के हैं। एक प्रतिक्ष के प्रतिक्ष के स्थान पर प्रतिक्ष के हैं। एक प्रतिक्ष के प्रतिक्ष के प्रतिक्ष के स्थान पर प्रतिक्ष के स्थान के प्रतिक्ष ते हैं। एक प्रतिक्ष ते के स्थान के स्थान के स्थान कि स्थान है। विवादहीन सस्ती व्यवत्या साम्बन्ध स्थान स्थान

फताबाये जहादारी में राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी नुख महत्त्वपूरा उपदेश दिए गय है। विवाउदीन, महमूद गजनबी की अपूष्म तथा धार्यो वारसाह नयमस्ता था। उसने उसके बाद के समस्त प्रस्तवमान वारयाही को महमूद की नतान बताया है। प्रस्थेन रिक्सा, बादयाहोने इस्ताम यमवा फर्जन्याने महमूद सर्वाद् महमूद के धुत्र के नाम से धाराभ की है।

१ बरती ए० ५६८, तुगलुक कालीन भारत भाग २, ए० २८।

र फताबाये नहींदारी पृश्वका ना

ड

उमन यह तिद्ध वरने का प्रयत्न दिया है वि प्रत्येन ग्रुए, जिमका उत्लेख फताबाये जहादारी में हुआ है, महमूद में निव्यतान था, अब महमूद की मन्तान अर्थात् मुसलमान प्रारवाही को उतना अनुसरए बरता चाहिये। प्रत्येक उपदेश ने पदकात् उसे स्पष्ट करने के लिए प्राचीन इंदान और इस्त्रामी इतिहासो की विभिन्न घटनाग्री से उदाहरण देखे है। इस प्रकार फताबाये जहाँदारी के उपदेशों को दो भागों में निमांजित किया जा सकता है

- (१) सिद्धान्तो वा उल्लेख ।
- (२) इतिहासो से जदाहरख ।

फतावाये जहाँवारों में जियाजदीन बरली ने सुस्तान महमूद को अपने समक्ष रखते हुए प्रमानी महस्याकाक्षा इस प्रकार क्वक की है "महमूद यदि एक बार हिन्दुस्तान की और आता ती समस्त हिन्दुस्तान के काह्मणों को, जो इस देश में एक छोर से दूबरे छोर तक छुफ तथा हार्क ने प्रवाशों ने देश बनाने का कारण हैं, मरबा बालता और अनुमानत दो सौनीन सी हजार हिन्दू नेताओं की गर्वन मरबा देशा । जब तक समस्त हिन्दुस्तान इस्लाम स्वीकार न कर लेता और कलमान पढ लेता हिन्दुओं की हत्या करने बाली तत्ववार को व्याप में न रखता क्योंकि महमूद, शाफ्द धर्म का अनुमायी था गीर इसाम साफई ने निकट हिन्दुओं के विषय में सह आदेश है कि ये गता इस्लाम स्वीकार करने अन्या उनकी हरण करायी लाग । हिन्दुओं से विजया के कि वा तो इस्लाम स्वीकार करने साम कालके हरण करायी जा । हिन्दुओं से विजया लेने की भाषा नहीं नयोंकि न तो उनकी कोई स्ताय है और न पैगम्बर।"

मुहम्मद तुगलुक के समय ही से देश के उच्च वर्ग की ग्रायिक दशा डावा डोल हो चुकी थी। यलाउ ीन के समय की वह स्थिति, जबकि समाज तथा अन्य वस्तुमी का भाव सस्ता कर दिया गया था. अब वर्तमान न थी। जियाउद्दीन वरनी अपने समकालीनी की भौति स्वय बडा अपव्ययी वन गया था। उसने अपने समय के सभी अपव्ययी अमीरो की तारीखे फीरोबदाही में बडी प्रथमा की है। उसने धपने सुख के दिन याद करके फीसू बहाये हैं, किन्तु मुमलमानों के इस बगैं को धन धयं किस प्रकार प्राप्त हो सक्ता था? जियाउद्दीन वरनी स्वप देश की ग्राय के साधन बढाने के उपाय न शीव सकता था । उसने सुरुतान मुहम्मद तुगलुक भी कृपि की उनित की योजनाओं की भी हुँसी सी उडाई है। कीरोज के समय की नई नहरो तया प्राधिक व्यवस्था से भी उने मोई लाभ न प्राप्त हो सका। उसे कोई ऐसा प्रन्य उपाय भी समभ में नहीं भाषा जिससे हिन्दू महाजनो साहनारो तथा धनी लोगो ने धन ना निसी प्रकार मपहरणा किया जाय। यह वेवल उसी समय समव था जबकि बादशाह तथा समस्त उच्च पदाधिकारियों को यह सममा दिया जाता कि घर्मनिष्ठ अथवा दीनदार बादशाह का कर्त्तव्य मह है कि हिन्दुकों को प्रकातित और तिरस्हत किया जाय। उसे इस बात पर विश्वास या वि सभी हिन्दुकों को मुसलमान बना लेना या उनको तलवार के धाट उतार देना सम्मव मही अस्तु उसने तारीके फीरोजशादी तथा फतावाये जहाँदारी द्वारा यह समक्राने का प्रयत्न निया है कि नम से यम इतना तो होना मनिवार्य है नि हिन्दुओं को दरिद्र तथा मुहताब दिया है कि नम हो यम इतना पते होना मनिवार्य है नि हिन्दुओं को दरिद्र तथा मुहताब दिया जात, उनने पान इतना पत्त घेष न रहे कि वे म्रादरपूर्वक जीवन व्यतीत वर सकें । इससे उसे म्रापा यो कि मुनलमानों को पुन पत्र सम्पत्ति प्राप्त हो जायेगी भीर उच्च वर्ग की माथिक समस्पर्धा ना बुख दिवों के लिए समाचान हो जायेगा। जहाँ सक सामारस्प वर्ग का सन्तर्य है जमें जियानहीन वस्त्री जीवित रहने वा घविकारी समभता ही न या। यह चाहता वा वि युद्ध के लूट के माल में स सब कुछ रानकोप मे ही न पहुँच जाय प्रपितु मुगलमानों के उच्च वर्ग को मी ग्रविक से घवित लाम प्राप्त हो।

रै भनाशये जहाँद ही पूर्व १० मा

फताबाये जहाँदारों में उसने जिम धार्मिक गीति का उल्लेख किया है, यह वही है जिसका प्रमुखरण प्रसावद्गीन ने किया था। उसना कियार या कि चीकों का मूल्य राज्य की भोर से निहिक्त हो, किसी को निहिक्त मान वे बाधिक मूल्य वसूल करने नी प्राप्ता न हो, बाखार में निहिक्त हो, किसी को निहिक्त मान वे बाधिक मूल्य वसूल करने नी प्राप्ता न हो, बाखार में निहोशन तथा भव्य व्यविकारों नियुक्त नियं आये जो इस बात की देख देख करते रह कि राजवायों का कियी प्रकार उल्लेखन न हों। उसके समय में देश का सभी व्याप्ता हिन्दुमों के हाथ में था, भ्रत उसने जिस स्थान पर भी चीर बाखारी की रोकने की शिक्षा दी है उसी स्थान पर यह भी जिस दिया है कि वास्तव में भीर बाखारी हिन्दू सभा वाफिर करते हैं। इस प्रकार उसने हिन्दू व्यापारियों तथा महानवनों को अपनानित करने की शिक्षा प्रयोक स्थान पर में है । बाह्यणों का विशोध मो इस कारख किया गया है कि हिन्दू सभान में उनका बड़ा सम्मान होता था। वे धनी भी थे। इसके साथ नाथ हिन्दुमों में पर्म सम्बन्ध सभी कार्य उन पर निभर थे। जिया उद्दीन बरनी के बाह्य सोम के पर निभर के उन मुक्कमानों का इश्वित होगी के जिनास ब्रारा सुक्तमानों को धना सम्यत्व एक बन्दने में बड़ी सुनमता होगी यत जियाउद्दीन बरनी के हिन्दों साथ की उस समय के उन मुक्कमानों का इश्वित समनन चाहिषे जिनने प्राप्ति करा बिहा प्रवित्त विद्या वहां बड़ी साथ की उस समन के उन मुक्कमानों का इश्वित समन वाहिषे जिनने प्राप्ति करा वहां वहां वहां की साथ कि इस लोगों के जिनास ब्रारा सुक्तमानों को धना सम्यत्व के उन मुक्कमानों का इश्वित समन वाहिषे जनने प्राप्ति करा वहां वहां वहां की साथ वहां वहां करा हिंगी साथ का वहां वहां वहां वहां की साथ हो साथ करा हिंगी साथ करा होते हैं।

#### शस्स सिराज ग्रफीफ

# तारीखे फीरोजशाही

वास्य सिराज अफीफ (बास्सुरीन बिन मिराजुरीन) ने अपने इतिहास तारीरो कीरोज-बाही में लिला है कि जिस समय मुत्तान फीरोज वाह पट्टा से बापस हुआ तो उसकी प्रवस्था १२ वर्ष की यी। प्रिटिश स्पुजियम की हस्तिलिखित पुस्तकों के कैटलाग के सकलनकर्ता ने इस पटना को ७६३ हि० (१३६१-६२ ई०) में रखते हुये बास्स सिराज का जन्म ७५१ हि० (१३५०-४१ ई०) में लिला है, विन्तु वास्त्र सिराज के उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट नहीं होता कि सुरतान फीरोज बाह ने यट्टा की वायसी के तुरन्त उपरान्त उन परयर को लाटो को स्थानान्तरित कराया।

शस्य सिराज अफोफ के प्रीरतामह यनिक तादुलपुत्क सिहाब घकीफ को फीरीजपुर के घडूहर नामक स्थान पर सुत्तान गयामुद्दीन तुमकुक द्वारा एक पर प्राप्त पर। <sup>3</sup> उसका पिता भी सुत्तान फीरीज शाह के दरबार में विभिन्न पदी पर धासीन रह जुना था। एक समय बह ड्यासो की शब-नवीसी वाप एक समय बह देशाने निवारक में निपुक्त था। यह सुस्तान के साम जाजनगर क्या गरास्त्रीट के अमियानो पर भी गया था।

ाम्म सिरान घरीण भी सुल्तान घेरीज साट वे दरबार में दीवाने विज्ञारन के प्रधि-कारिया न साथ मुल्तान धोरोज साह न प्रनिवारन हुनु काया नरता था। कर मुल्तान भीरोज साह दिकार के बने जाता तब भी सम्म सिरान घरीफ उनने नाथ होना था। इस प्रकार उसका यह दावा कि उछे भीरोज बाह ने सम्म राज्यान ना पूर्ण ज्ञान सा मत्य है। उसने चान में उनने दिना तथा बादा एव यन्य सम्बन्धियों नी जानवार्य के प्रमुमार भी वृद्धि हुई थीं।

तारीक्षे फीरोजराही में उनने मनास्त्रि सुत्तान गयानुदीन तुगलुक<sup>3</sup>, मनास्त्रि सुत्तान मुहम्मद दिन तुगलुक र तथा मनास्त्रि सुत्तान मुहम्मद दिन तुगलुक र तथा मनास्त्रि स्वातान मुहम्मद दिन परिरोज में की फ्रीर सक्त किया है। इससे यह न मममना चाहिये कि उनने दन सुत्तानों के मन्वस्य में प्रथम दित्ताना सित्ते ये प्रस्ति सभवत उनन देहनी के तुर्ग सुत्नाना का कोई नृहन् इतिहाम निल्ला हीगा जिससे खलां मुल्लान तथा प्रातन्त्रिक तुगलुङ वाल के मुल्लानों मा इतिहाम विस्तार से दिया गया होगा।

जनने अपने इतिहास में बहली ने विनास नी चर्चा नई स्थाना पर की है । इस प्रभार सम्भवत जनना इतिहास सुल्तान सुइज्डुहीन सुद्धम्मद बिन साम से तेनर तैमूर ने आक्रमए तक की पटनाधों से सन्विच्छत रहा होगा किन्तु खेद है नि इस समय जो हत्तालिखित प्रतियाँ तथा नत्त्र होता प्रभावत क्षय निकता है जममें नेवल पीरोज साह ना इतिहास ही वर्षोम है। सन्य भाग नया हुय, वे नभी मिन भी सन्तें स्थयन नहीं, इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सनता।

जिने पुल्तान फीरोड धाह के इतिहान की रूपरेला जिस प्रकार बताई यी उसके मसम्य में बहु पिखता है, "मीमाजा जियाउदीन बरनी ने तारीले जीरोडवानी में मुत्तान ग्रायाप्त्रीन सरवन के राज्यकान के घट वर्ष में अस्त तर राह्यका विवाद है। उसने मुत्तान फीरोज धाह का हाल १०१ प्रध्याय में तिनना निरचय किया था किन्तु वह केवल ११ धप्याय ही लिख गका। बयोवि वह देखे पूरा न कर सका अस्त देख प्रतिहासकार ने इन इतिहान में ६० प्रध्याय तिले हैं। यह ६० घ्रष्याय १ किसमा प्रता देख प्रतिहासकार ने इन इतिहान में ६० प्रध्याय तिले हैं। यह ६० घ्रष्याय १ किसमा प्रीमित तिले यो के हैं। यह १० प्रध्याय ही स्तरी होये मान में १० प्रध्याय हो मान है स्त्री प्रतिव मान में १० प्रध्याय हो विवाद होये ही प्रतिव मान में १० प्रध्याय हो स्तरी है और देश ६ क्षा प्रवाद हो से इतिहास के इतिहास स्त्री होये हैं और देश ३ प्रध्यायों हो कोई पता नहीं। व

सम्स सिरात सफीफ ने मुत्रों के वियव में कोई सन्देह नहीं ही सकता। उसन धपने इितहाम में सुत्तान फीरोज नुमनुक के जन्म से लेकर मृत्यु तक का विवरण विभिन्न प्रध्यायों में दिया है। वह सुत्तान फीरोज बाह की धर्मीनाठा तथा मुहुतता से धर्मिक प्रभावित था। वद स्वत धपने ममकाशीन नुफियों का सुरीद वा धौर सुत्तान फीरोज धाह को उसने एक धार्य मुहुतान फीरोज धाह को उसने एक धार्य मुहुतान कीरोज धाह को उसने एक धार्य मुनुतान स्वत स्वा धर्मियानों का हो। उसने के बच्च युद तथा धर्मियानों को हो। उसने की धरण महत्वपूर्ण घरनाओं

<sup>‼</sup> अप्तीत्त्वरद्रा

<sup>&</sup>quot; " " विद्युक्त वानीत माहन मात ", पृ० ५३ ॥

भारतवर्ष के मुसलमानों के इस्लाम के मार्ग से विचलित हो जाने के कारण तथा भारतवर्ष में इस्ताम को घोचनीय द्वार को वजह से तेंमूर ने भारतवर्ष पर धाक्रमण किया किन्तु उसी वे इतिहास द्वारा यह स्वाह हो जाता है कि इस किया द्वारा यह स्वाह का मुझावला बहुत से स्थानों पर हिन्दुसो तथा मुसलमानों न सर्वाठित होकर किया भार ते तैमूर के धाक्रमण को भारतवर्ष पर एक विदेशी ना धाक्रमण सम्भाने ये । अस्पृत्वित्त वार्च मुसलमान उसके शान्त हो पर तैमूर रचय यह सम्भाता था कि भारतवर्ष के सभी हिन्दू तथा मुसलमान उसके शान्त है। उसने अपनी सेलय क्षिण द्वारा यहाँ के निवासियों ना दमन विद्या और अप्लेक स्थान पर को हत्यावण्ड हुमा उससे मारे जाने वालों में हिन्दू तथा मुसलमान दोनों हो तमान रूप से समितित थे। इस अवार वारप्यूटीन चली यकती के इतिहास से यह भारी-मीति स्पृष्ट हो जाता है कि मुसलमान मुनल धाक्रमण-कारियों को हिन्दुसों के साथ मितकर अपने देश ही निकासना चाहते थे भार मेर ये उस इस बात की चेतावनी भी दी गई कि यह बहु। स्थान है कहाँ सुर्माधीरी को भी विकास न प्राप्त हो सक्षी थी। अर्थ हुम की यह ही सात है कहाँ सुर्माधीरी को भी विकास न प्राप्त हो सक्षी थी। अर्थ हुम की वार ही भारतीय राष्ट्र का एक मुख्य प्रपा म है कि मुसलमान खपन राज्य हो २०० वर्ष के भीतर ही भारतीय राष्ट्र का एक मुख्य कर रिया है थीर सार मारे सी स्वाव का याने ही की जनता हिन्दुस्तानी थी भीर सभी एक साथ मरने भीर मारे के लिये किटकड थे।

### मुल्तान फीरोज शाह

फ़ुतूहाते फ़ोरोचशाही

त्वकाते यकवरी में मुत्तान फीरोज बाह की इस रचना का उल्लेख हुमा है। तकाते मकवरी का लेखक निजापुद्दीन लिखता है कि 'मुत्तान ने मपने राज्यकाश की पटनामी को स्वय सकित करके जुतहाते फीरोजवाही नामक पुरतक की रचना की गी तक्वातो प्रकारी के लेखक ने उस पुरतक को रेखा वा भीर अपने इतिहास में मुत्तान फीरोज वाह के राज्यकाल का विकरण देते हुए वह उस पुरतक से लाभाग्वित भी हुमा वा। उसका कपन है नि मुत्तान फीरोज बाह के प्रारम्भ का विकरण देते हुए वह उस पुरतक से लाभाग्वित भी हुमा वा। उसका कपन है नि मुत्तान फीरोज बाह ने फीरोजाबाद की जामा मस्त्रिद के निकट एक मुश्तकार पुम्बद के माठो मीर इस पुस्तक से माठ सम्माग पृथ्व पर पर सुद्धा दिसे पे । उसने उस पुरतक में से राजनीति, नर व्यवस्था तथा सार्यजनित निर्माण के कार्यों के सम्बन्ध में प्रायस्थक सक्षिप्त उद्धरण भी देसे हैं किस्तु मब इस पुस्तव वा पता नहीं, न पूरी पुस्तक ही कर्श मिलती है। अधीफ ने भी। मुस्तान की इस रचना का उस्तेश स्वाह है।

जुदूहात फीरोजधाही १८८५ ई॰ ने देहली से प्रशासित हुई थी धीर इसकी दो एक हस्तालितित प्रतियों भी मिलती हैं निन्तु इसमें मुन्ताल फीरोज धाह के राज्यकाल की पदनाओं ना धीफत विवरण नहीं है नेजन राजनीति, यथं-ज्यस्था, खासन प्रवस्थ तथा सार्थजनित मिर्माग के सार्थ ना सार्थजनित सार्थ ना सार्थजनित के सार्य के सार्थजनित के सार्य के सार्थजनित के सार्य के सार्थजनित के सार्थजनित के सार्थजनित के सार्य के सार्थजनित के सार्थजनित के सार्थजनित के सार्थजनित के सार्य के सार्य

त्राने भक्तररी भाग १ ह० २३६ ।

हाल तस मुन्तान मुरम्नर बिन तुप्रकुर घाह भै बाद वे मुरनाभ का हाल बहुत कुछ प्रपनी पानकारी के माबार पर जिपा है। तारीजे मुबारक्याती के ममान विभिन्न घटनामी के अम का पता समाने के लिए वह मन्य बड़ा ही महत्त्रपूर्ण है। सुरनान फीरोज घाह के उत्तराधिकारियी के इतिहास की जानकारी के लिए तारीजे मुहम्मदी को बड़ा महत्व प्राप्त है।

# शरफुद्दीन चली यदारी

खपुर नामा

सारपूरीन प्रती यजरी वा उन्य यजर में हुपा था। वह मुन्तान साहहरा का, किसन १४८५ हैं तक राज्य किया, विस्वासपात हा गया था। साहरूस का हुमरा पुत्र मिर्वा साहु पत्र पहा मा साहरू का हुमरा पुत्र मिर्वा साहु पत्र पहा मा साम प्रता वा का हिए का हुमरा पुत्र मिर्वा साहु पत्र का साम प्रता वा का किया हु के साहरी की विदेश कर साम प्रती मा साहरू पता का किया हु के साहरी की साम बादसाह का नाना तथा उससे पिता उनर सेगर मिर्वा विन स्था सर्दर था समुद्र था, उच्छा नेग द्वारा १४६२-२६ है को सब्दी बना निया गया तो साहरूप न पूत्र की नो, यो उस समय सत्यावस्था में या, पारपूरीन पी देश रेग के बर दिया स्थार का प्रता वह बुद्ध ममय तथ मन्त्र कर में द्वारा होती के साम प्रता वह सुद्ध ममय तथ मन्त्र कर में द्वारा होती के साम प्रता उपदूर्णन प्रती वहन मी विकास मुद्ध की को समित्र की थी। १४४२-४२ है के में स्वतान पुरुम्प के बिजीह विचा सा सम्मवत उसनी सी हत्या मा सी आती यदि मिर्जा सम्दुन सती की विचा वहुत की की समस्य सी आती यदि मिर्जा सम्दुन सती की विचा वहुत की की समस्य सी आती यदि मिर्जा सम्दुन सती की विचा वहुत की की समस्य से समस्य साम सी आती यदि मिर्जा सम्मुत करी की विचा वहुत की वी से में पहन र उसे समस्य स्थान साम सी आती यह सिर्जा होता कि उच्छा के या की सी विचा में उसनी सुर्वा साम सम्या साम सम्या साम सम्या साम साम सम्या सम्या साम सम्या साम सम्या सम्या साम सम्या साम सम्या सम्या सम्या सम्या साम सम्या सम्य सम्या सम्

बहु पननी बिहत्ता तथा पाहिन्य वे लिय बहा प्रसिद्ध या घीर घननी वास्त्रमधी पारमी रवनाफी वे विभे उमने बही क्लांति प्राप्त बरसी घी। उसनी ज्योतिए शास्त्र वा भी सान धा घीर उपा इस अन्वस्थ में भी एक रवना वी धी बिन्तु उसकी सबसे प्रसिद्ध पुरुत्तन उपर नामा है जिसे उसने ४२४-२५ ई० में समाप्त विष्या। इसमें तैस्त्र तथा ससील मुख्यान का इतिहास है जिसे सर्वप्रथम इसराहीम सुख्यान ने तैसूर ये नरवारी होतहासी तथा सन्य पत्री एव समकालीन विवरस्था में प्राधार पर तैयार विषय था। रारमुद्दीन ने इसे

बाब्यमयी गद्य में लिखा।

कर नामा में तैपूर पराज्यवाल वा पूण इतिहाम बढ बिस्तार से दिया गया है। उनने भारतवर्ष ने आक्रमण वा भी लेकर न अपनी वाक्ष्मणी माराम में बढे उत्ताह से विवरण किया है। तैपूर के कारनामों वो धावाध तक पहुँचान में उत्तरं नोई वसर उठा न रखी धीर दिन स्वानों पर धन्नामों हारा बहु धवंचे पाठाने वो प्रमादित नहीं वर सन्ता पा वहीं उनने विधेष क्ष्म में वाब्यवारी भाषा का प्रयोग वरने प्रभावित नरने वा प्रयत्न किया है। तैपूर वो वह धावंचे वस मुश्यम बादवाह तो भानता ही था विन्तु उपने दम बात को भी सिद्ध नरते का विध्य प्रस्तान क्या है। विद्युर को वाव्याव प्रस्तान क्या है। तैपूर मा वाव्याव प्रस्तान किया है कि तैपूर के प्रारत्वाय पर आक्रमण वरन की प्रस्ता यहीं वी राजनीति हुदैवा तथा उपने पुत्रक क वारण हुई विन्तु धारपुट्टीन यनदी ने पट्टी सिद्ध विचा है।

र शाहरूच तैमूर का भीवा पुत्र चा अपने विता की शृह्यु के उपरान्त खुरामान में १४०४ दे० म निहासनाक्षद्र हुआ । उसही मृत्यु १४४० द० सहुद्द ।

तथा नासन प्रवाध वा भा विवरस दिया है। मुत्ता वे सावजीवन निमास कार्या भवती नहरा इत्यादि वे निर्मास स वह घपन समस्त समकालीना वो मौति प्रमापित था। सुस्तान फीरोज साह ने मुख्य ग्रिपारियों ने विषय में भी उसरा विवरस वजा ही महत्वपूर्ण है। उसके इतिहास से ममकालीन सामाजिक तथा आधिक दसाक्षा व विषय में भी स्पष्ट सकत मिसते है।

वह प्रपंते इतिहास में मुस्तान फीरोज नाह तथा उसने घषिकारियों ना निवरण देते हुय कहीं कहीं इतिहासवार की निप्पक्षता नो भूल जाता है और इस भीर निरोप ध्यान नहीं देता। उसने प्रपत्ता जिवरण काव्यसयों माधा में प्रस्तुत करने का प्रयस्त किया है यह उसकी प्रसुद्धा पर बोपों ने जनस्य से ऐतिहासिक निष्क्रिय निवासता कठिन हो जाता है, फिर भी सुद्धान फीरोज साह वे समकासीन इतिहासकार होने ने वारण उनके विवरण के महत्व की उपेक्षा सभव नहीं।

# यहया विन ग्रहमद विन ग्रव्दुल्लाह

# तारीखें मुवारकशाही

मुल्तान फीरोज बाह तथा उथके उत्तराधिकारिया वा समभग समनालीन होने के कारण मुल्तान फीरोज तथा उजके उत्तराधिकारियों के इतिहास के सम्बन्ध में यहूया विन सहमद मिहिर्नियों की तारीजें मुवारकणाही को विश्वेत महत्व पायत है। यहूया विन सहमद विन सन्दुलाह मिहिर्नियों ने प्रथम इतिहास सेया कारण माने कि स्वत्या मार्गिय है। यहूया विन सहस्य विन सन्दुलाह मिहिर्नियों ने प्रथम इतिहास सेया कि दिल (१४२१ ई०) तक राज्य निया समारत विमा। इत इतिहास में मुत्तान मुरूज्दुतीन विन साम से जिल रायान = २१ हि० (१४२१ ई०) तक के देहनी के मुल्तानों का हाल जिला प्रया था कि जु बाद म लेखक ने इसमें नश्न हि० (१४३१ ई०) तक का हाल जीव बढा विया। जिल समय यह इतिहास निर्ता गया। कुछ प्रय प्रया जो सब प्रप्राप्य है सेरन को शब्दय उत्तरक्ष है होंगे।

मुस्तान फीरोज ने उत्तराधिकारी के इतिहास के निष् उसके विवरण को वडा ही महत्व प्राप्त है। तपकाते अववरी तारीक पिरिस्ता तथा प्राप्त इतिहासों में उसी ने विवरण

को थोण बहुत घटा वढाकर नका किया गया है।

## मुहम्मद बिहामद खानी

## तारीखें मुहम्मदी

मुहम्मद बिहासद चानी मिनिकुरान मितक विहासद खी का जिसे ऐरिच (उन्देनसण्ड में) नी पत्तवा प्राप्त थी, पुत्र बा। मुहस्मद भी प्राने पिता के समान एक सफा सैनित था और उमन क्रपने मूमसप ने नई मुद्धी से माग तिया। बिन्तु बाद स वह धेरिख ने एक सूकी यूनुण बद्ध का गिष्य हो सथा धीर धार्मिक नार्यों में बल्तीन रहने नगा।

तारीखे मुद्रम्मर्डा में उमन मुद्र'मद माहब वे बान में लेकर ८४२ हि॰ (१४३८ ३६ ई॰) तन बा हान विका है। घपो ममवालीन इतिहाम में मम्बचिन उमने बानपी वे मुन्तानी वा तंत तथा मुस्तान मुहम्मर बिन तुगलुक बाह के बाद के सुस्तानो मा हाल बहुत कुछ प्रपती जानकारी के ब्राबार पर निल्ला है। तारीजें मुवारक्ताही के सभान विभिन्न घटनाघी के कम का तता लगाने के लिए यह ग्रम्थ बटा ही महत्वपूर्ण है। सुस्तान फोरोज धाह के उत्तराधिकारियों के धुतिहास भी जानकारी के लिए तारीजें मुहम्मदी वी बटा महत्व प्राप्त है।

# शरफ़ुद्दीन घली यखदी

ज्ञपुर नामा

प्राप्तुर्द्दान प्रली यजदी था जन्म यजद मे हुया था। यह सुस्तान साहरुख का तिन १४०५ से १४४७ ई० तक राज्य किया, विश्वासपात्र हो थया था। शाहरुख का दूसरा पुत्र मिर्ज अप्रुत्त फतह स्वराहीम सुस्तान ला १४६१ से १४३५ ई० तक कारस्त का हृसरा पुत्र मिर्ज अप्रुत्त करी क्या या पा या युक्त स्तर हुय राहिका रहा, प्रवर्दी को विरोप रूप हे धायव प्रदान करता रहना था। जब प्रुप्त खाँ, जो बाबर बारसाह का नाना तथा उसके पिता उपर रोख मिर्ज वित प्रती सर्दत वा ससुर था, उद्धुत सेन हारा १४६६-२६ ई० मे वन्धी बना विया गया तो शाहरूख ने युपुत खाँ को, जो उस समय अस्पावस्था में या, सरफ्ट्रीन की देख रेख मे कर दिया और इस प्रकार वहु दुख समय तथ प्रजब मे रहा। तारिख सोदी के अपुतार शरफ्ट्रीन खाली यखदी न अपनी बहुत थी विवतायें युपुत खाँ को समित की थी। १४४२-४३ ई० में अजनी एराक के शासक मिर्ज सुरतान मुह्म्मद ने उसे कुम मे प्रामित किया। जब सुस्तान मुह्म्मद ने वित्रोह किया तो सम्भवत. उसकी भी हत्या करा थी जाती यह निजा अब्दुत्त सतीफ विन उच्च वे ने बीच मे पडकर उसे समरकन्द स्त कारण के ने ज दिया होता कि उच्चन वे को व्योतिप विद्या मे उसकी सहायता की मावस्यनता है। उसकी मृत्यु १४४४ ई० में हुई। वह प्रनी विद्वात तथा पाडिस्थ के लिय वहा असित या भीर प्रपत्न कावसमी

नह सप्ती विद्वार्तिया पाडित्य के लिय वहा प्रसिद्ध या और प्रवित्त काव्यमयी कारसी रचनायों के लिये उसने वहीं क्यांति प्राप्त करली थीं। उसकी ज्योतिय शास्त्र का भी तान या श्रीर उपने इस सम्बन्ध में भी एक रचना की यी क्लियु उसकी सबसे प्रसिद्ध पुरुष अफर नामा है किसे उपने १४९४-२५ ईने संवाप्त किया। इसमें तैसूर तथा बसील मुल्तान का इतिहास है जिसे सर्वप्रयम इसराहीम सुल्तान ने तैसूर वे सरकारी इतिहासी तथा। सम्में पत्री एवं समझलीन विवरणों के पाधार पर तैयार विषय था। सरकहीन ने इसे

काव्यमयी गद्य में लिखा ।

जरूर नामा में तंपूर के राज्यकाल ना पूर्ण इतिहास बढ़े विस्तार से दिया गया है। उनके भारतवर्ष के आक्षमण का श्री लेखक ने अपनी माच्यमयी भाषा से बढ़े उत्साह से विवरण किया है। तेपूर के कारतामों को आक्षमण कर पहुँचाने में उउने कोई कतर उठा न रखी और जिन स्वानो पर घटनामों हारा बढ़ा घरने पाठने को प्रमादित नहीं कर सकता सा वहीं उठने विशेष कर से नाव्यमयी आपा का प्रयोग न रुक प्रमादित करने का प्रयत्न किया है। तेपूर नो वह आपने पाठने को श्री होते हुए के नी वह पादर्य तथा अनुमन वाद्याह तो मानता ही या निन्तु उचने दस बात को भी सिद्ध करने ना विशेष प्रयत्न किया है कि तैपूर के युद्ध इन्लाम को उन्तित देन तथा इस्लाम के प्रधार से सम्बन्धित प । यदापि सेपूर को आरतवर्ष पर धाक्रमण करने को प्रेरणा यहाँ नी राजनीतिल दुर्दणा तथा उचन पुत्रक के नारण हुई विन्तु तत्पहुँ ना यवदी ने यही सिद्ध निया है कि

र शादत्व र तेमूर का चीचा पुत्र वो अपने पिता की सुर्तु के उपशन्त खुशमान में १४०४ दे० में मिदामनास्त्र द्वार । उसकी मृत्य १४४० दे० में हुई ।

मुसलमानों के जीवन का विशेष क्षम वन गई थी और जिनका सरा के कथित पुजारी अन्य बादबाह अन्त तक भी कभी निराकरण न वरा संवे, रोकने का सुल्तान फीरोज शाह ने भी प्रमान्सम्भव प्रयत्न किया। यद्यपि सुल्तान फीरोज शाह ना उद्देश्य इन निवरण से तो यही या कि वह यह दिलाये कि किन प्रकार उपने उरा की उनीत प्रदान की किन्तु उनके विवरण से उस समय की सामाजिक दशा की भी मांकी मिन जाती है ज्वकि हिन्दुस्तान में मुस्तमानों ने प्रपने वातावरण से प्रभावित होकर बहुन सी प्रधार्भों नो, वो इस्ताम में स्थीकृत में पी, पक्षीकार कर लिया या और इस्ताम की अपेक्षा देश के हित के विषय में सोवने लगे पे।

# निजासुद्दीन घहमद वय्शो

#### तवकाते श्रकबरी

स्थाजा निकासुरीन शहमद विम मुहस्यद मुनीम धन-हरवी अकबर के समय में बक्शों था। सर्वप्रमत बह मक्तर के राज्यवाल के न्या वर्षे में गुजरात का वस्शी नियुक्त हुमा। स्त्रस्थान् १७वे वर्ष में राज्य का बस्शी नियुक्त हुमा। १००२ हि॰ (१५१४-१५ ६०) में उसकी मुख्य हो गई।

उसने तमझ के अकबरी की रचना १००१ हि० ( १५६२-६३ ई० ) में की किन्तु बाद में १००२ हि० ( १४६२-६४ ई० ) का मी हाल जिल दिया । इनमें गवनियों के समय से किकर १००२ हि० ( १४६२-६४ ई० ) तक का हिन्दुस्तान का झाल किला पाने हैं। देहती के मुस्तान की ताल किला पाने हैं। देहती के मुस्तान की ताल किला है। वहनी के मुस्तान की तेल बाह तमा उसके उत्तराधिकारियों का हाल उसके अधिकाद यहमा की तारीखे मुबारकवाही से लिया है किन्तु कहीं नहीं बहुत सी बातों, जो वारीखे मुबारकवाही से स्वयट नहीं हैं, स्वयट कर से हैं। कीरीक साह के राज्यकात के विकरण के सम्बय्य में उनने विवाद हैं कि उसने पुत्रहाते फीरोज साहों को मी प्रपने समस दसा विक्तु कीरोज साह के उत्तराधिकारी का हात तो अधिकासत तारीखे मुबारकवाही पर ही आधारित है।

# मोर महस्मद भासम

#### तारीखें सिन्ध

भीर मुहम्मद मानुम बिन सीयद समाई छल हुवैनी चल तिरमिजी घल भक्करो १००३-४ हि० (१४६४-६६ ई०) में सक्बर की सेवा में प्रविष्ट हुखा और उसने २५० ना मनसब प्रान्त विया। उसकी मृत्यु १०१५ हि० (१६०६-७ ई०) वे उपरान्त हुई।

उनने ताराचे सिन्य घषवा तारीखे मानूमों में बरवो हारा मिन्य की बिजय से लंकर रै००६ हि॰ (१४६ट-१६०० हे॰) तुन था मिन्य दा दिख्हात किसा है। सुस्तान कीरीज़ प्राह्म की सिन्य नी विजय ना हाल जसने वहे मारीप में निमा है और जसने हमारे सिन्ध के विगय में जान में बीडे धासन बुद्धि नहीं होती।

# हमीद क़लन्दर

#### खेरल मजालिस

इस पुस्तक में घेख नसीव्हीन महमूद चिरागे देहलवी नी मोध्यिंग का विवरण है। मेल नसीव्हीन मुहमूद चिरागे देहलवी देख निजामुदीन धौतिया के खलीका (उत्तराधिकारी) तथा विष्य थे। उनका जन्म १२६७ हैं॰ में धवध में हुया था। उन्होंने दुछ समम वहीं मालियों के घंधीन विद्या-भय्ययन किया किन्तु २१ वर्ष की धवस्था में उन्होंने मूकी बनगा निश्चय कर लिया। वे ४३ वर्ष की धवस्था तक अवश्य में साधारण जीवन अग्रीत करते हैं, तदुर्तान प्रज्ती मालियों हैं, तदुर्तान प्रज्ती मालियों हैं, तदुर्तान प्रज्ती मालियों हैं विद्या है। ये। वे कुछ समय वक उनके उपरान्त भवध जाते रहे किन्तु अपनी सबसे छोटी बहिन की मृत्यु के उपरान्त वे देहली ही में निवास करने तथे।

मुस्तान मुह्म्मद बिन तुगबुक के राज्यकाल में उन्हें मुस्तान में साथ उसके प्रतिनम सिन्य के मिन्नियान में भी उसके साथ जाना पड़ा । सुस्तान मुहम्मद बिन तुगबुक को हुएतु के उपरास्त स्तीवर्दीन महसूच विरागे बेहलवी ने सुस्तान फीरोब धाह के हिहासनारोहिए के निर्णिय में भी विशेष भाग लिया थीर सुस्तान फीरोब धाह के साथ देहली बारस प्रायो । उनकी मृत्यु १३५६ ई० में हुई । हमीद न्यान्य उपना विषय था धीर क्षेत्र नसीवर्दीन उसकी रचना-वैली से प्रभावित थे । जब थेख नसीरहीन विरागे देहलवी से उसने उनकी गौष्टियों का विवरस्त प्रती सुस्तक संस्त मजालिस ७५४ हु० (१३४४ ई०) में प्रारम्भ की प्रीर इसने हुन १०० गोष्टियों का विवरस्य सकलित किया । बीच-बीच में वह अपने विवरस्तो को थेख सक्ती समन सहा प्रसिद्ध भाग हो सब्द प्रीपित में स्ता स्वय से स्ता स्वय स्वय से स्ता स्वय स्वय से सिंद साथ कारसा स्ता या । खेख नदीवर्दीन की इन गोष्टियों को, विवस समय वे सिसी प्रार्थ कारसा रहता या । थेख नदीवर्दीन की इन गोष्टियों को, विवस समय वे सिसी प्रार्थ प्रसी समय बढी प्रसिद्धि प्रायत हो गई थी मोर खेख के प्रस्थ विषय भी इन विवरस्ता कारसे प्रार्थ करने का प्रयत्न किया करते थे ।

इन पोष्टियों में मधिकाशत केल नती रहीन महनूद चिराने देहलां के म्राध्यारिक जीवन का विवरण है। गोष्टियों के समय जब प्रत्य मुकी उपस्थित होते ये तो शेल किसी भी बात से प्रभावित होकर प्रपंने शियांगे के लाभावें, कोई भी बातों छेड़ देते थे। इनमें नियमानुसार तस्त्युक के सिद्धान्तों का भी विवरण नहीं मिलता अधितु केवल उन्हीं समस्याभी का समाधान हाँगुन होता है जो उस समय सूफिनों के समक्ष माती थी एव जो कभी-कभी उनसे पूर्ण जाती थी। कभी-कभी अन्य सामारिक व्यक्ति भी इन गोष्टियों में उपस्थित हो जाते थे और होत नती स्हान पहुमूद चिराने देत्रवर्ग उनके तथा उनकी समस्याभी में सम्बन्ध में भी बातें करने सतते थे। इससे उस समय भी सामाणिक दशा की भी मार्की मिलता में में मी बातें करने तथा की भी मार्की मिलता परित्रवर्ग में मी बातें करने तथा की भी मार्की मिलता परित्रवर्ग में मूर्ट-पूर्ति प्रत्यक्ता की है विन्तु सेक्त भवालिस द्वारा जात होता है कि उस समय भुत्रान मताउदीन ने राज्यकाल को देनते हुए मिलक सम्पन्तान भी बोर सूल्य ने मधिक तथा चीजों के महरे हीने के कारण लोगों को कठिनाइयाँ होती थी, यहाँ तक कि मूर्ती लोग भी, जो ससार से पुण्य होकर एकान्त में अवन व्यतीत करते थे, नुख न नुद्ध उस समय के धार्षिक

# ऐनुद्दीन श्रब्दुन्लाह ऐने माहरू

इन्शाये माहरू

सम्य विराज सफोफ ने तारीखे फीरोजशाही में ऐनुलमुक्क ऐन माहरू का किस्तार से विवरण दिया है भीर उपको बडी ही प्रशस्त को है। उबने उनसे पत्रो के सक्तन का भी उदलेख किया है। वह लितता है कि 'ऐनुलमुक्क ने बहुत सी पुस्तक' मुहस्मद साह तथा फीरोज- साह के राज्यकाल में लिती। उनमें से एक वरस्तुले ऐनुलमुक्क है औं के साहर में बडी प्रसंद हैं। वेद हैं कि ऐनुलमुक्त की प्रसंद हैं। के साहर में बडी प्रसंद हैं। वेद हैं कि ऐनुलमुक्त की प्रसंद एक वरस्तुले एनुलमुक्त के समझाव में मिलती है। इस्तोम माहरू की एक प्रति एधियाटिक मुसायटी बगाल के हस्तिविद्या पुस्तको के समझाव में मिलती है। इस्ते मितिरक्त किसी प्रसंद प्रस्त प्रसंद प्रस्त प्रसंद प्रसंद

इम पुस्तक में १३३ पत्र हैं। प्रारम्भ के १२ पत्र मुस्तान फीरोज साह की भीर से लिसे गये हैं जिनमें विभिन्न राजाझायें मन्मिलित हैं। एक पत्र मलिकुश्सके शिहाबुद्दीला की भीर से लिखा गया है। अन्य पत्र असने अपनी और से अपने समकालीन अधिकारियों, भनीरी, विद्वानी तथा धार्मिक व्यक्तियो को लिखे हैं। इस प्रकार की रचनाओं के सकलन, पत्र लिखने की शैली का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा शैली की शिक्षा देने के लिए तैयार विये जाते में। भ्रमीर खुनरों ने भी भ्रमने पत्रों का एक बृहत् सक्लन, एजाजे खुसरबी के नाम से तैयार विया था जो प्रकाशित भी हो चुका है। मुगल काल में इस प्रवार के सकलन बहुत वही सख्या में हुवे थे। इन पत्रों में अधिवासत विद्यासयी तथा बडी ही जटिल भाषा का प्रयोग किया जाता या और विभिन्न प्रकार के उदाहरता, धार्मिक कथायी, घारम-विद्या तथा दर्शन शास्त्र सम्बन्धी समस्यामो की मूमिका में लिखा जाता था । यह भूमिकार्ये विशेष रूप से उस उद्देश्य से सम्बन्धित होती थी जिनके लिए इस प्रकार ने पत्र लिसे जाते थे। ऐनुलमुक्क के पत्रों में भी इसी प्रकार प्रारम्य में धार्मिय, बाल्य-विद्या तथा दर्शन ज्ञास्त्र से सम्बन्धित समस्याधी का उल्लेख करके मूल उद्देश्य का नियरण दिया गया है। विभिन्न प्रविकारियो तथा सम्मानित व्यक्तियों के नाम होते के कारण इत पत्रों में तत्कालीन आर्थिक, सामाजिक तथा शासन प्रदत्य सम्बन्धी बहुत सी समस्याग्री का समाधान किया गया है और इस प्रकार यह श्वना समकालीन रचनामों में विशेष महत्व रखती है। बहुत से पारिभाषिक सब्दों की व्याख्या भी हुछ पत्रों में भिल जाती है। बहुत से पत्रो द्वारा कुछ महत्वपूर्ण घटनामी का भी जान प्राप्त होता है। इब्ने बत्तुता ने रिप्ला है कि मुल्तान का ब्रादेश हो जाने के उपरान्त भी किसी व्यक्ति की इस समय तक धन का भुगतान सुगमतापूर्वक न होता था जब तक वह विशेष प्रयत्न न करे। ऐनुतमुल्क के पत्रों से इमकी पुष्टि होते है। उसने घूस का तो उल्लेख नहीं किया है जिसकी देने के लिए इन्न बत्तृता से कहा जाता या किन्तु इन पत्री से पता चलता है कि उसे देहली के श्रिधिकारियों नो निसं प्रकार प्रमानित करना पड़ता था। इन पत्रो द्वारा तत्कातीन ग्रिधिक वारियों के पारस्परिक सम्बन्धों के ऊपर भी प्रकाश पड़ता है और इस बहुमूल्य प्रन्य द्वारा इमारी तत्कालीन ऐतिहासिक रचनाओं में एक विदीय बृद्धि होती है।

रै अफ्रीफ ए॰ ४०७, तुरालुक कानीन मारत मान २, ५० १४७ ।

#### मुतहर कडा

#### दीवान

मुहस्मद विहामद खानी ने प्रथमी तारी खें मुहस्मदी में मुतहर वहा के नसीदी का कई स्थानों पर उल्लेख निया है। यह बमीदे सुल्तान फीरोज खाह नी निजयों तथा सन्य कारनामों से सन्यन्तित है। विहामद खानी ने इन क्खीदों में से कहीं कही धावरमक उदस्प विचे है। तारी खें मुहस्मदी हारा जात होता है नि मुतहर ने मुल्तान फीरोज साह के उत्तरामिकारी सुरतान कुगनुक बाह के विषय में भी कवितायें तिसी थी। वह विस्ताह के कि "इस बादसाह के राज्यवाल में बहुत से खारा के धाविम तथा पूज्य धर्मनिष्ठ व्यक्ति एवं कि वह है में मौताना मुतहर यह से धाविम विकासपात्र या और वह मस्वेक वर्ष उत्तर की कि कमीदे तथा कवितायें प्रसुत किया कराया था। यह से विद्यक्ति तथा इनाम प्रदान हुमा क्रियों के कमीदे तथा कवितायें प्रसुत किया कराया था। यो उस कि कमीदे तथा कवितायें प्रसुत किया कराया था। यो उस कि कमीदे तथा कवितायें प्रसुत किया कराया था। यो प्रसुत किया कराया भी प्रसुत किया कराया था। यो प्रसुत किया कराया था। यह कराया था। यो प्रसुत किया कराया था। यो प्रसुत किया था। यो प्रस

१ वह कदिता जिसम किमी की प्रशासा तथा अन्य विसी घरना का उल्लब हो ।

२ तारीखे मुहम्मदी १० ४१७ म, तुगलुक कालीन भगत साम १, १० २२=।

# विषय सूची

|                                                                          | भाग भ    |             |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
|                                                                          |          | ಕ್ಷದ        |
| र-नारीले झीरोबसाही (बरनी)                                                |          | ₹           |
| र—तारीखे कीरोबशाही (बकीक)                                                |          | * \$        |
| र-तारीले मुबारकशाही                                                      |          | १९५         |
| ४—तारीखे मुहम्मदी                                                        |          | २२१         |
| ४—- बकर नामा भाग २                                                       |          | २४१         |
|                                                                          | भाग व    |             |
| <ul><li>प्रतावाये जहाँदारी</li></ul>                                     |          | २७४         |
| २—फुत्हाते फीरोजशाही                                                     |          | 124         |
|                                                                          | भाग स    |             |
| रे—तवकाते शकवरी                                                          |          | \$86        |
| २—तारीखे सिन्ध                                                           |          | 348         |
| * 4                                                                      | परिशिष्ट |             |
| भ-र्लंश्ल मजालिस                                                         |          | <b>३</b> ६४ |
| ब—इन्साये माहरू                                                          |          | ३७४         |
| स—दीवाने मुतहर                                                           |          | ¥•¥         |
| <ul> <li>मुल्तान फीरोज शाह तथा उसके उत्तराधिकारियों के मिक्के</li> </ul> |          | 308         |
|                                                                          |          |             |



# भाग ग्र

# मुख्य समकालीन तथा निकट समकालीन इतिहासकार

**खियावदीन बरनी** (क) तारीखे फीरोबशाही

शम्स सिराज अफीफ (स) तारीले फीरोजवाही

यहया सिहरिन्दी

(ग) तारीले मुबारकशाही मुहम्मद बिहामद खानी

(घ) वारीखें मुहम्मदी

शरफुद्दीन श्रक्ती यजदी (च) अफर नामा



# नारीखे फीरोजशाही

[ लेखर-जियाउदीन वरनी ]

सुरतातुल ग्रस्न वज्जसान ग्रल वासिक व वुसरतुर्रहमान

## फीरोज शाह ग्रसस्तान

(४२७) सद्यमुद्रे श्रे कहाँ सँधिद जलालुद्दीन किरमीनी

शाहजादा फीरोज, बारवन व

गाहजादा मुबारक खाँ

शाहजादा जकर खी

(बाइजादा जफर खाँ के) बार पुत्र को नाइजादों के समास थे

क्तह हो, फीराज सो का पुत्र ग्रयीत सुल्तान मुहम्मद

मलिक इबराहीम, नायब बारबक<sup>3</sup>, स्ट्तान का आई

महम्मद खो बाहजादा

खाने अहा, बजीरे ममालिक, ततार खाँ (उस पर ईश्वर की दया हो भीर उसे

#### क्षमा प्राप्त हो)

मलिक क्तुब्हीन, मुस्तान का भाई

मलिक शरफलमुल्क

सैफलग्रुक, अमीर शिकार मैमना

शेर ली मलिक महसूद बक

मलिक एतमाइलमूलक बनीर स्त्तानी मलिक दहलान, धमीर शिकार मैसरा

दावर मित्रक, सुन्तान महम्मद का भागिनेय

मलिक भगीर भूभवज्ञम भगीर शहमद इकवाल

मलिक कामरान, ततार खाँ का पुत्र

धमीर कबतगा, समीर मेहान मलिक निजानलमुलक, नायब बजीरे ममालिक"

नइरुस्पुदूर देहली के मुल्तानों के राज्य में अभे सम्बन्धी (इस्लामी) सभी प्रवन्ध सर्वस्युदूर के प्रधीन होते में । धर्म आधारित न्याम तथा शिका शन्यन्त्री नार्य की देख रेख करने में लिए उसके अधीन मह हाते थे। प्रदेशों के काशी मह का कार्य भी करते थे।

१ बारवक दरनार मध्नन्थी समस्त नार्थों की देख रेख करने वाले ऋधिकारियों ना अपसर बारवन बदलाना था। भ्रमीरों तथा पदाधिकारियों ने छड़े दोने और दरनार की शोमा स्थापित रखने का बाय अभी का वर्त्ते व्यक्षाना था।

१ बारबन ने सहायक नायब बारबन कहलाते थे।

अमीर शिकार बादसाड के शिकार का प्रवन्थ करने वालों का सुख्य अधिकारी ?

 मैमना दाविनी और अथवा सेना की दाहिनी पिक । ६ भेगरा बार भीर भवता सेना की बाद वर्कि ।

 सायद बजीरे ममालिक वा सहायक । बजीर अवता बजीरे ममालिक प्रधान मंत्री को कहते में । राज्य का शासन प्रकथ तथा विच विमाग जमी प अधीन डीया था ह

मलिव मुईनुलमुख्य ऐनुहीन ग्रमीर, नायव मुस्तान तथा नायव प्रारिज स देगात र भमीर हसन पुत्र समीर बहमद व्यवान, धनीस मृत्तानी मलिव पृत्र वृरान स्त्री विभीर मजित्सि मलिक नमर, नर धनदार माता मनिक शक, सर सिनाहदार भैनरा मलिय ताज इस्तियार सर सिनाहदार मैमना चपर लाँ, नायम वजीर वृत्ररात मलिव प्यार्टीन दीनतवार, सर जानदार मैंगरा मनिव भूद्रम्भद दिसनान सर जानदार सैमना मनिक बद्रीन पुत्र मलिक दौततगह, बाल्रबक मनिक पत्तरहीन, बरामनय जग मनिक जनासुरीन दाहनी, कीरवक प्रतप वां पुत्र स्वर्गीय बृतकुण स्वौ मनिक ब्राटामुहीन कालिये यह त्यास हाजिब विश्वालपुर का मुक्ता " मनिक सैमिद्द हज्जाव १३ स्वाजा मारूफ (४२=) मलिक खानिय नायब मैथिइस हज्जाव

(५२०) मनिक खानिक नायज्ञ मैथिकुस हुण्याव सैथिक रमुत्रशार<sup>९२</sup> स्वर्गीय सैथिक पुरस्युदीन

- १ नायन सुन्धान की भीर में किमी प्रान्त का सुरव अधिकारी।
- २ ज्ञायन मारिने वन्त्यान नामों वी भनी तथा बनना निरीषय नरने वाला प्रधिकारी।
- स्पुरान सर्वी सुरान पढ़न वालाः।
- प्रमीर मर्जलम मुल्नान की ममाओं तथा गोडियों का प्रकथ करने वालों का प्रक्रमा ।
- ५ मर चत्रदार सुल्यान कचन का प्रकथ करते वाच अधिकारियों का अध्यय ।
- ह सर मिलाइदार सुल्तान के जहरखरों ना अधिकारी। वह सुल्तान दरवार करता अवहा वहीं बाहर आता तो वे उसके साथ माथ रहते थे दाहिनी तथा बाह और ने लिए प्रथम मर मिलाइदार होने है।
- आगा ता व उत्तक साथ भाव रहत व दाहिना तथा बाद आर पूचक भर् । तलाहदार हान से । छ मर चननार सुन्नान के अक्टरसार्व वा सप्पसर । कभी कभी दो सर आनदार निशुक्त होते थ स्क्र हारिती और वा तथा दमरा बाद और का ।
- म भाजपुरम राही पोडों की त्या मल करन वाला अधिवारी । मेना वे दाष्टिनी तथा बार भोर के धोडों की त्या माल कालिय पुणक अधिवारी हुआ करते थे ।
- साम डानिस हार्ति शे क्षित्र क्षित्र क्षेत्र करें क्षित्र के क्ष्मीन डाजिन डोते ये । वे दरबार म झुल्तान तथा बरबारियों क मध्य में सक्षेत्र करें के कीर करकी क्ष्मुमान किना सुल्तान तक कोड भी न पहुँच मधना था । समस्त प्रार्थना पत्र मो क्षमीर डाणिद समा डा वर्षों डाररा डी सुल्तान क मध्य प्रमुत्र हो सक्ते ये । वे से सुन्तान का सन्त्र मो से वर्षों करा वे से से सुन्तान न सन्त्र मो से वर्षों कर्मी करने डाररा डी क्षमी वर्षों कर कर कर के स्वार्थन भी वर्षों करी हर हो से स्वार्थन भी वर्षों करी डार डी हो सा था ।
  - २० मुख्ता भन्नताचा स्वामी। भन्ता वह मूमि होती थी जो सेना वे सरदारों को मेना रखने और जमका उचित प्रवृथ परने क लिए दी जानी थी।
  - ११ सैनिदल हु जान स्वास हानित अथवा अमीर वामित को सैबिदल हु जाद मी सहते थे।
  - १२ रम्हतार डान्डिल "रसाल अथवा रमुण्डर देश क वाहर वे राज्यों से सम्पर्क स्थापित रसाय था। यह पक प्रकार से राज्युनों का अधिकारी दोता था।

मिनक इच्जुहीन, हानी दबीर ।
भिनक इक्तराहीम, ततार खी का पुत्र को विवाह के उपरान्त मुख्तान का पुत्रता हो गया।
मलिक ऐतुनमुक्तक, नायब मुख्तान
मलिक येतुनसुक्त, नायब मुख्तान

दास जिन्हे उच्च श्रेगो प्राप्त हुई :

मनिक राष्ट्रीन मनिक कुरूल शोराबोद बादि

दबीर : दोशाने इन्सा (साही वत्र स्ववहार के विमाय) का वक अधिकारी ।

२ शाली : प्रान्त का सब से बढ़ा क्रफिकारी।

(५२६) समस्त प्रशंसा ईश्वर के लिये है जो समस्त मंगार वा पोपव है। उसके रसूत मुहम्मद तथा उसवी समस्त सन्तान पर बहुत-बहुत दुरूद और सलाम । १

मुसलमानों ना पुर्माचतक विद्या बरनी इस प्रकार निवेदन करना है कि जब २४ मुहर्रम ७५२ हिंठ (२३ मार्च १३५१ ई०) में अपने समय तथा दुग का मुन्ताम ईरवर का विदिष्ठ प्राप्ता, प्रवुत्त पुर्वाचन के स्वार्च के स्वर्च के स्वर

इस तारी खे फीरोजवाही के सनलन-कक्षां ने पुण तथा समय के सुल्तान फीरोज गात ( सल्ताह उससे राज्य तथा जासन को सबंदा बक्तियान रखे ) के मिहासनारोक्ष्ण से लेकर छ बर्ष तक के राज्य का हाल तथा इतिहास, उसके खासन प्रवच्य एव विजय, उसके उत्तर हुए पुण एक सम्बाधिता तथा जो जुछ भी देखा है, का हाल, ११ र क्याय में (५३०) तिखा है। यदि में भविष्य में जीवित नहा तो में दून घष्यायों के सितिरक अपने निरीक्षण के धाधार पर ६० अन्य सम्बाय निर्मुता जिससे इस इतिहास में मुन्तान फीरोज-साह का प्रतिहास एव उसके ग्रुणो का उन्तेय १०१ अध्यायों में हो जाय । यदि यह सम्भव न हुसा ती ईवकर जिसे भी इस कार्म की शक्ति प्रदान करे नही मुन्तान फीरोज शाह का इतिहास एव उसके ग्रुणो का उन्तेय १०१ अध्यायों में हो जाय । यदि यह सम्भव न हुसा ती ईवकर जिसे भी इस कार्म की शक्ति प्रदान करे नही मुन्तान फीरोज शाह का इतिहास एव उसके शाम प्रव-ध तथा ग्रुणो ना हाल, एव उसके श्रायपित दान पुण्य की वर्षी

## ११ श्रव्यायो की सूची

प्रध्याय १—समय तथा युग के सुस्तान के सिहासनारोहण का हाल ।

सध्याय र—सुरतान भीरोज शाह भी उच्च पताकाको ना विविस्तान से प्रस्थान तथा राज-धानी देहली पहुँचना।

भध्याय ३--- मुस्तान फीरोज बाह के उत्कृष्ट गुणो एव सच्चरित्रता का उल्लेख ।

- १ प्रशासायव प्रार्थनाके बाक्य ।
- २ इजनिमा।
- ३ इस्तेदकाक ।
- × इस्टेललाय ।
- ५ निवमानुसार इस्लामी राज इनिवमा, श्रवेहरून अथवा श्रतेहलाक, किसी भी मापन से प्राप्त हो मजता था। बरनी वा तालवर्ष यह है कि शुल्तान पीरीय शाह को इर प्रकार से राज्य जिन रूप से प्राप्त इसा था।
- प्रतक में रक्ष्मरों है किन्तु इसे देहगरों होना नाहिये। अन्य स्थानों पर देहगरों है।

शस्याय ४--मत्यपिक इवरार<sup>4</sup> तया इनाम<sup>2</sup> जो इस युम राज्यकास में मदत्त हुवे। कथ्याय ५---मून राज्यकाल में मवत निर्माण !

भव्याम ६--इम ग्रुम राज्यकाल में अत्यधिक नहरो का खुदबाया जाना।

भ्रष्याम ७--मुस्तान कीरोड शाह के बुन राज्यकाल में राज्य व्यवस्था के नियमी की हदता।

प्रध्याय द---सस्त्रीती विजय का हाल।

प्राचाम ६--- हजरत प्रमीरल मोमिनीन के पास से संसार के बारण-राता एव स्वामी के पास हो बार भनुजुर ( माजा-पत्र ) एव विश्वस्त प्राप्त होना !

ग्रध्याप १०० ससार के स्वामों नी ग्रिनार से ग्रत्यधिक रुजि।

(४३१) प्रध्याय ११ — मुल्तात फीरोजसाह के सुम राज्यकाल में चरेबछानी मुपर्ली के मारुक्यण के मय का सन्त

# द्याया १

समय तथा थुग के बारशाह फ़ोरोज शाह मुस्तान का सिंहासना-रोहरण फ्रोर मुस्तकार्नो तथा उनके परिवार का मुगलों के उत्पात एवं यहा के उपद्रवियों से मुक्त होना।

यह सिहासनारोहरा हिन्द तथा मिन्च के विश्वासनात्रों, प्रतिष्ठित व्यक्तियो एवं दरवार के निकटवत्तियों की सहयति तथा अधिकार से हुआ। स्वर्गवासी सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलुक बात ने अपने जीवनवाल हो में कुछ बंधे पूर्व अपने दरवार के विस्वास-पात्रों में से तीन व्यक्तियों की चुन शिया जा भीर इन तीनों का सम्मान ग्रंपने समस्त मिसकी, अमीरो, पिरवासपारा तथा महामनी की अपेक्षा नहीं प्रधिक बढा दिया था। यह उन्हें भएना बनी-प्रदेश तथा राज्य का ग्रामिकारी समस्ता था । मिल के लगीका समीवल मोमिनीय के प्रार्थना पर्शार्में तीनो की चर्चा की बी और इन तीनों ने सलीफा की सेवा में प्रयक् प्रार्थना-पत्र लिसबाये में। उनमें से एक मलिक क्यूल ललीफती वा निसना निधन मुल्तान गुहन्मद दिन तुगधुक बाह के जीवनकाल ही में हो गया था। इसरा भहमद बयाज था। उसके विषय में मैंने तथा दरबार के भनेक विश्नास-पात्रों ने सुल्तान मुहन्मद शाह से सुना था कि 'महमद भयाय बेकार ही चुका है। उसकी शवस्था ७० से श्राधिक ही चुकी है और ४० के निकट पहुँच रहीं हैं। यह अब न चलने फिरने में समर्थ है और न अस्वारोहता ही कर सकता है। चसके बैंबार ही जार्न से दोबाने विचारत के के कार्य में विष्न पढ रहा है। सब उनकी प्रवस्था राज्य का कार्य करने योग्य नही । यदि वह एकान्सवासी ही जाय ग्रीर होस निवामुद्दीन की खानकाह में निवास करने अगे तो लोगो में उनका मान सुरक्षित रह (११२) जायगा । असके मुँह पर यह बात कहने में श्रुकों नज्जा थाती है। यदि वही इस विषय में निवेदन करें तो अच्छा होगा। में धीवाने विजास्त किमी ऐसे के सधीन कर हुगा जिसमें दीवान" के कार्य में किसी प्रकार का विध्न न पढ़े।"

र विद्वानों तथा थार्निक कोमों को दी जाने वाली महावृता । १ वह मृत्रि जी किसी से प्रमन्त होकर कववा पुरस्तार के रूप में प्रदान की जानी भी ।

र दीवाने विचारताः प्रचान मेथी का विकास दोखाने विकारत कहलाना था। ४ रोस निदामुदीन भौतिया देवली के बहुत वह मुद्दी में । उनवा निधन ११२४ ई० में हुआ।

दीवान : श्रिमागः विश्व विमाग को कभी कमी केवल दीवान निक्ता जाना था ।

मुस्तान पुहम्मद का तीमरा विश्वास-गात्र समय तथा पुण का वादमाह की गेड छाह मुस्तान ( प्रस्काह उनके राज्य तथा साधन को सर्वेदा वर्तमान रखये ) था तो सुन्तान का चिरा पा हो साई था। सुन्तान प्रहुम्मद ने उसे प्रधना वर्त्ताधकारी नियुक्त किया था। विस तम्म पुरुत्तान सेना में रूपण हो गया थीर सुन्तान का राग बहुत वर गया तो समार के स्वामी ( फ़ीरोड ) ने गुस्तान पुरुम्मद का वहा उपचार किया और प्रपने ह्वामी को कुराना, मुद्धान की रोज में बहा वर्षा हो का प्रमुक्त की रोज में बहा वर्षा हो हो पा हो हमाने के प्राप्त स्वामी को प्रपन हमित के स्वामी के प्रति रखता था, उसमें उद्योग सहस्तान की स्वामी के प्रति रखता था, उसमें उत्योग सहस्तान किया स्वामी की प्रपन स्वामी के प्रति प्रस्तान की प्राप्त स्वामी से की प्रपन सिकट था गया तो उनने राज्य में सम्बन्धित समय निकट था गया तो उनने राज्य में सम्बन्धित समय विश्व स्वामी के प्रति रक्ष वंदानी से की भीर उमे विवेध कर में धपना वन्नीसहद कावा।

मुत्तात के निधन, तथा मेना के नोगों की निस्तराय धवस्था एव प्रव्यवस्था को देख कर प्रमीर करान के भेजे हुये गुगण मैनिक छावा सारने की तैयाशियों करने की सौर इस विषय में परस्य परामार्थ करने को। समार के स्वामीन ने सिंहासताक्व होने के पूर्व, प्रानिष्ठित मिलकों के परामार्थ से मुक्ताल मुहम्मद की मेना की सहाधतार्थ प्रमीर करनान के भेजे हुये सवारों प्रमीराने नदा , प्रमीराने हजाना तैया अरतून बहादुर को जनकी खेली के स्पूनार खिलमन तथा इनाम प्रदान निये। उन्हें लीट जाने की भी घाला दे दी। इस मय म कि मुगल कही मेना में उनदब न मचा दें, जनने उन्हें घादेश दिवा कि वे बाही मेना के प्रस्थान करने के पूर्व नेना में पुषक् होकर दूर चले वार्य, वहीं से शीधातिसीझ प्रपनी-प्रदर्शी

मुगन, मेना ने पुबक् होकर दूर निकल गये धौर वहाँ पडाव डाला। ऐनी घवस्था में बब कि लोग सूरमार के मय से धार्ताकत थे, तुमाँगीरीन के जामाता नौरोज कुरगुन ने, जो धरों तम सुरनान मुहम्मद के भाष्य में इनाम एवं सम्मान प्राप्त कर चुरा था, इन्तपनता प्रवट की। यह इम्ह्यामी मेना से अपने सहायको एवं सम्बन्धियों के साथ माम कर मुगलों के पास

श्रमीयत वह भादेश जो कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के समय लोगों को देता है।

२ १०० मैनिकों के अधिकारी।

१००० सैनिकों के अधिकारी।

भ विवायत : साधारखतवा प्रान्त को विचायन कहते थे। विभिन्न स्थानों पर इसका मधै भिन्न सिन्न है। यहाँ इनका मर्ब राज्य भाषता देश है।

पहुंचा भीर उपप्रव खडा कर दिया। उसने उन कोगो को बहका कर कहा कि "बादशाह की मृत्यु के नारण उसकी मेना विस्महाय हो गई है। सभी नीय व्याकुल हैं। देहनी में दूर होने के कारण छोटे बढ़े प्रश्वारोही तथा पदाती किसी को भी प्रपने हाथ पर की सुध बुध नहीं ! दी दिस हो गये किन्तु कोई भी सिहासनारुढ नहीं हुआ जो लोगों की सगठित करता। पुन्ने जनके विषय में पूर्ण ज्ञान है। मैं तुम्हारा महायक हो गया हूँ। कल मेना वा प्रस्थान होगा। स्रीत कोई भी बादचाह मिहासनाध्य नहीं हुआ है, प्रस्पान वे समय प्रत्येश (४३४) बिना किसी मगठन ने अनग-प्रलग प्रन्यान करेगा । सेना के प्रस्थान करते ही हम लीग उन पर हुट पडे। राजकीय तथा स्त्रियों की सूट सें। खुडाबन्दजादा, स्रतान मुहम्मद की बढ़ी बहिन, मिलको की स्त्रियों ने साथ एक्ट्र होकर यात्रा करेंगी। यदि मन्मय हो तो उन्हें भी हानि पहुँचाई जाय।" इतस्नी तथा वाफिर वच्चा मीरीज कुन्छन उन मुगलों से मिलकर उन लोगों को नाना प्रकार से बहकाने समा। उसने उन नोगों से महा कि "इतने परेशान तथा ब्यानूल लोगों, उनके परिवार एव घरर्याधक घन सम्पत्ति मी पून: हम इस दशा में कदापि न पायेंगे नि उनका बादबाह उनके सिर से घठ चुना हो. भीर ये भवनी राजधानी ने हजारो कोस दूर जगन में पढ़े हों।" उन पुषक पढ़े हये सुगलों ने चपदवी नौरोज कुरशून की बातो पर विद्यास कर शिया और नभी ने संगठित होकर छापा मारता तिक्चित कर लिया ।

सुल्तान मुहरमद के निधन के तीन दिन पश्चात् बाही सेना ने यहा से चौदह कीस की दरी से (जू | उसका शिविर था ) सिविस्तान की धोर लौटना प्रारम्म कर दिया। मेना के सभी ममूतों ने बिना किसी संगठन तथा नेतृत्य एवं योजना के प्रस्थान करना प्रारम्भ मर दिया। मार्गमें वे बिना विसी क्रम के चले आर्त ये। किसी वो किसी वी पिन्ताम थी ग्रीर न कोई एव दूसरे की बात मुनता था। वे ग्रनावधान कारवान वालों की भौति सिविस्तान का मार्ग पकडे हुये चले जा रहे थे। इस प्रकार वे एक दो कोस ही प्रडाय से छाने बढे पे, कि मुगल लूट मार के निये तैयार होकर सामने आ। गये। यहा के उपद्रवी पीछे से बढे । प्रत्येन दिशा में हाहाकार तथा चीत्कार होने लगा । मुगलों ने खुट मार प्रारम्भ करती । को नित्या, वासिया, घोडे, मदेशी, सवार तथा धन सम्पत्ति सेना के आगे थी छट गयी। है मन्त पूर पर भी हाथ माफ करने बाले थे तथा कैटों से राजकोप उतार कर हो जाने बाले ही पे। सेना मे जो ग्रामवामी थे वे भी उपहव की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने भी हाथ (४३४) पैर फैला दिये। जो सामग्री दाहिने बार्ये धयवा जानी हुई मिनी, सूट सी। पीछे से यहा के उपद्रवी सेना के विख्ते भाग पर हुट पटे। मेना बाले सवार तथा प्यादे स्त्री पुरुष इधर उधर खडे के खडे रह गये। प्रस्थान के समय सेना पर इतनी वही दुर्घटना ग्रा गई कि मदि वे छागे बढ़ते थे तो मुगर्लों वे चगुल में फैसते ये भौर यदि पीछे हटते थे तो पड़ा के उस्ताती उनका विनाश कर देते थे। जैसी कि कहावत है लोग "अमीनुस्लाह", अमीनुस्लाह कहते हुये पहले पढ़ाव पर पहुँचे। जिन लोगों ने स्त्रियो, दानियों तथा सामान को धारो भेज दियाया, उनका सब कुछ नष्ट हो गया। मेना मैं न तो कोई व्यवस्थायी मौर न रक्षा का प्रबन्ध । इस प्रकार वे नदी तट पर उतरे । सभी लोगो ने भपन प्राखो, धन-मप्पत्ति तथा परिवार में हाय भो लिये थे। उस राजि में लोगो की व्याकुलता तथा चिन्ता के कारता रात्रि में निहा नहीं माई । वे चित्रन तथा व्याकुल अपनी भाँखी की बाकाय की भीर संगाये हुए थे।

दूसर दिन भी पहले दिन की माँति जबकि एव भीर से बुग्रस भावमण कर रहे थे धीर

पीक्षे से बट्टा के उपप्रकी सूट मार कर रहे थे, लोग किसी न विसी मुक्ति तथा उपाय से इसरे पडाब पर पहुँचे । नदी तट पर पड़ाब किया । चूंकि सेना वो परेपानी सीमा से मिंपक हो गई यो धोर लोगों के प्राणों तथा धन-मम्पत्ति का विनाय समी के समक्ष या धोर समें के क्ष्रों तथा बात-मम्पत्ति का विनाय समी के समक्ष या धोर समें के क्ष्रों तथा बात-मम्पत्ति का विनाय समी के समक्ष या धोर समें के क्ष्रों तथा बात का नष्ट होते टिप्टियोचर हो गई थे, यदा मन्बद्रमनादा सक्यानी, धे चैदुप्युद्धत्व मिन्नी ये खेल नदीरिहोन महसूर अवधी 3, धानिम, समायवा (मुक्ती), मिलक, मीर तथा प्रस्क ममुह के प्रतिक्तित एवं गण्यमान्य व्यक्ति धौर नेता एकच हुये । वे सभी सहस्त होकर राह्यों विविक्त पूर्व गण्यमान्य व्यक्ति धौर नेता प्रस्ता वृद्धान ने निवेदन विचा कि "स्थाय मुक्तान पुद्धान के बार पर पहुँचे और सभी वे मुक्तान पीरोज बाह में निवेदन विचा कि भाई कुष्य है। मुक्तान मुहस्मय के बार के कोई पुत्र न या । अब आपके समान सेना तथा बाह है वुद्ध है। मुक्तान मुहस्मय वाह के कोई पुत्र न या । अब आपके समान सेना तथा बाह (देहती) में कोई खम्य ऐवा नहीं है को बादयाही के तिये बाव मे सिक उपपुक्त तथा (प्रदृष्ट) योग्ब हो । ईश्वर के निये इतने सब ब्याकुल लोगों की पुकार सुनिये धौर सिहामनाव्य हो आहा । इतने भी के हाथ के पुत्र में को बादयाही के तिये बाव मे मार्व में सिक्त में किया विचा वा साराशों के हमार्य के लाव में सुन में का बादया साराशों के साराशों के हमार्य के नावेद श्री के साराशों के हमार्य के साराशों के हमारी के हमार्य के नावेद श्री में का स्थान के साराशों के साराशों विवा मार्व के नावेद श्री में का साराशों के साराशों के साराशों विवा मार्व के नावेद श्री में का साराशों के साराशों विवा मार्व के नावेद श्री में सार कर साराशों के साराशों विवा स्था से साराशों के साराशों विवा साराशों के साराशो

मुस्तान फीरोज बाह ने बहुन कमा मांगी किन्तु राज्य तथा धर्म के प्रतिष्ठित लोगों ने कोई बात स्थीलार न नी। सभी धालियों, सवायखं, वसिकों, धर्मारों, साधारखं तथा सिंदे कर सिंदों असिकों, धर्मारों, साधारखं तथा सिंदों असिकों, समिरों, साधारखं तथा सिंदों असिकों, सुन्यसानों, हिन्दुधों, सवारों धीर प्यादों, सिंदा धीर बालकों, प्रोड तथा प्रप्रोड ने सर्व सम्मात से कहा कि 'राज्यानों हेहनी तथा स्मात से सिंदा में फीरोख बाह के आसिक्त कोई भी नुशरन के योग्य नहीं। यदि वह प्राज सिंदास्तर को बीद स्था प्राच सिंदों सिंदा सिंदों के स्था प्राच सिंदों सिंदों के स्था प्राच सिंदों सिंदों सिंदों से किए से सिंदों सिंदो

र मुहर्स ७५२ हि॰ (२३ मार्च १३४१ ६०) को समय तथा युन ना सुस्तान फीरोज साह सामारण तथा विकोग व्यक्तियों की सहमति से विश्वसनाक्य हुया। सिंहासनारीहण के दूसरे दिन सदार के स्वासी ने इस सुय्यवस्था से अस्थान किया मार्स तेवा को इस्तेन प्रयोद हम से भागे बढाया कि निक धीर से भी मुगन सनाक साक्रमण करते उनकी हरया नर से आती प्रयश में बन्धी नग मिथे जाते। उसते दिन ससार को घरण प्रयान करने वाले बादशाह में कुछ मार्गीरों की सेना के पिछले मार्ग पर नियुक्त किया। उन प्रमोरों ने पट्टा के स्यातियों में से मुख लोगों का जो नेना के युक्त मार्ग में सूट नार कर रहे में, वध करता विया। चन हत्या के मार्स से पड़ा के उत्यातियों ने पीछा बरना छोड़ दिया भीर कोट गये।

र उत्तते विषय में तुराहुक कालीन भारत थान र पु॰ ६१, १७४, १६६, १६६, १६६, १६६, १६६ देखिये। जिलाउदीन बरुनी तका इच्ने क्षणता ने उनका मनिस्तार उनकेस दिया है।

देखिये । जियाउदीन बरंबी तथा दक्ते बच्चता ने उमका मविस्तार उल्केख रियर हैं २ फिल का रोखरहायुख । यह बच्चामी खलीपा की श्रोर से फिल मे श्राया था ।

१ रोख नमीरदीन महमूद रोख निशामुदीन श्रीलिया के शिष्य तथा रासीमा से । उनका नियन १३६६ है॰ में हुआ। वे चिराचे देहली भी कहलाने थे ।

भ भवारों के एक दर्भ ना कष्म्मर सरक्षेत बहुताता था। सरमेतों का कष्ममर मिषदमालार पहलाता था। मिषदमालारों का कष्मसर क्षमीर कहताता था। क्षमीरों का वष्ममर मिलक बहुताना था। मिलकों का कष्मसर काल बहलाना था। (बरनी वारीके पीरोलग्राहो इ० १४४, कादि तुर्क बानीन मात्व १० २१४)

६ स्पी।

मिहानतरोहरा के तीमरे दिन मुस्तान पीरोब पाह ने कुछ बमीरों नो ब्रादेश दिना (१२६) नि वे भुगनों पर बाक्रमण करके बुछ बमीराने मदा नवा बमीराने हे तारा को जीवित हा बसी बना कर राजनिहानन के मनशा उपित्वन हों। विमा दिन मुगनों नी पात्रम हुई, तभी दिन मे पुत्रनों का जरवान हमाना हो बसाई। मेता में २०-४० कीम की हुई। पर नित्तन परे धारे प्राप्त को पात्रम हमें हुई। पर नित्तन परे धारे प्राप्त को प्राप्त को स्वीत पराम हो बाद को प्राप्त के प्राप्त के बाद को से प्राप्त को प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के बाद के प्राप्त के प्राप्त के बाद के प्राप्त को प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त के प्राप्त कि प्राप्त के प्राप्त कि प्राप्त के प्राप्त कि प्राप्

जब मुगलों तथा पट्टा निवासियों में उत्पाद मधाने की शक्ति न रही तो वे पीछा करना स्वाय कर लीट गये भीर समय तथा युव का बादशाह निरन्तर क्षेत्र करता हुमा सिविस्तान पहेचा । बदत्रो तथा सैनिको के विद्याम हेनू बुद्ध दिन बहाँ ठहरा । सेना के सभी व्यक्तियों का उपनार किया । मलिकों, बाबीरों, प्रतिन्दित तथा वश्यमान्य व्यक्तियों को सिन्धर्ने प्रदान की । ब्रामिमों तथा मुक्तियों को अनुहात विदे: दरिद्वों को न्योग्रावर प्रदान किये: हशन दे को क्रिये इनाम दिये । फीरोज बाह के समृद्ध्यानी भाग्य से मेना में जान भा गई। यांते लक्कर करागाह की पास में जो एक यही प्रशिद्ध करागाह है एक सहाह में भीटे हो गये। इस्लाम के बादपाह ने निविस्तान निवासियों को थी सम्मानित किया । अनके प्रदरार, इनाम, पाम तथा मूनि जोकि खरन हो गई थी और खासमें वें वस्मिसित करसी गई थी. प्राचीन मुस्तानों के मादेगानुसार उन्हें पुनः सीटा दी गई। जो कुछ उनके पिता तथा पितामहीं को प्राप्त या वही पूत्रों तथा थीत्रों की प्रदान कर दिया गया । नये ग्रदरार तथा वजीके पिछले की धपेशा बढ़ाकर दिये गये । संमार को शरण प्रदान करने बासे बादगाह फीरोड गाह ने मिविन्तान के बुज्गों के मजारो के दर्शन किये । भिलारियो, यात्रियों, दरिही तथा निर्धनों की (५३६) व्योद्धावर वितरण विये । जो नोग हेरात, मीस्तान, चदन, मिस, कुसदार तथा धन्य स्पानों मे बाकर मुखान मुहम्मद दिन (पृत्र) तुमुक शाह के दरबार में उत्तर की प्रतीक्षा में पड़े थे, वर्हें संसार के स्वामी ने उनकी श्रीणों के अनुमार अवय देकर उनके देशों की बापस भेग दिया।

## दूसरा श्रध्याय

क़ीरोज शाह को शाही पताकाओं का सिविस्तान से प्रस्थान, मार्थ में देहली तक के प्रदेशों एवं क़स्वों के आलिमों, सूफ़ियों तथा सहायता के पात्रों पर शाही कृपादृष्टि, ग्रहमद ग्रयाज के विद्रोह के समाचार की

र प्रतुद : वह उपहार जो भानियों तथा स्कियों को दिया जाना है।

९ मेना, विशेष रूप में डेन्द्रीय मेना।

श्रीमान्याः वह मूमि जिम्हा प्रक्य वेन्दीय सरकार की भीर से किया वाना था। देना श्रात होना है कि मुन्ताम मुक्त्यम रिन जुजबुक के राज्यक्षण में देश की मूमि का बहुन वहा माय कालसे से पम्पितिन कर विधा गया था।

४ पुस्तक में हरीबर है।

प्राप्ति तथा उसके उपद्रव का शान्त होना, शहर (देहली) में शाही पताकाओं का पहुंचना, राजधानी में सिहासनारुढ होना तथा राज्य व्यवस्था एवं शासन प्रवन्ध को पुनः दृढ़ता प्राप्त होना।

हर प्रकार से बान्ति तथा सन्तोष प्राप्त बरने के उपरान्त संसार के स्वामी ने मिवि-स्तित से प्रस्थान किया और निरन्तर याता के उपरान्त वह अक्टर पहुँचा। भवतर निवासियों पर भी उसने हर प्रकार से कृपाहिट प्रदक्षित की। अक्कर क बूजरों के रीजी के दर्गन क्ये । भक्तर निवासियो के पिछले बदरार तथा इनाम फिर से निश्चित क्ये । भवतर निवासियों को वर्षों क उपरान्त खान्ति प्राप्त हुई । भवतर से ईश्वर की शरगा में प्रम्थान करके बह उच्च पहुँचा । उच्च वामो को भी नाना प्रकार से उपकृत किया । उनकी जीविका-वृत्ति, ग्रदरार, मूर्गितया वजीफे (वृत्ति) को वर्षों पूर्व ग्रपहन हो पूके थे, उन्ह पूत प्रदान किये। उच्च निवानियों की प्रार्थनाय स्वीनार कीं। जिन लोगा की वृत्ति प्राप्त न वी ग्रथवा जीविका का बोई साधन न या उन्हें वृत्ति प्रदान की गई। उक्रव निवासी (५३६) होल जमायुद्दीन की खानकाह को, जो सम्प्रम नध्ट हो चकी थी, पून भ्रावाद किया। उत्तर ग्राम तथा उद्यान, जो खालमे में निम्मिलित कर क्षिये गये थे, शैव जमालुहीन के पुत्रों की प्रदान कर दिये । उन्हें इनाम प्रदान किये । उस दश की जिसका पतन ही पुत्रा था पून: उन्नति प्रदान की। जिम समय संसार वा स्त्रामी श्रवकर श उच्च की श्रीर प्रस्थान कर रहा था, उस शीच में मुल्तान के ब्रानिस, सूची, प्रतिब्ठित तथा गण्यमान्य व्यक्ति, मकतम रे जमीदार तथा साधारण लोग गाही शिविर में त्रात और उनके प्रार्थना पत्र स्वीरार होते थे। उनको जो सुमि पहले प्राप्त की. वह पन प्रदान होती और उसके सम्बन्ध में फरमान निखे जाते. और वे बादलाह के जीवन की देश्वर स शम कामनायें करते हथे. पर्ण रूप म सन्तप्ट लीटते थे ।

वय समार वे स्वामी ने विजयी सेना लेक्प प्रकार में प्रस्थान किया तो उसे मार्ग में मूचना मिली कि प्रमन्त क्याज ने देहती में विद्रोह कर दिया है, लोगों को भीका देने के नियं छ सात वर्ष के एक विजनमें सालक को सुलता युह्म्मद वा पुत्र प्रसिद्ध करने इस स्थम में वच्छुनानी की भीति तिहासनाव्य कर दिया है, शहर (वेहती) के निवासी वहे कृष्ट में हैं, केन कुछ ही दिन के सिर्ध अपने क्या अपने कुछ सार स्था सक्ट में शां निवासी वहे कि में हैं। मिलको, प्रतिष्ठित एव गच्चमान्य व्यक्तियों को प्रहमद स्थाय के विद्रोह पर वशा सार्थ्य हुए। उन्हें उस पर विश्वास भी न होता था भीर के उसे स्थीकार मी न करते थे। के भापत में कहते ये कि यादि मुत्तान मुहम्मद के नियं के उपरान्त देहती वा राज्य किसी भापता में कहते ये कि यादि मुत्तान मुहम्मद के नियं के उपरान्त देहती वा राज्य किसी भाषता सार्थ के विद्रोह कर स्थान के स्थित प्रदान करते हुये एव युह्मदाय में कारण, यह उचित न या कि वह निद्रोह करता। ऐसी दया में वह नित्र प्रकार विद्रोह कर सकता है जब कि मुत्तान प्रीरोख राज्य ना उत्तराधिवारी उथा उसके मोत्य है। यह सुत्तान पुर्त्य ना वती पहुर, मुत्तान तुणकुक शाह का भवीचा तथा सुत्तान मुहम्मद में वाच प्रश्न ना वती पहुर, मुत्तान तुणकुक शाह का भवीचा तथा सुत्तान मुहम्मद में वाच (भ्रता) पुर्त है। वारता, गौरण तथा शीच में बह स्वतम मुत्तान पुर्ति होता, गौरण तथा शीच में वह स्वतम वा वती पहुर, मुत्तान तुणकुक शाह का भवीचा तथा सुत्तान मुहम्मद में वाच प्रश्न प्रवृत्त होता, गौरण तथा शीच में बह स्वतम मुत्तान हुता, गौरण तथा शीच में बह स्वतम में वाच स्वप्तिन्तार वेह । वास

१ मुक्तइम गाँवकामुखिया।

२ ईरान सा एक पौराखित बीट पहलबान।

श्रुप्तास्त्र, मा पुत्र, वैदान ने क्यांनी नशासा पाँचवाँ वादशाद । क्स्तम के समान नह भी अपनी बीरता के तिये प्रसिद्ध था।

भ्रकेलाही सेनापर हट पहलाहै थीर एव ही बाकमसार्थ संसतार को उत्तर-पुलट ढालताहै। भ्रहमद ग्रयाज विस प्रकार ऐमे अनुसवी सुल्तान से जिसे सग्राम में सेना की भी भावस्थवता नहीं युद्ध कर सनता है। सुल्तान पीरोज शाह युद्ध, सम्राम, तथा पूर्वजी द्वारा प्राप्त एव स्वितितिन वीरता भीर पौष्प में ऐसा है कि उसके विषय में निम्नावित छन्द पढ़ना उचित तथा न्याय-यूक्त हे गा .

"हे! सुधनेताही सकडो बीर सेनावाधन्त कर सकता है, है। दूर्देवी रहस्य के घेरे का शाभूपण है। सभी मेना की झावश्यकता नहीं भीर सू स्वय ही सनार की मेत्रा के शिविर का श्रविकारी है। विजय में तु इस्तम है और शक्ति में फरामुखें. " तेरा गौरव जमशेद के समान है और तू ब्यूमुसं के समान बीर है। धली भे समान तू नाल सिंह है, यद्यपि न तो स बदखवां के बादबाहों ने है भीर न समिद ही है। हाहशाही के सिहासन पर और जमशेद की गदी पर, स उदरीम क ममान सर्वदा जीवित रह क्योंकि तेरा मुख स्वर्ग के ममान है।"

कीरोज शाह की सेना के सरदार तथा सेनापति, प्यभव्द तथा बनतीन मान्यर भया व ने विद्रोह तथा विराध की जिस्ली जवाते थे क्यों कि अपने जीवनकाल में उसका मुक्त कार्य, व्यवसाय तथा योग्यता या तो भवन निर्माण की थी या कठारता, निष्ट्ररता गुप रक्षपात द्वारा दीयानी का धन (कर) यसन करना थी। मेना के सभी बद्धियान इन बान मे पूर्णं रूपेण सहमत होकर पहते थे कि या तो प्रहमद अयाच की बुद्धि मारी गई है धीर या भाष की प्रधिकता के कारण उसकी जिन्तन शक्ति समान्त हो गई है और या किमी हैने ध्यति नी, कि जिस पर उसने धायाचार विया था, उसके विषय में ब्रह्म बाहना स्वीवार नी गर्ट है और उसनी मृत्यु निकट था गई है। वह अपना ही शतु बनवर तथा हुच्यान हो हर भ्रपने प्राया स्थाग देगा और भ्रपने हाथ से भ्रपने मूत ना विनास करेगा। मैना बारे य बात भली भांति समक गये थे कि जब कीरोज शाह का धाराहा-नुन्द बद शहर (देहली) है २०-२० वीस की दूरी पर छाया अलेगा और अब शींग काटने बानों की शनवारों की विद्यात चमवने लगेगी और शहमद धमाज मुनेगा कि विजयी मेना के बीर तथा रम्त्रय बुद १५४९) तथा सम्राम के लिये तैयार होनर मा रहे हैं और अपनी कमाने करका रहे हैं और भ्रमने वासों को तेल कर रहे हैं भीर जब भाही मेना बाने भहत्र भ्रमाब तथा उनकी रेना को जंगली गर्ध प्रथवा भीलगाय के समान जवल में पायेंगे तो इस निवंत परचार बुद का पिता फट जामगा भीर तमें ज्वर चढ़ भाषेगा, या वह भावें अधिर की प्रहान में क्खि कर देश, या प्रपने गले में रस्ती बधवा कर तथा प्रपता भीग सुदित कमकर नी निर सुन्तान भीरीत शाह में प्रासाद में द्वार पर स्पत्थित ही बादेगा। उन्हें मुख परामगंताना मा उतने चारों छोर पौरप भी होगें मारा करते हैं और कीमूर्जे हे निव के मानत उस पुर्दे

१ रुस्तम वा प्रश

२ देशन या एवं माधीन व नगाइ जो अपने बैंग्न ने निने प्रीवह का ह बेरान के प्राप्तिन पेशदादी क्य का क दशाह ।

४ भनी सुरमार महत्त्व के बामान नवा चीवे सर्वोध्य को करून देनदा के निव की प्रसिद्ध है। रनना निथन ६३० है। में हुआ।

खूतर के समझ सक्ते धाप को सन्तम तथा इसकिन्यार बनाते हैं, तमे धर्मा स्थान कर निस्महाय ध्रवस्था में छोल कर माथ जायेंगे नशीनि हसस पूर्व भीन नह गय हूं कि दीरों ना पुछ मेदान में देवा जा सकता है धीर नामदों, जीनि भित्तिचित्र वे सकान होन हूं, की हींग मुद्ध तथा प्रस्तर समझना चाडियें।

छन्द

"वीरो की वीरता रागक्षेत्र में देखी,

दीवार का चित्र वित्र वास का चाहे यह रमान का हो भीर चाहे इसकित्यार का।"
जब सेना याला को यह जात हुआ कि नल्यू सोधन, एक लायक का पुत्र, व्यास झाजिब
नियुक्त हो गया है भीर सहसद अयाज के नसका थीरों म युद्ध वरने का दावा करता है तो
विजयी सेता के पतुर्धारी तथा सेवडा, जो अधम नायक के पुत्र को दूध पीता शिशु समझत थे,
उसकी जिल्ली उसाने थे, यद्यापि वह अपने आप को अवस के नायका के सम्प्र से इसकित्यार
विपा करता करताला था।

दश्च

"प्रत्येक दूध पीना शिद्यु हफ्तस्वां नहीं पार कर सकना। चाहे तेरा पिता तेरा नाम इसफन्दियार रख दे।"

। ५ ४२ ' अयाज के विद्रोह के समय में समार के स्वामी न कई बार दरवार के मुलिकों तथा ग्रमीरो से पहा था कि महभद स्थात मुद्ध करने वाला पुरप नही । जिसने माजीवन भपने हाथ में धनुप न सिया हो भीर तेज योडे पर सवार न हुमा क्षा उसको युद्ध, सम्राम सथा सेना के सवालन एव सेना लेकर चढाई करने से क्या सन्बन्ध । मुक्ते उस वृद्ध में लज्जा माती है। पता नहीं कौन ऐसा व्यक्ति वा जिन पर उसने भत्याचार किया या भीर इसकी अनुभ कामना उनके निषय में स्वीकार हा गई कि उसा जानसूभ कर अपन आपको इस क्टर में डान लिया है और रक्त की नदी में दूबकी लगा रहा है। उसन एमा काय करना प्रारम्भ कर दिया है जो न ता उसका ही कार्य है और न उसके पूर्वों ही का काय है। मुक्ते उस जैसे मयोग्य व्यक्ति के निये सेना की नया मावश्यकता भीर न मुक्ते किसी तैयारी की खरूरत है। वह कौनसा योद्धा तथा बीर है जिससे युद्ध करने की मुक्ते बावश्यकता हो । मैं उसको पराजित करना कोई काय नहीं समस्ता। बब मैं देहनी के निकट पहेंचूँगा वह नि सदेह धपना कुण्लामुख करके दूसरै द्वार से बाहर निक्लेगा । मैं अपने कुछ शिकरादारों की भेज दूगा, को उमे उमकी पाल की से उतार कर मेरे समक्ष पकड लागेंगे। उस दृष्ट को अपने आप में, मपने ईश्वर से भौर ईश्वर के दासों के नमक्ष लज्जा नहीं चाती कि उसने बुदाबस्था में मगहरण किया है। यजाना जानि बैनुल माल<sup>3</sup> है उसके पाम ध्रमानत छोड दिया ग्रमा गा; उसे वह इस ममय, जब कि उसर स्वामी का निधन हो गया और दूसरा ग्राष्ट्रयदाता, उत्तरा-धिकारी एवं सब सम्मित स बादनाह हो गया है, व्यर्थ नब्द कर रहा है। बुख ग्रामन परामग्रदाता, जो उसक समझ सीग मारत है, क्या चीज है और क्या शक्ति रखते हैं। हमारे पास कौनमा ऐसा खेन है जिसमें उनसे बच्छे २०-३० बादमी नहीं ? यह बात स्पष्ट

रै बहुका किन सार्पण पर बार करना ने देशन के बादशाह कैहा कस को करी गृह से छुहाने ये जिल् पार किया था। यहा आता है कि इसम सात पशाह थे और अस्वक पहाल पर दश नद यह श सामना करना पहला था।

शिवरादार शाही जिवरादार की देख देख करने वाल ।

१ बहुन मत्त्र हरनाभी रापशेषः

४ ध्रेन सर्वोत्रायश्रदस्या

तया निश्चय है कि हम जैसे ही मरमुवी तथा होती की सीमा में प्रविच्ट होंगे तो मल्लाह ने (५४३) चाहा तो सभी नोग मेरे पाल बले आयेंगे थीर यरा तथा नीति के अनुनार मेरा अधिकार समस्र जायेंगे। जिस समय उसके सपटन का खडन हो जायगा थीर वह सुनेगा कि हम निरूट बहुँच गये तो बसदा दम पुरने लगेगा थीर उसका हृदय कप्पित हो जायगा थीर इस आतंक में पता महीं वह जीवित रहे अधवान रहें। में इतने बती से सकती निर्मेत्तता तथा प्रयोग्या देश रहा हूँ वि हवार मुनून के नोठे पर बढने में बनकी नया दशा हो जाती है। उसकी हमाने पह हो जाती है। उसकी हता शिक हता विद्या तथा प्रयोग्या हमाने पह सकते हमाने पर सुनेने पर सुनेने सान पर रह सके।

कीटते समय सभार के स्वामी ने मुख दिन तक प्रमिद्ध नगर दीवालपुर में विधान किया। नेना के बीवायों ने धरवाधक यात्रा के उपरान्त धाराम विया। वहीं से इस्लाम के बादशाह ने वहे धूर्य में तथा धानि-मूर्यक राजवानी की धोर प्रस्थान विया। सतार का स्वामी नेतृत इस्लाम करीबुर्गना (ने मजार) के दर्शनाम धरोपन गा। उस प्रशिद्धित का को जो पूर्णत्वा दिल जिल हो गया पुतः धावय प्रदान नर के सुध्यदिष्य नित्रा हो गया पुतः धावय प्रदान नर के सुध्यदिष्य नित्रा हो गया पुतः धावय प्रदान नर के सुध्यदिष्य नित्रा। धीव धनावदीन के वागों को विवस्त तथा इनाम प्रवान किये। उन्हें पूर्ति तथा प्राप्त इस्तान किये। धनोपन निवानियों को धायविष्य ग्योद्धावर बाटी। जिस कियो के विवस्त में यह मुना कि वह जीवना तथा बृत्ति पाने का धरिष्यारी है उसे उसने बृत्ति स्वा अविवन ने साध्य प्रदान किये। प्रतिक क्यार दीवालपुर से देश्ती तक उस धरिर के समी क्यार विवस वीदिका ने साध्य प्रदान किये। प्रतिक क्यार तथा बृत्ति के सम्बन्ध में फरमान दिये परि । इसके इस्ते के प्रशोध तथा वर्गी क्यार प्रतिक स्वर के स्वर्णते तथा को तथा की स्वर्णते के प्रशोधन का वर्गी के खरार तथा बृत्ति के सम्बन्ध में फरमान दिये परि । इसके इस्ते के पर्नियो तथा वर्गी के स्वर्णत कर स्वर्णत कर स्वर्णत कर स्वर्णत कर स्वर्णत कर साथ परि । इसके इस्ते के प्रभी तथा वर्गी के स्वर्णत कर स्वर्णत कर स्वर्णत कर स्वर्णत कर स्वर्णत कर साथ परि । इसके इसके के प्रकृति तथा वर्गी के स्वर्णत कर स्वर्णत स्वर्य स्वर्णत स्वर्णत स्वर्णत स्वर्णत स्वर्णत स्वर्य स्वर

जितने दिन तक मेना दीवालपुर में रही, देहली से यही समाचार मिलते रहे कि भटनद अयाज उपद्रव की धनि को भटका रहा है. अपने दानों को राजनी पद प्रदान कर दिये हैं, मेल जादा विस्तामी मत्यू मीधल तथा कुछ मन्य परामशंदातामी को प्रपत्ता महायक तथा विश्वामपात्र बना निया है, लोगो को बहका तथा मार्ग आप कर रहा है, (५४४) उम विजन्मे बालक को कठपुतनी की मौति राजमिलासन पर बैठाया जाता है, वे भ्रत्य मृत्यों को दिल्लाने के लिये अपने आप को सजा कर उसके समक्ष अभिवादन करते हैं, नगर ने भागे हवे सोगों तथा ग्रामीमों भी कस्बों में ब्रुला-ब्रुला कर हड़ाम (मेना) कहा जाता है, स्वर्ण तथा राजकीय नष्ट विया जा रहा है; बहर के माधारल तथा विशेष व्यक्ति उसमें यन प्राप्त करते हैं भीर उसकी खिलकी उडाते हैं, उसका बिनाश निकट ही पाते हैं, समार ने म्वामी वी बीर्घाय की रात दिन ईस्वर ने ग्रुम कामना किया करते हैं, फीरोच काह भी नवारी के पहुँचने भी प्रतीक्षा किया करते हैं। क्योंकि श्रहमद श्रवाज का मृत्यु माल विनट झा गया था, उसके हुदम में कोई उचित वात बाती ही न थी। उस बीच मे उसका मोई हिनीयी तथा विस्वामपात्र उसके दिल की तथा उचित बात भी उसमे न कह सका। गहर के मभी विद्वान, युद्धिमान, प्रशिक्षित, मूर्च खास व माम स्त्री, पुरुष छोटे बढे तगर निवासी, ग्रामीसा, स्यामी रूप से रहने वाले तथा यात्री, ग्रथमों तथा मुखीं नी बात देख कर कहते थे •

रे नेन फरीट्रीन पंतरकर प्रीवृद्ध निक्ती सूची थे। उनका निचन १२६५ टें॰ से हुना। उनका मदार मुन्नान में खनीचन अथवा पानस्टन से है। रे रोन फनाइरीन :रीख फरीट्रीन पंतराकर के वंश में थे। इस्ने क्यूना ने भी स्तरी सेंट दी थी।

<sup>(</sup> द्वारा न नातीन मारत मान १ प० १७० ) इनकी मृत्यु १३३४ ई० में हुई।

१ वह भूमि नो धार्मिक लोगों की सहायता के लिए दान के रूप में दी जानी थी।

छन्द

"वब मनुष्य का भाष्य धन्धकारमय हो जाता है, वह समस्त ऐसे कार्य करने लगता है जिससे उसे कोई लाम नहीं होता ."

जिस दिन मुख तथा समय ना बादमाह भीरोज चाह मुस्तान विजयी सेना सैनर फतहाबाद पहुँचा तो मिलक मकजून, जो आज कल खाने जहाँ तथा बजीरे ममाजिक है, सपने भुत्रो तथा जामाजाओं को लेकर एव मिलक रवत्या, समीर मेहान तथा सम्य समीर माजा के पूजा के पूजा के प्रकार के प्र

पत्ताहाय से मुन्तान हांथी पहुँचा । हांसी निवामियो तथा हांसी के प्राचास के बनको सामान्य के लोगो पर प्राचिष क्षणाइष्टि प्रद्यित को गई। इस्ताम ने बादसाह ने हांसी के पीरों (सत्ता) के (भवार ने) दर्शन किया । पक्षीरों ने गोखावर दी गई। जिम दिन दिन की भी पे प्रत्यान के बादसाह ने हांसी के पीरों (सत्ता) के (भवार ने) दर्शन किये। पक्षीरों ने गोखावर दी गई। जिम दिन दिनयी पतालायों ने हींसी से राज्यानी की और प्रस्वान दिया, तो क्षेत्र वाद्या विद्यान स्वाम के कुछ यराम्याँ-दाता यो उसने महायन स्वाम विद्यान नाम के हुए हसन, हुमान प्रहृत काया कहन का स्वस्त हर यावा। योप लोग दरवार से उदिस्ति होंने भूमि-प्रमान तिया। प्रहृत्य क्षाणा को स्वस्त द्वाया । योप लोग दरवार से उदिस्ति हों भूमि-प्रमान तिया। प्रहृत्य क्षाणा को साम विद्या की मान के प्रत्या विद्या के प्रहित्य होंगे प्रमान स्वाम प्रवास के प्राचित्र के मारण प्रीच हार पर पहुँचा। मुस्तान ने प्रादेव दिया कि उस ध्यम दुष्ट द्वारा दिस प्रस्त की प्राचित्र के द्वारा विद्या के प्रवास के प्राच दुष्ट द्वारा प्रत्या की प्राच के प्रत्य के प्रत्य का प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य का प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य का प्रत्य के प्रत्य का प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य का प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य का प्रत्य के प्रत्य का प्रत्य के प्रत्य का प्रत्य के प्रत्य का प्रत्य के प्रत्य के प्रत्य का प्रत्य के प्रत्य का प्रत्य के प्रत्य के

जब साही पतानामें दहसी के पास तीस कोस पर पहुची तो राजपानी के लोग जो बादसाह के प्रति वपी से निष्ठाबान थे, विश्वय तथा भाषारण व्यक्ति, प्रानिम, मुकी, कनन्दर, हैररी?, व्यापारी, सौरागर, (बभी सपूढ़ों के) प्रतिष्ठित लोग, ताहु, सर्राफ तथा बाहुएंग, प्राप्त अपने सपने दल, गिराह तथा रामुह के नाथ दरबार में पहुँचते थे धीर भूमि-चुन्वन करकें सम्मानिन हीते थे जब साही धनुनम्मा एव श्रोत्साहन से आध्य प्राप्त करते थे।

इस तारीखें फीरोबबाही के सकलन-कर्ता ने विश्वस्त मुत्रों से निरन्तर यह विधित्र

१ इ.लन्दर तथा इंदरी स्वतन्त्र विचार ने सुकी।

कहानी मुनी है कि उन महीनों में जब ग्रहमद ग्रयाज ने निद्रोह कर दिया या ग्रीर शहर (देहनी) के निवासियों को बस्त्र, तन्के तथा जीतन प्रदान कर रहा था तो लोग उसमें थे यस्तुवें प्राप्त कर लेते थे ग्रीर राज प्राप्ताद के बाहर निवलवर उसकी धिक्कार देते थे भीर हृदय से उनका पतन तथा विनाश चाहते रहते ये और सुस्तान फीरोज शाह की सवारी पहुँचने की प्रतीक्षा किया करने थे। लोग प्रत्यक्ष रूप से ससार के स्वामी के लिए पुभ नामनायें किया करते थे। महमद समाज ना जो कार्य भी वे देखते उसे नोई महत्त्व न देते ये।

जमादी उल-ब्रांखिर मास ने अन्त में ( अगस्त १३४१ ई० ) शाही पतावामें राजधानी में प्रियष्ट हुई । एक शुभ घडी तया मगलप्रद नक्षत्र में, ससार के खुसरक्षो (बादशाहो ) वा मूप विद्य का कैलुसरी , भूमि तथा समुद्र का सुस्तान, माकाश का सहायता पात्र, अपने कामुमा पर विजयी, समय तथा युग वा सुलेमान , ईश्वर द्वारा हद सहायता प्राप्त, कीरोज शाह सुल्तान (ईश्वर उसने राज्य तथा शासन को चिरस्थायी बनाये ) राज प्रासाद में जमशेद तथा वुमरो के राजसिहासन पर आलड हुआ। इन प्रकार राजवानी की बादशाहे इस्लाम 3 के राज्य मे शोमा प्राप्त हुई। सर्व साधारण के हृदय सनुष्ट हो गये। महमद भयाज की मुखता के कारता जो अज्ञानन तथा विघन एवं व्याक्तता उत्पन हो गई थी, वह समाप्त हो गई (४४७) घीर शान्ति तथा हडता प्राप्त हो गई।

बाही पताकान्नों के राजधानी में पहुँचने के प्रयम दिन में ही सभी उपद्रव भाग्त हो गये ! विरोध तथा विभिन्नता ने स्थान पर संघटन तथा धान्ति उत्पन्न हो गई । विना किसी रक्तरात, प्रयवा किसी वश बा कूल के विनाश के तथा बिना किसी दट, प्रत्याचार प्रयवा हत्यानाण्ड ने जो विद्रौह सथा उपद्रव शांत करने के निये आवश्यक समझे जात हैं, शांमन-प्रबन्ध स्व्यवस्थित हो गया। राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी नार्य हट हो गये। विशेष तथा मर्व माधारता व्यक्ति सन्ध्द हो गये। ससलमानो तथा हिन्दधी मी सन्तोप प्राप्त हो गया। सर्व-साधारण अपने अपने व्यवसाय में लग गये।

लगभग चालीन वर्ष से राज्य तुग्रजुक झाह के वश में है। नुस्तान गयामुहीन तुन्तुन साह के उपरान्त वह उसके पुत्र को और यह उसके यादी के नी प्राप्त हुता है। समय तथा द्वाग का सुस्तान देहती के रावसिंहासन पर उत्तराधिकार, खाने हुक के कारण सर्व सम्मति तथा नामजद<sup>४</sup> होने के कारण आरूट हथा है। वह अपने पितरत तथा घनेरे भाई के समय में राज्य का बहुत बढ़ा स्तम्भ रह चुरा है। उनके सिहासनारोहरा के बारए। कियी वश का विनाध न हुमा। न तो दरवार के किसी प्राचीन प्रधिकारी सहायक तथा विद्वासरात्र की हत्या हुई, न कोई परिवर्तन किया गया, न किसी का पद ही घटाया गया और न कोई पदच्युत हुआ, न तो किसी का शोषण हुआ और न किसी की देश से निकास ही गया। समी यश तथा कुटुस्य उसी प्रकार वर्तमान रहे। वेवल सार पौच व्यक्तियों को जा छहमद अयाज के विद्रोह के नेता थे, तथा जिन लोगों ने उस निस्तराय तथा निवंत बालक की कप्त में डाल दिया था, पृथक कर दिया गया किन्तु उनके परिवार, तथा । तथा चाला नार हुए कथा चार पार है हिंदी हैं कि है कि है कि सहसर स्थाब, लिए सहसर स्थाब, लिए सहसर स्थाब, लिए से सहसर स्थाब, लिए से सहसर स्थाब, लिए से सिक्त हैं कि सहसर स्थाब, लिए से सिक्त हैं कि से से सिक्त कि हो है है हो ने कराई गई। इस रे-इ समुख्यों के पुत्रों, जामाताओं तथा सहायबों भीर सम्बाध्यों नी होई

र दरान के क्यानी वंश का तीनरा प्रतापी बादशाह ।

२ एक प्रतापी पैसम्बर्ध

१ इस्लाम के बादसाद ।

४ व कमें ब इस व इस्त्रहर के व इल व इताह व इस व इस्तेखनाड. ह

हानि न पहुँचाई गई। सभी प्रश्ने प्रपने स्थानो पर तथा धपने धपने घरों पर शान्ति-पूर्वक (४४६) जीवन व्यतीत करते पढ़े। विद्योहियो के सहायन तथा आसित युग तथा समय के स्थामी के राज्यनाल में बिस प्रनार सुरक्षित रहे उस प्रकार निसी धन्य राज्यनाल में न देखे गये।

# तीसरा अध्याय

समय तथा युग के वादशाह फ़ीरोज शाह युन्तान के उत्कृष्ट गुरा तथा प्रशंसनीय चरित्र जिसके फलस्यरूप राज्य मे शान्ति तथा सुशासन उत्यन्न हो सका छोर जिसके काररण हिन्द तथा सिन्ध के राज्यों की उथल पुथल तथा निकृष्टता का अन्त हो गया और वे पुनः प्रफुल्तित, सुखी तथा ग्राबाद हो गये।

तिन लोगों को प्राचीन सुस्तानों के इतिहान नथा विगन प्रनिद्ध घटनाधों वा जान है, जनमें इस तारों के फीरोजगाही का सक्तनकत्ती न्याय के धनुवार रिवेदन करता है धीर इसने केशमात्र भी धातिग्रशोति नहीं नि जब से देहली पर विजय श्रास हुई है धीर हिन्दुत्तान में इसने केशमात्र भी धातिग्रशोति नहीं नि जब से देहली पर विजय श्रास हुई है धीर हिन्दुत्तान में इस्ताम का प्रचार हुधा, जन समय ने लेवर धव तक सुस्तान कुट्यहुँ ने मुहम्मद मान के उपरास्त समय तथा धुन के बादबाह मुस्तान फीरोज बाह के समान कोई भी शिष्ट मण्डन, कृषाञ्च, तथा हुन से स्वीवार पहचानने बाना तथा बत्तव्य-निष्ठ, इस्ताम के नियमों में हव तथा पत्तित्र विवसास पनने बाना बादगाह देहली के राव मिहानन पर धामक नहीं हुमा। भेने मह बान प्रनिद्योगित, श्रीन स्वया धानाययवन प्रमास तथा है नहीं लियों है भीर न ये बाते मानारिक लोग के कारण ही निवार है धिपन में वे स्थवा को इस पुरान की होगा में इतिहान निवसे मा परमावयया गुल बता धाराम नहीं प्राप्त है पीर दम वियम में भे राज्य के सभी लोगों में पूष्त नवा जित्र है, में उन स्वीयों में ह विनके विषय में एक खत्र प्रभा के सी लोगों में पूष्त नवा जित्र है, में उन स्वीयों में ह विनके विषय में एक खत्र (४४६) की यह पत्ति स्वस समस्ती जा सकती है धीर को निसी प्रम्य के तिव विषय समस्ति जा सकती है।

'पक्षी तया मछनी भी अपने देश में मेरे अतिरिक्त मुखी हैं।'

चाहे में समुद्रमाली रहुँ स्रयंश न रहुँ प्रुक्ते इतिहास में टीव ठीक तथा सरय बात त्रिष्मी चाहिये, स्रयंने तेल नी स्रमाणी तथा वर्क से तिद्ध करना चाहिये। यदि वोहें प्राचीन नृत्यानों के दिलहाम तथा हाल से स्रमाणी कर स्थापा प्रकल्प स्थापा प्रकल्प स्थापा प्रकृष मुद्र पहुने को नि जिया करनी ने (समृचित) प्रस्ता तथा काव्य तिवा है चीर यह प्रथम रचना है कि देहंगी की विजय से इस समय तक समय तथा प्रुप के सुस्तान पीरोज चाह के समान चहि मी मिहासत्राक्त नहीं हुमा और निसी में भी मुस्तान फीरोज चाह के समान चल्छ पुणा न थे, तो उम स्थापान को प्राचीन सुक्तानों के दिलहास तथा देहती के बादधाहों नी तथारील पर इतिहास करना चाहिये। उर्ज सात ही वायगा कि ससार नी यह प्रधा हो पई है तथा नियम बन गया है कि मुत्तानों के परिलर्तन में रकत्रात होना है और बयो तथा खानदानों का बिनाश हो बाता है। जब तक प्राचीन एव इक बको का बिनाश नहीं हो बाता स्था समय तक नये बया स्थापन नहीं हो पाते। यह बात निर्मिक्त ममानी ब्याती है कि कुत्यपूर्ण बादधाह के महासक तथा विद्यालपात्र नदीन वात्याह के सहायक तथा विद्यावयान नहीं हो पाते। यदि कही ऐसी बात हो जाती है तो उसे बड़ी विचित्र तथा ऋद्युत बात समभनी चाहिये। प्रदुष्पनी सोगो को यह बात पैतुक राज्यों में दिष्टिगत हुई है। ऐसे राज्य ने निषय में, जो विजय हारा प्राप्त हुमा हो, जिसमें बतंमान काल के बादचाह ने बदा तथा कुल का कोई म्प्रति अपना उपना क्षेत्र सम्बन्धी नभी बादमाह म हुमा हो, यह बात बडी ही सत्य है कि वह विजयी व्यक्ति जब तक भूतनाल के बादमाह के सभी हिर्दीषयी, विस्वासपानी, सम्बन्धियो तया सहायको की, जिस प्रकार तथा जिस खपाय से सम्भव हो, हत्या नहीं करा सेता अपने झाप को बादशाह नहीं सममता। इसके श्रतिरिक्त यह सिद्धान्त तो निश्चम हो चुना है कि (४५०) दिना रक्तपात के बादमाह का आतक हृदय में नही आकृढ हो पाता भीर उस के बादेशों का पालन नहीं हो पाता, बिना इत्या के विद्रोही तथा दृष्ट विद्रोह से बाज मही भाते।

जब मुस्तान शस्मुदीन इस्तुतिगश देश्यी के राजिंशिशसन पर बाकड क्षुवा तो जब तक जब पुरान वासुरा राजुरान वासुरा राजुरान वासाम जान करा है। इसने काबी साद काबी एमार, काबी हुवाम बीर काबी निवास की, वो दानमुस सहस्या गरेकी के मांगिनेय में, बोर सनेक ग्रोरी बमारों की, जिन्हें सुरुवान मुहरबर्ड्डीन मुस्मार हारा हिन्दुस्वान में प्रकारों प्राप्त बी, शस्या म करा की सीर जब तक सुरुवान तासुहीन यकटुज सना । यह बात ज्ञात होनी चाहिये नि इन बुजुर्गों की हत्या सथा विनास में भितना रक्तपास धीर क्तिने प्राचीन चंद्यां तथा कितने घरानों का विनास हचा होगा ।

वसी प्रकार सुरतान गम्मुद्दीन की मृत्यु के उपरान्त सुस्तान सम्मुद्दीन ने पुत्रों के ६० वर्षीय राज्यकाल में जब बहुतवाणी तुर्क प्रधिवार-सम्पन्न मने थे तो प्रनेक प्रतिद्वित तथा गण्यमाण्य व्यक्ति, जो सम्बी राज्य-काल में बढे गौरवान्वित तथा विश्वात्यात्र में, मरवा डाले गये। उनके रक्त की नदी बहा दी गई। उन उत्कृष्ट भ्रमीरों की शक्तायें सवार तथा प्यादे स्पिकार में कर लिए गये भीर धोर रक्तपात हुमा। वस सुरतान सरका मिलक धातो उसने बढा रक्तपात किया भीर जब वह खान था तो उसने म्रयमे सभी स्वादातारारि की, अस प्रकार सम्भव ही सका, हत्या करा दी। उनके बधों का विनाश कर दिया। इतिहाम के पाठकों से यह बात छिपी नहीं । बस्बन का हत्यार एड प्रसिद्ध या । यह बात मुद्दजुद्दीन केंकुबाद के समय का रत्तपात तथा बसी एवं घरानी का विनास वृद्धीं भीर ब्रह्वों ने देला है।

सुल्नान जलालुद्दीन जैसे पवित्र विस्वास वाले मुससमान ने धपने सिहासनारोहण ्या विश्वास विश्वास पुरुक्तुंग (कंकुबार) वया कुछ बन्य प्रतिष्ठित समीरों की के प्रारम हो में जब तक शुस्तान मुस्कतुंग (कंकुबार) तथा कुछ बन्य प्रतिष्ठित समीरों की हत्या न कराली और स्थत में अब तक मुगनती तथा उत्तरे चरवार का विनारा न करा निया, भीर सीदी मीना तथा कुछ सन्य सोगों को न करता करा विद्या सीर मिनक इन्स् विदोह के कारण सकता विनास न करा लिया उस समय तक उसे अली मांति राज्य बरना सम्मव न हो सका। अलाई राज्यकाल के हत्याकाण्ड की चर्चा असम्मव है। बहुत से ऐसे

१ मुल्बद्दाय तराहत्तुन ।

२ साधियो ।

लोग जिन्होने उसके राज्यवाल वा हत्यावाण्ड तथा रत्तपात देखा है शव भी जीवित है। मुस्तान कृतुदुरीन (मुजारक बाह) तथा मुल्लान मयामुदीन तुगतुव शाह वे राज्यवाल में मताई राज्यवाल की भपेशा बहुत वम रक्तपात तथा हत्यावाण्ड हुआ। जो मुख हुमा वह वास्तव में हुमा। मुस्तान मुहस्मद विन (पुत्र) तुगतुक बाह वे राज्यवाल वे हत्यावाण्ड एव रक्तपात तथा बंदी वे विवास वा उस्लेख सम्मव मही।

देहली के बादशाही के रत्तपात तथा हत्यानाण्ड का जो उल्लेख सनलननर्ता ने निया उसका उद्देश्य यह सकेत करना है कि कीनमा ऐना बादशाह है जिसने धपने राज्य के हित तया लाभ के लिये हत्याकाण्ड तथा रक्तपात न किया श्रथवा कौनसा ऐसा बादशाह है जिसे हत्यावाण्ड एव रक्तपात के विना राज्य वरना सम्भव हो सवा। इसके विरुद्ध समय तथा युग के बादशाह प्रवृत्त मूजपकर भीरोज शाह (ईश्वर उसके राज्य तथा शासन की सर्वदा वर्तमान रखे ) वो, जोकि प्राचीन तथा वर्तमान बादशाहो में घद्मुत है, ब्रास्तिको तथा मुसलमानो कारक बहाये विनातथा नशो एव पराशों के विनाश के विना राज्य तथा शासन करना (४५२) सम्भव हो सवाहै। छ वपं से मुल्तान फीरोज शाह (जो हजार वपंतक जीवित रहे) देहली के राजसिंहासन पर झास्ड है धीर हिन्द तथा सिन्ध में उसके धादेशों का पालन होता है। पाँच छ व्यक्तियों के श्रतिरिक्त, जीवि विद्रोहियों तथा उपद्रवियों के नेता थे और जिन्होंने बादशाही के काय तथा व्यवस्था में उथल-पथल कर दी थी, धीर जो मिहासनारीहुए के प्रथम वर्ष में भार गये, विसी की भी हत्या क की गई विन्तु उनके प्रभी पुत्रियो, जामानामी, सम्बन्धियो, सहायको तथा बाधितो को हानि त पहुँचाई गई। देवल कुछ पूत्रकों की जिन्होंने घडे ही अयकर विद्रोह की योजना बनाई वी झीर कुछ दिनों तक इसका सचालन भी किया था, हत्या करा दी गई। प्रथम तथा दिशीय समूह के मनुष्यों की कुल सत्या १५-१६ से अधिक न थी । इनके अतिरिक्त मुस्तान फीरोज बाह ने इतने अपराधियों में से क्सी को भी प्राम बण्ड न दिया। किसी भी मुसलमान मुबहहिद र की राज प्रासाद के समक्ष हत्यान कराई गई। विभी भी राज्य तथा मान के प्रपराधी का बाल वाकान हुआ और विसी वश तथा घराने ना विनाश न हुमा । तथा यह बात ईश्वर नी महत्त्वपूर्ण मनुकम्पा नहीं कही जा सवती कि मुस्तान फीरोज शाह के हृदय में मुसलमानो की हत्या का ध्यान भी नहीं भाता भीर (ईश्वर न) उसे क्लमा (एक ईश्वर के श्वतिरिक्त कोई भन्य ईश्वर नहीं भीर मुहम्मद उसके दूत है) पढ़न वालों के हत्या बाँड से सुरक्षित रखा है ?

में, जोनि तारीने कीरोजवाही या सकानकक्की जिया बराी है, यह वात लिखता ह मि देहनी की विजय में सुस्तान पुरस्कृशन पुरस्म साम वे अतिरिक्त कोई भी बारवाह करीरोज बाह ने समान विहासनान्य नहीं हुया है। ईस्वर ने विश्वी भी पुनलपान मुस्तिहर की हुए पा सम्बन्धित का साम क्षावाहों के समान वृद्धा है। है। उसके हारा धन्य बादबाहों के समान हरवाहर (५५३) हिंगत नहीं हुया है। ये उसकी कुपा, त्या तथा प्रमुक्तभा एव ईस्वर से मय अपने व्यवत्य के प्रमाण स्वरूप प्रस्तुन वरता हूँ। मैंने जो कुछ निक्षा है वह न्याय से तिखा है भीर सब मच तथा ठीन जिला है। में पुन कहता हूँ तथा विश्वता हूँ कि हममें तथा प्रमा सोग जो कुछ देख रहे हैं वह कई करनो में से देहा के संख्यकाल में में तथा प्रमा सोग जो कुछ देख रहे हैं वह कई करनो में से देहा के वादबाहों के समय में नहीं रखा प्रमा । निक्षी की भी इस बात की स्पृति नहीं रिक्ट हमा

१ पे रश्वरवादी ।

२ मेना ३ रस्त दम, बीम, नीम नर्गान्त्र कि १२० वर्ष तक की उर्दे कार्यका।

प्रजा की मुख कम्प्रकाता, समृद्धिकी प्रमासा तो सम्भव ही नहीं। दुकानदारों, स्वापारियों, काफने बाको, साहीं, (साहुकारो) सर्राको, ऋखदातायो तथा मुह्वकिरान की धन सम्पत्ति, माल तथा गकद लारों वा धार करने करोड़ों तक धहुँक बचा है। खुंचो, मुक्कों के धरो में घोडो, स्वेपियो, धनाव तथा सामान के कारण, स्थान येप नहीं धौर प्रजा के यहाँ कमी का नाम नहीं है। प्रत्येक प्रयानी में स्वी के समुमार बनी देशा समुद्धासी हो गया है।

जब में, जिसा बरनी, हुन इतिहास का सक्सनक्ताँ, सटनर के किसे में या तो शीत ऋतु में पोडी सी परेशानी हो गई। निक्के भाग के जीग किले के बारों स्रोर एउन हो गये। धोडों तका मबेशियों की धूल के कारण दिन में इतना धीयरा छा गया कि एक इतरे का खुल दिलाई ने दता था। उस स्थान पर जो धीड एकन हो गई थी उसमें से केसल हजार में स एक साथ के निष् धूलन घोडी को लेकर भटनेर के किले में प्रविष्ट होना सम्भव हो सक्त में में रहतायाहीन सभी हज्वाम" के बह्वगोर में विना था कि १३ घोडे हजार-धो हजार के मुस्त हो यो थी।

बाजार वातों नो जिस प्रनार समृद्धि तथा सम्बन्नता पूर्वक वीवन व्यतीत नरता, पर बनवान तथा सफ्नतापूर्वक वीवन व्यतीत नरता सीरोब साह के राज्यकाल में मादा हो सका, यह उन्हें किसी राज्य में प्राप्त हुआ। व्यावारी हो सभी सामानी के अधिवारी थे। जिस प्रनार उननी उच्छा होती के मीत बेते है भीर जिस प्रनार उनकी इन्छा होती है वह बेनते हैं। स्वराज नहीं खदा वरते। न तो वे किसी ने मगडा नरती

१ दुल्या सैनिकों ना पर्क विवरण।

र भन्ने सेना की निरीच्या तथा नई मरती।

र मैनिक के बादर रहने पर आधा बेतन ग्राप्त करने की सनमति ।

४ विना पारयमिक के बोद वाये।

४ नाविक, मुन्शी ।

<sup>े</sup> भागपा, दारपार इ मनाज को दिएकर एकत करने वाने तथा बाद में अधिक मूल्य पर रेखने बाने, तीर शापनी करने वस

७ नास्माना उसीह।

द वर**।** 

है भीर न कुछ मिलाबट बरते हैं। उनके घरों में श्रित दिन सी-दो सी तन्ते माते हैं विन्तु एक तनका भी कर के रूप में श्रदा नहीं करते। यदि में जिया बरनी सनम तथा ग्रुग के सुस्तान फीरोज बाहि के प्रशासनक्यी भाषा वचा धनुकच्या के कारण तारीखें फीरोजशाही में यह न लिल्डू कि देहती की विजय से लेकर इस समय तक सुस्तान भीरोज बाह के समान कोई भी बादात विहाननाल्ड नहीं हुमा तो यह बात न्याय तथा सत्यता के मनुमार (४११) दीन न होगी।

मैन सुरुतान फीरोड शाह के (ईश्वर उसके राज्य तथा शासन की चिरस्थाई बनाये) चरित्र के गुर्हों की श्री-ठेता का उस्लेख कर दिया है। में तक तथा प्रमारा सीहत पुन जिलता है कि मैंने सुक्तान फीरोज बाह की (ईक्वर स्वके राज्य, बाधु सिंहासन तथा प्रुक्त की बिरस्याई रखे) जिस प्रकार वपने खानो, मसिकों, धमीरो, सहायनो, सम्बन्धियों, राज्य के सेवकों तथा दरवार के हितैपियो को दाही अधुकम्पा से सम्मानित करते हुए प्रपनी आँखों के देखा है जन प्रकार किसी अन्य राज्यकाल अथवा समय में नही देखा। उसने उपर्यक्त क्रोतो की लाखों करोडों तथा हजारों के मुख्य के बेतन एव इनाम निश्चित कर दिये हैं। पत्री, जामाताश्री, प्राचीन दामी तथा उन लोगों को, जिन्होने उसकी प्रमाणित सेवायें की थी. प्रथक बेतन, इनाम, बाम तथा उद्यान प्रदान किये। खानों, मलियो तथा धमीरो की जो जुछ प्राप्त या उसके असिरिक्त बेवन, इनान, कस्बे, प्राय, उद्यान तथा प्रष्टियाँ प्रदान की। इसके बावसूद दरबार के विद्याय क्यक्तियों को सर्वदा सवा में उपस्थित रहन के वस्ट से मक्त कर दिया। दरबार के सभी गण्यमान्य व्यक्ति कीरोज बाह की सत्यधिक सनुकत्पा से समुद्धि तथा शास्ति-पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं और धन सम्बक्ति विकासित तथा सुख बान्ति से पिपूर्यो जिल्हमी गुजार रहे हैं। इस्लाम के बादबाह की अध्यधिक दया तथा धनकम्पा के कारण किसी के हृदय में कोई कब्द, दु.स, असुविधा तथा परेशानी नहीं। जिस तिथि में सुस्तान कीरोज बाह सिहासनास्य हुआ है उस दिन स बहु अपन आधितो ने पद में निध्य मृद्धि कर रहा है। वह दरनार के सहायको तथा आधितों को किसी प्रकार प्रपमानित त्या चुर नहीं होने देता। हिसाब विताब के कारण उनका प्रथमत नहीं होने देता। उन्हें क्षिपी होने बाम के करने का प्रारंत नहीं देता जिससे उन्हें कच्ट हो। प्रथिक हरस्तेन, जिससे प्रिकारियों (४५६) की कट ही, वह दरबार के लास व ज्ञाम के लिये पमन्द नहीं करता और किमी की हुली देखना उसे प्रष्ट्या नहीं लगता । यदि जिया बरनी ने न्यायपूर्वक तथा मस्य ग्रीर ठीक ठीक इस इतिहास में लिखा है कि जब से उसकी तथा अन्य बुदों की याद है. सुस्तान फीरोज गाह के समान प्रशासन तथा चरित्रवान कोई भी सुस्तान सिहासनाइन्ड नही हुमा है तो उमने कोई ऐसी द्वात नहीं सिखी जी पूर्णतया उमित तथा सत्य न हो ।

मैन उसकी श्रेष्ठता का जी उस्तेख किया है उसका एक प्रश्य उपनय प्रवास पर है कि मेरी भाषु डाई करन हो गई भीर इस बीच मैं जिन बादबाटो की पुन्ने स्पृति है उनके दीवाने विज्ञारत में मैने कभी ऐसा न देसा कि मुशरिक, बामिन, उस्ताल, वदाजिकारी

१ साधारण प्रकार की भूमि।

२ मुशान्क प्रान्तों तथा वक्ताओं से प्राप्त विमाद कियाद की बॉल मुगरिक दारा दोती थी ।

इ प्राप्ति हो। साधारणवा धार्मी में भूमि-वर वस्त करने वाला । धार्मी में उमरा तथा मुनर्सरिक का एक ही करीव्य होता था।

अलावा : प्रत्येक प्रान्त में बजीर की सिरपारिस पर एक क्लाम व्यवना साहिद दोवान नियुक्त होता था। यह प्रान्त का हिसाब किताब रखना था तथा केन्द्र में भेजता था। चळ्ताची में वह मुद्रता ना अपीन होता था किन्तु केन्द्र से नियुक्त होने के कारण उमें विशेष कविकार प्राप्त थे।

तथा तथी ितने मूछ प्रमीरो तथा बालियों से हिसाब को कही जीव न कर रहे हों, उन्ह बन्दी वनाकर तथा प्रपमानित तथा खुद न निया जा रहा हो। जिनके विषय में भी दीवान विवादत में पन की जीव की आतो प्रपना हिमाब दिवान हीता वे खुन पुरू देते थे। वयों कि में पिरीय-गाइ के पुन राज्यका में यह वात नहीं पता पत्र के तिया हता रहें नात के वह दा नहीं पता, प्रत यदि इस इतिहास में यह लिखा है कि जब से मुझे स्मृति है मेंने कोई भी बादमाह मम्य तथा युग के मुतान की एता की हिमाब है कि अब से मुझे स्मृति है मेंने कोई भी बादमाह मम्य तथा युग के मुतान की एतान की होता है के ममान नहीं देखा है तो मेंने यह न्याय पूर्वक तथा ठीक लिखा है।

यदि फिर भी बोई मूर्ल तथा घड़ानी पाठक मेरे बलस्य की, जिसे मैने तर्क तथा प्रमार्तों हारा मिद्र कर दिवा है, बिद्यायीकि बताये घीर घतवर समसे ही गृह दसकी सूर्वता तथा प्रमारती हों। युने दसकी मेरे बहुत है अमहातीनों की समरण है कि सुतनाल में गुक्त रात विद्यायीकि बताये प्रमारती हैं कि सुतनाल में गुक्त रात प्रमारती कर समायार पहुँचाने वालों के बार प्रमारती व्यापन समायार पहुँचाने वालों के बार प्रमारत प्रमार पर प्रमार कर से पादे हैं कि पुतन दसा समायार पहुँचाने वाले एवं प्रमार की विद्याय की विद्याय की विद्याय की विद्याय की प्रमार कर के प्रमार कि प्रमार कर के प्रमार की के प्रमार की के प्रमार की के प्रमार की कि प्रमार की कि प्रमार की कि प्रमार की कि प्रमार का निवास हो गया। मैंने छीरों दाह के दखीर में प्रमार का में प्रमार की प्रम की प्रमार की प्रम की प्रमार की प्र

से, इस तारीखे कीरोजधाही था सक्तनकर्ता जिया बरनी स्वयंवासी सुल्तान सहस्य दिन मुण्डुक) के नियन के जयरान नाना प्रवार के कहाँ में प्रस्त हो गया। मेरे पोर सहुओं तथा मेरे पार का मिर के अवदान नाना प्रवार के कहाँ में प्रस्त हो गया। मेरे पोर सहसे तथा मेरे आहों का प्रहित चाहने वालों एक इंपोंचु धो मेरी हत्या करने ना प्रयत्न निया। घडुका के वलने के पाव से मानो मुखे विधित बना दिमा। सहलों प्रमार की विविध को वाल के स्वामी की सेवा तक पहुँचा थी। यदि इंप्यर की प्रमुख्य के समय हवा पून के मुस्तान ने प्रयान हुना, वया, नहानुपूति, पर्यादा, स्वया दूसरों के धावकार एव राजकार का स्थान रखने के नारत्य मेरी विजय मुलते विशेष सात्र के स्वया प्रवास का मेरी दिवस प्राप्त होती थीर राजुर्यों को विवस प्राप्त होती थीर राजुर्यों को विवस प्राप्त होती थी इस समय प्रस्ती भारत के इत्सम में स्वयन करता होता। यदि इस चक्त प्रवास होता सो है इस समय प्रस्ती भारत के इत्सम में स्वयन करता होता। यदि इस चक्त प्रति होते होता हो मेरी हाता करने हुने निस्त प्रतास के स्वया में का प्रयान करता होता हो की है इस समय में नहीं जीवित होता। टे प्राहुर्यों के स्वया क्षा के स्वया में प्रतास करने हुने निस्त प्रतास हुने निर्म हाता हो होता ही स्वया का स्वया हुने निस्त प्रतास के स्वया माना स्वया न तिला मुर के निस्त प्रतास हुने निस्त प्रतास हुने निस्त हुने निस्त प्रतास है स्वया करता है स्वया करता हुने निस्त प्रतास हुने निस्त हुने हुने स्वया प्रतास के स्वया स्वया करता होता ही साहिये कि नेने वनके जो हुन खुन शेन स्वया करता होता ही साहिये कि नेने वनके जो हुन खुन के निस्त हुने हिन्य हुने हिन्य हुने हिन्य हुने हिन्य हुने हुन स्वया स्वया हता होता हो साहिये हिन्य न स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया हता होता हो साहिये हिन्य न स्वया स्

# चौया यध्याय

इदरार तथा इनाम की अधिकता तथा खालते में सम्मिलित हो

जाने वाले ग्रामों, भूमि, मफरूज तथा बेकार भूमि का ग्रुग तथा समय के सुल्तान फ़ीरोज शाह द्वारा राजधानी के निवासियों, कस्बे वालों तथा प्रदेश वालों को वितरस, एवं उनका फिर से उन्नति प्राप्त करना।

ग्रनेश दिरिद्रयो की नये इदरार, वजीके, ग्राम तथा प्रुमि प्रदान हुई। देहली हे मुत्री विशेष तथा साधारण व्यक्तियों ने देखा है नि सुस्तान फीरोज झाह है सिहासनारोहला के उपरान्त विशेष कर प्रथम दो तीन वर्षों में कोई दिन ऐसा व्यतीत न होता था जब दीवाने रिसालत वाले बड़े स्नेह से सैबिदो, शेलो, आलिमो, विशाधियो, सुष्यिो, हाणिजी, मस्जिद वाली, कलन्दरो, हैदरियो, रीजों के सेवको, मफक्जियो, कृपको, मिखारियो, सहायता पाने के वास्तविक अधिकारियो, चुले लगडे लोगो, बैकार व्यक्तियो, बुद्ध स्त्रियो तथा अनायो है प्रार्थना-पत्र राजसिहासन के समक्षा न प्रस्तुत करते हो भीर ससार की दारण देने वाले बादशाह की मनुकम्पा से जनकी इच्छानुसार जन प्रार्थनाथा को स्थीकार न कर लिया जाता हो। ईवन प्रश्वसनीय है—कोन सुल्वान फीरोज धाह ने वान पुष्य की सीमा न उल्लेख कर सकता है ? सीवंदो, ग्रानिमो, वेलीं तथा ममस्न सगयता के योग्य व्यक्तियों ने इंदरार हनाम, प्राम तथा भूमि के विषय में १७० वर्ष के बीच में जो मिनाल (मादेवपन) प्राप्त हुये ये भीर जो (अमीन) घम खालसे में सम्मिलित हो चुकी थी, वे उनकी (स्वामियो की) सन्तान को उन्ही धादेश पत्रों क ग्रामार पर प्रदान करती गई । उन्हें नये सिरे में दीवानी (४५९) क मिनान (प्रावेद्यापय) तथा करमाने तुषरा ग्राप्त हुवे। जिनके पास मुखन या स्रोर जिन्हें जीविया साधन मी सावदयकता थी उन्हें उनकी सावदयबतानुसार इदरार, इमाम, ग्राम तथा उपजाऊ भूमि प्रदान की गई । बैतुलमाल से सहायता पाने के पात्री की हर प्रकार से सन्तुष्ट कर दिया गया। स्नासपास के प्रदेश वालों की भी स्नायश्यकता की पूर्ति कर दी गई भीर उनके भी हृदय सन्तुष्ट हो यय और वे सुभ कामनाये करते हुये तथा प्रशसा करते हमें लौट गये। देहली के भ्रालिमों, शेखो, मध्यापको मुपितयों, मुखिरों, विद्यापियों, हाफिज़ो, करान पढने बालों, मस्जिद बालों, मनवरों के सेवनों, हैदरियो, कलग्दरों, महायता के पात्रो तथा दरिद्रियों के द्वरार, इनाम तथा वजीफे सहस्रों की सख्या वा मितिक्रमरा नरने लालो तक पहुँच गर्थ। प्राचीन तथा नर्वन पाठवालाएँ, मदरसे एव मस्जिदें, भो न्सित्सा उजह गईं वीं, घट्यायको, प्रुजिनरों तथा कल्वेवासियो से मर गई सीर विद्या की शीमा प्राप्त होगई भीर शिक्षा का काम पून चालू हो गया। मध्यापको को हजारो (की सहया में) इदरार, ग्राम तथा इनाम प्राप्त हुये। उनक बादर सम्मान में पृक्षि हो गई।

१ वह भूमि जो जिसी विशेष कार्य के लिये राज्य की भ र से पूनक वर दी नानी थी।

दीनांने रिमालत टेइली के मुल्ताना के समय का क्य प्रमुख किमाम था। इसका अध्यक्ष मद्र सुद्धहर होना था। दरिदर्शी, अनाओं, विश्ववाओं तथा थामिक व्यवियों आदि को सहायता यह वृत्ति प्रदान करना गभी दीवान का कार्य होता था।

१ परमाने तुगरा बह करमान जिल पर शुल्तान की कास सुबर लगी हो। भूमि सम्बन्धी फरमान,
 १ परमाने तुगरा बह लाते थे।

प्रमुत्ती वह अभिनारी जो दस्लामी धर्म शास्त्र ने अनुमार मुकदर्भों में क्ष्या विभिन्त समस्याओं में अपना मन दते थे।

५ मुद्धविर तपकीर (धर्मोपदेश) परने नाले।

इ शावित वेलीम विकें करान वेटन्य हो।

जिनने इदरार १००-२०० तन्के में धीर वे समाप्त हो गये में धीर उन्हें पीजकाभो से निकाल दिया गया था, जन लोगो ना ४००-१००-७०० तथा १००० तन्के तक इदरार निस्चत निया गया। जिन नियाजियों नो १० तन्के भी न जिनते चे उनने इदरार १००-२०० तथा २०० तक निरित्त निये गये। उदर (वेड्रली) के घालिय तथा निवाजियों छोटे से बडे तक घनवान तथा समुद्र हो गये। । उपर्द्र निवाजियों हो गये। उपर्द्र निवाजियों हो गये। उपर्द्र निवाजियों हो गये। उपर्द्र ने बहुत में लोग जिनने पात जीके में चूर्तियां तथा नियंता से मुक्त हो गये। उपर्द्र ने सहत में लोग जिनने पात जीके में चूर्तियां तथा न थी मुस्तान पीरोज याह की समुक्त्या के कारण जलाम बद्ध घारण करने लगे, चुने हुये घोडो पर सवार होने लगे। वे समिकतर पर्म की शिक्षा तथा घर्ष आदेशों की विवाज देने में तस्तीन रहते ये तथा घर्म (इस्वास) को प्राक्षय देने वाले बादयाह की साथु पी बुद्ध की ईस्वर से प्रापंता दिया वरते थे।

(५६०) विरक्षत के ऐय सध्यापनो, हाफिजो, मुखिनरो, सुनेस जिसने यानो, मुकिरियो, भवान देने वासो, (सनवरों के) सुजायिरा, मवनने तथा करीयो, जिनके पान पीतिकासाधन तथा नोई इदयर एवं वजीका न रहा था और से दिख्ता तथा उपसाम नरके लिया के पीति नियम हो भूते थे, उनमें से प्रश्येक सनार के मुत्तान पीरोज साह की धनुकम्मा से १०००, १००, ३०० तथा २०० तके प्राप्त नरने सगा धौर प्रश्येक जीविकोणार्थन की धौर नियम हो। साई की सावस्यकता, व्याकुनता तथा परिसानी न रही। रातिवन से मुकुष्मदी क्यों की उपसि देने में तक्कील रहने लगे भीर हुदय से ससार के बादसाह तथा साइखायों के जीवन बुद्धि वी (प्रार्थमा) करने लगे।

ताहर (देहमी) तथा धासपाछ की लानकाहे धीर प्रान्सों के चार-पाँच बीस के करवे तक वी सभी खानकाहें, जी वर्षों से बड़ी हुवैदा में पढ़ी पी धीर जिन में पढ़ी तक उकर र न पहुँचता था तथा यासा जल तब न पाता था, मुल्तान पीरों बाह की अनुकरा। से नेवकों, सुभियो, पाभिय धाह की अनुकरा। से नेवकों, सुभियो, पाभिय ध्यांका की अन्य दिन्यों से परिपूर्ण हैं। पीरोज घाह के उन्तित्त्रील भाग्य के चारण उन खानकाहों को आवाद तथा उपजाऊ पाभ शदान कर दिने पाँचे हैं। १९-५-२० तथा ३० हवार तन्ते सुभियों को बातकाह के द्याद हेंट्र खंडी हो तथा याधियों के ज्योगर के लिये प्रदान किये पर्य है। खेल फरीहुरीन, शैल खंडीहों, तथा याधियों के ज्योगर के लिये प्रदान किये पर्य है। खेल फरीहुरीन, शैल यहाहदीन, वे खेल जियाहुरीन के लिये प्रदान किये पर्य है। खेल फरीहुरीन, शैल प्रवाहदीन, वे खेल निवाहुरीन के प्रवाह ने प्रवाह की प्रवह की प्रवाह की प्रवाह की प्रवाह की प्रवाह की प्रवाह की प्रवाह की

र किरमन : जेरान की उचित स्वर मे पहला।

र मुकरी - स्रान का पाठ करने वाने ।

<sup>.</sup> १ बहादिन वकरियाः मुल्यान के प्रमिद्ध सहरवरीं मिलमिले ने सूकी। उनशी मृत्यु १२६९ है। में पुरे।

४ देवली के में सद मुक्ती रोज्य निकामुदीन भीतिया। इतवा निधन १३२५ ई० में हुमा १ १ रोज्य मद्रदीन मारिक के पुत्र तथा रोज्य बहाउदीन चामिया के दीत ।

६ करान का पाठ वरने वाली।

ण करान दा प्रथम क्रम्याय ।

पढते हैं भीर तक्ष्वीर कहते हैं तथा निरिचन्त होकर ज्यासना, इसादत, सस्वीह तथा (१६१) तहनील मिया करते हैं। सतार का स्वामी चुढी, चुढापी, विध्यामी, प्रमाया, प्रमाय, विक्र सरीर वाली तथा अपाहिलों को निरम्तर तथा सर्वद दान विधा अपाहिलों को निरम्तर तथा सर्वद दान विधा अपाहिलों को निरम्तर तथा सर्वद दान विधा करता है। सभी लोग साधारण तथा विवेध व्यक्ति प्रमाने हैं स्वाभी के निये प्रमुक्ताना नही उत्पन्न होती। राज्य के याने लोध समुद्ध होकर तथा विकासी निरिचन्त हाकर जीवन व्यक्ति होती। राज्य के याने लोध समुद्ध होकर तथा विकासी निरिचन्त हाकर जीवन व्यक्ति करते हते हैं। सभी स्वना जीवन सफलतापूर्व व्यक्ति कर रहे हैं। सभी सुव र्चन के हैं। यदि दिया करने के प्रमुक्त होती हैं। सभी सुव र्चन के हैं। यदि समार करने का स्वामी के क्ष्मामा के स्वामीयों की सन्तान की पुत्र प्राप्त करते देवकर एव व्यक्ती को कक्क करने वाली की सदीयत के प्रमुक्तर के प्रमुक्त को प्रमुक्त को स्वामी को स्वाम के प्रमुक्त हो प्रमुक्त हो निर्मा के पाहे देवन हैं। यदि स्वस्त हो स्वस्त के प्रमुक्तर तथा प्रमुक्त करने तथा स्वस्त के प्रमुक्तर के प्रमुक्तर तथा है। यस स्वस्त की स्वस्त करने तथा स्वस्त के प्रमुक्तर के प्रमुक्तर तथा ही स्वस्त स्वस्त है। यह स्वस्त व्यक्त की स्वस्त करने तथा स्वस्त की स्वस्त के स्वस्त का स्वस्त की सुक्त करने तथा स्वस्त की सुक्त करने तथा सुक्त करने स्वस्त की सुक्त करने तथा सुक्त करने व्यक्त स्वस्त की सुक्त करने तथा सुक्त करने विकास की सुक्त करने तथा सुक्त करने विकास की सुक्त करने विकास करने विकास की सुक्त करने विकास करने।

# पाँचवाँ श्रध्याय

फीरोज शाह के अंब्ठ राज्यकाल से भयन निर्माण तथा संसार के ग्रदुभुत भवनों का बनाया जाना ग्रीर उनसे सर्व साधारण को लाभ ।

क्यों कि ईरवर ने सुस्तान की रोजधाह को दान की कान तथा उपकार का स्रोत बनाया है तथा उपका अन्य सतार वालो को लाग पहुँचाने के लिए हुआ है धत उसके घुन राज्यना के प्रारम्भ में ऐसे भवनो का निर्माण हुआ। जिनके समान भवन न तो राजधानी (५६२) देहनी में भीर न धन्य इकलोमों वें यांचे जाते हैं। जल तथा स्थल मार्ग के यांची भीरोज बाह के राज्यकाल में निर्मित अवनों की देसकर देग रह जाते हैं।

मुल्तान पीरोजधाह के राज्यकाल की शुभ इमारतों में एक जुमा मिलाद है जो वही ही प्रदक्षत इमारत है। यह बडी ही भव्य है। शुभ मिलाद के मेहराद में ममानता का बावा करते हैं। यह बडी ही भव्य है। शुभ मिलाद के मेहराद में ममानता का बावा करते हैं। यह बडी ही, जोशि बडी ही महान की ति है, देखर ने इस्ताम के बादशाह द्वारा सम्बन्ध कराई है। सभी मोमिन, "सुप्ती, एक ईववर को मानने वाले मुसलमान, जिन्हें नमान से जोरी मी कि है, इस बाद का घोर प्रयत्न दिया करते हैं कि जुमे की ममाज जभी मिलाद में पढे । जुमे के दिन नमाज पढने वालों की अधिकता से यवन के ढके भाग, छत तथा सम्पूर्ण प्रामान में स्थान नहीं रहता और मामाज पढने वालों की भीर समीप को पत्नियों में पत्ति वालों को भीर समीप को पत्नियों में पत्ति वालों वालों को भीर समीप को पत्नियों स्थान करना माल पढ़ नहीं स्थान हों हों हो हो हो देवे दसी मस्जिद में नमाज पढन का प्रयत्न करना भीर चड़ी—हों से भाना, इतनी भीक कर लेगा कि स्थान तक न रहे भीर समीप की मिनायों में नमाज पढ़े, बढी ही विचित्र बात है भीर स्था बात वा प्रमाण है कि ईस्तर की

श्रम् अस्ति । अस

२ देश्वर वे नाम का सुमिर्म ।

इक्तनीम जलवायुक्ते प्रदेश । मध्यकालीन मुमलमान भूगोलनेवाओं के क्युमार मनार मान इक्तनीमों में विमानित थे। वह वह प्रान्त क्याव स्तत्य राज्य भी इक्ततीम कहें जात थे।

ईमान बाले, धर्मनिष्ठ मुनलमान ।

इन बादशाह के उस पुष्प भागें को स्वीकार कर निया है। ईस्वर इस मस्जिद तथा छन्य भवर्मों का निर्माण प्रृप तथा समय के बादशाह मुस्तान फीरोज शाह के लिये पुष ठया कृत्यागुनकानी बनाये। ईस्वर इसके फार्डीवार से उसे दीर्घाष्ट्र प्रदान करे।

समार के स्वामी द्वारा निर्माण कराया हुआ दूसरा नुम भवन मदरसये फीरोजशाही है। यह भ्रद्रपुत इमारत भ्रालाई होज के सिरे पर बनी है। भ्रापने गुम्बदी की ऊँबाई, क्ला नी मृदरता, प्राग्णों के अनुपात, बैठन वे स्थानी तथा प्रयोग में आने वाले कमरी का मानर्पण गब हृदयग्राही (खम्भो की) पिक्तवी के कारण यह मवन संसार नी प्रसिद्ध मवनो से बढ गया है। यह ऐसी विचित्र तथा अद्भूत इमारत निर्मित हुई है कि जो कोई भी मदरसे का (४६३) स्वादी निवासी अथवा यात्री इसन प्रविष्ट होता है सो वह सोचता है कि मानी वह स्वर्ग में पहुँच गया हो। वहां पहुँचते ही प्रविष्ठ होन वाले क हृदय के दुख दूर हो जाते हैं। हुद्यवाही हच्या की देखकर धके हुये ब्यायुल प्राशियों में भीवन तथा प्रफूलता उत्पन्न हो जानी है। प्राचीन दुल, दशाश के हृदय में निक्ल जाते हैं। लीग भवन पर इतने मुग्य तथा मदरम की हवा पर इनने बासक हो जाते हैं कि उन्हें अपने घरो की स्मृति नहीं रहती। वे अपनी श्रावहयनतायें एव अपने नार्थ त्याग देते हैं और अपने पम भदरसे के बाहर नहीं रखते। शहर के निवासी मदरसे की हायग्राही वायु के कारण अपनी निवास स्थान त्याग कर मदरसे में निकट अपने-प्रपन भागन बनवा ति हैं। जब तक १५-२० बार वे मदरमें में नहीं आजाते उहें मन्तीप नहीं होता। यात्री मदरमे की हवा के कारण यही दिन जाते हैं और प्रपनी मात्रा भा उद्देश्य मूल जात है। उनकी यही इच्छा होनी है कि वे अपने जीवन का रोप साग यही व्यक्ति करतें | जो यानी ससार के विभिन्न भागों से यहाँ आते हैं वे मदरमें के झदमत मवन तथा वाय क आवष्या का दलकर बढी-बढी शपथ खाकर यही कहते हैं. "हम समार ने विभिन्न भागों में चक्तर काट खुने हैं भीर अनेन नगर देख खुने हैं निन्त्र ऐसी सुन्दरता तथा ऐसी हृदयप्राही वायु जैमी कि इस मदरस की है हमने समस्त ससार के किसी भी सबन में नहीं पाई है। मदरसंगे फीराजशाही भवन की सुन्दरता, इमारतो के धनुपान तथा भाकपैक बायु वे कारए। विवित्र है। यदि यह सिनमार द्वारा निर्मित कराये खुरनक वया किमरा के महल के से बढ़ जाने का प्रयत्न करे तो यह उचिन होगा। स्यांकि सदरस्यी (१६४) फ़ीरीजगाही उरकृष्ट कार्यों तथा उपनार नी सान है श्रत श्रनिवायं एव सन्य एवांदर्जे यहाँ होती रहती हैं। पाँची समय की सामूहिक नमाज यहीं पत्री जाती है। सुद्री मीर भारत, इरारान, फैन्धब-जवाल, खवाबीन तथा तहजबुद की नमावें यहीं पहने हैं। रात दिन विक्र किया करते हैं तथा बादशाह ने लिए गुम्र कामना एवं उनकी प्रसस किया करते हैं। मीनाना जलालुहीन रूसी जो बडे धुरन्धर विद्वान है सबदा लीगों के साम के सिए उन्नेस दीनी नी शिक्षा दिया करते हैं ; विद्यायियों की सर्वेदा पहाया करते हैं सदसीर, फिड्ट तथा हदीस पढ़ाते है। निस्य हाफिज आयोगान्त कुरान बढ़ने में खनम रहते है। मानियों

रै गोमान दिन मर्नोहर हारा वैदियोनिया में निर्मित कराया दुआ यहण जिसका निर्मीय मिनमर ही देश रेख में दुमा था।

र नीशीरवाँ किमरा का महल।

रे भिन्न भिन्स नमार्चे जो अनिवार्ये नहीं। ४ देश्वर के नाम 🔳 अभिन्न ।

र १८३६ कचाम ॥॥ सुध्यस्त १. धर्मसम्बन्धी शानः।

६ परान की टीका।

इरनामी धर्म शास्त्र के अनुसार नियमाननी।

मुद्दमद सादन की वाली भ्व उनके मुक्कियों ग्रादि की करों कर ग्रेन्स

के तकबीर की घ्वनि धाकाश तक पहुँचती रहती हैं। ध्रजान देने वाले पाँची समय ध्रजान दिया करते हैं। वे इस्लाम के बादशाह के कल्याएा तथा समस्त भ्रुसलमानो की उन्नति के लिये ईस्वर से प्रार्थना किया करते हैं। मुल्तान फीरोज शाह के दान के कारण उपर्युक्त समूह को इदरार, इनाम तथा विभिन्न प्रवार के मोजन प्राप्त होते रहते हैं। चाहे वे धर्मनिष्ठ मुसलमान हो, चाहे विद्यार्थी, चाहे हाफिज, चाहे नमाज बढने वाले, चाहे ईश्वर का नाम जपने बाले, चाहे साधारण लोग हो यदि वे मदरसये फीरोजशाही में निवास करना ग्रहण कर सेते हैं तो उन्हें हर प्रकार की सुविधायें तथा मुख प्राप्त हो जाता है भीर वे रात दिन निश्चिम्त होकर बादशाहे इस्लाम के, जिसने इस उपकार को स्थापित कराया, दीर्घाष्ट्र होने नी प्रार्थना किया करते हैं। यदि ईश्वर ने चाहा तो उनकी प्रार्थनायें स्वीकार भी होगी। यदि यह शुभ भवन तथा करवाण-कारी इमारत जोकि ग्रालियो, पवित्र लोगो, उपासकों, यात्रियो ना स्वार्थी निवासियों के लाभ की जान है, एरम " असे अनुभ भवन से अंट होने वा वादा करता है, जिसे प्रभाने शददाध बिन (पुत्र) धाद ने बनवाया था भीर जिससे मानव तथा जिम्नात को कोई लाभ न हुया, तो इसके निर्माता फीरोज खाह के इस्लाम में हढ सथा पूर्ण विश्वास के बाधार पर अथवा इसमें होने वाली बत्यधिक चपासना एव ईश्वर मिक श्रीर (५६५) उन्कृष्ट कार्य तथा उपकार के साधार पर कोई सालिम तथा बुद्धिमान इसके दावे के महत्त्व को घटा नहीं सकता और एरम के भवन से श्रेष्ठ होने की बात का कोई विरोध नहीं पर सकता । इनके विपरीत लीग जान, बुद्धि, जर्म एव न्याय के प्राधार पर इसका दावा स्वीकार करेंगे। यदापि देहली में पिछले वादसाही ने बहुत से अवनो का निर्माण कराया है भीर इस कार्य में भागार धन सम्पत्ति ध्यय की है और वे भूतो तथा परियो के निवास स्थान हो गये हैं फिन्न जितना सौन्दर्य, बाकर्यण तथा बानन्द मदरसये फीरोडशाही में है, वह बात किसी भी भवन में नहीं। इस प्रधार का सुन्दर भवन कभी तक नहीं देखा गया है।

#### छन्द

इस प्रकार का सुन्दर नोई भी भवन नहीं। यदि कोई होगा को भी इतना सुन्दर न होगा।

र नहा जाता है कि वसने स्वर्ग के समान एक उद्यान बनवाया था।

afe:

ने विद्यार्थियों को बहाँ भीवन प्राप्त होता है भीर वे तित्य उपर्युक्त गुरु के प्रयीन घामिक शिक्षा प्राप्त करते रहते हैं और ईक्बर से सर्वेदा बादबाह के दीर्घाष्ट्र होने की शुप्र कामना किया करते हैं। ईक्वर सुल्तान फीरोब बाह के उपर्युक्त पुण्य के क्यारको तथा समस्त दान के कार्यों के कार्रा जो मगस्तित तथा धराक्य हैं, उसके दीर्घाष्ट्र होन के कारण बनाये भीर भविष्य में ईक्वर के यही जगना उपकार हो।

मुल्तान फीरोज धाह ने नित्य उनिर्ताश साम्य के कारण यक्षुना तट पर एक बढ़े ही उन्ह्रप्ट स्थान पर कीरोजाबाद के हढ़ नगर की नीचें पढ़ी है। यदि में फीरोजाबाद नगर, जो कुछ ही समय में बढ़े-बढ़े नगरों को लिंडन करने वाला हो जायगा के मबनों के हदय पाही गुगो, मालपंक बायु तथा बारयीवल लामों का उन्हें जा का प्रमुक्त प्राप्त कर कर हों मुझे एक पुणक् तम्य की रचना करनी पढ़ जायगी। एक सन्य हढ़ नगर का होनी, सस्ती तथा पीरोजाबाद के मध्य में उत्तर्वावाद के नाम से निर्माण हो रहा है। उसने एक हड किया भटनीर ने सेंच में निर्माल कराया है ग्रीर यह पूरा हो खुका है।

देश्वर के दानों के लामार्थ उसरें कहाँ कहाँ कहाँ सुवाद हैं। जन नहरों से ज्यान, मेंगूर में प्रमाह है। वे नहरें उन दाहर पनाहों के नीचे स निकासी गई हैं। उन नहरों से ज्यान, मेंगूर के बंगीचे तथा खेत सीचे जाने लगे हैं। जनस तथा भैदान को बहुस के नीटों से मेरे ये ज्यान तथा कुनवारी बन कथे धोर निस्य उनमें बुद्धि होतां जासी है। दिवर इस धायत के मनुमार 'जो कि मानवजाति के निये लाभप्रव है वह पुस्तों पर देशप रहता है' मुस्तान फीराज- माह को जी विदीय तथा साधारण व्यक्तियों का धाश्रय वाता है राजितहासन पर प्रस्तिक वर्षों तक सर्मान रखें।

#### बठा श्रध्याय

रैगिस्तानों तथा जंगलों में, जहां के लोग जल के ग्रभाव तथा तृषा के कारण मर जाते थे, सर्वसाधारण के लाभार्थ नहरों का खुदवाया जाना।

(४६७) मुस्तान झीरोज चाह ने गुज गण्यकार में यया तथा यहुनानदी के समान सम्बी नहरें ५०-५०, ६०-६० नोस से लोटी गईं। वे जयती तथा रीगस्तानों के बीच में, जब गत्ते रूप रूप, ६०-६० नोस से लोटी गईं। वे जयती तथा रीगस्तानों के बीच में, जब गत्ते पही कार है। जीग महरों की व्यविकता तथा जनने चीडे होने के कारण घव मार्चों में वैकत्य पात्र करने समी है। सोग महरों की व्यविकता तथा जनने चीडे होने के कारण घव मार्चों में वैकत्य पात्र करने से में १ हेहती ने इतने नव बादशाहों में से इस पुष्प नार्च की बोरायता ईश्वर ने मुस्तान भीरोज बाह की प्रदान की और घव इस पुष्प हारा लोगों की व्यवस्त तथा जल के प्रमाव की मुस्तान की से बोर होने कार्यों हम हमें हमें हम के लोती होने कार्यों हम प्रवान तथा धानू के बेती होने कार्यों हम प्रवान तथा धानू के कार्यों कार्या जलते हुवे रेगिरतानों में सम्बी सम्बी सम्बी नाम प्रवान प्रवास प्रवान कार्यों के जमसक्य ज्ञाव जलते हमें प्रवान की लेता हम सम्बी सम्बी नहरें पेटा हो गई है। जिस मुझ्त पर याजी तथा मार्ग वसने वाले जल के ममत्र तथा वसने प्रवान कार्यों में पर वाल के में समन तथा प्रवान के कार्या प्रवान के प्रवान के स्वान कार्यों में प्रवान की स्वान कार्यों में प्रवान की स्वान स्वान की स्वान

पधी प्रपनी चीच भियो मर्के श्रीर पशुश्रो के जीवित रहने ने लिये जहाँ हरियाली का कोई (४६८) साधन न या, वहाँ फरसम है के फरसम बोद डाले गये हैं और गगा यसना के समान नहरें बहने लगी हैं। मुल्तान फीरोज बाह के द्यादेशानुसार को नहरें खोदी गई है उनके निनारे यदि वडी बड़ी सेनामें पड़ाव डाले करनी तक पड़ी रहे हो भी उनके कारण विसी में भी जल की कमी न होगी। ईश्वर ही जानता है कि कृत समय में उन नहरों के किनारे कितने हजार ग्राम वस जायेंगे। प्रजा के कृषि करने तथा जीतने बीने के बारण उन ग्रामी में न जाने क्तिने प्रकार के उत्तम अनाज तथा उत्तम बस्तुएँ उत्पन्न होने काँगी । उस स्थानी पर अनाज न जाने विनना सस्ता हो जायगा । इस समय जो वृधि वहाँ होती है तथा को उद्यान वहाँ लााये गये हैं जनसे बहमूल्य वस्त्यें पैदा होती हैं । इस तिथि से अब से कि हिन्दुस्तान भाराद हुमा इन स्थानो पर मबेशियों के लिये जल की कभी के कारण शामी के स्थानी पर तिलीदी हुआ करते थे। तिलोंदी बेलगाडियो के समूह की कहते हैं। प्रजा को शिम स्थान पर भी धोडे से जल गापता फल जाता है वहाँ वे अपनी बैलगाडियाँ तथा मदेशी ले जाते है धौर वही वप के बारत महीने अपनी स्थी तथा बच्चों के साथ निवास करते हैं। अब फीरोज गाह वे स्शासन के नारए। वहाँ की प्रजा प्राम बसा लेगी तथा घर बनवा शेगी । वे तथा उनकी टिनमाँ एवं बालक गाडियों के नीचे जीवन व्यसीत करने के कुछ से मुक्त हो जायेंगे। मोठ तथा तिल वे स्थान पर, जो वे उस भूमि पर बोबा करते थे भीर जिन्हें वे मैदानों में रखते थे, बाब वे जल ने कारण गन्ना, गेहें तथा चना बोने लगेने और अपने धरी में ले जाया करेंगे। जनके मवेशो नदी रूपी नहरो की अधिकता के कारण हजार ग्रना वढ जायेंगे। मृस्तान फीरोज बाह की शतुकरण द्वारा जम भूमाग की प्रका समृद्ध हो खायगी गौर वासियो तथा मदनों को ग्रामी के भावाद होने वे कारका सजायन में सविधा होती और खराज हिया कर स्थायी कप से प्राप्त कर सकेंगे । उस और की प्रजा जिसने यन्ता, वेहें, चना मेथा तथा (५६९) बाग के फूल अपनी मांखों से न देखें थे, धीर जो केवल (इनके विषय में) काशों से सुना करते ये तथा गेह, चना, मिश्री, व्यापारी देहली तथा देहली के बासवास से क्षेष्ट के समान ले जाते थे भीर कपडे के मूर्य पर वैचते थे तथा जहां के लोग मिथी न लगीवते ये और विवाहों तथा पहनाई के धितिरिक्त गेहुँ की रोटी न साते थे, यन मुल्तान पीरोच बाह की नहरी के जल के बाहुत्य के कारण गन्ना, गेहूँ, चना एव विभिन्न प्रकार की उत्तम वस्तुयें बीने नने धीर समद रहने लगे । वे प्रपन अपने घरो को नाना प्रकार की उत्तम वस्तुओं से परिपूर्ण रखते थे। जिस प्रकार शकर, मिश्री, गम्ने, गेहें तथा चने का राजधानी देहली के आसपाम ने ब्यापारिक सामग्री के समान इस बीर बायात होता वा उसी प्रकार इस मू-भाग से प्राय प्रदेशो की जाने लगेगा । एक समार तथा विश्व मुख तथा आनन्द-पूर्वक धन-धान्य सम्पन्न होनर जीवन व्यतीत बरने संगेगा । उस और की प्रजा तथा सर्वनाथारण ससार को शरण प्रवान बरने वाले मुस्तान के, जो इस प्रकार के सार्वप्रतिक कार्यों का सस्थापक है, दीर्घीय होने की क्षभ वामनामें वरते रहेंगे। पीरोज बाह का मुख्यान तथा यस-मान वयामत तन होता रहेगा । उसका ग्रुग-मान तथा यदा-मान कयामत तक वयो न होता रहे ज्य कि जिन मरु-भूमियों में कटिदार ऋडियों के श्रविश्कि कोई ग्रन्य वस्तु जत्यन्त न होती थी. श्रीर जिन जमीनों पर परसगों तक इन्द्रायन, बबुल तथा आग के बुक्त हमा

र फरसन, परमस्य : तीन मील के दशबर होवा था। प्रत्येक मील, ४००० गच का सभा प्रत्येक गव २५ फेग्रुन का होता था।

श्लातः भगिचर।

मूल पुस्तक में नान व दिन्ता है पि॰तु इमे 'बाबे हि ता' वेहूँ वी रोटी होना चाहिये !

<sup>🗴</sup> पक प्रकार का विवेला बुद्ध ।

करते थे, वहाँ नहरो के जल के बाहुल्य के कारण ग्रत्यधिक कृषि, खेती उद्यान तथा अग्रूर मी बेलें होने लगेंगी । बाटिकार्ये, उद्याम, गन्ने और येहूँ दृष्टियोचर होने लगेंगे । उन बाटिकाग्री सपा उद्यानों में लाज मुलान, हजारा गेंदा, करना के फुल तथा सेवती उगने लगेंगे। प्रतार, प्रमूर, तेर खरवूचा, भीठा तीबु, बन्हेरी र धनकोर, नीवू, करना, फ़रानक, प्राम, (१७०) बाकसा तथा पीरता उपने तगेंगे। काला पन्ना तथा पींडा, उद्यानी में बीया जाते लगेगा । खिरनी, जामुन, इसली, बहहस, जटा-माँसी, पीपल तथा गुल<sup>3</sup> के बूझ लगाये जाने सगेंगे। फ़ीरोज बाह की बढ़ती हुई समृद्धि के कारण निकट के सनों ही में न कि देर में इस पू-आग में इतनी धायक उत्तम बस्तुयें उगने सर्वेशों कि बाहुत्य के कारण विश्ने के लिये देहली में जाने समेंगी। नहर खुदबाना बढा ही विधिन्न नल्याए-कारी कार्य है। इससे ईश्वर के दासों को सहस्रो काभ प्राप्त होते रहते है तथा मविष्य में भी प्राप्त होते रहेंगे। जितने दिन व्यतीत होते अथिंग लोगों क साम में बृद्धि होती जायगी। जिस मू-माग पर यात्री कई-क्ष्ट्र दिन तक तयमुमुण करके नमाज पढते थे, इसके उपरान्त पाँची समय की नमाज स्तान करके बढने लगेंगे। जो लोग जूके अय से, जो उन मार्गों में बला करती है, रात्रि में मात्रा किया करते ये. तथा अपनी ग्रीवा में प्यात सटकाये रखते पे, सदुपरान्त सूर्य की उपस्थिति में यात्रा क्या करेंगे और उन्हें किसी भी दशा में छागल, जल से भरी हुई छोटी अथवा बड़ी महाक ले जाने की कवापि आवश्यक्ता न वहा करेगी। समस्त जिन्तात" तथा मनुष्य इस उन्हुष्ट उपकार के कारता विश्वसे सर्वेद्धाधारण का मस्यास होगा, ससार के स्वामी के लिये शम कामनायें करते रहेगे । सिह के प्रकार के पश, बन पश तथा पक्षी जिनकी प्यास 🖹 कारसा बडी दुर्दशा हो जाती थी (शुक्तान) के दीर्घायु होने की शुम-लामनामें नरते हैं तथा करते रहेंगे। यह ऐसा उपकार है जो वर्षों तथा शरनों तक ईस्वर के षातो के मध्य में रहेगा और इस्लाम के बादशाह के दीर्घायु होने का कारण बनेगा। मुहम्मद माहब ने जिस चीज को सदक्रये जारिया कहा है और खो वर्षों तथा करनो तक लोगों के मध्य में बर्तमान रहता है, वह बाह्य तथा वास्तविक रूप ये नहरों ना खदवाना है जी सबंदा चलवा रहता है। सुस्तान कीशीच शाह के नहर खदवाने से इवर्ग अधिक साम प्राप्त हैं कि इनका उल्लेख सम्मव नहीं ।

मैंने, जो इस तारीक्षे कीरीखबाही का सक्तम-वर्ता है इस प्रकार के सर्व सामारण के हित तथा कल्याण के कार्य, जिससे समस्त मनुष्यों तथा जानवरों की लाम प्राप्त होता है (१७१) भीर करने बचा नालों तब प्राप्त होता बहेगा, जैसे कि मुस्तान कीरोज ग्राह के राज्य-वाल में देखे अपने जीवन वाल में भ्रत्य बादबाहों के समय में नहीं देखे हैं। मैंने इस इतिहास में तिसा है कि मुस्तान कीरोज बाह के समान बादबाह, जीकि वैतिकता-पूर्ण बातों, दानशीलता तथा जरहार गुणो का महार है, मुक्त बाद कहीं कि देहती में सिहासनास्ट हुमा हो। ईश्वर ने समस्त बादशाहों में से इस पुण तथा काल के सुस्तान भीरीज साह को इतने क्त्याम एव उपकार के कार्य करने की बोमवता प्रदान की जिलमें से प्रत्येक के द्वारा सर्व व्यापी

रै स्कप्रशास्त्रा सीवृत

र इसके विषय में कृद्ध द्वात नहीं।

रे यह छाये की मशक्ति है। वहाँ कुछ भीर होना चाहिये या।

४ तदम्ममः जल के समाव में मिटी पर क्षाय मार कर पवित्र कीता ।

१ जिल्लामः मुमलमानों के विश्वाम के बनुमार एक वैजन बोलि ।

देमा चपदार क्रिममें लोगों को निरन्तर साम होता रहे ।

पक्षी अपनी चोच भिगो सकें और पशुषों के जीवित रहते में लिये जहीं हरियासी का नोई (४६६) सामन न या, वहाँ फरसम<sup>9</sup> के परमम लोट डाले गये हैं और मना यमुना के समान नहरें बहुने लगी हैं। मुस्तान फोरोज बाह में बादेबानुसार जो नहरें सीदी गई हैं उनमें रिनारे यदि बढ़ी बढ़ी सेनायें पहाज डाले परतों तक पढ़ी रहे हो भी उनसे बाउसा विसी में भी जल भी नमी न होगी। ईश्वर ही जानता है कि कुछ समय में छन नहरों ये विनारे वितने इजार ग्राम वस जायेंगे। प्रजा के दृषि करने तथा जीतने बीने ने कारसा उन ग्रामीं में न जाने क्तिने प्रकार के उत्तम प्रनाज तथा उत्तम बस्तुएँ उत्पत्र होन लगेंगी । उस स्थानी पर प्रनाज म जाने कितना सस्ता हो जायगा। इस समय जो वृषि यहाँ होती है तथा जो उद्यान वहाँ लगाये गये हैं उनसे बहुमूल्य यस्तुर्वे पैदा होती हैं । उस तिथि से जब से कि हिन्दस्तान ग्रापाद हथा इन स्थानो पर मवेशियों के लिये जल की कभी के कारण गामी के स्थानी पर तिलाँदी कुला का निर्माण का निरम्पण का पाण्या चाल्या का कारणा आसाक क्याना पर तिताला. कुछा करते ये। तिलोदी बेतवादियों के समुद्र को कहते हैं। प्रचाकी शिक्ष क्यान पर भी योडे से बाल का पता चल जाता है वहीं ये अपनी बैतवादियों तथा सर्वेदी ले जाते हैं ग्रीर नहीं वर्ष के बारह महीने क्षपनी स्थी तथा यच्चों के साथ निवास करते हैं। ग्रन पोरीज बाह बही वर्ष के बारह महीने अपनी स्थी तथा यच्चों के साथ निवास करते हैं। ग्रन पोरीज बाह वे सुशासन के नारण वर्श की प्रजा शाम बसा सेगी तथा घर थनथा नेगी। वे तथा उनवी म्बिया एवं बालक गाडियो के नाचे जीवन स्थतीत करने के कपूरी मुक्त हो जायेंगे। मीठ तया तिल के स्थान पर, जो वे उस भूमि पर बोया करते ये चौर जिन्ह वे मैदानों में रखते थे, बाद दे जल वे कारण गरा, गेहें तथा चना बोने सगेंगे और अपने घरों में ले जाया गरेंगे। जनने मयेशी नदी रूपी नहरो की ग्राधिकता के कारण हजार ग्रुगा वद जायेंगे। सुस्तान चनन मबदा नदा रूपा नहरा का आध्यका के कारण हवार प्रता वह जायगा पुस्तान कोरोज बाह की प्रमुक्तम्य हारा उस सुभाव की प्रचा समुद्ध का जाययी छीर वालियो तथा मुक्तों की ग्रामी के माबाद होने के कारण मुगाधन में सुविवा होगी बीर छात्रव तया कर स्थायो रूप से प्राप्त कर नकेंगे। उस खोर की प्रचा जिसने गता, गेहूँ, चना मेवा तथा (४६९) हान के फूल सपनी बाकों से न देखें थे, बीर जो केवल (इनके विषय में) कानों से सुना करने में तथा गेह, चना, मिश्री, व्यापारी देहली तथा देहली के बासपास से कपडे क समान री जाते ये भीर कपडे क मूर्य पर भेचते ये तथा जहां के क्षाम मिश्री न लगेदते थे और विवाहो तथा पहनाई क श्रांतिरक्त गेहूँ की रोटी व खाते थे, अब गुस्तान फीरोज शाह की नहरी के जल के बाहुत्य के कारण मन्ता, गेहूँ, चना एव विभिन्न प्रकार की उत्तम वस्तुयें योने लगे और समुद्ध रहने लगे। वे प्रपप धपने घरो को नाना प्रकार की उत्तम वस्तुओं से परिपूर्ण रखते सपुत्र ५२ वर्गा वर्ग में । जिल्ला समार्थी के समार्ग इस और सामात होया था उसी प्रकार इस सू-भाग से साय प्रदेशी को जाने लगेगा । एक ससार तथा विदेव मुख तथा बानन्द-पूर्वक धन-धान्य सम्पन्न होकर जीवत ब्यतीत नरते लगेगा। उस भीर की प्रजा तथा सर्वनाधारण स्तार की भरण प्रदान ब रने बाले मुस्तान के, जो इस प्रकार के सावजनिक वार्यों का सस्यापक है, दीर्घायु होने भी क्षम नामनायें नरते रहते ! भीरोज काह का गुरुगान तथा यस गान स्थामत तथ होता रहगा । उसका गुगा-मान तथा यश-मान कथामत तक वयो न होता रहे जब कि जिन मरु-मुनियों में काँटेदार फाडियों के ग्रतिरिक्त कोई ग्रन्य वस्तु उत्पन्त न होती थी, ग्रीर जिन जमीनों पर फरसगों तक इन्द्रायन, बबूल तथा ग्राग के दृक्ष हुग्रा

ऋरसग, फरसस्स सीन मील ने बराबर दोता था। प्रत्येक मील, ४००० गच वा तथा प्रत्येक गच २४ चांत्रण ना दोता था।

२ स्वरात मूमिकर।

मल पुस्तक में नान व हिन्ता है विन्तु इमें 'नाने हि ता' गेहूँ की रोटी होना चाहिये।

४ एक प्रकार वा विभेला बुद्ध ।

करते पे, यहाँ नहरों के जल के बाहुत्य के कारण ग्रत्यधिक दृषि, खेती उद्यान तया अंगूर की वेलें हो वर्गमी। वादिकार्य, उदाभ, गाने और बेहूं दृष्टिगोचर होने लगेंगे। उन वादिकासी क्षमा उदानों में लाल गुलाब, हजारा गेंडा, करना के कूल तथा सेवली उमने लगेंगे। भनार, ग्रगूर, सेव खरबूजा, मीठा नीबु, जन्हेरी व धनजीर, नीवु, करना, भवानक, ग्राम, (१७०) बाकला तथा पोस्ता अगने लग्गे । काला गन्ना तथा पींडा, उद्यानी में बोया जाने लगेगा । खिरनी, जामून, इसती, बहहल, जटा-माँसी, पीपल तथा गुल<sup>3</sup> के बृक्ष लगाये आने लगेंगे। फ्रीरोज बाह की बटती हुई समृद्धि के कारए। निकट के सनी ही में न कि देर में इस मु-मात में इतनी श्रीवृक्त उत्तम श्रहतुर्थे खगने लगेंगी कि बाहस्य के कारण विकने के लिये देहली में जाने समेंगी । नहर खुदवाना बडा ही विचित्र कल्याण-कारी कार्म है । इससे ईश्वर के बासों को सहस्रो काभ प्राप्त होते रहते है तथा मविष्य में भी प्राप्त होते रहेगे। जितने दिन व्यतीत होते जायेंगे लोगों के लाम में बृद्धि होती जायगी । जिस भू-भाग पर मात्री कई-कई दिन तक त्रयम्मूम<sup>४</sup> करके नमाज पढते में, इसके उपरान्त पांची समय मी नमाज स्नान करके पहले लगेंगे। जो शोग सूके मय से, जो उन मार्गों में चला नरती है, रात्रि में ग्राप्ता किया करते थे, तथा धपनी ग्रीवा में प्यात्र सदकाथे रखते थे, तदुपरान्त सूर्य भी उपस्थिति में शात्रा किया करेंगे छोर उन्हें किसी भी दशा में छागल, जल में भरी हुई छोटी ग्रमदा बढ़ी महाक ले जाने की कदापि आवस्यवता न पढ़ा करेगी। समस्त जिन्नात तथा मनुष्य इस उत्हुए उपकार के कारण जिससे सबंसाधारण का कश्याण होगा, नसार ने स्वामी के निधे शुभ कामनाय करते रहेगे। सिंह के प्रकार के पत्, बन पत् तथा पत्नी जिनकी प्यास के कारण बड़ी पुढंशा हो जाती थी (मुस्तान) के दीर्घाष्ट्र होने की पुम-कामनायें करते हैं तथा करते रहेगे। यह ऐसा जपकार है जो वर्षों सवा करनों तक ईरवर के दातो के मध्य में रहेगा और इस्लाम के बादशाह के दीर्घायु होने का कारण बनेगा । मुहम्मद साहद ने जिस चीज को सदक्रये जारिया कहा है और जो वर्षों तथा करनो तक लोगो के मध्य में बर्समान रहता है, वह बाह्य तथा बास्तविक रूप मे नहरीं का खदवाना है जो सबंदा बलता रहता है। सल्तान कीरोज शाह के नहर खदवाने से इंद्री प्रधिक साम प्राप्त है कि इनका सम्बद्ध सम्बद्ध तही।

मैंने, जो इस तारीखे फीरोजशाही का संकलन-कर्ता हूँ इस प्रकार के सर्व साधारण के हित समा कल्यामा के कार्य, जिससे समस्त अनुष्यों तथा जानवरों की काम प्राप्त होता है (१७१) भीर करती समा काली तक जात हीता रहेगा. जैसे कि सत्तान फीरीच शाह के राज्य-नाल में देखे धपने जीवन नाल में ब्रान्य बादवाहों के समय में नही देखे हैं। मेंने इस इतिहास में लिखा है कि मुस्तान झीरोज बाह के समान बादवाह, जीकि नैतिकता-पूर्ण बातों, बानशीलता तथा उत्पृष्ट गुरा का भटार है, मुक्ते बाद नहीं कि देहली में विद्वासनास्य हुता हो। ईस्वर ने समस्त बादवाहों में से इस प्रग तथा काल के सुल्तान फीरोज शाह को इतने वर्गाण एवं सपवार के बार्य करने की ग्रीम्यता प्रदान की जिनमें से प्रत्येक के हारा मने न्याणी

१ क प्रधारका नीया

र रमके विषय में कुछ शान नहीं।

व यह दापे की कश्कित है। यहाँ कुछ और होना वाहिये था।

४ तवम्मुम । जल के श्रमात में निही वर हाय मार कर पवित्र होता ।

र जिन्नान : मुमलभानों के विश्वाध के चतुमार एक राजस बीति ।

E मा उपकार जिसमें सोगों को निरन्तर लाम होता रहे ।

तथा अत्यधिक लाम प्राप्त होते रहते हैं। उसने उसे भ्रत्यिक सौभाग्य एवं नाना प्रकार की उत्कृष्ट वस्तुमें प्रदान की हैं।

#### अध्याय ७

नियमों को हट्सा जिनके पालन से सुस्तान फ़ीरोज शाह की राज्य ध्यवस्था एवं शासन प्रवन्ध शीष्ट्र सुचार रूप से चलने लगा और उपध्रव, प्रशास्ति, उयल-पुथल तथा परेशानी जो नाना प्रकार के प्रत्याचारों के कारण देश में उठ खड़ी हुई थी, उसके सिहासनारोहण के प्रथम वर्ष में ही सुव्यवस्था तथा सुप्रवन्ध के कारण ठीक हो गई। इसका निरीक्षण राजधानी देहली एवं राज्य के प्रदेशों के समस्त साधारण तथा विशेष ध्यक्तियों ने किया था।

युग तथा काल के मुल्तान फीरोज बाह के सिहासनास्ट शीने के पूर्व हिन्द तथा सिन्ध के प्रदेशों में, क्या धकाल, क्या सकामक रोग, क्या विद्रोह एव चपद्रव, क्या कठोर दहो ( मृत्यु रवहाँ) की मधिकता, बचा सबंसामारण की पूछा के कारण-हमबस मची हुई पी भीर जन सामारण में प्रशान्ति फैल गई थी। तब सामारण तथा विशेष व्यक्ति, बुद्धिमान, रदेश, मबीसिन्दे, सेना वाले, प्रतिष्ठित तथा साधारण लोग, क्मीने तथा कुलीन, स्वतंत्र तथा बाजारी, व्यापारी, कृपक, काम करने वाले और बेकार सभी दुर्दशा तथा परेशानी में ग्रस्त थे। प्रत्येक (४७२) समृह तथा वर्गमें उथल-पूथल ग्रीर परेशासी फैली हई थी। प्रत्येक क्रीम तथा गरोह में दिरोध तथा विद्रोह उत्पन्न हो गया था। कुछ लोगो का बनाल के कारण विनास हो गया भीर कुछ व्यापक रोगो के कारण मृत्यु की आप्त हो गये। कुन लोगो ने कठोर दह (मृत्यु दण्ड) के कारण प्राण त्याग दिये । कुछ लोग घर बार छोड कर दूर दूर के स्थानों को चले गये ग्रीर परदेश तथा दीनता स्थीकार कर सी । कुछ लोग पर्वतों सथा जगल के प्राचलों में घुम गये। युग स्था काल के मुस्तान कीरीज बाह ने, जो हजार वर्ष सक राज्य व्यवस्था एव शासन प्रवत्य करता रहे अपने विहासनारीहरू के प्रथम वर्ष में कुछ अधनियमी की हद बना कर उन प्रव्यवस्थित एव परेशान तथा झान्ति से शून्य प्रदेशों को इन प्रकार मृध्यवस्थित एव मुशासित कर दिया कि माना इन प्रदेशों में सवाल, सकामक रोग, कठोर (मृत्यू) दह, उपव्रव, विद्रोह तथा पूर्णा कदापि व्यापक न रही हों । युग तथा काल के सुल्तान की रोज शाह के मौभाग्य समा प्रताप के कारण हिन्दस्तान के बिस्तृत प्रदेशों में, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर तक ग्रत्यथिन सस्पटन, ग्रावादी, कृषि, उद्यान, ग्रशूर की बेलें, खेत, खाम, मूनाफा, ग्रान्ति, सनीप निश्चिन्तता, समृद्धि, भाराम, प्रफुलता, भानन्द उल्लास, भोग-विनास, सफलता तथा रोनक व्यापन थीं । समार वाले इस सौमाम्यशाली राज्य में अपने व्यवसाय तथा परिश्रम में सफल होते रहते पे ।

मुस्तान फीरोज साझ ने राज्यस्थवस्था को हट बनाने के लिए पहला नियम यह बनावा कि उसने कठोर (मृत्यु) दही वा परिस्थाम कर दिया। मुस्तान फीरोज बाह के समुद्ध राज्य-(४७३) काल में विश्वी भी एनेदयरवादी मुस्तवमान, भीमिन सुझी, म्राज्ञाकारी विममी, पीबित, वर्षित, धर्मनिष्ठ तथा धर्माई की राज्यपानी के द्वार के समय कठोर दह (मृत्यु दर्ग) नही दिया गया। मूमि से मनुष्यों की उपच होती थी तथा आकाव से मनुष्यों की वर्षा होती थी। मगार जन समृह संया प्रयोक वर्ष एवं परोह के स्थापिक सीच राज्यपानी देहवी में पैरा हो गये थे भीर प्रदेश नये कि दे से धावाद तथा समृद्ध हो यथे थे। ससार वालों को धानित प्राप्त हो गये थे भीर प्रदेश नये कि दे से धावाद तथा समृद्ध हो यथे थे। ससार वालों को धानित

में जिया वरनी, जो इस तारीक्षे फीरोजबाही वा सक्लनकर्त्ता हूँ ग्रीर जिसकी ग्रवस्था ७४ वर्ष को, जो ढाई करन होते हैं पहुँच चुना है, जिस किसी भी खुमा मस्जिद में जाता है, प्रथवा जिस ईद की नमाज पढ़ने जाता है अथवा जिस घर में भी प्रविष्ट होता हूँ, तो जन समूह की ग्रधिकतातथा लागों की सुख चान्ति को देख देख कर चिकत हो जाता हूँ। जिस समूह भ्रमवा वर्ग को देखता हूँ तो (ममऋ में नही ब्राता) कि इतने उपयोगी लोग कहाँ ये भीर कहीं से उत्पन्न हो गये। मैं भानिमो, खेखों, सुफियो विद्याधियो, मनवरे के रक्षको, एगान्तवासियों, जाहिदो, वाबिदो, हैदरियो तथा वलन्दरो को इतनी बडी सख्या में देखता हैं किन्तु एक को भानती पहचानता ग्रीर उन्हें भैने कभी भीनहीं देखाया। मैं बहुत से मगीर सिपहसालार, सेनानायक तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति देखा करता है। बहुत से मबीसिन्दे जो नाम मात्र को रह गये थे और अनका किया की भिया है। गये ये अधिकाश दृष्टिगत होते रहते हैं। युग तथा काल के सुस्तान कीरोज शाह के न्याय तथा परोपकार के बाहुत्य एव मरयधिक प्रेमभाव तथा कृपा भीर ग्रत्यन्त मर्यादा के कारण इतने मधिक उपयोगी मनुष्य एकत्र हो गये हैं भीर इतना अन समूह इक्ट्रा हो गया है कि मुक्ते स्मृति नहीं भीर न मे जानता है कि किसी भी यूग अववा काल में इतन अधिक लोग इस प्रकार आराम से तथा धन यान्य सम्पन होकर निश्चिन्त एव शान्ति से जीवन व्यतीत करने हो। भन्य हुदिमान क्षोग भी जानते हैं कि सुस्तान की रोख बाह के न्याय तथा परोपकार की प्रसिद्धि, सुशीलता तथा मर्यादा की प्रसिद्धि, कृपा तथा क्लेड की ख्याति से वे सोग जो जा चके थे, लीट ध्राये । जी (५७४) लोग छिप गये थे, वे प्रकट हा गये । आगे हये लोग, लौट आये । जो लोग छिप्त-भिन हो गये थे वे एक्ट्र हो गये। जो लोग अयभीत हो गये ये उन्हें द्यान्ति प्राप्त हो गई। जो लोग परेशान हो गये थे वे सत्त्र हो गये। विद्वोही झाझाकारी बन गये। उपद्रवनारियों ने मधीनतास्वीकार कर ली। जो घुला ब्यापक भी वह कम हो गई। विद्रोह तथा उपद्रव भूमि के नीचे पहुँच गये। समार नये सिरे से असल तथा हर्षमय हो गया। ससार वाले समृद्ध तथा ग्राबाद हो गये । प्रदेश पूत स्व्यवस्थित हो गये ।

मुल्तान फीरोज बाह वा दूमरा अधनियम, जिसकी हडता से हिन्द तथा सिन्ध के प्रदेश समृद्ध हो गये, यह है कि खराज तथा जिजये को उत्पत्ति के शाधार पर वसूल करने का बादेश दिया गया । चटाई, मत्यधिक वसूती, असफल कृषि तथा काल्पनिक हिसाब किताव नी प्रजा के मध्य से पूर्णतया उठा दिया । मुनातेशामीशों , मुह्विजनों " तथा तौफीर " करान

। विवास

यक वाल्पनिक पत्नी को अप्राध्य है।

र सायन विद्या, मीना गाँदी बनाने ही विद्या ।

४ जिल्ला यह कर जो जिम्मियों से बस्तल विवा जाता था । इसना एक नारण यह भी था कि जिम्मी सैनिक मेवा से, जो मुमलमानों के लिये अनिवार्य थी, मुक्त थे। यहाँ पर निवये का अर्थ साधारण मिस कर है।

५ वर इवमे हासिल।

६ मुकातैकागीर किसी को प्राम के कर व दुकका करके दे देना लाकि वह निश्चित धन दे सके, मुकातेमा कडलाता है (इस्तुक्त कल्वाव, रामपुर १०१५ व) विसी भूमि के लिये ठेवे पर नर भदा करने वाल मुकाते शामीर बहलाते थे।

७ मुक्दितन भूमि के बदले में सेना मर्ती करने वाले । ऐसे लोगों को खृषि की उन्नति वी कोई चिता न होती थी।

तीफीर दीवान के कर को कल्पिक बड़ा देना तीकीर कहलाता है (दस्तूक्ल कल्बाव रामपुर १६ क)

वालों को प्रान्तों की विलायतो तथा धवताधों के निकट भी फटवने न दिया जाता। वह उसी
निदिवत कर से सदुष्ट रहता था जिसे प्रजा हृदय से विना किसी आपित, विजाई तथा
कटोरता के मदा कर सक्तरी थी। वह इच्यकों से, जो मुनलमानों के बैतुतमात (खाने)
के रासक है, वटोरता एव विण्टुरता न करता था। उपर्युक्त मार्यास्थम की श्टता सा विलायतें
ग्रायाद हो गई। वोभों तथा फरसखों तक इत्य होने सभी। जपलों वियायतांतें तथा मरभूमियों में कृषि तथा खेती होने लथी। खेत उद्यान तथा ग्राम एक दूसरे से मिले हुवे पंत
गये। ससंसाधारए वे हृदय में भूषा, जोकि भास्त होने के कारए विशो ग्रामिक में पुत्तरिक विद्याक तथा जिससे में मिले के भाषार पर वमूल होने के कारए विशो ग्रामिक में पुत्तरिक विद्याक तथा जिससे में मारित के भाषार पर वमूल होने के कारए विशो ग्रामिक में प्रवास करा कार किया में स्वाम प्रवास कार किया में स्वाम के स्वाम विवास में विद्याल के स्वाम विवास में विद्याल के श्वास के स्वाम विवास में विद्याल के स्वाम विवास में विद्याल के स्वाम विद्याल में विद्याल के साथ किया में स्वाम विद्याल में स्वाम विद्याल के स्वाम विद्याल में स्वाम विद्याल के स्वाम विद्याल में स्वाम विद्याल में स्वाम विद्याल के स्वाम विद्याल में स्वाम विद्याल के स्वाम विद्याल में स्वाम के स्वाम विद्याल के स्वाम विद्याल के स्वाम विद्याल में स्वाम के स्वाम विद्याल के स्

(५७५) स्त्तान फीरोज शाह के राज्यकाल का तीसरा सचनियम, जिसके हड हो जाने से समस्त प्रदेशों में सुल्तान कीरोज बाह का न्याय तथा परोपकार ब्यापक हो गया भीर भ्रत्याचार तथा भ्रत्याय ने डार न दही गये, यह है कि दरबार के सहायक, दिदवास-पात्र तथा पदाधिकारी और विलायको ने मुक्ते तथा वाली सभी सदावारी, परोपकारी, न्यायकारी तथा इसाफ पसन्द चुन जाते थे और निसी भी दृष्ट, मत्याचारी तथा ईश्वर ना भयन करते वाले वो नेतृत्व एव सम्मान न प्रदान किया जाताचा। इस कारण कि ईश्वर ने इस यूग तथा काल के बादशाह अबुल मुखपफर फीरोज शाह सुल्तान की नैतिकता-पूर्ण बातें, अत्यधिक दया तथा क्या, अत्यन्त मर्यादा, सदाचार, स्याय तथा परोपकार द्वारा सुशोभित किया है बत इस लोकोक्ति के बनुसार कि "प्रजा बादशाह के बर्म का पालन करती है" दरबार के सहायक, विश्वसपान, विशेष व्यक्ति तथा निष्टवर्ती, भीर प्राप्तों के बाको, मुक्ते सेवापित एवं नेनानायर समार के बाहवाह के सुगों तथा उनकी नैतिकता पूर्ण बातों का बदुतरस्य करने बाते नियुक्त हुये। उपर्युक्त प्रधनियम के बोकि राज्य व्यवस्था सम्बन्धी समस्त निषमी में सर्वश्रेष्ट है सुहढ हो जाने के स्वारान्त, कोई भी दुब्द, कामी, दुर्जन, ब्रात्याचारी नीच, कूर, ईश्वर का भय न करन बाला तथा पुरी मादत वाला भूसलमानो तथा जिम्मियों का मधिकारी न बमाया गया। सदाचारी तथा सरिश्रवान दृष्टो तथा दृष्ट स्वमाव वालो के मधिकार-सम्पन्न होने के कारए। दीन तथा निस्सहाय न हो पाते थे। उपर्युक्त प्रचनियम के उपमोन के कारका राज्य की समस्त विशेष तथा साधारण प्रजा सुल्तान फीरोब शाह के प्रति सर्थदा कृतज्ञता एव प्रामार प्रकट किया करती थी। सर्वेदा देश की समस्त प्रजा ससार को धरण प्रदान करने वासे मुल्तान ( ईश्वर उमके राज्य तथा प्रदेशों की सुरक्षित रक्ख ) के प्रति भत्यधिक श्रद्धा तथा निष्ठा के कारण भ्रवने भ्राप को तथा भारने परिवार को सुल्तान फीरीच शाह के घोड़े के पैरो के नीचे न्योखायर कर देने की ग्रमिलापा रहतो यो।

१ क्यमिल ग्रामों में भूमि कर वसूल करने वाल।

र मनमर्दिक ग्रामों में किमानों से मृशिकर बस्ल वरने बाला कविवारी, व्यामिल ।

३ कारकुन: भूभि वर का हिसान किनान रखने वाला।

४ मुतालवाः वद्दधन भी कदा करना हो।

में, जोकि छरुलनवत्ती हूँ, यदि फीरोज चाह के ममस्त पदाधिकारियों, सहायकों, हैनादितयों तथा सेमानायकों के यम का इस इतिहास में उत्तलेख रूटें तो, इस कारण से कि वे बहुत बड़ो सल्या में हैं और उनकों सुस्थाति इससे मी धिक है, सम्मय न हो सरेगा, धत (१७६) में उत्तलेख नहीं करता बिन्जु ऐसे यसस्थी व्यक्तियों की चर्ची से में अपने इतिहास मी मुत्तीमित करता हूँ जिनको प्रसक्षा तथा जिनके ग्रुणों एव नैतिवत्तापूर्ण बातों को चर्ची के मितिरिक्त काई धन्य उपाय मही। समस्त चाहुजादों में शाहुजादये व्हातं धाजम मुद्रावत्तम धारों खों (ईस्वर उत्त दोधांनु प्रदान करे तथा उसके सम्मान को बदाये ) है जिसमें दर्काट सरावरण तथा बाहुजादगी वा प्रताय विधमान है। सस्तार का बाश्याह उस चाहुजादे की उत्तल्द धातावारिका से सम्यत्त सतुष्ट है। वंशीलदरी वा उत्तल्द पर भी दरवार के पर्वे में बहुत बड़ा पद है, लाखों कृपाओं तथा धन्य दया-धाव के साय उने भात है। वह इत्तता पिप्त, सम्म, उदार तथा सज्जन है कि सत्तल-क्षण पर उसके प्रति वाही हुपा में बुढ़ि होती रहतो है। परमेश्वर सक्षार के बादलाह की इंटिट के समस्त उत्तल्द दावी ली को दीर्पानु सपा समुद्ध प्रदान करें।

प्रभावित्व है यदारि जात की उपाधियों, बडे-बडे पदी तथा प्रसिद्ध भरताओं द्वारा सम्मानित हैं, किन्द्र प्रत्यावद्या के कारण ख़ुरान पड़ने तथा चुलेन की जिला प्राप्त करने में प्रस्त हैं भीर प्रभी तक उनके पृत्रक दरवार क्याधित नहीं हुये हैं और उन्हें स्वतत प्रादेश प्रसान करने के स्थित्यार प्राप्त नहीं हुये हैं। उनके नज्याक बाहुआयों की देना तथा प्रस्ताओं का नार्य करते हैं। परमेश्वर हमारे शाहुआयों को सक्षार के वादबाह की इप्टि के समझ पीपींद्र प्रधा समुद्धि प्रदान करे भीर प्रत्येक को किमी इसलीम, राज्य तथा प्रदेश का सामन प्रमाम प्रवान भी, (तथास्तु । हे परमेश्वर !)। इस कारण कि ससार के स्वार्य के ह्या प्रकार समस उनकी विश्वा तथा उनना पानन-भीयण सेनानायकी एवं सरवारों के लिए ही रहा है पत

धाशा है वि वे उच्च थेली तथा मरदारी तक उन्तति कर सकेंगे।

#### पद्य

एक विकादर के ममात्र विश्व विजय करेगा, दूसरा किन्तु के समान समर रहेगा। सन्य एराज तथा सुरासान की घपने अपीन करेगा, सन्य निदेवी शाकाश को घपनी चीखट पर पायेगा।।

समार के न्यामी के भाइयों में से प्रत्येक सहसों सामुबाद एवं लावों प्रशासामी का पात्र है। ससार की शरमा देने वाले बादशाह के माई होने के सन्मान से बढ़कर कीनसा बहा,

रै वडीलदर र साक्षी महल तथा सुल्तान के विशेष कर्मनारियों का प्रवन्ध सरने वाला सब से बड़ा प्रशिवारी।

२ प्रतिनिधि।

किंज एक पैग्रम्बर जिनके विषय में प्रमिद्ध है कि वे सर्वेदा जीवित रहेंगे।

मध्य एव उत्पट सम्मान सोवा जा सकता है। इस्ताम के बादसाह का सम्बन्धी होना, विजय रूप से भाई होना, बड़ा ही उत्पट तथा उच्च सम्बन्ध है धौर समस्त सम्मानों में सर्वपंटड है। इतने उत्पट्ट सम्मान के होते हुये वे सवावनस्तु दूवरों के मधिवार को पहचानने, हुसरों के मधिवार को प्रदान करने एव स्वामिमिनित के ग्रुख में सम्बन्ध है। वे हुपा की सान तथा न्याय का स्रोत है। उन्हें संयाधिक उच्च प्रेखी मात है।

ससार के स्वामी ने भाइयों में से एवं मिलकुल मुल्कुल उत्तरा कृतुष्ट्रल हु वहीन है। वह मिलकों में सर्वभेष्ठ है । वह मिलकों में सर्वभेष्ठ है । यह सिक मी है भोर करिस्तों के समान मुख्य भी रखता है। यह मिलकों में सर्वभेष्ठ है भीर दरवार के सरकारों (तेनापतियों) में है। वह सदानरख तथा प्रधानीय पुर्णों में सम्म हिंदी स्वाम प्रधानिक हुए।, दया एवं हरिय के यस से मुजीभित है। सम्मत्व उत्तरेख तथा भ्रम्याय का विचार न पाया होगा स्वामी कर पहुँचा पर वामी भी वलित्य न हुआ होगा। स्वत्यों प्रधानित दान पुष्प करते तथा इस्ताम के बादवाह ने सहकुष्ट वार्यों तो प्रसारित वर्ष देवा गया है। उत्तरेख पर स्वाम के बादवाह ने सहकुष्ट वार्यों तो प्रसारित वर्ष देवा गया है। उत्तरेख पर से तथा देवा सक्ताम के बादवाह ने सहकुष्ट वार्यों हो प्रसारित करते हैं सा गया है। उत्तरेख पर स्वाम हो वह सर्वदा निस्सहार्यों पर सहायता तथा दीनों नी भदद में सलग्न परता है। परिस्तों जैसे स्वस सुणुवान मिलन को क्यों दिनों ने ने के हि साम हुए। के विद्य करते नहीं देखा है।

(५७०) समार के स्वामी का दूसरा माई मसिनुद्यावर्ग प्यवद्दीला यही। प्रितृत इरनाम वल पुस्तिमीन, परिवर्ती जीमे गुण रक्षने थाना मसिन इवराष्ट्रीम प्रवर्गम नायव वारवक (ईरवर उसके गुणों में बुद्धि करे) है। देश तथा राज्य के प्रति उसका सरक्षण तथा समार की वरण प्रयान करने वाले बारदाह की उसके प्रति दवा तथा प्रथा मूर्य के समान स्था है। इस कारणा कि समार के स्वामी की गुणा हीट नायव वारवक पर प्रयाभित्र है, उसने उसे एवं उत्तर वाला प्रथा मूर्य के समान कि उसने उसे एवं उत्तर वाला प्रथा मूर्य के समान मार्य की प्रयान की प्याम की प्रयान की प्रयान

# छुन्द

'वह भी जियरील के समान काय करता है, ससार के स्वामी के समक्ष ।'

किसी ने भी इस परिस्तों जैसे बुख रखने वाले मलिक को धाराके विरुद्ध कोई कार्य करते नहीं देखा है।

१ जिबरील एक मिरिना जो मुहम्मद साहब के पाम देखर वा सदेश ले जता था।

२ चत्र वः

<sup>े</sup> पुरसार दूर रही। वह लकड़ी जिससे चाकरा तथा नहीं व जनमाधार्थ को सुल्तान के पास पहुँचने से रोजा करते थे।

मगानिक मृत्यून मुल्तानी (ईक्वर उसे सर्वया सम्मानित रखे) है जिसे छ वर्ष से राज्य के प्रदेशों को विजारत मात है। दीवाने जिजारत के समस्त स्विकार तथा नार्यभार उसे प्रयान कर दिये गये हैं भीर उसे पूर्ण रूप से स्वतन कर दिया गया है। जितनी हणा, सार्य (उप्टान कर दिया गया है। जितनी हणा, सार्य को मिसी भी सार्याह ने स्वत्य नहीं के सहित से सार्य को स्वाप की सार्य की सार्य सार्य की सार्य कर सार्य की सार्य की सार्य की सार्य कर सार्य की सार्य की सार्य कर सार्य की सार्य की सार्य कर सार्य की सार्य की सार्य की सार्य कर सार्य की सार्य की सार्य कर सार्य की सार्य कर सार्य की सार्य कर सार्य की सार्य की सार्य कर सार्य की सार्य कर सार्य की सार्य कर सार्य की सार्य की सार्य कर सार्य की सार्य कर सार्य की सार्य कर सार्य की सार्य

उत्हु पुष्म दरबार हारा जिहें सत्यधिय विश्वास प्राप्त है, जनमें सावम ततार खी बहादुर है वो प्रमीयल मीमिनीन ( सुत्तान )—देश्वर उत्तवन सम्मान सर्वदा ववाता रहे—का बात है जा सुत्तान के प्रति निष्ठा एव रावधक्ति में समस्त मिनने तथा प्रमीरों न ववकर है। समार को तरण प्रदान वर्ग्य वाने वारदाह नी ताही हुगा के नारण, उसे वहा उच्च स्थान मात है। ताल का उत्ति वहा उच्च स्थान मात है। उत्ति वहा उत्त्व स्थान में ने समस्त सनिकों को प्रपेता उच्च स्थान होनिल है। खान जो सालादिन सम्मान भी लान है को उच्च प्रेणी के साथ-माथ, ध्रवनी प्रमीनष्ठता, देश्वर की व्यासना, प्रदत्ती प्रमाग की लान है के उच्च प्रसान में स्थानता, विश्वाम है। व्यास वर्षी व्यासना, दिन सोगों ने वारण, प्राचीन तथा नवीन लानों एवं मिनले में चाहप्त स्थान प्राप्त है। वित सोगों ने सभार के लाय-साथ वर्ष ने एवंच किया है, उनमें धावम वतार खी है—देश्वर उनके सामान में दृष्टि वरे।

न सम्मानित व्यक्तियों में से, जिनके ऊपर सुस्तान की सरयिक हुपा है, सीमरा व्यक्ति मिन्द्रस्तादात सद्दूमपुद्देर जहाँ जलाइल हक बहीन निरसानी है—देश्वर सर्वेदा तसके मामान ने रक्ता करता हरे—वह मुहामद साहब के पुत्र तथा ह चरता सकी वी प्रील के प्रकास के पान के काल कर प्रकाश के स्वाप सहक्त के सामान ने रक्ता करता हरे—वह मुहामद साहब के प्रवास के तथा है मोर हत्ये मानकून तथा साहक के सायपित (सात के) कारण प्रभी काल का प्रवास के बार तथा राखें (इस्ताम) के साध्य देने वाने तथा पर्य (इस्ताम) के प्रवास के सारय सामानिक के सही जलाइल हक वहीं में सामानिक को स्वाप सामानिक के से पर (का समानिक के स्वाप सामानिक से सामानिक से स्वाप सामानिक से स्वाप सामानिक से सामा

१ १०में मन्द्र्ल . ने ब्रान बो हुमरीं ने कथन पर आधारित है। २ १६में मारुल ने ब्रान बो तर्ने पर आधारित है।

रै हुइज़ुल बस्लाम बमाम मुहस्मद राजवानी बहुन बढ़े जालिम तथा सूपी थे। बनकी मृत्यु ११११ है।

इसाम फलरहीन मुहम्मद राजी भी बहुत वहै विदान थे । उनकी मृत्यु १२१० है० में हुई।

१ सद रसुदूर, जानिये ममालिक अपना मुरव न्यानाभीश होता था।

प्रधिकार प्रदान वर दिये हैं। राजधानी तथा समस्त त्रान्तों के सभी भातिमो को इदरार एव इनाम प्रदान वरने का नार्य सद्धे सुदूरे जहाँ को सौंप दिवा गया है। ये उक्के दाहतक्षा' के धादेशों के मधीन हैं। इस कारण कि युग तथा समय का सुल्तान फीरोज शाह-ईरवर चरे प्रसक्षता प्रदान करे—ईरवर के स्मृत (मुहम्पद साहव) के घर वालो के प्रति निष्ठा एव प्रन्तिम नवी के बन वालों से प्रेम वस्ते में ससार के बादबाहों से सद गया है भीर इस विषय में ग्रत्यधिव समित कर गया है गत , क्या सहे सुदूरे जहाँ क्या समस्त फातमी संधिद, सभी के प्रति नाना प्रकार की कृपा तथा दया प्रदर्शित करता है। यह सैयिदों के बश से प्रेम ता नारण है कि उसने खुदाबन्द की घर्षांत स्वर्गीय सुरावन्द वादा हिनाहुदीन तिरास्त्री को चन, दूरवारा तथा यादवाही चिल्ल प्रदान कर दिये। उसका अतीवा प्रतिक संकुलपुरूक, जीकि पुहुत्पद साहब के पवित्र यथ से है—सक्षार को बारख प्रदान करने वाले बादवाह का वारी विशास है। मिनिकुन्तारात वन चनरा भवरतुंबनुस्त, वो जहरा के नेत्री ना प्रकाश मीर मिनुक्ताह के श्री के तथा व्यापित हैं। इस्ताम के बादशाह के राज्यकाल में सम्मानित तथा उत्कृष्ट है। उसे नायब वकील दर्भ का यद श्राप्त है। क्षरण क्षरण पर वह साही कृषा द्वारा सम्मानित तथा येष्ठ होता रहता है। सैसिदुस्सारात स्रसाहीन सैधिय रसूल दाद, दरबार वा विश्वासपात्र हो गया है। मुल्तान कीरोज साह उस पर कृषा-दिष्ट प्रशांत किया परता है। वह माना अवार वो बाही कृष्ण कारा सम्मानित हुवा परता है। (४८१) सुरतान के सरविषक विश्वास वी पवित्रता एवं बृत्या ने बारण राज्यानी तथा राज्य के प्रान्तों के समस्त सैन्यद पद, हमान, धाम तथा सूचि क्षारा सम्मानित एवं उत्प्रप्ट हैं भीर समस्त सैविदों का पुनरत्यान हो गया है और वे मुक्तान के दीर्घायु होने की ग्रम कामनायें किया करते हैं।

त्रित लोगों को पुस्तान फीरोज बाह का प्राधीन वास होने तथा प्राधीन मेत्राघी थे कारण सम्मान प्रवान हुमा है धौर को बहुत बढे प्रतिक एव पुस्तान के सहायन तथा मददगार है घोर जिन्हें बहुत बढे-बढे यद प्राप्त हैं, उननी सक्या बायधिक है। उनमें से सभी नाना प्रकार के ग्रुणों द्वारी सम्पन्न हैं चौर न्याय तथा इन्साक द्वारा सुदोधित हैं। वे प्रपने दान प्रचार के युवा द्वारा सम्पन्न हे बार ज्यान वया इन्ताम हारा युवाम्यत है। ये प्रपन दान पुष्प के विभे बड़े प्रसिद्ध है। सनार को दारण प्रदान करने वाले बारबाह है प्राचीन वाले को व्याप समान तथा श्रेष्ठता प्रास है किन्तु हुएत, दवा, त्याय तथा इन्ताम के द्वारित्क कोई भी दुष्पमं प्रपन्न का कृतिवत कार्य उनके द्वारा प्रदक्षित नही हुवा है, विवेष कर मिलक दाएक एमादुकनुक्क मारिज मालिक बनीर मुस्तामी—ईस्वर उनके सम्मान को विरक्षणी स्वाये—प्रदार, महानुमावत, उदारता तथा कुना द्वारा सुपोधित है। इस चन्द्रप्र प्राची मातिक के द्वाम प्रसिद्ध के कारण, मीवार्त कार्य प्रसामित है। इस चन्द्रप्र प्राची मातिक के द्वाम प्रसिद्ध के प्रवारित तथा सुव्यवस्थित है। इतने व्या इस्लाम के मुमावियों की बीविका का स्रोत है मुगीयित तथा मुख्यसंस्थत है। इतने

१ कादिये ममालिक का विभाग ।

२ सहस्मद साहव की पुत्री, पातमा च्रा

भली।

<sup>🗴</sup> सैयिद है।

प्र बकील दर का सहायक।

६ आरिचे समालिक अथवा अर्चे समालिक दीवाने अर्चे (सैन्व विमाम) वा सबसे दहा अधिकारी। मेना की मत्ती. तिरीवख तथा सेना ना समस्त प्रदत्भ उसक स्थीन वर्मनारियों दारा होता था।

७ सैन्य विभाग।

E बोडाओं।

वर्षों से हम तथा अन्य कीम यह देख रहे हैं नि यितकुत्वर्क एमादुतमुल्न वर्षीर सुस्तानी, सेना पर जो धर्म (इस्लाम) तथा देश नी रखन है, माना तथा पिता से अधिक दयासु है। वृंति धर्म तथा राज्य ने अति कर्तृंब्य उसने हृदय को वहा ही प्रिय है भीर इस कारण वि वह मुन्तान के प्राचीन दानों में मब से मधिक दयासु एवं विस्तासगात्र है अत सेना की उत्तित-सक्यों जो प्रायंना-पत्र भी बहु राजसिहासन के समझ प्रस्तुत नरता है, उसे स्वीकृति का सम्मान प्राप्त हो जाता है। स्वार्त को घरण प्रदान नरने वाले बादशाह ने निरय-प्रति बढने वाले प्रताप ने नारण करतो तथा युधों के उत्पत्तत इस प्रवार ना एमादुर (५२२) मुरूक, जी दया तथा कुणा ही खान है, सेना पर निमुक्त हुमा है।

सप्तार वो रारण प्रदान करने वाले दरबार डाग जिन लोगो को उप्रति प्रदान हुई है उनमें एक मिल्प नहसूद बन है। यह तोर मौकी उपाधि डारा सम्मानित हुमा है। सुत्तान उमरे प्रति नाना प्रकार की कृपा तथा क्ष्या प्रदीनत किया करता है। योर खो प्राचीन मलिकों

र पुस्तर में दिमलान है दिन्तु भन्य स्थानों पर देहसान है।

तया ममीरो में से हैं। उसनी मबस्या १० वर्ष से श्रीयन हो जुनी है भीर सी कि साने में पहुँच जुनी है। वह तथा उसके विद्या, जो बहुत बढे श्रमीरों में ये, प्रपने प्राश्यय-दाता के प्रति हसास-स्वारों मौति, वफादारी तथा नर्राव्य-दाता के सिंव प्रसिद्ध में। उन्होंने रमी भी किसी बिद्रोह प्रशानित, नपावत तथा पितने में नोई सहायता श्रदान न नी थी। मितनों तथा ममीरों का यह मुख बढ़ा ही उत्हाट होता है। उननी "स्वतान की हतास-स्वारणी द्वारा साम प्राप्त होता है। हसास स्वारणी कार सुस्तानों मा विवयास प्राप्त होता है। वह एवं विषय मितन पर, जिसने सिपहसानारी तथा प्रमीरों से सेनर मितनी एव जानी ने पर तन, समप्तम १०० वर्ष की स्वस्था की प्राप्त होने तक, विश्वी भी विद्रोह, फितने, बगायत तथा मसीराति में नियों की सहायता न नी थी। वह सर्वेदा हसास स्वारणी तथा नर्राव्य पहचानते क्रे प्रपन्त जीवन व्यतीत किया करता था।

सम्मानित बरबार द्वारा जिन्हें उम्रति मास हुई है उनमें खाने मुम्मदम प्रपर को है जिसे नियानते विचारत का पर मास है। उत्तर शिवान के परों में तजारत के उपरात मही सर्वोश्वर पर है। ईश्वर ने चकर को नो मास्यत्याय तथा बदाचार द्वारा सुवोभित निया है स्वा बयानत भीर सत्यता द्वारा स्वतन्त्व निया है। उन्ने कुरान करूप है भीर वह कुरान पड़ने में म्हिलीय है। नमाज में तथा नमाज के सिंठिरक्त वह इस प्रवार कुरान पड़ता है (४.६४) कि मोतायल छोने समन्ने है भीर कोगों की मांची है भीषू बहुने समने हैं। यह पपनी खानी तथा मनिष्ठी के समन उपर्युक्त ग्रुल के कारल एवं विचन सान तथा मनिष्य मा। कार्य-पुरासता, पोयव्या, साहस, चौरता तथा बान-पुष्य में यह मिदिवीय है।

पुस्तान ने जिन लोगों को उपारित प्रवान की है लया नाना प्रवार की क्ष्मां द्वारा सम्मानित किया एव पुस्तान की सक्वा प्रवान की है, उनमें एक मिलक ऐतुनमुक्त माहरू है। उसमें माना प्रवार के छुए, कार्स कुचलता, योग्यता तथा सुक्त कुक्त नाई जाती है। उसे विद्यामों का पूर्ण सान है लया प्रवी उत्तन सुखों एवं प्रवासनीय सदावरण के कारण नह प्रविद्य है। यह उन लोगों में से हैं जिनके साध्य तथा क्ष्मां के कारण 'काम को उच्च पद सामने य पर करना' प्रविद्य हो। यह उच्च क्षमां के साध्य तथा क्ष्मां के कारण को उच्च पद प्रात है। वह तथा हो हो स्वार के स्वार्थ नाम है। यह तह साम के स्वार्थ नाम के स्वार्थ निवासपानों में हैं। उसे मुक्तान प्रदेश की नियासत प्रात है। सत्तर के स्वार्थ—विद्य सम्मान्य प्रविद्य तथा राज्य की रक्षा वर्दे—की जो क्रमा-होट्ट उसके प्रति है, उसका उस्तेल सम्भव नहीं।

दो बहै प्रमीर जादे जिनके पूर्वज चगेव खाँ के समीर जुनन रह चके हैं धौर जिनने पूर्वज सर्वदा सम्मानित समा उल्हेस्ट होते रहे हैं, सम्मानित स्वया स्वाचन से विश्वास-पात्र हो गये हैं भीर उन पर नाना प्रकार की दया तथा हुए की जाती है, वे रात दिन राजीतहासन की सेवा कराते हैं, बादसाह भी बड़ी हो विश्वेय मोहियों में वे प्रविस्ट हो सकते हैं वे बादसाह के इतने निकटतम हैं कि उसना उत्तंय तथा उसकी विश्वेयता का मण्डान नहीं किया जा सकता। वयोजिक वे येहता, ऐस्तर्य तथा प्रताप हारा सुधीमित हैं भीर सपने पूर्वजों की भीर से महान हैं घट साथ साथ पर मुस्तान भी तथा हारा सुधीमित हैं भीर सपने पूर्वजों की भीर से महान हैं घट साथ साथ पर मुस्तान भी तथा व्याच सम्मान बढ़ता है। सर्गाय (४८%) सुस्तान महान है स्वतं हो हो के स्वतं भी साथ स्वतं की स्वतं हो स्वतं हो हो हो सर्गाय स्वतं स्वतं हो हो स्वतं स्व

पुस्तक में मेहमान है। अन्य स्थानों पर मेहान है।

तुमन का नाती है जिसने खान घहोद° नो पराजित निया था। समस्त मुग्नलिस्तान में उसके समान कोई भ्रमीर जादा नहीं । वह मुसलमान हो गया है । वह भ्रमीर जादा बडा शान्तित्रिय है। बह इस सोग्य है कि उसकी सर्वदा उच्च श्रेगी प्राप्त रहे। उसके द्वारा कोई विश्वास-थात तथा कृतघ्नता हिप्टमत नहीं हुई है। उसे इस्लाम में हढ विस्वास है। उसने व्ययं रक्तवात नहीं किया है। उसकी श्रेष्ठ एव सम्मानित रखना धनिवार्य है।

दूसरा मलिक मुखब्बम धमीर घड़मद इववाल है। चगेल खों के मलिकों तथा धमीरों में यह घदमुत है। धपने पूर्वजों की क्षीर से वह अभीर तुमन तथा प्रमीर जादा है। वह स्वय बहा सम्मानित तथा उत्हृष्ट है। वह दूसरों के अधिकार पहचानता है और उन्हें प्रदान करता है। वह दरबार के प्रति निष्ठावान तथा राजमत है। ससार की शरख प्रदान नरने बाले हमारे बादशाह की जसके ऊपर अत्यधिक दया तथा हुपा है। यह नेतृत्व तथा सरदारी के योग्य है। धर्म (इस्लाम) की रक्षा करने वाने हमारे वादशाह हारा उसे सर्वेदा इनाम इक्तराम प्राप्त होता रहता है। वह इस दरबार का जितना वहा विद्वासपात्र है उसका उल्लेख नहीं किया का सकता ।

स्तान शीरोज बाह ने नुख सहायनों तथा मित्रों के उत्तेख मे मेरा उद्देश्य यह है कि जिस युग तथा काल में मुक्ते तथा वाली सभी चरित्रदान तथा ग्रतावान ही सौर जिनमें स्थाय, नकी, इस्लाम के प्रति निष्ठा ईश्वर का भय, हवा तथा दया विद्यमान हो भीर जिस बादधाह के राज्यकान में दृष्टी, हरावारियों, बत्याचारियों तथा धवानों व को राज्यव्यवस्था में कोई स्थान न पात हो तो उस पूर्व की राज्य व्यवस्था तथा उस काल का शासन प्रवन्ध बडे ही उत्तम रेपा सुपार रूप से सम्पन्न होता होगा ! उस पाल के बादबाह तथा बादबाह के सहायकों (५८६) एवं मित्रों का हाल, इतिहासो में निस्तर्न के योग्य होता है। उनके ग्रुख तथा उनका हाल इतिहासकारी द्वारा लिपियद होकर क्यामत तक वर्तमान रहता है।

### अध्याय =

युग तथा काल के बादशाह फीरीज शाह की कुछ दिन्विजयों का हाल तथा सम्मानित पताकाओं का लखनौती की छोर प्रस्थान तथा लखनौती विजय करना और पर्वत-रूपी हाथियों एवं उस प्रदेश से मत्यधिक लुट की धन-सम्पत्ति का लाना तया लखनौती के शासक का सम्मानित बरबार के प्रति निष्ठावान एवं प्राज्ञाकारी सनता ।

मत्तान फीरोज शाह जो ससार को घरण प्रदान करने वाला बादधाह है. अपने विहाननाराहण के प्रथम वर्षों में शासन प्रवाध की सूज्यवस्थित करता था शीर न्याय, तकी, पानित तथा उपनार द्वारा सवार वालों को मुशाधित तथा खम्पन अना रहा था कि शुभ कार्रों तक यह सुवना पहुँचाई गई कि लखनीती के धासक इतियास ने उस प्रदेग को अपहरण पा चहु भूषणा महुमान के मान कर है। इस समय उसर करते कर से परे हुवे बगाज से गायक दारा परने प्रतिकार से कर निया है, इस समय उसर करते परे हुवे बगाज से गायक तथा पानुव<sup>9</sup> शहुत कही गरुवा में एकत्र कर लिये हैं, मदिव्य पर व्यान म देते हुवे उसते तिरहृद पर प्राक्तमण कर दिवा है भीर मुचनमानों तथा बिम्मियों को भीर क्टर हे रसता है १ वल्बन का ज्येष्ट प्रचा

२ प्रतिम क अधिवारी जो बड़ी कठीरता से ब देशों का वालन वराते है।

३ भनुर्भाति।

मोर उस सीमा के प्रदेशों को परेशान कर रहा है, सपहरए। द्वारा बन प्राप्त करके मस्ती, मत्याचार, जुल्म तथा सूटमार के कारण उसे मपने हाथ पाँव की सूध बुध नहीं रही है, बह उस प्रदेश यो नष्ट तथा विध्वस वर रहा है, भुमलमानो सवा प्रजाबी कष्ट में डाले हुये है; व्ययं के विद्वासघात के नारमा जी उस घत्याचारी के सिर पर सवार है, वह मुसलमानो के नगरो का विनाश वर रहा है। इस वारए। कि धार्मिक (इस्लामी) जोश तथा इस्नामी सूर्य की उन्नति देने वा उत्साह, ऐश्वर्य (प्रदक्षित वर्षने वा प्रयत्न) दिग्विय तया दूसरों को माध्यय प्रवान करने की भादत, श्रीरोज बाह में, जिसे धमीहल मोमिनीन ईरवर के रगुल के चाचा के पुत्र विशेषोर से समस्य दासन व्यवस्था सन्दन्धी कार्यो एव उलिए (४८७) धमरी दे पूर्ण धधिवार प्राप्त हुये हैं, स्वामायिक रूप से पायी जाती है, अत वह १० शब्बात ७५४ हि० (व नवस्वर, १३५३ ई०) को एव वहत मारी सेना सेवर राजधानी देहली के बाहर नियला और लखनीती तथा पहुचा की धीर प्रस्थान करके निरस्तर मूच करता हमा भवध प्रदेश में पहुँचा । हिन्द्रतान वे समस्त राग, राना सथा मुक्टम, जो सुरतान फीरोज बाह के सिंहामनारोहए। वे पूर्व विद्रोही तथा चपदवी बने हुये थे, अपने ग्रदवारोही तथा पदाति लेकर सम्मानित पतामाग्री के पीछे पीछे सलनीती की ग्रीए ग्रदनी इच्छा तथा रुचि से रवाना हुये। याही निविर में बहुत वडी सेना एवज ही गई। याही पतानामो ने भपार सेना में साथ सरमू नदी पार नी । साही पतानामो के पहुँचने से लचनीती के शासर इलियास तथा उसके भाडयो एव मित्रो नी मुचना हो गई। वे इन भीमाओं म लीट कर तिरहट पहुँचे। यद्यपि वह अग के नकों में बाही सेना से युद्ध तथा मुकाबले की श्रीग मारा करता था गिन्तू (शाही सेना) के सामने चाते ही वह आग जहा हुया। जब इस्लाम में बादबाह ने ईवनर नी रक्षा में सरयू नदी पार की तथा बानावा का चुम्बन करन वाले शाही जन की छात्रा लरोता तथा थो अलपुर पर पडी धीर विजयी क्षेत्राचे उपर्युक्त रायो के प्रदेश में पहुँची, तो पहुंचा का सामन इतियाम धानना बन्दोग्रह शोड कर की झातिशी झ तिरहृद्द से पहुंचा की और जना गया और उस स्थान की गढकवी वरने लगा। जब साढी पतानामें गोरखपुर सथा खरोसा ने क्षेत्र में बहुँची तो बोरखपुर का राम, जो बहुत बडा राम है, बया खरोता का राय, जो घतान्ति, उपद्रत तथा विद्रोह ने पूर्व प्रवय की दिन की खगज प्रदा करते ये ग्रीर जिल्हाने वर्षों से बिद्रोह गरके खराज रोग सिवा या बाही पतानाग्रों के पहुँचने पर उपयु क्त शाही चीखट के समक्ष उपस्थित हुये और उन्होंने मस्यधिक उपहार के साथ दरबार में खाकबोस व किया। गोरखपुर के राय ने अपने उपहार के साथ हाथी भेंट किये और शाही भ खाकवार निर्मा । गारबहुर मध्य प्रचान करित कहा (चित्रमत) तथा बीन सहित पोडे प्राप्त हुएँ। हुए के कारणु जर्ब चन, ताज, रतन करित कका (चित्रमत) तथा बीन सहित पोडे प्राप्त हुएँ। (४८०) हुत्क प्रय पुकरमों की भी, बी उपके राज्य में बोह्न तथा राता थे, खिलमतें प्रकृता गईं। खरोबा के राम ने भी घरने राज्य (नी सिता) के प्रनुतार उपहार मेंट किये तथा अपनी विलायत के मूनहमों ने साथ खिलग्रतें प्राप्त भी। इस प्रवार (उन नोगो) ने अनुप्रह 🕅 वस्त्र धारमा विथे।

स्वपुंक्त राखो ने बानी निष्ठा के बारण दावता स्वीकार कर सी घोर सम्मानित सीमट के माताकारी तथा घयीन हो पथे। शिवने वर्षों के ग्रेव गई लाख बारी के सन्तो में में के खबाने में पहुँचा दिया और मंबिया में निश्चित खराज घटा नरता स्वीकार क्या और खराज के इकररानी सम्मानित दीवान में दायिल किये। उत्तष्ट राजविद्यान जी घोर से सराज

१ अय्दामी खलीपा।

२ वादशाही।

३ अभिवादन का बक्त मध्यकालीन निवम जो सूमि चूम कर निया जाता था।

वमृत करने वाले निष्ठुक्त हुये। उपर्युक्त राय अपने समस्त अवनारोहियो तथा पदासियो सहित सम्मानित पताकायों के पोछं-पोछं लखनोती तथा पद्घान होये। कुछ दिन एक सम्मानित पताकायों के पोछं-पोछं लखनोती तथा पद्घान होये। इन रायो ने पूर्ण रूप से मात्रामारिता प्रदादित की मीर भारेयों का पावन किया। उनकी मनीनता एव आजाकारिता के कारण साही छपा द्वारा गुम दरवार से यह करमान जारी हुमा कि विजयों सेनामें उन रानामों के किसी मान वा उनस तथा विनास न करें; यदि उन्होंने किसी भो दास बनाया हो तो उसे मूक कर दें।

जब सम्मानित पताकायं उन रागों की विलायत से लखनीती तथा पहुंचा भी मीर रवाना हुई और इतियास को सम्मानित पताकायों के पहुँचने की सूचना मिली तो वह ध्यर्थ में युद्ध करता रहेड पहुँचा, कह विजयों से नायों के मातक के कारण पहुंचा में भी न ठहरा तथा एकदना मामक एक स्थान में, को नितायों के मातक के कारण पहुंचा में भी न ठहरा तथा एकदना मामक एक स्थान में, को कि पहुंचा के निकट है और जिसके एक स्थान में, को कि पहुंचा के निकट है और जिसके एक स्थान नवी तथा दूसरी और जगत है, गढबन्दी कर के रहा। पहुंचा से योग्य लोगों को उनके परिवार सहिंत साकर एकदला में पुत गया और समनी रक्षा में सकान हो गया। इस्लाम के बादबाह, युजाहियों तथा विजयी सेना के योदायां के मातक के कारण उनके तथा उनके बादबाह, युजाहियों तथा विजयी सेना के योदायां के मातक के कारण उनके तथा उनके बादबाह, युजाहियों तथा विजयी सेना के योदायां के मातक के कारण उनके तथा उनके बादबाह, युजाहियों तथा विजयी सेना के योदायां के मातक के कारण उनके तथा उनके बादबाह, युजाहियों तथा विजयी सेना के मोता के स्थान में मातक के कारण उनके तथा उनके प्रत्या संवार मी मुख्य देख रहे थे। वे बडी मतानित एवं मतमजत मी अवस्था में पुत्र वर्ष में मतानित एवं मतमजत मी अवस्था में पुत्र वर्ष में पुत्र प्रताम मुख्य से मतानित एवं मतमजत मी अवस्था में पुत्र वर्ष में

चाही पताकार गोरखपुर से जगत पहुँची धौर जयत से धैर करती हुई तिरहुट में खाना वाजने लगी। तिरहुट का राम तथा जस प्रदेश के राना एवं खमीवार थी। दरबार में खपिलत हुँवे भीर उन्होंने उपहार प्रसुत्त किये। उन्हें विकास ते तथा सम्मान प्रदान हुँवे। तिरहुट से खपिलत हुँवे भीर उन्होंने उपहार प्रसुत्त किये। उन्हें विकास त्रें तथा सम्मान प्रदान हुँवे। तिरहुट प्रदेश प्रकास के प्रमान प्रचान करता था, वर्षा प्रकास प्रकास करता तिरहुट प्रदेश को कोई होने न वहुँवी। धरा तथा राज्य या प्रकास करते के सिथे धिकारी नियमानुतार सम्मान तित राजिस्त प्रकास भोर से नियुक्त हुँवे। वह अदेश सुव्यवस्थित तथा सुवासित हो गया। वम्मानित पताकायों ने तिरहुट से पंड्रा की भोर निरस्तर प्रस्थान किया शासित हो गया। वम्मानित पताकायों ने तिरहुट से पंड्रा की भोर तिरस्तर प्रस्थान किया शासित हो गया। वम्मानित पताकायों ने तिरहुट से पंड्रा की भोर तरिस्त वा। अपनी से वासन होतिया न पर्वत ने शुक्त को प्रमान से स्वास के स्वास का स्वास के स्वास का स्वास की स्वास के स्वास का स्वास की स्वास के स्वास का स्वास की स्वास सकते। साम की से स्वास की स्वास की स्वास की स्वास की स्वास की स्वास की स्वास स्वास की स्वास की स्वास स्वास की स्वास की स्वास स्वास सकते। स्वास स्वास स्वास स्वास की सिता का स्वास अपनी स्वास स्वास की स्वास का स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास स्वास प्यास स्वास स्व

जब इस्लाभी सेना पडुवा के पात पहुँची तो ससार के स्वाभी ने भादेश दिया कि जो निस्सहाम सीम पडुवा में रह गये हैं, उन्हें कोई भी कटट न पहुँचाये भीर इतियास के

र Westmacott अन्तुनार कारला झाम दिनाश्चर किल के धनवर परनने में है। यह स्थान मान्दा किले म (इवारा) पंतुश के उचर में नश्मीच पर दे और लखनीती धणवा गी इके उचर में ४२ मील पर है (वरनल पश्चिमार्डिक पूनापदी बंगाल, २००४ ६० २४४-२४४) होदीवाला, दृ• १११-११२

(५६०) पर तथा उपान को जवाया एव विश्वस न विया जाय भीर पहुता को कोई भी हार्ति न पहुँचाये। धाही तेना के भारतम दस के थो नुख धरवारीही तथा पदाति पहुता पहुँचे उन्होंने यहाँ के निवासियों को बोई हार्ति न पहुँचाई। दुख विद्रोही पदाति, जो इतियास के पर में थे, मार झाने गये। उसके पर में थो थोड़े मिले उन्हें नष्ट कर दिया गया। सम्मानित पताकार नदी के निकट एकदता के सामने उहरी। इस्तामी के निनासे उस उन्नाटकार नपर पर उतर पदी। पत्र विद्रासन द्वारा भादेच हुमा कि सेना साचे कट्यर तेवार कराई मोर नदी पार करने की सीमारी में सबस्म हो, जन्मी मीनाम्ये तथा पुत्र जिस कि नी सी मीनी सीमातिकाीम पार की था सकती हो एक व करें। ससाच के सामने ने वहा कि जब नदी पार करने की सामयी तैयार हो जायनी सी समस्त सेना को एक साच पार करने का सादेश दिया जायन सेत सी सामने तैयार हो जायनी हो समस्त सेना को एक साच पार करने का सादेश दिया करने सहस्त सेना को एक साच पार करने का सादेश दिया करने सहस्त सेना को एक साच पार करने का सादेश दिया करने सहस्त सेना कर हिया जाय।

सेना वाले कटघर तैयार करके नदी पार करने की चेष्टा में सलग्न हो गये भीर वीम्राजिरिम नदी पार करने तथा एकदका की विषयत करने तथा एकदका के पहलागाओं की सन्दी बना सेने की कामना करने संगे । ससार के स्वामी के हृदय में उसकी पर्मतिस्ता के कारण यह बात झाई कि जब सेना नदी पार करके एकदता की हाथियो द्वारा पददासत करके विध्यस करेगी तो निस्सदेह उस भीड में घनेक घापराधियों तथा निरपराधियों की हत्या कर दी जायगी, निद्रोही इलियास के सगहरल के कारल श्रत्यक्षित निरंपराधी प्रुसलमानी का रक्तरात हो जायगा तथा सुक्षी धुसलमानो की स्त्रियाँ एव पुत्रियाँ सुप्को, पदादियाँ, पतुर्पारियो धुर्यारिकों स्वया काफिरों के हास पट जायेंगी, खुल्लस खुल्ला व्यक्तिकार होने लगेगा, स्रतयी, शुद्धातान्तु सुनित्ति, विद्यार्थी, दूरतेख, एकावनाकी, दर्गत शुद्धा चन्यान्यार हो। जायोग, स्वयाना, बुद्धिमान, सुनी, विद्यार्थी, दरोख, एकावनाकी, दरित तथा बाधी नष्ट हो जायोग, निरास्तियोग दीन-दुखियों की धन-सम्पत्ति सेना के गवारी द्वारा शस्ट कर दी जायगी, साही हाथियो हारा पददक्षित किये बिना किसी झन्य उपाय से अपहरखकर्ताओं, पहयत्रकारियो तथा (४६१) बिद्रोहियो, जो एक स्थान पर घुस गये हैं धीर नदी तथा जयल द्वारा गढबन्दी विये हमे (४२१) विद्राक्षित, जा एक स्थान पर भूत नव ह चार नदा तथा जपल द्वारा गठकरदा पर हुय हैं, का उपद्रव ग्रान्त महो सकेगा। धसार का स्वागी उपर्युक्त सोव-विचार में, जो उसके दीना कें नत्तरकर पा, सलाना रहता था। प्रत्येक नमाव के उपरास्त वह बढी दीनता तथा विनयपूर्वक देवर से प्रार्थना किया करता कि वह दलियास के हृदय में यह डाल दे कि वह पिद्रोही तथा उपद्रयी सेना को लेकर एकदला के बाहर निकल घाये और इस्लामी सेना से पुत्र करे। ईदबर ने एक प्रांत काल को शुक्तकातों के बादबाह की प्रांत काल की प्रांत गर्म इस करे। ईदबर ने एक प्रांत काल को शुक्तकातों के बादबाह की प्रांत काल की प्रांत गर्म स्वीकार करती। एक दिन बाही आदेश हुआ कि सेना खिविर की सोर न जाय, क्योंकि स्वीकार करती। पक दिन बाही आदेश हुआ कि तेना विविद्द नी धोर न जाय, न्यों के स्वत शिवर में तेना कई दिन से टिकी हुई भी और बतके चारों और बहुत बड़ी भीड़ एकन हो। गई थी। इस कारण तेना वाले अक्षत्र हो। येथा। बाब प्रमु के को। मिल्र हो। मिल्र हो। कि सारों हो कर पर को। मिल्र हो को। मिल्र हो के स्वत बड़ी भीड़ एकन हो। मिल्र हो को से वोर मुन करते हुये उस स्थान की भीर चल दिये जो शिविर के लिये निश्चत हुआ था। इतियास तथा उसके निकटवत्तियों को सर्वसायराथ का चौर सुनकर यह अम हुआ कि कशावत तथा। चत्र की भीर सीट रही है। क्यों कि देवी कोर ने के धे रि दिया था, सत्त उसके तीटने से समाचार को जाव न वी। में तथा साथ पूर्व हुआ करने हुआ पर वालियों को सेक्स एकस्ता के विचार से मेंदान में हाथियों को सेक्स एकस्ता के बाहर निकसा और युद्ध तथा रहकात के विचार से मेंदान में हाथियों को पत्तियों जावने साथे वहा सी । अभियानवश्च इस्तायों हेना से युद्ध करने को बट पया, भीर

<sup>।</sup> रखा के लिये दक प्रकार मा लकती का किला। प्रस्तक में नखर है।

९ सैविद

सराई प्रारम्म करदी। उस जैसे दुष्ट ने युद्ध प्रारम्भ कर दिया। इस्लाम के बादशाह ने पपनी इस प्रार्थना के स्वीकार होने के कारण कि अपराधी निरपराधियो से प्रथक् हो जायें भीर विद्रोही युद्ध करने के लिये मैदान में निकल धार्ये, दो रकात नमाज पढी, ईश्वर की वन्दनातपास्तुति की मौर युद्ध के लिये सवार हुमा। जब इस्लाम के योदाभी की तथा सेना की पित्रयों का विनाश कर देने वासी की हब्दि उन ग्रामांगे तथा बूरे दिन वालों पर पक्षी (४६२) तो वे उसी प्रकार प्रसन्न हो गये खिन प्रकार कृशल शिकारी मुगों समा फाखताघों के मुख्य को जगत में देलकर प्रसान हो जाते हैं मीर उन्हें प्रपने चैसे में बचा हुमा समफ़्ते हैं। उन सोगो ने चन बिट्रोहियो को, जो एक स्थान पर एक्ट्र में, धपने घोडों के खुर के नीचे दुरवे-दुक्ते तथा चक्ता चुर समक्र लिया। वर्षेकि वे सत्य तथा न्याय को प्रपती ग्रीर तथा मूठ एवं धन्याय की बातु की सोर समभते थे, धत देवी विजय तथा सहायता का अपने मापको पात्र समक्ति ये । वे मात्राये दुष्ट कुछ वाली के पहुँचने की दूरी तक (शाही) केता से युद्ध करने के लिए सप्रसर हुवे । दिग्यिजयो बादलाह ने सेना के कुछ भागों को चन दुष्टो पर माक्रमण करने का मटल झादेश दिया । इस्लामी सेना वे भागगरी ने 'मल्लाही मकवर' का नारा लगाते हुये मियान से तलवारें निकाल भी और पहले ही आक्रमण तथा पहले ही वादे में उन्होंने सखनीती के शासक इलियास की, जिसके मस्तिरक में सरदारी का ग्राथमान भरा पा मीर जो इस्लामी सेना से युद्ध करने निक्ला था, सेना तथा समस्त सहामकों, मित्रो, मस्वारोहियों एव पदातियों की पराजित तथा तहस नहस कर बाला, बिद्रोहियों तथा उपद्रवियों का मिमान समाप्त कर दिया, रक्त की नदियाँ वहा दी, युद्ध के प्रारम्म ही में सलगीती के शासक के बन, दूरवाश, ढील तथा पताका एव ४४ हाथियो पर प्रधिकार जमा लिया। इलियास जो सरदारी तथा बादशाही के बाधमान में भरा हुवा था, पलक क्तपनाते हुये पराजित हो गया और इस प्रकार भागा कि लगाम तथा पुस्ती और रिकाद तथा वाठी के वभड़े हुये भाग को न पहचान सका। इस्लामी सेना के ग्राची पराजित इलियास की सेना के पिछले माग के बश्वारीहियो तथा पदातियों के सिर, दीरों का विनाश करने वाली तलवार द्वारा, इस प्रकार काटते थे जिस प्रकार धनाज से भरे हुये खेत की क्सिन की हसिया बाटती है। पतक सपकाते हुये उन बुधे की सावों के दिर सन गये। वे बिहोही, उपहबों तथा चुटेरे इस्लाम के सम्मान ने भय से इस प्रकार बहरे, स्रत्ये, धतावधान सथा बेहीस होगये कि उहे धवने हाय पांव की भी सुध बुध न रही, उन्हें भागने तथा दाहिने या बार्वे किसी (४६३) भीर जाने का मार्गन मिलता था। वे इस्लाम के बोद्धाधी तथा धर्म के घीरी की तसवार अपने सिरों पर क्षाते ये और अपने प्राप्त नरक के रक्षकों की सींप देते थे। बङ्गाल ने प्रसिद्ध पायक (पदाति) जो वर्षों से अपने साथ को सबू बङ्गाल नहते से सीर अपने साथ का बीर वहनात ये धौर जिन्होंने इतियास मगी के समझ अपने प्राप्त त्याग देने का सकल्प कर लिया या भौर जो उस पागन की रिवाब के सम्मुख दलदती बङ्गाल के रायों के विरुद्ध बढी वीरताका परिचय दिया करते थे, अपनी दो अँगुलियो को अपने मुँह में डाल कर मिहो को पराजित करने वाले योडाभी तथा विजयी सेना के धनुर्घारियों के सामने युद्ध के समय, सावणान रहत ना सकेत करते ये। जहोने अपनी तलवारें तथा वासा फेंक दिये, अपना माथा मूमि पर रगडा भीर तलवार का भीजन बन गये। एक घडी दिन भी व्यतीत महामा या कि समस्त युद्ध भूमि चारी भोर लाजों के देर से पट गई। इस्लामी सेना विजय तथा र नमात में खड़े होकर कुछ पढ़ने के बाद कुकना, सिच्दा करना तथा फिर बठना-इस परी निया को

रवात कहते हैं।

र भग खाने वाल।

सफलता पाकर घोर धरविषक शूर की सम्यक्ति प्राप्त करके बिजा निश्ती सैनिय के एक रोम की हार्नि कराये हुवे, सुरक्षित वापस हुई। जब सायकात की नमाज का समय प्राया घोर जब ईरवर की सहायता से हतनी बड़ी विजय प्राप्त हो गई घोर पूर्ण सफलता के बिल्ह हािएगोचर हो गये तो बाहरताह बाहो विविद को कोट गया और उनने विजयी छेनाघी की भी प्रपने विभिन्न विश्वास के स्थानो को सौट जाने को अनुमति देदी। सखाीती के शासर इतियास के पदाधिकारी, खान, बाबीर तथा विश्वासमात्र जो बन्दी बनाये गये वे धाती शिविर में हार के सामने (इस प्रवस्था में लाये गये। वि उनके हाथ उनभी गर्दनी वे पीछे वधे थे। बाही चत्र, तमा महाबतों ने एक स्वर से राजसिंहासन के समन्त भाग्य लेकर निवेदन किया कि इस प्रकार के विचित्र हाथी, जिनमें से प्रत्येव लोहे का पर्वत तथा सीसे का जिला जात होता था, किसी (१६४) भी राज्य में किसी भी देश से देहली न बाये थे। अब ये हाथी राजसिहासन के समझ महिता किये जा रहे ये तो सतार के रवासों ने उन्हे देख कर मिलिन तथा मारी है जे यो वहीं उपस्थित में, यहा, 'ये हाथों ही जलतीतों के गायल इतियास की सद्भूट में बाले हुये ये ब्रीर कहीं ने उसके मस्तिष्क में यादशाही वा अभिमान भर दिया था, इन्हीं हाथियों के प क्षार करता ने उसके मास्तरक में पारवाहर को चाराकान में राद्या चर्ना, हरता है। हाथया क बल पर उसके हुदय में देहती को लेना से युद्ध का विचार चाया करता छा। घन वावति में हापी उससे खित क्षेत्र हैं तो वह सूर्यता के निकट क्यापि म जायना छोर निष्ठा तथा मिनता का व्यवहार करेगा छोर प्रत्येक वर्ष नाना प्रकार के उपतार, बहुपूर्य वातुर्ये तथा मेंट देहती मेजा करेगा। हाथी, विशेष रूप से इस प्रकार के हाथी, मस्तिक में व्यर्थ की बात उस्त्य कर देते हैं, जास तौर पर यदि के किसी मूर्य की प्राप्त हो जायें। बडे-बडे मादवाहीं ने कहा है कि 'उस बादवाह के गवताले के शितिरक्त विस्की शहवाही न्याय-पुक्त हो किसी प्रत्य के लिये हाथी रसता दिश्तत नहीं। ब्रिट संयोगवंग क्सी ग्रुट धण्डरण्वती के हाम नुख हाची पड जाते हैं तो घरवधिक सङ्गट उसके मस्तिप्त में जन्म पा जाते हैं भीर मही उसके तथा इसके परिवार के विनास का साथन वन जाते हैं"। जब मह नातीला समास ही गई तो बुत्तान ने झादेश दिया कि हाथी हाही गढ़गाला तथा थोड़े हाही प्रस्काला में ले जाये जायें। इलियास मी सेना के अमीरो तथा श्राविष्टित व्यक्तियों ने थियय में झादेश हुमा कि उन्हें शालार को सींप दिया जाय। ससार का स्वामी उस रात्रि में देर तक जागता रहा भीर इस देवी विजय के लिये ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता रहा।

दूसरे दिन विजय के अपरान्त विजयी केना के समस्त व्यक्ति—ईस्वर उनकी सहायता करे—सास व मान, भश्वारीही तथा पदाित, भुषलमान तथा हिन्दू, साधारण लोग तथा हेना पाले एकच होकर साही दश्वार के समस्त आये और उन्होंने प्रार्थना की कि उन्ह एकस्ता की विध्वस करने तथा साहों हाचियां हारा पददिल करने और दिवसास के सहायनों करने करने करने की मनुमित प्रदान के जाय । मुत्यान ने प्रपनी ध्वयधिक धर्मितहत के कारण, सेना (४६५) वालों को एकदला को पददिलत करने की धनुमित न थी। उसने वहां पंथियाम लोग, जिन्होंने विद्रोह कि कारण, सेना (४६५) वालों की एकदला को पददिलत करने की धनुमित न थी। उसने वहां पंथियाम लोग, जिन्होंने विद्रोह किया था और जो विद्रोह की कान ये युद्ध में नाम माये। हायों, जो दिल्लाक के मीमान तथा राजशेह का कारण से, पर्यक्ति की धनुमित के मीमान तथा राजशेह का कारण से, पर्यक्ति की धनुमित करने हमें सफलता तथा विद्रोह की वीदी हमा की पर्यम न प्रार्थ हों का कारण के प्रस्तान कर बीहै। देवी हमा की वर्षों ना समस्त मा स्वार है अहम की हमन पर निर्ध किया की प्रस्तान तथा सकता स्वार्थ हस्तानों सैनिक, जो दश समस्त तक सुरक्तित है, हमी प्रकार

मुरक्षित प्रपेने-प्रपेने परो को सायस हो । ऐसी विजय तथा सफलता वे उपरान्त प्रायधिक प्रविक्ताचा करना उचित नहीं"। जो तीव द्वार कं समक्ष एकत्र हुये ये, उन्ह लौटा दिया।

धाही पतानाधो ने विजय तथा सफलता प्राप्त नरने राजधानी टेहली की घोर प्रस्थान दिया धोर निरम्नर कूच नरती हुई तिरहुट तथा जगन के स्वय में पन्नैच गई। उम प्रदेश में वाली, नावन तथा पराधिनारी नियुक्त विवे गये। यह बाम चादेन दिया गया ि इस्तामी केना ने बनाल नी इस्लीम से जिन दिनी नो बी दास बनाथ हो छेत उमी हमान से मुक्त नर दिया जाय। यहाँ से सम्मानित पतानाधें सरमू नदी तट पर खुँची। विवयी सनाधों ने को सान के प्रकार की बात पर यहाँ से सम्मानित पतानाधें सरमू नदी तट पर खुँची। विवयी सनाधों ने को सित्त की प्रतुक्त की धोर कि वालियों, प्रयोगों, राखों तथा कुचहुयों को, को स्वनीती स्था पड्डा के पुद्ध के लिये साही पतानाधों ने प्रधान कि पत्त की प्रतुक्त की प्राप्त कर दी गई। जब बाही पतानाधों ने का मानिकपुर के सेन में गुक्त नियो से सित्त की प्रतुक्त की सोगों को स-मानित दिया धोर बढ़ कि सोगों के प्रमान की स्था हमान (रखने की प्रतुक्त की प्राप्त मीता) न प्रदान की प्रसान कर स्थानों के प्राप्त हमान (रखने की प्रतुक्त की प्रतुक्त की प्राप्त मीता), मूफ्यों तथा सामार एस प्रधान की प्रसान की प्रधान की प्रध

यहाँ से ईस्वर नी रहा। की छाया में खारी पतानामें निरन्तर कुन करती हुई नोल में पहुँची। वामों तथा नगरों के मिक्सारियो तथा दरिदियों को खाही दान प्रदान हुआ। समानित तथा प्रतिद्विक स्थक्ति, एव पदाधिकारी विजय तथा मक्तरता की यथाई देन तथा (१६६) धाही शिविर के स्वागानां बहुन बड़ी सख्या ह धारी। वे मुन्तान की बना तथा प्रधाय के कत्तदवर धिलयत तथा दनान हारा सन्मानित विये गये। धावम हुमायू खाने गही, धमीरो मिलना, दोवाने विकासत ने प्रधिवारियो, धहुर (देहली) क शहुनी, सहै पुदूर गही, कावियो तथा सूरियो शहित मन्मद दथा बन्दोव व विवय नी बयाई देने तथा स्थायतों साथ धीर उसके समझ जन्मान वोत्र निया।

सारी प्रताकाओं ने ईस्वर की रक्षा की झाया में कबूलपुर घाट पर नदी पार की । सावम हुमादू खाने जहीं ने बबूलपुर के पाट पर उत्तव वयहार, बच्चूर्ग, सोना-चीदी, प्ररची तथा तातारी मोडे, जीन सहित तथा किना कीन के दननी स्थिक सक्या में मेंट किय कि ये जबर तथा पैदान कर में न समाठे थे। यशकों की हिंद विभिन्न रागे के उत्तराद त्वन पर प्रवाद तथा पैदान कर में न समाठे थे। यशकों की हिंद विभिन्न रागे के उत्तराद त्वन एक सुम्म नवड़ तथा समय पर साही प्रवाचा के उत्तरी की सम्बाय प्रवाद प्राप्त कर दे राज्यानी मैं प्रवाद हो गई। हायी तथा मोडे, जो सक्योती भीर पहुंचा की विजय के उत्तरात साही मैं प्रवाद हो गई। हायी तथा मोडे, जो सक्योती भीर पहुंचा की विजय के उत्तरात साही मैं प्रवाद हो गई। हायी तथा सक्योती के सावक इंग्लियास के प्रयोद, विश्वासान तथा दिग्रीय स्थात, जो विजयों सेना हारा व दो बना लिए पर्ये थे, राजयानी की आम सडक पर लाने गये। सहर के दर्बक, सासव बामा, सेना वाले तथा बाजारी, पुमसाना तथा दिहु, हमी तथा पुरप छोड़े तथा बढ़े सक्योती के सूट की पर-वम्मात दक्षर स्थायों सत्ति यो सहर में मूळे स्वा दिये गये थे। सतार के स्वामी के इतनी बढ़ी दिवय सथा सफतता प्राप्त करके बागत स्वाने पर कोण एक न्योकायर वरते थे और प्रयोग मुहस्ते में

१ बादशाही के विशेष चिछ ।

२ दोनों स्थान इस दशहर ( उचर प्रदेश ) में हैं।

रे युन्दे पन प्रकार के बार जो राज्य की बहुत बड़ी बड़ी स्टिशियों के अधनर पर मनाये बाते थे।

दावतं होती थी। गांतवाँ तथा बाजारों में तगीत भीर नृत्य होता था। बगोदि सभी सोग सुरुवान फ़ीरोज साह के दरबार ने सनक, दास, हितंयी तथा मित्र हैं प्रत ने घुसों ने भारे पूने (४६०) न समाते थे। बिहोहियों नी जो धन सम्पत्ति सूटी गई थो, उसने सुनियों का हृदय बदा प्रसम था और व उनने दीर्षांतु होने की पुत्र नामनार्ग नरते थे भीर उसकी प्रश्वा ने भीत गाते थे। सवार के स्वामी ने—ईस्वर उसका देश तथा राज्य सर्वदा सुर्राशत रखें — सहर के सभी निवाधियों को इनाय प्रदान निया थीर प्रादेश दिया दि नीटी की धीं वर्षा पार्म प्रदान की वार्ष को प्रतान की आयों और राजधानी के उन दोनों, दुलियों, दौरिदियों तथा भिवारियों को प्रतान की आयों और राजधानी के उन दोनों, दुलियों, दौरिदियों तथा भिवारियों को प्रतान की आयें और राजधानी के उन दोनों, दुलियों, वर्षाश्वाह की विजय तथा सफलता नी प्रापंता के प्रतान की दीर्शियों तथा भिवारियों को प्रतान की आयों को राज दिन धर्म (इस्ताम) के राक बादधाह की विजय तथा सफलता नी प्रापंता के विजय तथा सुरुवार हो प्रापंता की स्वास्थां ने के सावियों ने इनाम, जानवाहों ने दोनों ने फूतूह तथा प्रशासियों तथा प्रापंतिविधी ने प्रसाद प्राप्त विधी ने स्वास प्त स्वास प्राप्त विधी ने स्वास प्राप्त स्व

हस्लाम के बादताह ने, विजय तथा देवी सहायका के प्रति कृतताता प्रगट करने के लिये सृष्टिमों के मयारो के दर्शन किये और दान पुष्य किया। राजधानी तथा प्राग्तो के निवासियो, खास व मान, वे हृदय वाहि गलाकाओं के पुरिशत तथा विजय थीर सफलता प्राप्त करके सीटने एक सूट ने धन-प्रश्नित सोन के कारण तपुर व्याप्त प्रकृत हो गये। उपर्युक्त विजय के उपरा्त, जो विजयों सीना के वी बारण करके सारम विजय के उपरा्त, जो विजयों सीना को बी बारण कारण तहुं हुई थी, सबनोती के सारम विजय के विजयों सीना भी विजय ने सम्बन्ध में जो दुख देवना बारे जा विजय भीर वह प्रधीन तथा प्राप्त की विजय के सम्बन्ध में जो दुख देवना बारे जा किया भीर वह प्रधीन तथा प्राप्त की विजय के स्वत्य की क्षेत्र राज्य की स्वत्य उपरा्त की स्वत्य स्वत्य स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य स्वत्य की स्वत्य की स्वत्य स्व

#### अध्याय ६

(४६८) युग तथा काल के सम्राट फीरोज शाह सुत्तान को स्रमी६ल मोमिनीन झांबासी खलीफा द्वारा बड़े वैभव तथा ऐश्वयं से वो स्रव-सरों पर शासन का मन्शूर तथा राज्य की लवा (पताका) प्राप्त होना स्रोर जनके द्वारा संसार के स्वामी का राज्य तथा शासन को इंड करना ।

क्योंकि परमेश्वर ने ससार के सझाट, युव तथा वाल के बारशाह, मुलान फीरोज गाह को पपनी निरस्ता की ह्याग में मालब प्रदान किया था, और उसे वास्तरिक देशवर की छाया बनावा था धत उसने माने सु वर्ष के सासन कान में-परमेश्वर उसके राज्य तथा देश एवं पुत्रों की क्यामत तथा दशा करता रहे—प्रमीक्ष्त भीमिनीन होरा दो बार राज्य का भन्पूर, दाश्याही की खिलसत तथा पताका आस की। परमेश्वर हमारे बादशाह को, जो धम ना रस्तर है, प्रमीक्त भीमिनीन के मन्त्रूर, खिलबात, पताका तथा खत्तीका के दूरों का सम्मान करने के दिप्त में निर्देश वरता रहे। धमीच्ल भीमिनीन के उनहारों वा वाश्याह ने भरप्यिक आरटा सम्मान किया और उसन हो। ब्योच्ल भीमिनीन के उनहारों ना वाश्याह ने भरप्यिक आरटा

श किमी बन शादि वे मेवव

खिलपत प्राकाश तथा गुहुम्मद साहब-र्म्डवर का प्राधीवींद उन्हें प्राप्त होता रहे-के दरवार से पाये हो। प्रमोक्त मोमिनोन के प्रति प्रत्यधिक दीनता एवं प्रधीनता वा भाव प्रकट करने के लिथे बादशाह ने उसकी सेवा में प्रार्थना-पत्र तथा उपहार मेजे।

प्रवासी सारीका के अनुपूर तथा खिलवात के आधीर्वाद से शुक्रवार तथा ईव की नमाज इस्लाम के अनुपारी बहुत बड़ी सख्या में पढ़ने समें हैं और अुहम्मद साहब—ईक्षर का आमीर्वाद चन्हें आस होता रहे—के बावा के पुत्र की आजा तथा अनुप्ति के कारण इस अभाग पर देवी अनुकम्पा की निरस्त वर्षो होता रहती है और देवी कोए—प्रकास तथा (१९६) ज्यापक रोज——के द्वार बन्द हो गये हैं। उसके उस्हण्ट विश्वास तथा इस्लाम के बादाबाह हारा दोन परवरी व दीन पनाही (यम इस्लाम को आध्या देवा तथा उसकी रक्षा के कारण दिवस की अजा, खास व मान के कारण उसके राज्य में विद्रोह का अब पूर्णतथा सवास हो गया है। राज्य की प्रजा, खास व मान के हृदय दश्वार के प्रति स्थोनता, धाताबारिता, मित्रता तथा राजमिक के भागों से वृद्ध से विद्रोह, उपदेश दिवा में शानित तथा निर्मयता का सवार हो रहा है। सोगों के हृदय से विरोध, विद्रोह, उपदेश दिवा में शानित तथा निर्मयता का सवार हो रहा है। सोगों के हृदय से विरोध, विद्रोह, उपदेश दश्वान स्थान आप का अपने हो वर्षों के सनवाये जाने के कारण तर वता निर्मयता है। सामा एक बार फिर समृद्ध, म्यवन निर्माण, इपि की जनति, उन्नाने तथा अपने के निर्मे प्रता है। के स्थाय को के कारण तर व तावा है तथा प्रवास हो स्थान कर गई है। ईवर को इन सब के लिये पर्य है।

#### अध्याय १०

संसार के स्वामी की शिकार से, जो बादशाही का चिह्न तथा बढ़े-बढ़े बादशाहों का छुख्य गुएा है, झत्यधिक चचि 1

धाही पताकाधी ने सनेक बार हाँसी तथा सुरस्ती की धोर शिकार के लिये प्रस्थान किया। प्रथम बार ने पर्वत की भीर गई। ईश्वर प्रश्नसनीय है-यदि में उसके शिकारों के वैमन तथा उनके बार-बार आयोजित होने के विस्तृत वर्शन में से बोडा बहुत भी लिखु तो मुक्ते एक 'शिकार नामये फोरोजवाह" की रचना करनी पहेगी और दो बडे-बडे प्रत्य लिखने पढ़ी। जिस प्रकार से हमने ससार के रक्षक सल्तान की रोज शाह को शिकार के विषय में घोर प्रयत्न करते देखा है, उस प्रकार किसी भी सुस्तान को नहीं देखा। यद्याप सुस्तान सम्मुहीन (इल्जुतिमक्त) की शिकार से ब्रास्यधिक रुचि के विषय में पुस्तकों में लिखा है भीर उस विषय में मुल्तान ग्रयासुद्दीन बल्बन की श्रष्टता की बढी श्रशसा की जाती है भीर इसके विषय में मैने भपने दादा से सुना भी या और यद्यपि भैने स्वय अपनी आँखो से सुल्तान भलाउद्दीन खलजी की शिकार से रुचि तथा प्रेम देखा है किन्तु ये बादशाह पक्षियों का शिकार करते थे भीर केवल (६००) शीत ऋतु में चार मास तक बाज उडाया करते थे। जो व्यक्ति सिहो तथा जगली जानवरी और पश्चिमों का शिकार करता रहता है और साल के १२ मास में कभी भी बिना शिकार के नही रह सकता, वह ससार का रक्षक सुल्तान फ़ीरीज शाह है। थोडे से उन भवतरो पर जब यह शिकार खेलने उन स्थानो पर गया तो उसने जगल में न तो कोई चीता छोडा मौर न कोई भेडिया, नीसनाय हिरन या बारहसिंघा, न सूक्त कोई पसी ही हवा में उडता प्रयदा अल के निवट उतारता हुमा दिखाई देता है। श्रत्यधिक पशुम्री की हत्या के कारण सेना के शिविर में सुस्तान फीशेज बाह के शिकार के शिविर से इतना अधिक मौस भाता या कि कसाइयो की बहुत समय तक गाय अथवा मेंड की हाया करने की प्रायश्यकता ही

१ फीरोब शाह के शिकार स सम्बन्धित प्रस्तक ।

न पडती थी श्रीर न श्रव पडती है। ससार की रक्षा करने वासे बादशाह की विवार में सत्यिक समय्ता के बारण अभीर विकारान मो दतनी उच्च श्रेणी प्राप्त हो गई है जितनी उन्हें कभी न प्राप्त हुई होगी थीर न उन्हें दतना अधिक सम्मान तथा वंभव प्राप्त हुमा होगा। आरिकान श्रियरों, उनके पदाधिवारों, देख माल करने वाले तथा समय्त बाज वाले दाहों अनुम्यत तथा दान द्वारा सम्मानित होते रहते हैं। उनके द्वारा नाना नगर का सुख मोगने के कारण उनकी सम्यास सम्मानित होते रहते हैं। राजधानी के समस्त शिकार खेलने वाले बारखाह के शिकरें खाने भी लेवा में प्रविष्ट हो गये हैं। दीनरत्तर श्वारी विकरों की, जिनकी सहवा बहत प्रविष्ठ हो गई है तथा जो समाणित हैं, भोजन पहुँचाने में सलान रहते हैं।

निन्नाकित छ, द सुस्तान फीरोड शाह के घाही शिकार के शिविर में वरावर पढे जाया करते हैं:

"उसके बाग्र द्वारा रह नर दिये जाने का विधार करके मृत के लिये दूध रक्त के शमान ही जाता है और रक्त उसके (बाग्र द्वारा) स्वीनार हो जाने की सम्झावना से दूध हो जाता है।

उत्तरे दो नुकीले काणों की गोलाई के समझ, खिह बारहिलिये की सीघो के समान अपनी पीठ सिज्दे में दोहरी कर देता है।

मैंने मुना है कि पूर्वधी के इस सिंह के अब तथा बातक के वाररा, मावाश का सिंह (सिंहराशी) शान्ति की प्रार्थना करने लगता है '।

#### अध्याय ११

फ़ीरोज शाह के शुभ राज्यकाल में चंगेज जा के मुगलों द्वारा कट्टका भ्रन्त।

(६०१) हिन्द तथा सिन्य के सभी योध्य कोयों ने देख लिया है कि फीरोज बाह के पुम राज्यकाल में, पगेज खीं के मुक्तों के धाककरण का धन्त हो गया है। उनके निये देश को सीमा में लूट सथा विनाश के लिये श्रियंस्ट होना सरक नहीं धीर ल वे मित्रता तथा राजभक्ति के सहीने ही थे धाकर घरवाधिक धन के जा सके हैं।

वन्होंने दो बार साहस विचा। एक बार में सोबरा नयी पार नरके फ्रास्त्रास के प्रदेश .
में धुन मामें किन्तु कुछ इस्लामी सेनाधों ने उन तुष्क लोगों से युद्ध किया भीर देशे विवय राया सहायता के कारण, जो मुल्लान फीरोब साह नी पराकामों के साथ सर्वेदा रहती है, बहुत से पुरुष साह माने किये परे। बस्पिंग को केंद्र पर बंदा कर तथा उनने गमों में मी बाखों वाली लकड़ी दास कर पुमवामा मया। इनमें से बहुत से सुद्धी को पराजित होकर मामते समय प्रपत्ते हाम पांच की सुख दुप भी न रही भीर के समय नाया को के साथ साथ करने के समान तथा मोहे के साथ की दुपथी को भी न पहिचान सकते ये भीर सोदरा नरी वार करने के प्रयन्त में इन नये।

दूसरी बार जब मुगस ग्रुवरात पर आक्रमण करना चाहते थे तो ने प्रधा-पुन्थ वर्त प्रान्त पर हट पत्रे । बुद्ध प्यास के कारण गर नये बीर कुद्ध की इस्लामी सेवा ने हत्या करदी । बहुत से प्रचरण ने पुन्द्मों के राजि के आक्रमण के समय गरूट हो गये। चयेव सार्क इन बुट्ट प्रमुवाइयों में से दन में से एक भी राज्य की सीमा न पार कर सका। परमेहवर ने पदमी विशेष कुषा से संसार की रहाा करने बासे, युग तथा काल के मुस्तान

१ शिकरों की देख देख करने वाले ।

फ्रोरीय साह—ईहवर उसने देश तथा राज्य को सर्वदा रक्षा करता रहे—के राज्य को प्रपनी देशी विजय तथा सफलता से सम्बद्ध किया है। ईहवर उसकी सेनाफ्रो तथा पताकाफ्रो को विम दिशा में भी वे जाती है विजय तथा सफलता प्रदान करता है।

(६०२) में तारीक्षे फीरोजवाही का लेखक, जिया बस्ती, इस्लामी पताकामो की विजय तथा सफलता का इतिहास इस सीमा तक पहुँचा सका हूँ। मैंने सपनी जानकारी सपा योगवा के मुद्रसार पुण तथा काल के मुद्रसार में का हाल तथा तसके मारता के मुद्रसार पुण तथा काल के मुद्रसार में कि है। यदि ईस्वर ने पहा और में भीनित रहा में पर में भी मित है। यदि ईस्वर ने पहा और में भीनित रहा भीर वेरी मुख्य नहों वह तथी व इसके सामें भी मुद्रतान फीरोज बाह के इतिहास तथा कारामों से सम्बन्धित होंगे लिखूना भीर उन्हें मुस्तान पीरोज बाह के काल के इतिहास में जोड दूँचा। यदि मेरी मुद्र हो गई तो भी सप्तार के स्वामी के कारनामें, ग्रुख तथा इतिहास इस प्रकार के हैं कि वे तिले गये बिना नहीं रह सनते। मैंने इस इतिहास की रचना में बड़ा परिश्रम किया है। मुक्ते इंदर से माशा है कि मेरी सोखो ने जो कट छठाया है उन इट्टबर्य कटन होने देगा। कुरान में तिला है— ईस्वर उपकारियों के उपकार को नष्ट नहीं होता। सतारों के रखक सत्ताह की बचना तथा उत्तका साशीबाँव मुद्रम्भद ताहब एव उनकी समस्त सतान को प्राप्त होता रहे।



# तारीखे फोरोजशाही

[ तेलक—शन्स सिराज अफीफ ] प्रकाशन—कलकत्ता १८६० ई० सुल्तान फ़ीरोज शाह

(२०) कुत्रापुल धावम फीरोज खाह २४ अहर्रम ७४२ हि० (२३ मार्थ, १३५१ ६०) को विहासनास्त्र हुमा । सन्त सिराज मफीस इस प्रकार निवेदन करता है कि सुत्तान फीरोज बाह सफर साल बाला (कोरो), अंधी शाक तथा लग्नी बाढ़ी वासा था। वह म बहुत मान्य और न प्रवश्न छोटा था। उसके मुटाने तथा इस्तेपन में भी संप्तुलन होट्टान होता था। वह एक इपाइ तथा दवाजु बारसाह था। वह सप्तकिक सहन्त्रीक तथा प्रकृष्ट समाच वाला था। वहमें बतीयों (सन्तो) के जैसे ग्रुप्त स्वामित मार्ग खंसी बातें थीं। वह सेना वामा था। वहमें बतीयों (सन्तो) के जैसे ग्रुप्त स्वामित सहन्त्रीक स्वाम प्रवास के प्रति उदार था। विद्याचार में उसे मुहत्य साहब के प्रतिक प्रवृत्य प्रविच ने वह सिरा के स्वाम के प्रति उदार था। विद्याचार में उसे मुहत्य साहब के प्रतिक प्रवृत्य करते ठी वह किही को कोर स्वचन से भी कहुन पृदेशता था। बाह फीरोज ने वहर फीरोजाबाद के सामने के दरवार के महत्व ने वह गुन्व प्रवृत्य प्रवृत्य पुरत्य में वह प्रवासों की यह मार्ग विस्तवा थी भी पह भी विस्तवा दिया था कि पिछले मुस्तामों के राज्य का माम्यार यह एत्य या जिसे वे यस प्रवृत्य मान्यते थे

#### छन्द

'यदि तू प्रपने राज्य की स्थाई रखना चाहता है, सो तलकार को विश्राम न देना चाहिये'।

चयी के नीचे मुस्तान ने धपना हाल इस प्रकार लिखनाया या कि 'यदापि पिछले प्रस्तान इस छप्त के धनुसार धाचरता करते ये किन्तु ने इस बात पर ब्यान न देते ये कि राज्य (२१) का स्वापी रहना ईरवर की इच्छा पर निर्भर है। वे यह न जानते ये कि वैचारी साता कितने कटरों से बातक को चनके कि है, हमास तक गर्भ के कष्ट फेमती है, दे पर्य तक इस पिछाती है, जन्म देने के कष्ट सहुत करती है। एक प्राप्त को प्रचानक दे तिना चिंचत नहीं। मुस्तान फीटीज चाह ने जवी स्थान पर यह विका दिया था कि 'में इस खर के प्रमुतार धाषरण करूँ या '

#### छन्द

'इस बात पर हष्ट्रिपात कर कि किस प्रकार दयासु माता ने, भपने उस पुत्र के लिये कितना कष्ट उठाया'।

उसी स्थान पर फ्रीरोज खाह ने यह गय लिखना दिया था: 'न्योंकि में इस नियम पर सापरागु नरता हूँ भीर दीनों नी सावस्यकतायें न्यासपूर्वक पूरी करता हूँ सठ ईरवर ने सपने प्रवार से तसनार के किना ही मेरा सार्वक साधारागु तथा विदोप व्यक्तियों के हृदय पर ऐसा प्रास्ट्रकर दिया है कि समस्त संसार मेरी थोर बला प्राता है"। उसके राज्यकाल के ४० वर्ष के बीच में मुगन सेना सिक्च नदी से देहनी थी घोर न था सकी। इस बीच में उसके दान तथा उदारता के फलस्यरूप बोई भी विरोध की ग्रेंगुणी न हिला सका।

- (२२) जसकी मुखु के जयरान्त देहनी में बढी जयल-पुषत ही गई यहां तक कि मुगतों ने इसे विध्यान कर दिया। ••••• खेल कृतुबुद्दीन मुनब्बर ने मुफ्त से प्रतेक बार यह चर्चा की यी कि सुत्तान फीरोज धाह सेख (सन्त) है जोकि राजमुदुट घारख किये है।
- (२३) गुल्तान फ्रीरोज बाह विजय में इतना राफन या कि जिस भीर भी मुल करता, ईश्वर के धादेशानुसार बिना ततवार के ही उस स्थान पर विजय प्राप्त हो जाती। यहाँ तक कि देहती निवासी फीरोज हाह के राज्यकाल में मुद्ध करना भूल गये भीर सस्त-सस्य का कोई मूल्य ही यैप न रह गया। कीरोज थाह के राज्यकाल में किसी पर भी ऐसा कोई सरयाचार न हुमा जिसका न्याय न हुआ हो। सहनधीलता को सभी धर्मों में शब्दा बताया गया है विशेष कर इस्लाम में !\*\*\*\*
- (२७) मुस्तान फीरोज धाह की राज्य के निषय में मनियन साशी चार मुफियी (मन्तो) हारा प्राप्त हुई थी . (१) शेल फरीटुड्रीन के नाती खेल धनाउद्दीन हारा 1 इस मनियन वाशी का उप्तेल इस मुख्य लेलक अपना विराज प्रकीष ने सुत्तान क्यागुड्रीन तुगलुक नाह की प्रशस्त (हाल) के मन्याय में विस्तार से कर दिया है। इसमें में कुल वर स्थान पर पुल, विल्ला जाता है। वन मुख्य में अपना स्थान पर पुल, विल्ला जाता है। वन मुख्यान पुत्रकुक दीवालपुर का मुख्या था, तो उसमें शेल स्थान पर पुत्रक में भेट करना निश्चय विया। मुस्तान मुक्षक वालुक को वालुक को समय स्थानस्था में में उसके

१ रोख निजामुदीन श्रीनिया के चेते [ तुरालुक कालीम भारत, भाग १, ए० ११४-१५७ ]।

साम गये। उस समय दीच मानाउद्दीन के समक्ष एक बिना सिला हुमा कपडा माया या। शेख ने ४६ गज कपडा फाड कर सुल्नान तुगलुक की, २७ गज कपडा सुल्तान मुहम्मद की तथा ४० गज क्पडा मुल्तान फीरोज को सिर पर बाँधने के लिये दिया । जब वे तीनों बाहर प्राये (२८) तो सेल प्रलाउद्दीन ने कहा कि 'ये लोग राज्य हे स्वामी होंगे' । क्योंकि रील ग्रलाउद्दीन ने ग्रेप कपटा मुस्तान फीरोज शाह को दिया या ग्रत वादशाही उस पर समाप्त हो गई। उसकी मृत्यु के उपरान्त देहली नगर विध्वंस हो गया ।

दूसरी भविष्य बाली शेख श्वरफुद्दीन पानीपती द्वारा प्राप्त हुई थी। जब सुन्तान तुगलुक, सुस्तान भीरीच तथा सुस्तान भुद्रम्मद, येख की सेवा में मेंट करने गये तो शेख ने मपने सेवनों से कुछ भोत्रन साने के लिये नहा। शेख के सेवन एक प्याले में भोतन लाये। जब सीनों सोनों ने भोजन की छोर हाय बहाया तो होख ने वहा कि 'तीन बादशाह एक ही प्याने में मोजन कर रहे हैं।

दीमरी मविष्य वाली दोख विजामुद्दीन द्वारा प्राप्त हुई थी। जब मुल्तान ग्रल्पावस्था में या हो यह ग्रयासपुर बोल के चरण छूने गया। बोल ने मुल्तान फीरोज से पूछा "तुम्हारा नया नाम हैं" ? मुख्तान ने बत्तर दिया "बनाजुद्दीन" । मुत्तान की पदकी बमाजुदीन थी । येख ने यह मुत्ते ही पहा "मायु पूर्ण बीकाम्य तथा समृद्धि के साथ" । प्रत्य मनिष्य वाणी वेख (२६) नसीवहीन महमूद द्वारा श्राप्त हुई थी। जब सुन्तान मुहम्मद, तग्री का पीछा वरने के सिये यहा गया तो श्रेय नमीरहीन को भी अपने साथ से गया। जय मुल्तान मुहम्मद का पट्टा में निधन हो गया और सुल्तान फीरोज बाह बादशाह हुया तो शैल नसी रहीन ने सुल्तान क्षीरोज बाह के पास सन्देश में जा कि 'इन को गों के साथ न्याय करोगे अथवा इन मुट्टी भर दीनों ने लिये कोई दूसरा अधिकारी सल्लाह से मांगा जाय'? मुल्तान कीरोज बाह ने नहला मेशा कि "में सहनशीलता तथा न्याय से कार्यकरूँगा"। शेख ने यह सुन कर उत्तर भेजा "यदि दू ऐसा करेगा तो मैंने भी ईश्वर से तेरे लिये ४० वर्ष तक राज्य करने की प्रार्थना की है। कुछ लोगों का क्यन है कि श्रेख नसीश्टीन महसूद ने सुत्तान फ़ीरीज बाह के निषे ३६ छतारे मेज थे।

(३०) मीलाना विधासद्दीन बरनी ने तारीखे कीरीवशाही में मुल्तान गयामुद्दीन बल्बन के राज्यकाल के धारम्भ से लेकर सुल्तान फीरोज साह के राज्यकाल के छठ वर्ष के ग्रन्त तक गा हाल लिखा है। उसने मुख्तान फीरीज शाह का हाल १०१ मध्याय में लिखना निरचय फियायाकिन्तुवह देवल ११ प्रध्याय ही लिख सका। वयोकि वह इसे पूरान कर सका मत इस इतिहासकार ने इस इतिहास में १० श्रध्याय विखे हैं। यह ६० ग्रध्याय ५ निस्म (भाग) में निल्लें गये हैं भीर प्रत्येक भाग में १० प्रध्याय है।

### पहला भाग

सुत्तान फ़ीरोज के जन्म से सिहासनारोहरा तकश्व श्रद्याय में

#### ञ्जघ्याय १

(३६) फीरोज शाह का जन्म ७०९ हि० (१३०६-१० ई०) में हुग्रा। मुल्तान के पिता का नाम सिपेहसालार रजव था। यह सुल्तान ग्रयासुद्दीन तुगलुक गाजी ना माई या। इस इतिहासवार ने उनके जन्म ना हाल सुल्तान सुगलुक के हाल के सम्बन्ध में विस्तार से दिया है। तुगलुक, रजब तथा अबूबक, तीनी माई मुल्तान अलाउद्दीन के राज्यवारा

साह को सिंहासरास्ट किया। सुत्तान फीरोज ने वहा कि वह हव करने जाना पाहता पा; (४४) किन्तु पट्टा में सुत्तान सुहम्मद के साम जितने खान, मलिक, काजी, प्रालिम तथा मुक्ती थे, उन्होंने मुस्तान फीरोज ही को सुत्तान चुना।

जब यह हाल मुस्तान तुमहुक की पुत्री सुवाबन्द जादा की, जो दावर मिक की माता यो, और जो उन दिनों साथ थी, बात हुआ तो उबत मिकि के लिये हुन भी की कि मेरे पुत्र वानद मिक के होंगे हुने, मिकिक नायब समीर हाजिब की बादसाही के लिये जुनना उचित नहीं। मेरा पिता मुस्तान तुमहुक बादसाह चा और मेरा माई मुहम्मद साह या मेरे पुत्र के होंगे हुए कोई सम्ब केंगे विद्युखनाक्य हो सकता है"। कुछ तोमों का कमन है कि लुदाबन्द जादा ने बहुत की समुचित वार्षे भी कही। जब यह सदेश मिकि के मात है कि लुदाबन्द जादा ने बहुत की समुचित वार्षे भी कही। जब यह सदेश मिति के मात है कि लुदाबन्द जादा ने विदास मिति के मात है कि लुदाबन्द जादा ने विदास मिति है कि सात है कि लोगे में के प्रत्य न किया। मिकि में ने मिति के स्वाद के पात के ने मात है कि तो पात की ना उसने स्वाद के महित है कि लागे के स्वाद पर तेरे पुत्र को जुन दिया जाय तो न तो तू पर का हुई देखेगी और नह स्वी तथा बातको का, कारए कि तेरा पुत्र कुनार्ग मानी है भीर राज्य मही कर सकता। हम दूबरों की मुप्ति पर पहुँव कुके है भीर मुल्यों की सेना हमारे सिर पर है। यदि कुशव-केय बाहतो है तो जो कुछ हम को मो ने निश्चय कर तिता है, उससे समुद्र हो बा। सुस्तान कीरोज व पर तथा द्वार स्वाद स्वाद तथा हमारे सिर पर है। यदि कुशव-केय बाहतो है तो जो कुछ हम को मो ने निश्चय कर तिता है, उससे समुद्र हो बा। सुस्तान कीरोज व पर तथा द्वार स्वाद स्वाद सुत्र की बात कर पुर हो रही।

मुस्तान फीरोज सभी के सहमत हो जाने पर भी बादबाह होना स्त्रोकार न करता था। उस समय तातार खों ने, जो सब सोगो से अधिक बुद्ध था, ज़र्ड होकर ज्वरस्तरी सुस्तान कोरोज को राजनिहासन पर वंट दिया। सुस्तान ने नमाज पढ़ी, ईस्वर से सहर सता को प्रार्थना की भीर राजनुकुट धारए किया किन्तु बुस्तान फीरोज व सुस्तान प्रहामर के तिम के बस्त न उतारे। राजनी बस्त उन्ही बस्तो पर पहुन सिये। सभी सोगो ने प्रत्यन हुने तथा उस्लोद स्त्रा पर शहर सियं। सभी सोगो ने प्रत्यन हुने तथा उस्लोद क्या। सुस्तान फीरोज का सुस्त हाथी पर प्रदेश किया। वहाँ से बहु धार देश हैं। को हुआ। सुस्तान फीरोज का सुस्त हाथी पर सिया। वहाँ से बहु धारत पुर पहुँचा भीर खुदाबन जारा के चरणो पर सोयं रख दिया। बुरावन्द जाया ने सुस्तान प्रहान प्रदान का साथ सुस्तान सुद्दान साथ साथ सुस्तान सुद्दान साथ साथ सुस्तान सुद्दान साथ साथ स्त्राह साथ सुस्तान सुद्दान साथ को प्रस्तान का साथ सुस्तान सुद्दान साथ को सुस्तान का साथ सुस्तान सुद्दान साथ को सुस्तान का साथ सुस्तान सुद्दान साथ को सुस्तान का सुस्तान सुद्दान साथ को सुस्तान का साथ सुस्तान सुद्दान साथ को सुस्तान की सुस्त वा सुस्तान की सुस्तान की सुस्तान की सुस्तान की सुस्तान का सुस्तान सुस्तान की सुस्तान की

### अध्याय ४

#### मुगलों से सुल्तान फ़ीरोज शाह का युद्ध

मुगत सेना शिविरो के बिनास के उपरान्त देहनी नी सेना के सिविर के स्थान के निनट ही पड़ी थी। सभी खान तथा मिलक एकब हुथे। सुन्तान की रोज ने मुगत सेना से पुढ़ (४६) करना निश्चय कर तिया। सुन्तान की विजय हुई। बिन लोगों को मुग्नो ने बन्दी बना लिया था, ने मुक्त हो गये। मुगत बढ़ी गठिनाई से प्राप्त बचा सके। विजय तथा सफनता प्राप्त करके सुस्तान ने समस्त हावियो तथा सेना सहित देहनों की घोर प्रस्थान निया।

#### अध्याय ५

मुल्तान मुहम्मद के एक पुत्र को ख्वाजये जहाँ ग्रहमद ग्रयाज हारा वादशाह बनाने की मूल।

बहा जाना है वि सुस्तान मुहस्मद ने दोलताबाद वी धोर धनिम बार प्रस्थान करते समय वृद्ध सोगो को देहली छोट दिया था: (१) मिलव कबीर (२) कृतपुत धाँ (३) सुस्तान कि स्मिर वृद्ध सोगो को देहली छोट दिया था: (१) मिलव कबीर तथा बृत्दुम धाँ वो मुस्तान कि निषम के पूर्व हो मृत्यु हो गई। बुत्तुन फीरोज वो सुस्तान पुहस्मद ने धपने पास पुलवा निषम के पूर्व हो मृत्यु हो गई। बुत्तुन फीरोज वो सुस्तान पुहस्मद ने धपने पास पुलवा मिलया। देहली के तिरक होने वे वारण सुस्तान मुहस्मद ने ध्वानवे कहाँ वहाँ कि प्रमति अपनी अपुर्तियों के कारण प्रमत्न नायव बना कर देहली मेंन दिया। बुद्ध मिलव उनके साम पे धपाँद मिलक किवामुलसुरूक खाने बहाँ, मिलव हसन, प्रसिक हुत्सामुहीन उज्जुक, मिलव खताब तथा प्रस्ता थी। बुद्धान पुरस्मद के निपय तथा मुस्तान फीरोज वे सिहासनापेडण कि समापर पास पार्थ। बुद्धान पुरस्मद के निपय तथा मुस्तान फीरोज वे सिहासनाधिक कर दिया थीर बुत्तान फीरोज के बुद्ध वरने ने निये तथार हो गया। प्रजा की मिना लिया विस्तु सर्वसाधारण को यह बात ठीव नही बात हुई। इस इतिहासवार में स्म पटना मा (४१) हाल विश्वायरण की यह बात ठीव नही बात हुई। इस इतिहासवार में स्न पटना मा

जब सुत्तान बुहम्मद वा बहु। में निपन हो यया तो खुरासान के सनीराने हजारा नै, जो सुत्तान बुहम्मद की सहायतार्थ साथ थे, बदे बाजार नो सुट निया। इस इतिहासकार ने इस पटना का सिक्तार उल्लेख सुत्तान बुहम्मद के हात में कर दिया है। चेले में लिए सिया। इस दितार में निया कि सिया है। चेले में मिहासनास्क होने के पूर्व मनीह तून-तून नुनाम, जिले हवाजये जहाँ ने सुत्तान बुहम्मद के पास मेजा था, उसी उपमव के समय देहती भी और भाग गया। उतने देहनी पहुच कर सब हात बवाजये जहाँ को सताया भीर यह भी कहा कि "तातार डी तथा सिवल सम्मिर हाजिब स्थाद सुस्तान नीरीय का पताया भीर यह मी कहा कि "तातार डी तथा सिवल समित हाज स्थाद सुस्तान नीरीय मा पता नहीं। यह नात नहीं के सुपता के हाम पढ यथे स्थाया सार डाले गये। सिवल स्था सुद्र में सहीह हो गये।

(१२) मतीह बडा प्रसिद्ध दास था। ब्लाबये बहु ते यह समाचार सुनकर सुल्तान सुरूसन के नियन तथा सुल्तान कीरोज के अन्तव्यान हो बाने का बडा योक सनाया। ब्लाबये अहा ने सुल्तान कीरोज के आन्तव्यान हो बाने का बडा योक सनाया। बलावये जहां ने सुल्तान सुक्त्यन कीरोज से सार्वाक त्रंव या। बोक के जरपान ख्यावये जहां ने सुल्तान सुक्त्यन के पूर्व को सिद्धाकारक कर दिया। साम्यवस स्वावने जहां ने सुल्तान सुक्त्यन के प्रशास की। """ उसने देह-ी में ससस्य सेवा एकत्र की और सोथों को सेवायें प्रदान की। देश स्वाव की। सोथों वो बहुत यन प्रदान विया। जस समय राजकोय में यन की बडी कमी थी, कारास कि सुल्तान सुक्त्यन ने स्वयं रेश वर्षीय राजवान में अध्यायक समय सेवाय की सेवाय सेवाय स्वावन की स्वयं स्वयं त्या योगे ने सेवाय सेव

स्वाजये जहाँ के पास समाधार पहुँचते-पहुँचते वह परिचय दिशा के द्वार के समझ पहुँच गा। मुह्ताम तुग्छुक के राज्यवाल में किवामुलमुल्क का निवास स्थान परिवम दिशा के (११) द्वार के समझ या। क्रियामुल्युल्क प्रपो घर पहुँचा धोर तुरत्त पुतरहे पुज्यत पर स्वार होकर धोर सेना ने तर दिन के समय अपने अन्तपुर (की दिन्यों), पुर्गे, मित्रों, तथा लावलस्कर लेकर मेंदान के द्वार में धागया धोर स्वायचे जहां की दिलान को। वब क्रियामुनसुल्क भैदान के द्वार में धागया धोर स्वायचे जहां की दिलान को। वब क्रियामुनसुल्क भैदान के द्वार में धागया धोर स्वायचे जहां की दिलान को। वब क्रियामुनसुल्क भैदान के द्वार के धोर द्वारपाल द्वार बन्द न कर सहा। क्रियमुनसुल्क धोरे भीरे पेरीच खाह मी धोर चल पड़ा। मुस्तान फोरोज बाह सरसूती से रागा हो चुक्त मा। कुछ पड़ाव पार वर तर या। क्रियमुनसुल के पीरोच खाह के पहल एक्दार नामक पड़ाव पर ततरा या। क्रियमुनसुल के फीरोच खाह के पहल पहले के पास पहुँच कर ततके परस्य पुत्र। उसी दिन बाहजार कीरोच खां के पुत्र का जन्म हुमा। मुस्तान फीरोज को उस पड़ाव पर दूरी प्रसप्ता प्रात हुई। एक क्रियामुल्ल के मिसने की, दूसरी फीरोच खां के पुत्र के अन्य की। बहुँ चलते दक्त बहुत बहुत नगर बसवाया प्रोर उसरा नाम प्रवह वाद रख्या। उस विद्यु वन नाम क्रार कहा नगर बसवाया प्रोर उसरा नाम प्रवह वाद रख्या। उस विद्यु वन नाम क्रार कहा नगर बसवाया प्रोर उसरा नाम प्रवह वाद रख्या। उस विद्यु वन नाम क्रार कहा नगर बसवाया प्रोर उसरा नाम प्रवह वाद रख्या। उस विद्यु वन नाम क्रार कहा नाम क्रार वाद वाद नाम क्रार वाद वाद नाम क्रार वाद नाम क्रार वाद नाम क्रार वाद वाद नाम क्रार वाद वाद नाम क्रार वाद नाम क्रा

### अध्याय ६

### ख्वाजये जहाँ का सुल्तान से मिलना।

(६६) स्वाजये वहाँ ने जब देखा कि किवामुनमुल्क उसके पास से बला गया तो 🌃 भडा परेशान हुमा। उसके सहायनों ने किवासुनमुल्क का पीछा करते की मतुमित मीनी (६७) किन्तु हवाजये जहाँ ने कोई उत्तर न दिया । बह सोचने समा कि वह भी पुरनान फीरोज से मिल जाये । सक्षेप में किवामुलमुल्क बृहस्पतिवार को देहली से निकला था । उसी दिन वह देहली से २४ कोस पर इस्माईल नामक पढाव पर उतरा । स्वाबये जहाँ ने शुक्रवार की ममाज के उपरान्त देहली से प्रस्थान किया और हीने खास मलाई पर उतरा। उसके सही मक मिलक, होजे खास पर उसके साय बाये बर्बात मिलक हसन, मिलक खताब, मिलक (६=) हसामुद्दीन उजवुक ग्रादि मलिनो ने स्वाचये जहाँ से पूछा कि "प्रापने मुस्तान फीरोज के पास जाना निरुचय कर शिया है, हमारे लिये क्या बादेश होता है ?! स्वाजये जहाँ से उत्तर दिसा "मित्रो । सुस्तान सुहस्मद के पुत्र के पुनने में, मैं ने किसी लोग है कार्यं नहीं क्या क्योंकि इमानत (नेतृत्व) बादबाहों का कार्यं है। बिखारत वदीरों का कार्यं है। यदि बादबाह बचोरों के कार्यं की और मचीर बादबाहों की कार्यं की इच्छा करी लगें तो राज्य में विध्न पढ जायेया। मैंने सुस्तान मुहम्मद के निधन, मुगलो के भाक्रमण समा सुल्हान फीरोच एव तातार खाँ के अज्ञात हो जाने के समापार पाकर शहर वालों के हित में इस कार्य में हस्पतीय निया। इसमें मुक्तने बढ़ी मूल हुई। \*\*\*\*\*\* में मुस्तान मुहम्मद के राज्यकाल में सुस्तान कीरोज को पुत्र कहा करता या धीर यह भी सुन्ने पिता कहता था। मुन्ने सात नहीं कि इसमें ईस्वर की क्या इच्छा है। तुम सोग भी मेरे (६६) साथ भाषी। सुल्तान फीरोच बडा ही सच्चन है। मेरी बात का विरोध न मरेगा घोर तुम सोगो को भी दामा कर देगा।" तोग स्ताजये बहाँ की धात को सुनकर बहुत रोमे ! उस समय स्वाजने जहाँ की शबस्या पर वर्ष के कुछ कपर पहुँच चुकी थी। वह बढा बृद्ध हो गया था <del>कोड इसकी</del> स्क्री के कई की। वह शेसुन इस्नाम धेख निजामुद्दीन भौलिया ह

#### अध्याय प्र

मुल्तान मुहम्मद के एक पुत्र को ख्वाजये जहाँ श्रहमद श्रयाज द्वारा सदशाह बनाने की भूल।

नहा जाता है कि सुत्तान मुहम्मद ने दोसताबाद की बोर अन्तिम बार प्रस्थान करते समय कुछ सोगों को देहनी छोड़ दिया था: (१) मिलक कबीर (२) कृतपुग खाँ (३) सुत्तान फ्रीरोड जो उन दिनो धमीर हाजिब था। यिवक कबीर तथा कृतपुग खाँ (३) सुत्तान की निधन के पूर्व हो। मुत्रा हो। यहाज की से सुत्तान की निधन के पूर्व हो। मुत्रा हो। यहाज की से सुत्तान की सुत्तान प्रहुम्मद ने स्वाच ये जहाँ को पहा ते सार प्रमा सुत्वा में सुत्तान है। यहाज को स्वाच यहाज कर देहती में विद्या। कुछ मिलक उनके साथ पे अपीर मिलक कि बाय प्रमान स्वाच वना कर देहती में विद्या। कुछ मिलक उनके साथ पे अपीर मिलक कि बाय साथ मिलक कि बाय से अपीर मिलक हाता वा सुत्तान प्रहुम्मद के प्रमान के सिक्त की सिक्त सिक्त की सिक्त सिक्त सिक्त सिक्त की सिक्त सिक

जब मुल्तान मुहम्मद का बहु। में निधम हो यया तो खुरासान के समीराने हजारा है, को सुल्तान मुहम्मद की सहायतार्थ आये थे, बढ़े बाजार को लूट लिया । इस इतिहासकार ने इस पटना का विक्तार उन्लेख मुह्तान मुहम्मद के कहा में कर दिया है। देशेंग में, जिन के दिना का विक्तार उन्लेख मुह्तान हुए यथे । मुल्तान कीरोज के हिहासनाव्य होने पूर्व मतीह तुन-तुन गुनाम, जिले हजाजये जहां ने सुल्तान मुहम्मद के वास पेजा था, उसी उपप्रव के समय बेहती की कोर माग पया । उसने देहणी पहुच कर सब ल्हान च्यावये जहां को बताया और यह भी कहा कि "तातार खोतवा मिलक प्रमीर हाजिब पर्माय सुल्तान मीरोज का पता नहीं। यह जात नहीं को में मुख्तों के हाथ पढ़ गये स्वयवा मार हाने गये। मधिकास मिक उस पुट में सही गये।

(५२) नतीह बडा प्रसिद्ध दास था। स्वाब्धे बही ने यह समाचार सुनकर सुस्तान सुन्तम्य के नियन तथा सुस्तान फीरोड के अन्तम्यांन हो जाने का बडा शोक समाया। स्वाब्धे अहा को अस्तान फीरोड से अन्तम्यांन हो जाने के उपध्यत स्वाब्धे अहाँ ने मुस्तान फीरोड से अन्तम्यांन हो जाने अहान सुन्तम्य अहाँ ने सुर्त्यान के पुन को सिहासनास्व कर दिया। मान्यव्या स्वाब्धे यहाँ ने अपने निर्माय में भूत की। .... वकते देहता में समस्य तेना एकत्र की और कोषों को वेवायं प्रदान की। रे वृद्धा प्रवार प्रसान की। रे वृद्धा प्रवार प्रवार प्रवार विया। उस समय राजकोय में भन नी वडी कमी थी, पारण्ड कि सुस्तान मुहस्यद ने अपने रे अर्थाय राज्यपन में अन्तमिक (१३) दान किया पार पार पार कि सुस्तान मुहस्यद ने अपने रे अर्थाय वहाँ ने राज्यपन में अन्तमिक (१३) दान किया पार पार पार पार की स्वाव्धे स्वयं कर स्वाव्धे कर स्वाव्धिक स्वयं है के सामाचार पानर चारों और से लीग उत्वक्षे सहस्त के प्रेर परन्तु मुस्तान फीरोड के विषे पुम सामायं यह है कि लोग पान से स्वयं सह में अपन स्वयं सुर्य हिन्तु मारचर्य यह है कि लोग पान सो स्वयं स्वयं में अपन स्वयं सुर्य हिन्तु मारचर्य वह है कि लोग पान से स्वयं स्वयं में आस करते से परन्तु मुस्तान फीरोड के विषे पुम सामायं स्वयं दे से

हाह को सिंहासनारूड किया। सुत्तान फीरोज ने कहा कि वह हज करने आना चाहता या, (४४) किन्तु चट्टा में सुत्तान मुहम्मद के साथ जितने खान, मलिक, वाकी, मालिम तथा सुकी ये, उन्होंने सुत्तान फीरोज ही को सुत्तान चुना।

सुल्तान फीरोज सभी के ग्रहमन हो जाने पर भी बादबाह होना स्वोकार न करता था। उस समय तातार की ने, जो सब लोगो से स्रिक्त बुद्ध बा, बाढे होकर जबरदस्ती सुल्तान जीरोज को राजिंग्हासन पर बैठा दिया। सुल्तान ने मगाज पढ़ी, ईश्वर से सहा- स्वाक्ष प्राचेन की प्राचेन की स्वाक्ष पढ़ी, इश्वर से सहा- स्वाक्ष प्राचेन की प्राचेन की स्वाक्ष प्राचेन की प्राचेन के सोक के वस्त न उतारे। राजसी यस्त्र उन्ही बस्त्री पर पहुन विये। सभी लोगो ने प्रत्यन्त हुये तथा उन्लास का प्रश्चेन किया। उत्तका विहासनारोहण २४ मुहर्गय अपरे हिंद (२३ मार्च १४१ ई०) को हुया। मुस्तान फ्रीरोज वर सुख़ित एकी पर सीर्य रख़ितान प्राचेन की सुल्तान की सुल्तान की सुल्तान की सुल्तान की सुल्तान सुहम्मद बाह का सार्व अपनी गोद में रख दिया। सुल्तान सुहम्मद बाह का ताज, जो उन बादबाहों की सादगार तथा एक साल तक के मुल्त का या, सुल्तान की सुल्तान की सुल्तान की सुल्तान की सुल्तान की सुल्तान सुहम्मद बाह का ताज, जो उन बादबाहों की सादगार तथा एक साल तक के मुल्त का या, सुल्तान की सुल्तान की सुल्तान की सुल्तान की सुल्तान की सुल्तान सुहम्मद बाह का ताज, जो उन बादबाहों की सादगार तथा एक साल तक के मुल्त का या, सुल्तान की सुल्ता

### अध्याय ४

### मुग्रलों से सुरतान फ़ीरोज शाह का यद्ध

मुगल सेना चिनियों के बिनास के उपरान्त देहनों की सेना के खिलिय के स्थान के निकट ही पड़ी थी । सभी खान तथा मलिक एकत्र हुये । सुल्तान कीरोज ने मुगल सेना से पुढ़ (४६) वरता निष्यय कर लिया । सुल्तान की विजय हुई । जिन लोगों की मुगलों ने बन्दी बना लिया था, वे मुक्त ही पये । मुगल बटी कठिनाई से प्राप्त बचा सके । विजय तथा सफलता प्राप्त वरके मुस्तान ने समस्त हाथियों तथा सेना सहित देहनों की सीर प्रस्थान किया ।

### अध्याय प्र

मुस्तान मुहम्मद के एक ग्युत्र की स्वाजये जहाँ ग्रहमद श्रयाज होरा बारशाह बनाने की भूल।

बहा जाना है कि मुल्तान मुहम्मद ने दांसताबाद की और अस्तिम बार प्रस्थान करने स्वय कुल नोगों की देखी छोड़ दिया था: (१) मिलक नबीर (२) मृतवुस खाँ (३) मुल्तान केंगरेव जो जन दिनो प्रमीर इजिक था। अस्तिक नबीर तथा ब्तुवुस खाँ वी मुल्तान केंगरेव हैं पुरुष हो गई। मुल्तान कोरोज को मुल्तान मुहस्मद ने धपने पास युजवा जिया। देखों के रिक्त होने के कारण पुरुतान प्रमुत्यान ने क्षपने पास युजवा जिया। देखों के रिक्त होने के कारण प्रवान प्रमुत्यान ने क्षपने पास युजवा जिया। देखों के रिक्त होने के कारण प्रवान नायव बना कर देखनी मेज दिया। कुछ मिलक उत्तके साथ ये अर्थाद सिक्त किवादम वाप प्रवान नायव बना कर देखनी मेज दिया। कुछ मिलक उत्तके साथ ये अर्थाद सिक्त क्षित होने प्रमुत्यान की मिलत हिम्स प्रवान की सिक्त किवाद तथा प्रस्त की सिक्त मुल्तान की सिक्त हिम्स प्रवान की सिक्त सिक्त प्रवान की सिक्त सिक्त मुल्तान की सिक्त सिक्त मुल्तान की सिक्त सिक्त मिल्त की सिक्त सिक्त की सिक्त सिक्त की सिक्त सिक्त की सिक्त सिक्त मिल्त की सिक्त सिक्त की सिक्त सिक्त की सिक्त सिक्

ब ब मुलान मुरम्मद ना बहा में निघन हो गया तो खुरावान के समीराते इन्हार ने, में चुलान बुद्दम्मद में खुतवान बावे थे, बहे बाबार मो सूर निया । इन इतिहासकार में ख चरना का संविद्धार करने खुरम्मद में खाद में कर दिया है। खेरीप में, जिस दिन विद्यार करने खुरम्मद के हाम में कर दिया है। खेरीप में, जिस दिन विद्यार का लोग हिए मेंने हो गये । खुरनान मीरोब में महासमास्व होने के पूर्व मतीह हुए गया लोग डिप्प में महासमास्व होने के हिप्प बहुत मा स्वाप मा किये हमाजये जहीं के खुरनान मुहम्मद के पास मेना था, जाने उपक्र के हम्मद बहुती की कोर माग मया। बनने देहनी पहुष कर सब हाल स्वाप्य जहां को करना मोर यह भी बहुत कि लोग आप हो की स्वाप मानित प्रमीर हामिल प्रमीत खुरताल मीरोब रा वात हो। यह सात हो कि से मुग्तों के हाम प्रस्था स्वाप सार हाने भी भे। ध्रीपकाल में कि उपक्र के स्वाप हो हो हो से मुग्तों के हाम प्रस्था स्वाप सार हाने भी भे। ध्रीपकाल में कि

(१२) मतीह बहा प्रसिद दास था। क्यावये जहाँ ते यह समाचार सुनकर सुल्तान हिन्मत के नियत तथा सुन्तान भीरीत के धनाधानि हो जाने का बहा घोष धनाधा। कित्यत हो जो हो जाने का बहा घोष धनाधा। कित्यत हो जो हो हा को सुरात की रिवासनाह कर दिया। भारत्यत क्यावये जहाँ ने प्रभूते निर्माय के क्यावये जहाँ ने प्रभूते निर्माय के क्यावये जहाँ ने प्रभूते निर्माय के क्यावये जहाँ ने प्रभूते निर्माय की स्थान की सुन्त की स्थान की सुन्त की स्थान की सुन्त की सुन्त

### अध्याय ६

ख्वाजये जहाँ का सुल्तान फ़ीरोज के सिहासनारूढ़ होने का समाचार प्राप्त करना ।

महा जाता है कि जब स्वाजये जहीं को युत्तान के राज्य के विषय में झात हुमा तो उसे भ्रमनी भूल पर धड़ा खेद हुमा। दोनो सेनाम्रो में विभिन्न चर्चामें होती थी। कुछ महते कि स्थाजये जहाँ ने यह निश्चय कर किया है कि जब सुत्तान की सेना देहनी पहुँचगी तो स्वाजये जहाँ ने यह निश्चय कर किया है कि जब सुत्तान की सेना देहनी पहुँचगी तो स्वाजये जहाँ आहों किया से साम्पार पासर (४४) स्वाजये जहाँ शाही विजयो सेना से सुद्ध वरणा चाहता है। यह सब समाधार पासर विजयो सेना से समी मिलक तथा खान सर्वसम्मति से कहते थे वि सुत्तान मुहम्मद के कोई पून न था। उसके केथल एक पुत्री सुत्तान तुगछुक के राज्यवाल में हुई थी। स्वाजये जहाँ ने सुत्तान सुत्र में कार के सब एक पुत्र सुत्तान तुगछुक के राज्यवाल में हुई थी। स्वाजये जहाँ ने सुत्तान सुत्र में साम्पार के सब सहते थे। समी स्थानक जहाँ से पंदा कर दिया। सभी सुद्धिमान इसी प्रकार के सब सहते थे। समी स्थानक जहाँ पर सास्वर्य करते थे और सुत्तान फीरोज यही विचार करता हुमा देहनी की भीर रवाना हुमा। सेना वाले तथा बेहने से सोय सुत्तान जीरोज वी ही सफलता चाहते थे।

(५६) सुस्तान फीरोज ने मुस्तान की शीमा तक पहुँचने तक कोई भी बात क्वाजये जहाँ (५६) के विषय में न नहीं। "" जबने सोचा कि सेना सर्यायक नष्ट भोग छुकी है। यदि हवाजये जहाँ के विषय में तेना में जब्द मित्रह हुमा तो तेना वाले वसम्मेंगे कि कवाचित मुस्तान फीरोज स्वाजये जहाँ ते अरता है। वनके दिल द्वट जायये। इशी कारस एसते मस्तान पहेलने तक रस विषय में जुल न कहा।

# अध्याय ७

### सुल्तान फ़ीरोज का यहां से वेहली की ग्रोर प्रस्थान।

(५७) यहा से लीटते समय सुरुतान फीरोज ने लोगों से परामर्स किया कि देहती किस मार्ग से लीटना चाहिंगे। कुछ लोगों ने कहा कि "गुजरात के सार्ग से लागा चाहिंगे जिससे ग्रुजरात का धन हाथ सग जाय।" सुरुतान फीरोज ने कहा "मेरे दाना चाहिंगे हिससे ग्रुजरात का धन हाथ सग जाय।" सुरुतान फीरोज ने कहा "मेरे दाना सुरुतान कुण के फिरोह के दफ्त हेतु सीनालपुर के पामें से अस्तान किया था। हमें भी भाशिय हेतु मुस्तान तथा दीवालपुर के मार्ग से देहती के पाने के समाचार प्राप्त हुने जो ने लोग के प्रत्यान मीरोज शाह के मार्ग से धन के समाचार प्राप्त हुने जो ने लोग के प्रत्यान मीरोज शाह के मार्ग से धन के समाचार प्राप्त हुने जो ने लोग के प्रत्यान करना पाहिंगे प्रत्यान किया प्रत्यान करना चाहिंगे। एक देहनी वालों को प्रत्यान करना चाहिंगे। प्रत्यान करना चाहिंगे प्रत्यान करना चाहिंगे। प्रत्यान करना प्रत्यान करना प्रत्यान करना प्रत्यान करना प्रत्यान करना प्रत्यान किया प्रत्यान करना किया प्रत्यान करना प्रत्यान करना प्रत्यान करना प्रत्यान करना किया प्रत्यान के प्रत्यान करना प्रत्यान करना प्रत्यान करना प्रत्यान करना प्रत्यान करना किया प्रत्यान करना प्रत्यान करना प्रत्यान करना प्रत्यान करना प्रत्यान करना प्रत्यान करना करना प्रत्यान करना करना वाला करना हो लिए का स्वर्यान करना करना करना हो लिए करना हो लिए करना हो कि स्वर्य प्रत्यान करना हो लिए हो करना हो लिए हो लिए हो लिए हो करना हो लिए हो हो लिए हो हो हो लिए हो लिए हो लिए हो लिए हो हो है हो हो लिए हो हो हो हो है

तो उसने कहा 'ईश्वर की कृषा चाहिये, स्वाजये जहाँ तथा धन्य चोग नया कर सकते हैं।'' सप्तेष में मुस्तान, मुस्तान नगर में प्रविष्ट हुआ और मुस्तान के मधायख (मूफियों) को दान (६१) दिये। तत्परचात् अबोधन पहेंच कर खेख फरीदहीन के (मजार के) दर्शन किये। वहाँसे सरमुती पहुँचा। सरमुती देहलीसे ६० कोस होगा। सरमुती के सर्राको तथा विकालों ने एक प्रहोकर कुछ लाख सन्के भेट किये। सुल्तान ने कहा "तुम्हारा उपहार ऋए है। प्रत्नाह ने चाहा तो देहनी पहुँच कर ग्रदा कर दिया जायगा।" मिलक एमादुल मुल्य बसीर 'को धारेश हुमा वि देहनी पहुँचने के उपरान्त उनका घन लौटा दिया जाय। फीरोज ने यह सब घन सेना को बाँट दिया। लश्कर वालो को व्यय हेतु धन मिल गया।

इस स्थान पर दोल भक्षीरहोन ने सुस्तान फीरोज से वहा कि ''इस स्थान तक ईस्वर से प्रार्थना करके मैंने कोगो को पहुँचना दिया । इस स्थान से शेख कृतुबुदीन मुनब्बर की विलायत (सन्तलोक) की सीमा है। उनकी मैवा में लिखी।" सुरतान ने यही शब्द शेव कृतुबुद्दीन गुनब्बर को हाँसी लिख भेजे। दोख कृतुबुद्दीन ने लिखा कि "क्यों कि भाई दोख (६२) नसीरहीन ( इन स्थान से ) लोगों को मेरे हवाले करते हैं तो में ईश्वर से तुम्हें देहली प्राप्त होने के विषय में प्रार्थना करता हूँ।" शेख नसीरुद्दीन ने यह बात शेख कृत्युद्दीन मुनव्दर की प्रतिष्ठा-वृद्धि के लिये वहीं थी. अन्यया दोनों में बडा प्रेम था धीर दे एक ही ग्रुक के शिष्य थे।

#### अध्याय ८

किवामुलमुल्क अर्थात् खाने जहाँ मकवूल का सुल्तान फ्रीरोज से मिलना ।

कहा जाता है नि मुल्नान, दोबालपुर, सरमुती तथा श्रम्य स्थानो के लोग मुल्तान कीरोज शाह के उसी प्रकार ग्रामीन हो गये जिस प्रकार सुस्तान मुहम्मद शाह के थे। ..... (६३) उस ब्रोर के सभी ३६ राजा लोग भी बचीन हो गये। " " यद्यपि देहली वाले भी समय समय पर उससे मिलने जाते थे कि तुफीरोज शाह सम्तुष्टन होताया, यहाँ तक कि मलिक किवामुभमुल्क मर्थात् खाने बहाँ मङ्गबूल के मधीनता सम्बन्धी पत्र प्राप्त हो गये। जब स्वाबये जहाँ को जिवामुतमुक्त की योजना के विषय में ज्ञात हुआ तो उसने किवामुत्रमुक्त को बन्दी बना सेना चाहा।\*\*\*\*\* उन दिनों स्वाबये जहाँ कुक्ते हवार सतून के कोठे पर (६४) रहता था । अब जिवामुलमुल्क हजार सतून के निकट पहुँचा धौर ऊपर जाना चाहता षा तो उसी समय स्वाजये जहाँ का एक निकटवर्ती ऊपर से मीचे भाषा भीर क्रिवासुलमुल्क को देख कर नसने प्रपनी भ्रामुली दाँत के नीचे करके ग्रांख से सकेत किया कि उत्पर जाना उचित नहीं। किवामुलमुल्क समक्त गया भीर इस प्रकार बन गया भानो पशु हो। उसने भपना एक विश्वासपात्र भेज कर स्वाजये लहीं के पास कहला दिया कि "मेरा पैर सूज गया है। घर से इस स्पान तक बड़ी कठिनाई से भाषा हूँ। ऊपर माना सम्मव नही।" विवाहुनमुल्क उत्तर की प्रतीक्षा किये विना औट गया। स्वाबये खहाँ ने यह सुनकर धपने कुछ मादमी दौडाये कि वे क्रिवामुलयुक्त से नहें कि उसमे तुउ परामर्श करना है भन वहाँ आजाय। त्रवित्त प्रशासित विश्वास व नहां कि उधन युक्त प्रशासित करना है अब यहां जानारे ज बत तर हवाजे जहीं के धादमी दिवामुनमुहक तक बहुँचे, कियामुनसुक महत्त के प्राग्य में पहुँच गया था। जब स्वान्ये जहीं के प्रार्थी निवामुनसुक्त के पास पहुँचे और हवाजें जहीं का सन्देश पहुँचाया तो कियामुनमुक्त ने उत्तर दिया 'में मैर की पीधा के काराय वेचेन हैं और मुक्ते धनना भी जान नहीं । यच्याङ्गीतर की नमाव के उपरान्त ही धा जाऊँगा।"

१ देखी तुगल क कानीन मारत, साम १, ए० १४१-१४७।

ह्वाजये। जहाँ के पास समाधार पहुँचते-पहुँचते यह पश्चिम दिशा के द्वार के समक्ष पहुँच गया ।
पुत्तान मुहस्पद सुण्डुक के राज्यलाल में फिलामुलमुल्क का निवास स्थान परिचम दिशा के
(१४) द्वार के समझ था। किवामुलमुल्क धपने पर पहुँचा और सुरत्त मुनहरे पुडवत पर
स्वार होनर भीर सेना लेकर दिन के समय अपने अन्त पुर (नी हिनमों), पुत्रों,
मित्रों, तथा खावलकर तेकर मेंदान के द्वार में आगवा और स्वावये जहाँ को पिरता न
की। जब किवामुलमुल्क मेंदान के द्वार में आगवा और स्वावये जहाँ को पिरता न
की। जब किवामुलमुल्क मेंदान के द्वार के समक्ष पहुँचा तो द्वारपाल ने द्वार वन्द करना
वाहा दिन्सु सवार तसवार लिये पहुँच गये और कारपाल द्वार वन्द न कर सका। किवामुलमुल्क भीरे भीरे फीरोज खाह की प्रारं चल का गोरेज खाह तस्मुती से रथाना
हों सुका या। कुछ पत्राव पार करके एकदार नामक पत्राव पर उतरा या। किवामुलमुल्क
ने फीरोज बाह के पास पहुँच कर उतके चरण चूमे। उत्ती दिन खाहजादा फीरोज खाँ के
पर में पुत्र को जग्म हुमा। सुरुशन कीरोज को उन पश्चाय पर दुतरी प्रसप्तता प्राप्त हुई।
एक कियामुलमुल्क के मिममें की, हमरी फीरोज खाँ के पुत्र के जग्म की। यहाँ उतने एक
हुत बदा नगर बसवाया और उत्तरा नाम प्रतह।वाद रक्खा। उस विज्ञ का नाम फतह।

#### अध्याय ६

#### ख्वाजये जहाँ का सुन्तान से मिलना।

(६६) स्वाजये खही ने जब देखा कि किवामुलमुल्क उसके पास से चला गया तो वह बडा परेशान हुमा । उसके सहायनों ने कियामुनमुल्य का पीखा करने की मनुमति माँगी (६७) किन्तु रवाजये वहाँ में कोई उत्तर न दिया। वह सोचने सगा कि वह भी सुल्तान पीरोज 🖟 मिल जाये । सक्षेप में किवामूलमूरक बुहस्पतिवार को देहती से निकला था। उसी दिन वह देहली से २४ कोस पर इस्माईल नामक पडाव पर उतरा। स्वाजये जहाँ ने गुक्रवार को ममाज के उपराग्त देहणी से प्रस्थान किया और हीजे खास श्रवाई पर उतरा। उसके सहा-यक मलिक, ही के खास पर उसके साथ आये आर्थान मलिक हसन, मलिक खताब, मलिक (६=) हसामुद्दीन उजदक शादि मलियो ने त्याज्ये जहाँ से पूछा वि "धापने सुस्तान फीरोज के पास जाना निश्चय कर लिया है, हमारे लिये क्या बादेश होता है ?' स्वाजमें महीं ने उत्तर दिया "मिन्नी! सुस्तान मुहत्सद के पुत्र के चुनने में, मैं ने किसी लोग से कार्यं नहीं किया नयोकि इमामतः (नेतृत्य) बादशाहीं का कार्य है। विचारतः वर्धारी ना कार्य है। यदि बादशाह बज़ीरों के कार्य की और बजीर बादशाही के कार्य की इच्छा करने लगें तो राज्य में विष्त पर जायेगा । मैंने सुस्तान मुहत्मद के निधन, मुगलो के आक्रमए।" तथा मुल्लान फीरोश एव तातार खाँ के शजात हो जाने के समाचार पाकर शहर वाली के हित में इस कार्य में हस्तक्षेप किया। इसये मुक्तते बडी भूल हुई। \*\*\*\*\*\* में मुल्तान मुहम्मद के राज्यकाल में सुस्तान फीरोज को पुत्र कहा करता या और वह भी मुक्ते पिता कहता था। मुक्ते ज्ञात नहीं कि इसमें ईश्वर की बया इच्छा है। तुम लोग भी भेरे (६९) साथ धाम्रो । मुल्तान फीरोज वडा ही सज्जन है। मेरी बात का विरोध न नरेगा और तुम लोगो को भी क्षमानर देगा।" लोग स्त्राजये जहाँ की बात की सुननर सहुत रोपे। उस समय ख्वाजये जहाँ की श्रवस्था ८० वर्ष ल कुछ। ऊपर पहुँच चुकी थी। वह बडा मृद्ध हो गया या भीर उसकी दाढी सक्षेद हो गई थी। वह भ्रोसुन इस्लाम धेख निजामुद्दीन भीतिया का चेला था।

सिनको ने उसको बात जुनकर उससे प्रामा भाँग कर कहा, "राज्यव्यवस्था एव शासन सबग्ध के नियमानुवार पिता तथा पुत्र के सम्बन्ध पर विचार नहीं किया जाता! यद्यिष प्रीरोख शाह बहा सज्जन मनुष्य है क्लिनु मुल्तानो की प्रया के विच्छ कोई कार्य न करेगा!" है क्लाब्से जहीं ने उत्तर दिया, "यदि जीट करते हिया अहरणनाह में मन्य हो जाऊं तो, यदि मेरे पात सेना तथा हाथी है मुल्तान चीरोख की सेना के देहनी की शहरपनाह पर प्रिकार जमा सेने पर तो मुननमानो की दिनयाँ हुए। के हाथ पढ जायेंगीं। मुन्ने इसका (७०) इयापत में चलर देना बडेगा। मैं कह तक जीवित यह सकता है।"""" यह देश कर पुछ समीर हवाजये जहाँ के साथ मुक्तान फीरोड के पास रवाना हो गये भीर हुख पुक्त हो थे।

क्रिवामुलमुक्त प्रतहावाद में सुत्तान कीरोज से मिता। स्वाजमे नहीं मानसूर के पहाद पर सकरोदह के लिकट विधामुलमुक्त के मितन के दूसरे दिन मिता। मुमें विद्यस्त पूरों से बात हुमा है कि प्रीरोज चाह सच्या समय दरवार कर रहा था। सभी वरवारी उत्तरिक्त में हुम है कि प्रीरोज चाह सच्या समय दरवार कर रहा था। सभी वरवारी उत्तरिक्त में लिक स्वार कर पहले निवास कर वाहिया कि स्वरास कर पहले नानी तत्ववार करने वाहिया कि स्वरास कर नानी तत्ववार करने गया कि पहले के स्वरास कर करना पर करवा हो। यहा विस्ती सायकाल की नानाज के समय सरावाण उत्तरवाने के वस्त एक बाए के पहुँचने (थ१) तत्व की दूरी से सताम कर हो। मुत्तान की हिए जीन ही स्वराय कि "पुर्म कवारि यह दिवार वाह की पुर्म के साय पर का कि पुर्म के साय पर का का कि पुर्म के साय पर की प्रतहरी का कि पुर्म के साय पर का का कि पुर्म के साय पर का का कि पुर्म के साय पर की साय की पर की साय पर की साय पर की साय की साय पर कर की साय पर की साय प

### अध्याय १०

### मुल्तान के मित्रों की ख्वाजये जहाँ के विषय में वार्ता।

(७२) पीरोज चाह स्वावये जहाँ को कोई हानि न पहुँचाना चाहता या धीर पुनः वदीर बना देना चाहता था. """ किन्तु भितक एमादुनमुस्क तथा ध्रम्म धमीरों के (७२) विरोध पर मुस्तान ने मितक एमादुनमुस्क के कह दिया कि स्वावये जहाँ का तिराधि प्रिष्टादी होण में विद्या जाता है।" उन सोगों ने सुस्तान की धोर से स्वावये जहाँ के पास (७६) भूचना में जी 'तुन बुद्ध हो गये हो। सामाने की धनना तुन्हें इनाम में प्रधान की जाती है। वहीं ईस्वर की चन्दना किया करो।" " स्वीप में स्वावये जहाँ को मामाने की धोर भेन दिया गया। जब स्वावये जहाँ चाही सेना से मुख्य मंद्रिया था। समाने की धोर पहुँच पाया तो उसी के पीछे पीछे खोर खी भी पहुँचा धोर उसने में ट्रिय दिना दूसरे स्थान (७६) पर उत्तर पढ़ा धीर उसकी हत्या करा थी।

१ धानसर हिमार के बत्तर में व मील पर।

२ अगरोदा उचित होगा। यह हिसार के उत्तर पश्चिम में १३ भील पर है।

र दरवेशों के पश्चने वाली टोपी। ४ खेमे-देरे।

<sup>•</sup> समन्दर। १ मुल्तान के न्यक्तिगत प्रयोग की सवारी।

### ञ्रध्याय ११

### फ़ीरोज शाह का हाँसी पहुँचना।

सुल्तान प्रकरीदह में पड़ाव से शहर (देहली) की ग्रोर चल पढ़ा। कुछ पड़ाव के जपरान्त हाँसी पहुँचा भीर उसके निकट उत्तर पडा। उस दिन शुक्रवार था। फीरीज शाह नमाज के पूर्व शेखन इस्लाम देख कतुबुदीन मुनव्यर के दर्शनार्थ शहर-पनाह में प्रविष्ट हुया । उस समय शेख शुक्रवार की नमाज हेतु खानकाह के बाहर शाये थे और अपने द्वार के समज खडे थे। उसी समय मुल्तान फीरोज पहुँच गया।"" शैल नै सुल्तान की कूछ उपदेश (७६) दिये । उन्होंने कहा 'मैंने सुना है तुम्हें मदिरापान से बड़ी रुचि है । यदि सुस्तान तथा धर्म के नेता मबिरापान में तल्लीन रहेगे तो दीनो की ग्रावश्यकतायें पूरी न हो पायेंगी। ईश्वर ने कुछ मुसलमानों को तुम से सम्बन्धित कर दिया है, अत उनकी भीर से धामावधान होना उचित नही।" उस अवसर पर गहशाह ने कहा, "अब मदिरापान म करूँग।"। ( = o ) दूसरा उपदेश यह वा कि "बाबा । सूना है तुम्हे शिकार खेलने से बड़ी रिच है । यह बात ठीक नहीं । बिना बाबदयकता के शिकार करना उचित मही ।" सुरुतान ने घोल से कहा 'माप ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर मुक्ते इस बात से रीक दे।" रीख ने कहा, "मेरी प्रार्थना का निर्देध करने वाले ऐसे ही होते हैं। यह नहीं कहता कि तीवा करता है।" शैख (पर) यह वह कर मस्जिद को चले गये। " पुस्तान ने खेख के लिये एक बहमूल्य खिलग्रत भेजी विन्तु दोल ने स्वीकार न की। ईदवर को धन्य है कि ऐसे ही दोलों (सन्तों) के (=२) घरणों के बाशीनोंद से होंसी नगर सुगली के उत्पात हैं। सरक्षित रह गया ।

### अध्याय १२

शेख कृतुबुद्दीन मुनव्यर तथा शेख नसीरुद्दीन महमूद की हाँसी में भेंद ।

कहा जाता है कि सुस्तान मुहस्मय होल नसीयहीन महसूद को अपने साथ पहा से गया था। बोल मसीयहीन भी सुत्थान फीरीज के लाक कोटे थे। बब के होसी पहेंचे तो वे विशेष पर सेल कुपुदुदीन मुनख्य से ऑट करने उनकी खानकाह में गये। दोनों को होल निर्माष्ट्री के (८१) पीतिया ने एक ही दिन लालोका (उत्तराशिकाण) बनाया था थीर होनों को माय्यो के (८४) समान रहने का आदेश दिया था। "" दील कुपुतुद्दीन, सेल नसीयद्दीन के पहुँचने की सुचना पाकर नमें पीत दीहते हुवे बाहर पहुँच" " और दोनों एक हुसरे के हाय पवडे हुये लानकाह मे प्रसिष्ट हुये। दोनों सेल निजास्त्रीन की याद करके बहुत रोये। तरपचाद कब्बाको हाश समा का आयोजन हुआ थीर दोनों कई दिन तक समा पनते रही!" (७७) तरपचात वे किया हुये सोच कुल समय यरपान्त उनका नियन हो गया। सर्मप्रमा १व रपजान को रोल नसीयहोन महसूद का नियन हुआ भीर २६ जोकाट को सेल कुपुदुरीन हातर समा

#### अध्याय १३

सत्तान फ्रीरोज का देहली पहुँचना।

(दद) फीरोज झाह के देहली पहुँचने की प्रसन्नता में खुद्यी के ढोल बजाये गये घोर समस्त

- र स्फिर्में का ईरवर की बाद में संगीत तथा जुत्य । १ १= रमजान ७५७ हि॰ (१६ मितन्बर १६५६ ई॰)।
- ३ २६ जीजाद ७५७ हि॰ (२१ जवम्बर १३४६ ई०)।

नगर को सामुराखों तथा सुन्दर बस्त्री से सजाया गया। चारो भोर कृष्ये विधि गये। कहा जाता है कि सहर देहसी में छा कृष्ये लगाये गये थे। उस समय तक फ़ीरोजाबाद नगर प्रावाद न हुपा था। प्रत्येक कृष्ये में नीचे २१ दिन तक जदन होता रहा। प्रत्येक कृष्ये में एक सास तके स्थय हुये। किसी भी भीजन, धवंत तथा तांतृत से न रोगा गया। सीग जारो भोर से कृष्ये देखने आते थे। जो कोई भी पत्ने देखने आता उसे सुल्तान फ़ीरोज वाह के प्रादेशानुवार स्वाविष्ट भोजन प्रदान किया जाता था। कृष्ये सकडी के सही के ये भीर कुपर विभिन्न प्रकार के रा विदर्ग कपके लिपटे हुये थे, प्रत्येक कृष्ये के नीचे गायक गाते गाते थे। नर्तिकार्य नृत्य करती थी। """

#### अध्याय १४

सुल्तान फ़ोरोज का देहली बालों को सम्मानित करना तथा क्षेय को क्षमा कर देना।

- (६०) कहा जाता है कि सुन्तान पीरोज ने सर्वसाधारण के लिये दान तथा दया के द्वार स्रोत दिये इसिन्तये कि देहली निवासी अवन्त तथा वहानारी के पारण बड़े पीडित में भीर अवाज तथा वहता नो बड़े कमी देह जुके में, गुरुवान पीरोज ने अरथेक मनुष्य की जितना (६१) जस मोग जसेंस स्रोक अदान किया यही तक कि उससे पूर्व प्रजान ने जो वष्ट भीने में उनका निवारण क्षेपक प्रदान किया यही तक कि उससे पूर्व प्रजान ने जो वष्ट भीने में उनका निवारण क्षेपक प्रदान किया यही तक कि उससे पूर्व प्रजान ने जो वष्ट भीने में उनका निवारण क्षेपक क्षेपक प्रदान किया वर्ष तक कि उससे प्रजान किया क्षेपक क्षे
- (१२) उन दिनो में स्वाजा पखाशादी मजमूबादार था। सुल्तान मुहम्मद ने प्रपते भीवन काल में बीलताबाद से माने के उपरान्त देहली के प्रदेशी को भाषाद करने के लिये दो करोड घन देहली वालो को सोन्घार<sup>क</sup> के रूप में दे दिया वा ताकि जो मूमाग, कस्दे तथा ग्राम मकाल में नष्ट हो गये में पून. बाबाद किये जायें। इसका उल्लेख मूहम्मद शाह के हाल में किया जा चुका है। वह सब धन लोगों को अदा करना था। स्वाजये जहाँ ने भी भरयधिक हीरे जवाहरात वितरण वर दिये थे। समस्त धन का उत्लेख रवाजा फला शादी समस्त्रा दार की पितकाओं में या। उसने उन सब की लाकर सुस्तान कीरोज साह के समझ प्रस्तत कर दिया। सुल्तान फ़ीरीज शाह ने इस सम्बन्ध में किवामुलमुल्क सर्वात खाने जहाँ से परामदी किया । उसने सममाया कि यह धन सुल्वान श्रुहम्मद ने विश्वेष परिस्थिति में दिया (१३) या भीर भव उसे लोगों से वायस मांगन में बदनायी के भतिरिक्त कुछ हाथ न मायेगा भीर लोगो नो बढा वष्ट होगा चत. इसे क्षमा कर देना चाहिये। सुल्तान फीरोज ने तदनुसार (९४) वह धन क्षमा कर दिया। उस दिन फ़ीरोज साह ने किवामुलपुल्क की सनद तथा पत्र प्रदान किया ग्रीर उसे देहली के राज्य का वजीर नियुक्त किया। राज्य का कर नये सिरे से निविचत निया गया । इन कार्य हेनु ख्वाजा हुसामुद्दीन जुनैद की नियुक्त निया गया । छ. वर्ष में स्वाजा ने राज्य के वस्त्रों में धूम घूम कर अपने निरोक्षण के आधार पर कर निहित्तत किया। ६ करोड ७४ लाख तन्के अमये मुमलेकत<sup>3</sup> निहित्तत किया गया। सस्तान भीरोज के राज्यकाल में ४० वर्ष तक देहली की जमा यही रही।

१ राज्य के रिवार्ट (लेखा मादि) रखने वालों का मधिकारी।

२ ऋष, (तहाबी)। द्वपलुक कालीन मारग, माग १, ५० ५०।

<sup>₹</sup> राज्यका कर।

#### अध्याय १५

### सुल्तान फ़ीरोज शाह द्वारा नयी वृत्तियों के नियम ।

कहा जाता है कि मुल्तान फीरोज बाह ने लोगो को अत्यधिक वृत्ति बाँटी जिससे उन्हे बहासुख प्राप्त हुया। कुछ को १०,००० तन्के, कुछ को ५०००, कुछ को २००० उनकी योग्यतानसार प्रदान किये तथा समस्त हशमें वजहदार को भी प्रदान किया। (EX) यह विशेषता इसी बाश्याह की है इसलिये कि पिछले बादशाही के समय में यह नियम न था। कोई ग्राम वजह में न दिया जाता था और यह बात किसी की समक्र में न बाई थी। मफे लोगो ने घनेको बार बताया कि सुल्तान भ्रालाउद्दीन इस विषय पर वार्त्ता किया करता था धीर शकाये किया करता था कि ग्राम वजह में न देना बाहिये इसलिये कि एक बाम में २००-३०० पृथ्प निवास करते हैं और सब के सब एक वजहदार बेतन पाने वाले के ग्रधीन होते हैं। यदि इस प्रकार के कूछ वजहदार प्रतिमानवश तथा दूराचार के कारण एकत्र होकर सगठित हो जाय एवं विद्रोह करवें तो आश्वर्य न करना चाहिये। इसी नाररण सस्तान धलाउद्दीन किसी को बजह के बदले में ग्राम न देता था । जब सत्तान फीरीज शाह सिहासनाहद हुना तो उसने सन्त होने के कारण समी पर कुपा हिंछ प्रविश्वत की ग्रीर मसलमानी के लामार्थ विशेष प्रयत्नशील हुमा। उसने हर प्रकार की शकायें प्रपने हृदय से तिकाल दी । उसने समस्त ग्राम अस्वे तथा खित्ते सेना की बाँट दिये । निरुचय ही यह बडा (१६) जस्क्रब्ट कार्य या । नयोंकि सस्तान फीरोड चाह ईश्वर में सीन हो चना या प्रतः उसके ४० वर्षीय राज्यकाल में एक पत्ता भी न हिला।

इसी प्रकार अब की रोज जाह ने राज्य का कर तेना को वेतन के बदले में अवान कर दिया तो जसने दूसरा निमम यह जनाया कि यदि सेना में से किसी की मुत्यु हो जाती तो उसकी जीवका (पाम) उसके पुत्र की प्रदान करदी बाती। यदि किसी के पुत्र न होता तो जामाता को देवी जाती। यदि जाना भी न होता तो उसके दाक प्रदान कर दी जाती। यदि बात भी न होता तो उसके किसी सम्बन्धी को वे वे बाती। यदि यह भी न होता तो उसकी किसी को दे दी जाती। मुस्तान ने अपने ४० वर्षीय राज्यकास में यही निमम रक्ता।

#### ञ्चध्याय १६

#### सुल्तान फ़ीरोज शाह द्वारा प्रजा-पालन।

(६८) सुल्तान फीरोब प्रजा-पालन हेतु अत्यन्त प्रयत्न-सील रहता था । सूनपूर्व सुल्तानी

१ सम्भवतः बेदन पाने बाली स्वायी सेना ।

के समय में भ्रत्यधिक कानून (कर) थे। राज्य की प्रजा कर भदा करते करते नय्ट हो जाती थी। इस सुत्रों से मुक्ते ज्ञात हुआ है कि प्रजा के पास केवल एक गाय छोड़ दी जाती थी और सब कुछ ले लिया जाता था। सुल्तान फीरोज आह ने दारा के विरुद्ध समस्त (करो) का (६६) प्रन्त करा दिया भीर जो (कर) शरा के अनुकृत थे, उनमे भी कमी करदी। दीवानी के मुतात्वों में दीबान के महसूल को छोड़ बर पिछले करो में से तन्के में दो जीतल ही लेन का नियम रहने दिया । यदि कोई कारकुन अथवा कर्मचारी उत्तम अधिक लेता तो गडी पुछतास की जाती। यदि कारखानों के लिये कोई सामान भ्रथवा वस्त मोल ली जाती तो प्रचलित भाव एवं स्थाययुक्त दान देकर मोल सी जाती। बाजार के छोटे बढे सभी प्रसन्न थे। जहाँ कही कोई उत्तम वस्त भववा सामान हाता तो लीग उसे कारखानी के लिये एकत्र कर सेते कारण कि भाव न्याय पर आधारित होता और मूल्य एकपुक्त प्रदा कर दिया जाता था, मतः लोगो को वहा लाम होता था। सुल्तान कीरोज शाह ने ईश्वर का ग्रत्यधिक भय रखने के कारण, राज्य के पदाधिकारियों को चेतावनी दे दी थी कि किसी पर किसी शीम के कारण कोई बत्याचार न हो। इस चेतावनी के कारण प्रजा समुद्ध हो गई। यहाँ तक कि प्रत्येक घनता, परगने कथा कोस पर चार द्वाम<sup>9</sup> बस गये। प्रजा के घरो में इतना धनाज, धन, घोडे एव सम्पत्ति एकत्र हो गई कि इसका उल्लेख सम्मद नहीं । प्रत्येक (१००) के पास अत्यधिक सोना चांदी एव सम्पत्ति हो वई। प्रजा में, स्त्रियों में से कोई ऐसी स्त्री न वी जिसके पास बामूपरा न हीं। यजा में से प्रत्येक के घर में सुन्दर बिछीने, मन्द्रे पलग, प्रत्यधिक वस्तुये एव धन सम्पत्ति एकत्र हो गई थी । सभी के पास प्रत्यधिक बस्य थे। समस्त देहली का राज्य धन सम्पत्ति की श्रश्रिकता के कारण निश्चिम्त हो गया था ।

#### श्रध्याय १७

खुसरो मलिक तथा खुदावन्दचादा, जो सुल्तान तुरालुक्त की प्रश्नी थी, का पड्यन्त्र।

पुरतान तुम्मुन की पुत्री खुदावन्दबादा तथा उद्यक्तापति खुसरो मिलक देहुली में सुरतान दुरम्मद में प्रस्तुत में भपने घर में निवास करते थे। सुरतान फीरोज साह का निवम या कि शुक्रवार की निभाव के उपरान्त खुदावन्दबादा से भेट करने विशेष कप से जामा कर कि सुरतान फीरोज साह खुदावन्दबादा को देखता तो सादरपूर्वक भागे बढ़ कर सहा है। बाता भीर प्रभिवारन करता। इस समय खुदाव-दबादा भी सादर पूर्वक प्रभिवादन करती। मुत्तान फीरोज शाह तथा खुदावन्दबादा एक ही कालीन पर (१०१) मातीन होते। सुततान फीरोज शाह तथा खुदावन्दबादा एक ही कालीन पर (१०१) मातीन होते। सुतरा स्वरूप मिलक उस समय खुदा रहता। दार मिलक खुदावन्दबादा के पीछे बंदता। इस देश द्वारा की साद स्वरूप की स्वर्पात की स्वरूप सुतरान खुदावन्दबादा सार देती स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप की स्वर्पात की स्वरूप की स्वर्पात की स्वरूप की स्वरूप की स्वर्पात की स्वरूप की स्वरूप की स्वर्पात की स्वरूप की स्वरूप की स्वर्पात की स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप की स्वरूप की स्वर्पात की स्वर्पात की स्वरूप की स्व

दियों के कारण खुसरी मलिक तथा खुदावन्दवादा ने निश्चय किया कि सुल्तान

१ चौगुने माम ।

९ समासाना।

फीरोज वाह को छल से पकड कर उसनी हत्या करा दी जाय। उस महल में छत पर भी हमारत थी जिसमें बाजू में दो कोडिएमी थी। सुसरी मिलक ने बुछ मनुष्यो नो सिर से पाँव तम नम्म एटना कर बाजू की दोनों नं डीएमी मिलक ने बुछ मनुष्यो नो सिर से पाँव तम नम्म एटना कर बाजू की दोनों नं डीएमी दिया और उन्हें समक्रा दिया कि जब खुदाबग्दखाटा प्रापने सिर का पत्सू सीधा नरे तो वे बातूर निजन नर मुख्तान फीरोज का बीप धारीर से पूजक नरदे। बुद नग्य पारियो नो दुःशील सुत्तरी मिलक ने बाहर के हार के उस्ती के नीचे छिना दिया और उन्हें बता दिया नि यदि मुख्तान फीरोज (१०२) साह पिसी मनार पर के बाहर के सुरक्षान पर प्रके बाहर के सुरक्षान पर हुट पड़ें भीर उसे सुरक्षात बाहर न जाने वें।

युक्त शर के दिन जब नमाख के उपरान्त गुल्तान फीरोज शाह नियमानुतार लुदाबन्दजादा से मेंट मरने गया तो मेंट के उपरान्त दोनों छत वे न ने एक वासीन पर बैठी । दावर
मिलक लुदाबन्द जादा के पोछे दिगत शुल्तारों को जीति बैठा। दुए छुनरी मिलक लुदाबन्दजादा का दूसरा पित था। उस समय हैंचनर वे मादेशानुमार दावर मिलन सुद्धान कोरोज
बाह को देखते ही अपनी धमूठे के गास वी अधुनी दाँतों से बाटने लगा धीर आंखों से
सकेत करने लगा कि बहु उस स्थान से बीद्याजियां प्रपूर्व पर चला आय। पुस्तान
कोरोज बाह मान की प्रतीक्षा निने बिना ही उठ खड़ा हुया धीर लुदाबन्दवादा के रोकने
पर भी न कका। उत्तने कहा, "पत्रह खाँ रूपण है इसिकिय बीद्य जा रहा हूँ। ईवन ने चाहा
(१०३) तो दूसरे दिन घोडा आऊँमा।" सुरुतान सुरुत खुदाबन्दवादा के घर के बाहर
निकल स्था। वो कच्चचारी बालु भी कोठरी से से, दे इन बादों की सुननान पा सके।
ईवन की इपम से उन लोगों जो भी को द्वार के वास के तस्तों के नीव दिने पे सुन्तान
के प्रविष्ट होने की तो सुचना हुई किन्तु बाहर जाने की कोई सुचनान हो सकी।

वह ईश्वर की कृपा से उन दुष्टो के घर से निक्ल कर विल्लाया ग्रीर ग्रपने हितैपिथी को बुलाने लगा। शुक्रवार के कारण मधिवतर मलिक लीट गये थे। राग भीरह मद्री सुस्तान फीरोज शाह का मामा उपस्थित था । उतने उत्तर दिया। सुस्तान ने सम्बाटों के समान गरज कर राय भीरह से सलवार मांगी। राय भीरह समक्र गया कि कार्य विगड (१०४) चुका है। उसन वहा 'मैं तलवार खीचे खुराबन्दे धालम (ससार के स्वामी) के पोछे-पोछे चल्गा।" सुल्तान न एसकी बात न सुनी । राय भीरह के हाय से तलवार से सी भीर मियान से निकाल कर सुल्तान मुहम्मद के अन्त पूर से बाहर निकल भाषा भीर प्रपने राजभवन के ऊपर चढ गया। तत्वाल दरबार के समस्त खानी तथा मिलको को बुलबाया। उसरी मलिक तथा ख्वाबन्दवादा का घर घेर शिया गया। उन कवचघारियो की उपस्थित किया गया । उन लोगों ने समस्त बातें स्पष्ट रूप से बह दी । सुल्तान ने उन भोगों से पूछा, "तुम्हें हमारे विषय में भो कोई सुचना थी ?" उन्होंने वहा 'हमें मापके जाने के विषय में सी जात है विन्तु लीटन वे विषय में कुछ पता नहीं," सुरतान ने इस यटना-के प्रमाणित हो जाने के उपरान्त खुदानन्दचादा को एकान्त-गस ग्रहण कर लेने का ग्रादेश दे दिया भीर उसकी दृति निश्चित करदी। खुदाव-देजादा के पास ग्रत्यथिक घन सम्पत्ति थो। शुक्तरो मिलिक ने उस घन से पट्यन्त रचना चाहाथा आर. यह सब धन राजकीय में दाखिल कर सिया गया और खुसरो मिलक नो (देश से) निकाल दिया गया। दावर मिलिक को ग्रादेश दिया गया कि वह प्रत्येक मास की पहली तिथि को बारानी तथा पूर्त पहन नर समसे (सस्तान स) मेंट करने बाया करे।

### ञ्रध्याय १८

ईदों तथा जुमे के ग्रवसर पर सुल्तान फ़ीरीज शाह द्वारा 'खुखे में भूतपूर्व सुल्तानों के नाम का सम्मिलित करना तथा सुल्तानों के सिक्कों का उल्लेख।

- (१०६) देहली के सुल्तानों की यह प्रया थी कि ईद तया जुमे के खत्बो में वर्तमान सुस्तान का नाम पढ़ा करते ये और देहली के भूत पूर्व सुंत्तानों का उल्लेख नही करते थे। जब मुत्तान फीगोज साह वा राज्यवाल प्रारम्भ हुमा तो लीगों ने मुस्तान फीरोज के नाम का खुत्वा पढना चाहा। सुल्तान ने यहा कि 'यह उँचित अही कि भूत काल के सुस्तानों का नाम खुरवे मे पृथक् कर दिया जाय । सर्वप्रथम मृतकाल के सुस्तानो का नाम पढा जाय भीर तत्परचात् मेरी चर्चा हो। ' मूतकाल के मुख्तानों के नाम इस प्रकार रक्षी गये:
  - (१) सुल्तान शिहायुद्दीन मुहम्मद बिन साम
  - (२) मुल्तान शम्सुद्दीन इल्ल्निश्व
    - (३) मुल्तान नासिरहीन महमूद
  - (४) मुस्तान गयामुद्दीन बस्बन
  - (४) मुस्तान जलाखद्दीन फीरोज
- (१०७) (६) सुल्तान धलाउद्दीन मुहम्मद खलशी
  - (७) मुस्तान मृतुबुद्दीन मुबारक
  - (=) मुस्तान गयानुद्दीन'तुग्रह्यक शाह
  - (६) सुस्तान महत्रमद धादिन<sup>२</sup>
  - (१०) मुल्ता न भीरोज बाह

मुल्तान पीरीज भाह के परचार दो बादबाहों के खरवे निश्चित हुये : (१) मुल्तान मुहम्मद बिन पीरोज धार (२) मुल्तान अलाउहीन सिनन्दर बाह<sup>3</sup>

#### ताजदारी भे के सिक्के भ

समस्त संसार थालों को ज्ञात है कि सुस्तान कीरोड बाह वे साजदारी के नियमानुसार राज्य व्यवस्था एव शासन प्रबन्ध हेतु २१ सिन्हो ना तथा राज्य-व्यवस्था नी ११ सना-मर्ती का भाविष्यार विया। यह इतिहासवार पाठको के लाभार्य प्रत्येक की चर्चा विस्तार रूप से पृथव-पृथक बरता है।

- । खुला उस प्रवचन को बदने हैं जो दोनों देरों तथा जुमे की नमाब के साथ पदा जाता है। दममें देश्वर की स्तुति तथा मुहम्मद थाइव व्यं उनके मित्रों तथा वंश वालों की प्रशाम के उपरान्त समवालीन बादशाह का वर्षन होता है। बदि रान्य के किमी प्रदेश में कोई भन्य म्यक्ति भवने जाम वा सत्वा पहना देवा था तो यह विद्रोही समग्रा जाता था।
  - २ सहस्मद बिन तुनलुङ शाह ।
  - १ पक पोधी के कर्नुपार मुल्तान अलाउदीन मिवन्दर शाह दिन सुल्त न मुंदरगर शाह ।
- ४ बादशाही सम्मान ।
- ४ मधिनिवस ।
- ६ चिद्व किन्तु इस स्थान पर कादेश ।
- 🏓 पुरवक्त में बजा शब्द का प्रवीप हुआ है जिल्ला सावारण अर्थ आविष्कार है किन्तु जो आविष्वारों की · मुची दो गरे हैं उनमें में आविष्कार कोरे भी नहीं, अन आविष्कार का अर्थ, 'लागू करना' हो

सम्बद्धाः चाहिते ।

#### (१०८) २१ सिको इस प्रकार है

- (१) खुरवा
- (२) तस्त सन्दली
- (३) शकीक की मूहर<sup>३</sup>
- (४) तोकी तथा तबलीग में तगरा<sup>3</sup>
- (५) भगसरक्षि
- (६) बीगे पास
- (७) दिरमा
- (म) गाशियये पारा
- (६) सिलाहर वक्त<sup>®</sup>
- (१०) जजीर पेशे दाखल<sup>ट</sup>
- (११) राजबासाद के समक्ष परिजन ।
- (१२) प्रभियानों के समय नीवत ।
- (१२) मामयाना क समय नायत
- (१३) बाही टोपी ।
- (१४) काला चन्न (छन)
- (१४) सफेद नियम ।
- (१६) इतिहास लिखवाना ।
- (१७) हाथियो घर भार ।
  - (१०) मलिकों की राजप्रासाद में प्राप्तःकाल उपस्पित ।
  - (१६) (बादशाह के) बाहर निकलन के समय घोषणा का होता ।
- (२०) दर्श सबदकीश

सक्षेत्र में ये २१ प्राधिनयम बादचाही भी प्रवानुसार हूँ किन्तु दो सिवके (प्राधिनयम) सुरुतान फीरोज बाह ने प्रपने राज्यमान में प्रपनी बुद्धिमक्षा ने कारण वाधिकता किये: (१) तास परिशास जिसमा बादिन्यार पट्टा नी वाश्यों के उत्परता हुआ । इनमा उनकेश पट्टा के प्रमियान की चर्चा ने उपरान्ता होगा। दूसरा याधिनयम निसारे जन ११ । यह भी मुख्तान फीरोज का प्राधिकार है। सुरुतान जीरोज बाह्य के बादचाह हो जाने के उपरान्त सुस्त सालत प्रारम्भ हो गई। सुरुतान फीरोज बाह्य के बादचाह हो जाने के उपरान्त मुझ सालर होगा जाढिय।

#### १ पन्दन का राजसिंहासन ।

- २ पण प्रकार की लाल दंग के दरन की मुद्रा।
- शाही परमानों में सुन्दर लेख में शाहो उपाधि शादि ।
- ४ दिन भगवारात का एक पहर व्यतीत हो जाने पर उसकी घोषणा।
- ¥ गज अथवा किसी प्रकार का नाप ।
- ६ धोडे के जीन पर के शलाप ना नियम।
- ७ प्रत्येक समय अस्त्र रास्त्र रखना ।
- ८ शादी महल के द्वार के समञ्जूषिता।
- ह यह शब्द स्वष्ट नहीं। वपयु क सूत्री में कुल २० नियमी का बल्लेख है।
- रे० शाही छन पर से जो धन न्योदाबर किया जाय । यह भी बड़ी प्राचीन प्रथा है।
  - भोरद्धल दिलाने वालाः

# दूसरा भाग

लखनौती का उल्लेख, जाजनगर तथा नगर कोट की श्रीर दी बार प्रस्थान।

## अध्याय १

सुस्तान फ़ीरोज शाह द्वारा प्रयम बार लखनीती की स्रोर प्रस्यान ! एक हजार बन्द कुशा नावों का कहारों की गर्दनों में जाना ।

(१०६) इस इतिहासकार को विरवस्त सूत्रों से झात हुमा है कि ७०,००० खान ठया सणिक निक्ले और इस प्रकार सुस्तान भीरोज ने बडे बैभव ठया ऐन्वर्य ने यगाले की घोर प्रस्थान किया और लक्षनीक्षी पहुँचा तथा खाने जहाँ देहनी नगर में रह गया।

### अध्याय २

सुल्तान फीरोज का लखनौती पहुँचमा तथा उसे घेर लेना।

(११०) कहा जाता है कि मुक्तान फीरोज बडे ऐस्तर्य तथा बैमय से यगान पहुँचा।
मुक्तान घामुझीन की सेना ने जो नदी तट पर थी घपनी द्यक्ति प्रविधित की प्रमति सरा, पगा
एक फोनी नदी पर। मुस्तान फीरोज की सेना के बीर तथा योदा बाए एक माने भिनर बन्द हुया नावीं पर, जो भेजदी गई थी, प्रजार हुए और दाए तथा भाने भी नीक से लोगों को लीटा देते थे। सक्षेत्र में जब सुस्तान फीरोज साह घपनी हितैपी सेना के साथ कीनी नदी के तट पर पहुँचा तो जमने बड़ी कुछ विधान किया।

दूसरे तट पर सामुद्दीन सपार सेना निए बटा या थीर नदी पार करना कठिन था।
पुस्तान पीरीज साह मोशी ने उन्दर १०० कीस तक सपनर हुवा थीर नियारन' के पायजहाँ से कोशी नदी पर्यंत से निजमती है और नदी छिद्रमी है-उत्तरा। विश्वस्त नुष्टी में झाउ
(१११) हुमा है कि वम स्थान पर जन बड़े बेसा से बहुत है। ५०० सन के पण्ट टीक्टरों
से सान बहुत बसे जाते हैं। मुस्तान में झादेश दिया कि जहाँ थानी दिख्ता हो कर की
सोर तथा नीचे भी घोर हाथी सब नर दिसे जातें जिनमें सेना वाले सुगमनापूर्वक नदी थार की
पारें तथा नीचे भी घोर हाथी इस नररण सहे किसे गये कि जल का वेस उन हो नाइ ।
सारियों ने रिस्तारी बीस दी गई। मोने नी बोर दस कारण हाथी देखें कि जे दोई
दूवने समें बहु रस्ती पत्र के। यब ईरतर वो पुणा से सुत्तानी देसा ने कर्ण नदी पार
पर्यंती घीर मुस्तान समुद्दीन की घोर पवत ने समान सम्रतर हुई तो मुन्नार प्रमुद्दीन ने
सुना कि एस बहुन मारी मेना ने जियारन (सम्पारन) ने पास कीभी नदी एए सम्पत्र, तो
सम्पत्रीत होतर मुन्तान समुद्दीन सर्वस्थ मेना सेवर एवस्ता में पुन करना। विरुद्धन मूर्यों
से सात हुमा है है सामने मेना के पार होने क समय सुस्तान प्रीरोड एए है गढ़ दियारन
(बापारन) की चन्न प्रदान निया था।

सक्षेत्र में मुत्तान सम्मुहीन पहुना नगर छोड़ कर एक्ट्रा में हुन रुवा। हुन्य भीरोज साह एक्ट्रमा की मोर बड़ा भीर उसने उस स्थान की बहे क्वर के साद भेर हिन्

रे सम्बद्ध बन्धारन ।

धीर प्रपनी तेगा के चार्षे धीर पट्यड तैवार नरा तिया तथा साइवी सुरवानी। प्रत्येन वित सुरवान सामुहीन भी क्षेत्रा एवटला से निकल नर 'युद्ध वरती थी। इस धीर से साईवी (११२) मेना उत्तर याणों के बार वरती थी। सुरवान सामुहीन धवनी दीत ये साईवी वर्षे नम्म एकरता दीय में विराध था भीर उसका समस्त नाव्य विक्ता हो रहा था। वर्षे नम्म वाल्य वर्षे नम्म समस्त नाव्य विक्ता हो रहा था। वर्षे ना वर्षे पा था था था वर्षे ने स्वा था था वर्षे ने स्व भीर वर्षे ना योग वर्षे ना प्रधीन वर्षे वाला स्व साम कर दिया वाला। वर्षे ना था पर पर का चीर ने सुरवान गीरोज ते युद्ध निषय। नियय वीनो मोर ते प्रत्य होता थीर परस्तर चीर प्रावमा है होती। इस प्रवाद क्षेत्रा कर स्व प्रवाद स्व में स्व प्रवाद के साम विकास के स्व प्रवाद के स्व प्रवाद के साम विकास के स्व प्रवाद के स्व प्य प्रवाद के स्व प्रवाद के स्व प्य प्रवाद के स्व प्य प्रवाद के स्व

हुतरे दिन फीरोज लाह ने देहती की घोर प्रस्थान किया भीर देहगी की मोर बन दिया। ७ कीस नी हूपी पर पड़ाव हुता भीर कुछ इन्जरमें की पोका देने ने तिये प्वत्वता भेज गया और उन्हें समक्षा दिया तथा कि यदि तुन्हें पक्रक वर सुन्ता समझुरीन के समथ प्रस्तुत विया जाय भीर वह फीरोज लाह की दीना के विषय में भ्रवन करे तो उसे बतायें कि पूरतान पीरोज मागने वालों में समान भीट ग्हा है। जब वचान्दर एकदमा के कीट वे नीचे पहुँचे तो उन्हें बन्दो बना वर पुल्तान की प्रदान की कि प्रमान कीट की नीचे पहुँचे तो उन्हें बन्दो बना वर पुल्तान धान्मों ने साल प्रस्तुत किया गया। उन्होंने पुल्तान की प्रदान कि पीरोज मागने पालों ने भावित स्वया देता वे साथ वापस जा रहा है। पुल्तान पालों ने जन भोगों नी बात पर विश्वास वर्गने उपस्थित गया। वे वहा कि पुल्तान पीरोज पर छापा मारता चाहिये। मुल्तान धानी छावार देता नेकर एक्टवा के बाहर निवन्ता।

#### श्रध्याय ३

सुन्तान फीरोज का सुन्तान शास्तुद्दीन से युद्ध करना, ५० हाथी प्रधिकार में कर लेना, तथा बंगाले के एक लाख ५० हजार मनुष्यो की हत्या।

 (११५) वा तीन स्थानो पर रक्सा। साहिती धोर मिलक देसान मीर सिकार ३० हजार सवारो के साथ, बाई और मिलक हुसाम नवा ३० हजार धीरो के साथ, मध्य भाग में वातार खीं ३० हजार योद्धाओं ने साथ। फीरोज शाह स्वय इन तीनो सेनाओं में चरकर समाता या भोर सागो में को प्रोताहन प्रदान करता था। इन तीनो सेनाओं में हायी विवरण कर दिये गये। स्वयं कर सिंग के सेना तीन सेना में हायी विवरण कर दिये गये। स्वयं माराविव के सराविव को स्वयं माराविव के सराविव को सराविव को सराविव ने बराबर कर विये गये। १०० निशान एक स्वान पर एक हो होने से।

सक्षेत में समस्त ढोन तथा मराजिव की हुन्दुभी एक बार बजने लगी। दोनो सेनाम्मो में मारकाट होने लगी। बन मुल्तान दामुद्दीन ने मुल्तान फीरोज शाह वी रोनाम समुद्र के (११६) समान सनी रेता तो पत्त की मोजि वांचते हुवे यपने मिना स कहा "जन कलक्यों ने छुन करने हमारी सेना को विले क बाहर निकलबा दिया। म्रज जो कुछ भी ईश्वर की छुन करने हमारी सेना को विले क बाहर निकलबा दिया। म्रज जो कुछ भी ईश्वर की छुन हमा मरा वांची सेना से मध्य में मुद्र होने लगा। " बज्जाल क बावरहाह की सेना स्था मितक हुनाम नवा वी सेना से मध्य में युद्ध होने लगा। " बमी इत कोर युद्ध हो ही रहा या कि वाहिनी मोर से मितक देनान ने पाता कर दिया। पार रक्तपात होने लगा। योदामो ने तलवारों लोच को लोगों में पहलशान एक इसरे की नमर में हाय डाल कर मल्ल गुद्ध वन्स को। ""इस मनसर पर छाने भावम तातार खीं ने सुस्तान फीरोज (११७) की मोर पुल करके कहा, "ईश्वर हस विरोधी को सहसाह की विजय हैतु लाया है।" मुस्तान फीरोज न कहा, "ईश्वर हस विरोधी को सहसाह की विजय हैतु लाया है।"

पोर युद्ध तथा प्रत्विषक रक्तपात के व्ययान्त छली सुरतान बाम्युरीन भाग लडा
हुमा प्रीर अपन नगर को घोर चल दिया। विश्वस्त सुत्रो से बात हुमा है कि साने साजम
तातार खी तथा उसकी भारी सेना मध्य भाग से बीर साई तथा याई स्रोर से मिलिक हुसाम
नथा एक मिलिक देसान ने ऐसा प्रयास किया कि बङ्गाले को समस्त सेना पञ्चा से एकत्वा को
प्रोर भाग गई। तातार खाँने बडे बेग से बङ्गाले के बादयाह का पीछा किया। तातार खा
विस्ताला रहा, 'हे सम्ब ' माला मुख करके कहाँ बार रहा है। थीरो को पीठ न दिखानी
चाहिये। हुछ देर ठहर बोर फीरोज वाह ने थीरो की सिक देख।" विन्यु मुलतान धम्मुद्रीन
इस प्रमार मागा नि उसन निसी की विनता न को।""

(११ प) देश्वर की छ्या से स्टान कोरोज साह का विजय प्राप्त हुई। ४७ हाची पक्ष विये गये भीर तीन हाची भार उसने गये। बद्धाले का सदसहर इतनी कही सन तथा साह के होते हुये भी ७ सवारों के साम भाग खड़ा हुआ। उसकी सेना दित-भित्र हो गई। किरोज साह की सेना विद्वार कि सेना के सुनों की साहनाह किसी न स्थित के साहनाह किसी न किसी उपार से भागा। उसने की सहसाह किसी न स्थाप के भागा। उसने की सहसाह किसी न स्थाप के भागा। उसने की सहसाह किसी न से सहसाह किसी न स्थाप के भागा। उसने की सहसाह किसी न स्थाप के साहन हो की स्थाप करते पर भी वहीं की सूमिन दिखाई देती थी। \*\*\*\*

जब मुस्तान सम्मुट्टीन भाग वर धपने जिसे वे निवट पहुँचा हो किसे के कोतजाल ने बडी पिटनाई से द्वार सामा । मुस्तान पारोज के शिविर एनदना में सग गये। कहा जाता (११९) है कि जो स्पियाँ एक्टसा के डिम्मे में थी, पीरोज साह के किसे ने भीचे पहुँचने के समाचार पाकर जिसे के ऊपर कड यई सौर धपने सिरो से धाँचस जतार कर मुगे सिर

१ विगेष साही जिह्न, वाजे आदि।

र पताकार ह

हो गई तथा बिलाप करने लगी। फीरोज धाहु ने उन्हे इस सबस्था में देखर कहा "मैन नगर पर प्रियंकार ज्या लिया है धीर सत्यिषक मुसनमानों को बादी बना लिया है, इस राज्य में मेरा सूदना पर दिया गया है, किन्तु यदि में किने में प्रतिष्ट होकर पुसतमानों पर स्वयाचार करू तो हिन से प्रतिष्ट होकर पुसतमानों पर स्वयाचार करू तो इतनी स्वया अनुचित लोगों के हाथ पर ज्यामां। वन कवामत में ईदबर के सिहासन के समदा में बया मुद्द दिखाऊँगा है मुक्त से तथा पुस्तों में बया मन्तर होगा है। तातार खों ने इस स्वयंत पर कई बार बहा कि प्राप्त हुवा राज्य हाय से न गैंवाना चाहित । फीरोज बाह ने देवी प्रेरणा से कहा कि देहली के इतन मुस्तानों ने इस राज्य पर विजय प्राप्त को किन्तु ससी ने मुद्दियानों की कि यहाँ धीयक निवास न निया । यहाँ के प्रमीर (बासक) बढी किन्ता हो हो सी कि प्रती करती है, इसिलये देहली के मुत्तानों की प्रया करा विरोध करता विषत नहीं। राज्य-नीति इसी में है। फीरोज बाह यह सोमकर सौट गया घोर एकर ली का नाम साजावपूर रख दिया।

(१०) कहा जाता है कि जब सस्प्रहीन, तातार खीं के मय से भागा भीर दाने भाजम क्षातार खीं निकट पहुँच कर ततकार चनाने वाला ही या कि उसने कुछ सोचकर तत्तवार न चनाई भीर उसका पोछा न किया तथा कीट साथा। युद्ध के उपरान्त जब भीरोज साह ने इनका कारण पूछा को तातार खीं ने उत्तर दिया 'बादशाहो पर तत्तवार चनाना मेरा कार्य नहीं।'' मुस्तान यह उत्तर मुनकर वडा प्रवश्न हुया।

# अध्याय ४

## सुन्तान फ़ीरोज की देहली को वापसी।

(२२१) कहा जाता है नि मुल्तान फीरोज बाह ने विजय प्रान्त करने के उपरान्त प्रादेश दिया कि मेरे हुवे बणाजी प्रस्तारीहियों तथा प्रवासियों के बिर एकज निन्दे जायें। उठने मारेश दिया कि यो कोई एक बगाली ना विर वार्य दे से बांदी का गुरू हम्का दिया जाय। ग्याना पर पता चला कि एक साल प्रस्ती हजार विष्तु इसने क्षांपक तिर लागे गे इसनिये कि ७ कोछ तक हुरी तरह पीछा किया गया था। मुस्तान कीरोज शाह दिया या शीर शिक्षा यहण करता था थीर कहता या कि ये सोग रोडी के सिये इस दशा मो आपत हुरे हैं।

(१२२) सक्षेप में फीरोज साह उस स्थान से सोझातिसीझ प्रस्थान करके देहती की स्रोर सायत हुमा भीर पहुबा पट्टेंगा । यही फीरोज साह के नाम का खुत्या पढ़ा गया । उस नगर मा नाम कीरीजासर रक्ता मया, इस मकार कामजों में सावायपुर दर्भ फूकरता तथा । प्रमान कामजों में सावायपुर दर्भ फूकरता तथा । प्रमान कामजों के सावायपुर दर्भ फूकरता तथा । प्रमान कामजों के सावायपुर दर्भ के तट पर पहुचा मोर स्था महा हम से सावायपुर स्था में के तट पर पहुचा मोर स्था महा हम से सावायपुर सावायपुर से साव

लौटते समय सुल्तान ने लखनीतों की विजय के पत्र देहनी भेजे। उस समय खाने (१२३) बहा मक्त्रूज वर्जीर, सहर देहनी में नायके गंबत वा भीर राज्य की रक्षा में बड़ा प्रस्तवांति था। विजय पत्र प्राप्त होने पर बनाने की विजय तथा सुल्तान फीरोज साह एव साही सेना नी कुलाला को सुखी में देहनी में २१ दिन सक सुखी के बीज बनाये गये।

सुन्तान की अगुपस्थिति में उसकी और से प्रत्येक अधिकार का स्वामी ।

जब मुस्तान फीरोज धाह नगर के निषट पहुँचा तो खाने जहाँ ने प्रत्यिक सामान तथा उपहार प्रस्तुत किये। इह कुम्बे बीचे गये। ग्रामी फीरोजाबाद न बसाया गया था। जिस दिन मुस्तान फीरोज शाह देहली पहुँचा जस दिन असस्य पताकार्ये एवन हो गई। पताकार्यो की प्रधा मुतकान में न थी। यह भी मुस्तान फीरोज शाह का विश्वेण आविकार है। मुस्तान फीरोज शाह के देहली में प्रविष्ट होने के दिन सखनीती से जीते हुए ४५ हास्पित्र को रगा गया भीर उन पर होश्य ग्रादि कस कर तथा पर समा कर शाहो सेना के मारे करके नगर में सादा गया। सभी ने स्वाग्त दिन्या और सुस्तान के लिये मुख कामनाये की।

(१२४) मुस्तान फीरोज बाह पहली बार जब उसने लखनोती विजय की मीर बगाल के बादकाह पर प्रधिवार जमाया तो ११ मास तक लखनोती की मीर रहा भीर ११ मास

वपरान्त देहसी बरपम माया ।

### अध्याय ५

## शहर हिसार फ़ोरोजा का बसाया जाना।

कहा जाता है कि जब सुस्तान फीरोज साह विजय प्राप्त करके देहनी स्वाया तो कुछ वर्षों तक निरम्तर देहनी के सासपास जाता रहा। इब इतिहास के लेखक को अपने पिता द्वारा तात हुमा है कि सुस्तान भीरोज साह वगाने से साने के जपरान्त द्वार्थ परे तक हितारे फीरोजा की सोर रहा। राज्य के पासन हेतु उतने विभिन्न प्रकार के प्रयत्न विश्वे प्रीरोजा की सोर रहा। राज्य के पासन हेतु उतने विभिन्न प्रकार के प्रयत्न विश्वे पीर उनके लाम के द्वार लोगों की सोर लोज दिये (उनके लाम में वार्थ किये)। सहर हितार फीरोजा उनहीं दिनों में बनाया गया। प्रत्येक बार जब सुस्तान फीरोज ने सहह हितार फीरोजा नक विषय में सोचा तो उस स्थान पर इतसे पूर्व दो बने-बड़े सहह हितार फीरोजा नक विषय में सोचा तो उस स्थान पर इतसे पूर्व दो बने-बड़े (१२५) साम बते हुवे ये रप्प बत्त लता हुतता खोटा लताता। वस लाह में देव दो बने-बड़े (१२५) साम बते हुवे ये रप्प बता तता हुतता खोटा लताता। वह लता में प्रज साम प्रीटे तरात में ४० लारक थे। यस जतार दिना वारक के कोई साम न होता था। जब शाह फीरोज ने बड़े लतात में पूर्वि देवी तो वह उत्ते वही सच्छी क्यों भीर उत्तर कहा, "असा सच्छा है, पादि पास के साम नहीता था। जब साह फीरोज ने बड़े लतात में पूर्वि देवी तो वह उत्ते वही सम्बंदा जल का प्रमाव रहता था। जब ग्रीटम फुतु में एराइन तथा खुरासान से साथी वस स्थान पर रहता समाय था। पिता जल ग्रीटम फुतु में एराइन तथा खुरासान से साथी वस स्थान पर रहता प्रमाव रहता था। जब ग्रीटम फुतु में एराइन तथा खुरासान से साथी वस स्थान पर रहता प्रमाव रहता था। जब ग्रीटम क्या के मीता के तथे अस प्रकार दही वस का इतना प्रमाव पर रहता है।

सुरतान ने कहा, "जब में ईस्बर के अशोसे पर अससमानों के सामार्थ यहाँ नगर बसा रहा हूँ तो ईस्बर इस प्रान्ध पर जस जी उत्पन्न कर देया। याह प्रीरोज ने वसी भूमि पर प्रस्त की जार कर वर्ष या। कई वर्ष सक सानो, तथा मानिकों के हाथ इस नार्थ में तस्तीन रहा। नरसाई पर्वत से पर्वतीय परयर साथे गये। पत्का प्रमुक्त के हाथ इस नार्थ में तस्तीन रहा। नरसाई पर्वत से पर्वतीय परयर साथे गये। पत्का पूरि में मिनाकर एक बहुत सम्बा जोश तथा बहुत ऊँचा कोट सेवार कराया (१२६) गया। राज्य के सभी स्तरमाँ (श्रीरो) को कोट का घोडा घोडा भाग दे दिया गया। प्रायेक निक्चय रूप के वर्ष पाना-प्रया याग वनवाने में तस्तीन हो गया। ज्या। प्रायेक निक्चय रूप के वर्ष प्रमान्य हो कराये में उत्पत्ती हो गया तो पुरतान फोरोज याह ने उस कोट का नाम शहर हिमार कोरोज सा। कोट के तैयार होजाने के वररात्त साई सोदो गई। शोदने के परचात साई सोदो गई। शोदने के परचात साई सोदो गई। शोदने के परचात साई सोदो गई। सोदने के परचात साई सोदो मां सां में स्वारो पर मिट्टी के बेर (एक प्रकार

रे सम्भरत सास बल्लियों से बनावा हुआ गाव रखने का बाहा।

९ यह प्रकार का परपट ।

हो गई तथा विलाप करने लगी। फीरोज बाह ने उन्हें इग धवस्था में देखकर यहा "भैने नगर पर प्रियमार जमा लिया है और घरयिक मुसलपानी को बन्दी बना लिया है, इस राज्य में मेरा सुरवा पढ़ दिया गया है, किन्तु यदि में किने में प्रविष्ट होकर मुसलमानो पर प्राराचार करों तो हतने लिया है, किन्तु यदि में किने में प्रविष्ट होकर मुसलमानो पर प्राराचार करों तो हतने दिवा निया ग्रें मुसल लोगों के हाथ पढ़ जायमां)। कल क्यामत गर्म देवा ना गर्म के इस स्वार करें सिहासल के समका में क्या मुदल दिवाजों ? मुक्ते तथा मुसलों में या प्रमत्त होगा?" तातार सी ने इस मकसर पर कई बार कहा कि प्राप्त होता राज्य हाथ हो ग गर्म माना चाहिय । फीरोज बाह ने देवी प्रेरणा से कहा कि देहती के इतने मुस्तानों ने इस राज्य पर विजय प्राप्त को किन्तु सभी ने मुदिवानों की कि यहाँ धियक नियास न किया। यहाँ के प्रभीर (शासक) बडी करिलाई से हीपों के प्रपा में जीवन करतीत करते हैं, इसिलये देहकों के मुस्तानों की प्रपा करता उचित नही। राज्य-नीति इसी में है। फीरोज बाह यह सोवकर कीट गया सीर एकदला का नाम साजावपुर एक दिया।

(१२०) कहा जाता है कि जब चास्तुदीन, वासार खों के मय से माना मीर खाने माजम तातार ली निषट पहुँच बर तत्ववार च्याने वाचा ही चा कि उसने हुछ सोषकर तत्ववार न चनाई मीर उक्का पोछा न किया तथा सीट माया। युद्ध के उपरान्त जब भीरोज साह ने दनका कारण पूछा तो तातार खों ने उत्तर दिया 'वादसाहो पर तत्ववार चताना भेरा कार्य नही।'' युस्तान यह उत्तर मुननर वदा अवल हुखा।

### अध्याय ४

#### सुल्तान फ़ीरोज की देहली को वापसी।

(१२१) कहा जाता है कि मुस्तान फीरोज बाह ने विजय प्राप्त करने के उपरान्त प्रादेश दिया कि मरे हुये बनाबी अस्वारोहियो तथा पदातियों के सिर एक व निये जायें। उउने आदेश दिया कि जो कोई एक बगाती गा विर सायें उसे चौदी का एक तका दिया जाय। गएगा पर पता चला कि एक लाख अस्सी हवार अपितु इससे प्रोप्त विर साय गय । गएगा पर पता चला कि एक लाख अस्सी हवार अपितु इससे प्रोप्त विर सिर साय गय शा शहरता की रोज बाह देखता पा भी रक्षिया प्रहण करता या भी र नहता चा कि ये सोग रोडी के लिये इस दया की आपता हिरे हैं।

(१२) सक्षेप में कीरोज बाह उस स्थान से घोद्यासियोद्य प्रस्थान करके देहसी की प्रोर बायत हुआ कीर बहुता पहुँचा। बहाँ कीरोज बाह के नाम का खुरबा पदा गया। उस नगर मा नाम कीरोजाबाद रमला गया, इस प्रकार कामजो में आवादपुर उर्फ एकदता सभा कीरोजाबाद उर्फ पंदुदा तिला जाने लगा। जब कीरोज बाह कोसी नदी के तट पर पहुंचा कीर वर्ष मुद्दा हो की से से से हम प्रमुख्य कर कीरोज बाह कोसी नदी के तट पर पहुंचा कीर वर्ष मुद्दा की नाम के से कीरोज कर की से स्थाप कर की समझ की कीरोज कर कर से समझ कीरोज की नाम कीरोज की कीरोज कीरोज

सौटते समय सुस्तान ने लखनीती की जिनम के एव देहती केने। उस समय साने (१२६) नहा मकतून बनीट, खदर देहती में नायने गैवत वा भीर राज्य की रक्षा में मडा प्रयत्नीत या। विनय पत्र प्राप्त होने पर बगाने की नियम तथा सुस्तान कीरोज बाह एव बाह्री सेना में कुरानता को सती में देहती में २१ विन तक ससी के डोल सबाये गये।

१ सुल्तान की भनुष्रियति में उसकी और से प्रत्येक अधिकार का स्वामी।

चब मुस्तान फ़ीरोज धाहु नगर के निकट पहुँचा तो खाने खहाँ ने धरविषक सामान तथा उपहार प्रस्तुत किये । छः कुन्वे बचि गये । सभी फीरोजाबाद न बसाया गया था । जिस्त दिन सुन्तान फीरोज धाह देहला पहुँचा उस दिन सक्षस्य पताकार्ये एक हो गई । प्रताकार्यों की प्रथा सुतकान में न थी । यह भी सुत्तान फोरोज धाह का विशेष साविष्कार है । सुत्तान फ़ीरोज धाह के देहली में प्रतिष्ट होने के दिन सक्तरीतों से जीते हुए ४७ हासियों को राग गया भीर उन पर होस्क सादि क्च कर तथा पर्दे लया कर धाही तेना के भागे करके नगर में भाग गया। सभी ने स्वागत किया और सुत्तान के लिये शुभ कामनार्थे कीं।

(१२४) मुत्तान कोरोज बाह पहली बार जब उत्तने लखनीती विजय की भीर बगाल के बादबाह पर मिषनुर जमाया तो ११ मास तक लखनीती की बोर रहा घोर ११ मास

चपरान्त देहनी वापस शाया ।

# द्यध्याय ५ शहर हिसार फ़ीरोद्धा का बसाया जाना ।

कहा जाता है कि जब मुस्तान फीरोड चाह विजय प्राप्त करके देहली घाया हो कुछ वर्षों तक निरन्तर देहली के धानवाच जाता रहा । इस इतिहास के लेखक को प्रपरे विवाद द्वारा कात हुमा है कि मुस्तान फीरोड चाह बगाले से धाने के जपरान्य डाई वर्ष तक हिसार फीरोडा पी धोर रहा । राज्य के पालन हेलु उसने विधिष्प प्रकार के प्रपत्न विधी सोर उनके नाम के द्वार तोगों को धोर खोल दिये (उनके लामपार्थ वर्षों किये )। यहर हिनार फीरोडा उन्हीं दिनों में बनाया गया। प्रत्येक बार जब मुस्तान फीरोड चहर देहली प्राप्ता तो हुछ दिना वहीं रह कर उसी स्थान को सीर जाता। जब चाह फीरोड वे सहर हिनार फीरोडा बनाने के विषय में सोचा तो उस स्थान पर इससे पूर्व दो बटे-बडे (१२५) बाग बचे हुए ये राज्य उसका प्रत्ये के साम के स्थान पर एक स्थान पर साम प्राप्त के प्रत्ये के साम के हिता की प्रत्ये के साम पर होता था। जब चाह फीरोड ने बडे लाता से ४० खरक थे। उस घोर दिना खरक के कोई प्राप्त म होता था। जब चाह फीरोड ने बडे लाता सी धूमि देशी तो वह उसे बडी पत्त्य सी पर उसने कहा, 'प्या प्रस्ता हो, परि वहां एक नगर बताया जाय।' उस हासि पर सबंदा बल का प्रमान रहता या। जब सीमा कुछ से प्राप्त में स्वार के से में साम पर होता था। पर साम पर साम पर साम प्रता पा। जब सीम कुछ से प्राप्त से सीन लोते से। इस प्रकार वहां वस का समान पहां पर पा। जब सीमा कुछ से सीन लोते से। इस प्रकार वहां वस का हमान पर एक्ट वे से तो एक पिनास कर प्रता वस का सीन लोते से। इस प्रकार वहां वस का का दाना बाप।

मुस्तान ने कहा, "जब में ईस्वर के मरोमे पर मुससमार्तों के लामार्थ यहाँ भगर बसा रहा हूँ तो ईसवर इस भूमि पर बस मी उत्पन्न कर देगा। साह प्रीरोज ने उसी भूमि पर वस मी उत्पन्न कर देगा। साह प्रीरोज ने उसी भूमि पर वस मी उत्पन्न कर दिया। कर वर्ष वर्ष तक लानों, तथा मिलकों के साम इस कार्य में तस्कीन रहा। नरसाई मर्वत के पर्वतीय परवर माये गये। परका भूसे हाम इस कार्य में तस्कीन रहा। नरसाई मर्वत के पर्वतीय परवर माये गये। परका भूसे में मिलाकर एव बहुत सम्मा पोडा तथा बहुत केचा कोट तियार कराया। (१२६) गया। राज्य के समी स्तरमाँ (श्रामीरो) को कोट का योटा-घोडा माम दे दिया गया। परवेक निक्चय कर्य केट परित्म से प्रपान-घरवा माय बनवाने में तस्कीन हो गया। वया को परवेक निक्चय कर कोट तैयार हो गया। यो स्वरतान कोरीज सा को ने उस कोट के तैयार हो गया। यहर हिमार फीरोज रहा। कोट के तैयार होजाने के तररात साई सोडो गर्द। सोदने के परचात साई के दोनों बाबुयो पर मिट्टी के देर (एक प्रकार

रे सम्भरतः वास विल्लवों से बनावा हुमा गाव रखने का बाहा ।

१ दश्च प्रसार का प्रश्नर ।

का घुस्त) उठाये गये समाप्रायेक बाजूपर बुरजी बनाई गई। कोट में एक बहुत बडा प्रदितीय होज बनवाया गया। उस होज का जल खाई में गिराया गया। एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक उस होज का जल खाई के भीतर बहुता रहुता था।

कोट में एक कूरक (राजपालार) बनाया गया जिमके समान ससार में कोई सम्य दूवने पर भी न निकल सकता था। जस कूरक में अनेक महल बैठने हेतु (हाल) इत्यादि वहीं सजाबद के साथ तैयार निवें यथे। जनने असंस्थ युक्तियाँ रसी गई। उस कूरक में एक युक्तियह थी कि उसमें भोई बढी चतुराई से ही महस्ते में से होता हुआ मध्य के महल में पहिंच सकता था। बीच में पहुँच कर जो महल मिलता या उसके माने में बढा लेगेरा था और यह बढ़े सकरे स्थान का था। यदि चस कूरक के रक्षक मार्ग न दिलाजें तो उस मेंगेरे से बाहर मिकलमा सम्मव च था। कहा जाता है कि एक बार एक फरांच सकेता उस स्थान पर पहुँच गया। कई दिन अमुपस्थित रहा। तथदचाल समस्य रशको ने जाकर उसे उस सेंगेरे के बाहर मिकलसा।

(१७) जिस प्रकार बाह कीरोज ने युक्तियों से परिपूर्ण कृष्क बनाया, उसी प्रकार बाहर हिसार फीरोजा में सभी बटे-बड़े खानो, सावरएंगिय तथा सम्मानिस मिलिशे प्रस सभी विद्येय मीर सायारण व्यक्तियों न यहे प्रवचन सं प्रपने-प्रपने पर बनवाये । फीरोज बाह ने उस स्थान पर पूर्ण तथा सम्मानिस मिलिशे प्रस सभी दिखेय मीर उस सम्बन्ध में स्वयं संपार उसने रस सम्बन्ध में स्वयं विशेष प्रयस्त किया। दो निर्देश से तहरें निकाल कर हिसार फीरोजा की भूमि पर पहुंचाई, एक युमुना नवी से, हुसरी सल्वलक नवी से दहाने से। युमा नवी से इस प्रकार नहर निकासी गई कि उनीवाई नहर सथा उन्हुनाओं नहर दोनों हि दहाने स्वरान के निकास से भीर के दन कोत होते हुये खहर हिसार फीरोजा रहेंचती थी। इस हविहासकार के विता ने, जो उन दिनों उस युक्तान का विद्यासपात सामीर सासाद में स्वरा करायों करता था। सभी स्वारा कि स्वरा करायों करता था। सभी स्वरास करती रही।

(१२न) बाह कीरोज ने प्रसम्ता-पूर्वक बहर हिमार फीराजा का निर्माण कराया।
बहुत के जतान तथा धनिएल बुक समझी । प्रश्केत प्रकार के वेने जन ज्यानों में पैदा
होते थे, सदा फल, जनहरी, नारनी, सर-दरावक, विभन्न प्रकार के क्राल्य स्वाधिक
प्रकार के मन्ते, काला गरना, पीडा। यदि कोई गरने का दिलका दांत हैं जिलासदा तो
नरमी के कारण सने एक निकल जाता। इस्ते पूर्व हिसार फीरोजा की भूमि पर फैवल
सरीक की फलस हीती थी भीर रखी की फल्या न होती थी इस्तियों कि बिना जल से
मेहें नहीं हो सकता। बन फीरोज बाह ने सतीम नहरों द्वारा दितार फीरोजा में जल पहुँचवा
विद्या तो देनों पसते पर्यों क्या है तिने सनी।

इससे पूर्व भूतनाश के मुत्तानों के राज्य काल में उस दिशा को पिकाणो तथा दीवार्ग (कार्यालयो) में हुंची की जिक लिखते थे। खहर हिसार फोरोजा के निर्माण के उपरान्त सुरतान फोरोज ने भादेश दे दिया कि इस तिर्थ से जिक हिसार फोरोजा लिखा जगा करें। होंची, भगरोहा, "फहाजान, सरस्ती से सालीर तथा विख्यानाद तक एव

१ रजनवाह ।

२ सम्भवत राज प्राकाद में राजि के समय कार्य करने वाले सुल्तान के विश्वासपार्त्रों की उपस्थिति पंत्रिका रखने वाला !

अ दासी के उत्तर की भोर २७ सील पर।

प्रन्य भवतार्ये हिसार फीरोजा की क्षिक में सिम्मिलित हो गई। ससीप में वह बहुत बड़ा नगर वन गया तथा पूर्णे रूप के धावाद हो गया भीर कृषि होने तथी। हिसार फीरोजा का सिक्कदार मिलक देलान को बनाया गया। असीम प्रकाश तथा जब के कारण हिसार फीरोजा में धपार जल एक्य रहता था। जो चाहता प्राप्ते प्रथया च्वान के निकट पक्का कुमों स्रोद लेता। केवल चार गव पूषि सोदने पर जल निकस धाता।

# अध्याय ६

#### इमलाक का स्थायी किया जाना।

(१२६) मुस्तान फीरोज चाह ने फनहाबाद तथा चहर हिसार फीरोजा बसाकर दोनों में सर्विषक तथा सदस्य नहरें निकलबाद तथा स०-६० सौर ६०-६० कोस से इन स्थानों कर पृदेशवाई । इनके मध्य में सनेक कस्से तथा प्राम थे : उदाहरणार्थ करवा जिन्द कस्त्रा सातर्थ , यहर हांसी, वुगकुर उर्फ मणदम । प्रत्येक कस्से तथा प्राम में इन नहरों कि जल से बहुत लाम होने लगा । इस सवसर पर फीरोज चाह ने धायेश दिया कि राज्य के समी ग्रुणवान प्रासिमों, बरकत वाले समायख (सन्तों) को एकत्र किया जाय और उनसे समी ग्रुणवान प्रासिमों, बरकत वाले समायख (सन्तों) को एकत्र किया जाय और उनसे फिरवा में प्रदेश निवास क्रीति की कि मीर जन नहरों के सिवासियों (१६०) ने वेदा लाम हो हो सिवासियों (१६०) ने वेदा लाम हो तो ऐसी सक्त्रा सह मीर जन नहरों के सिवासियों (१६०) ने वेदा लाम हो तो ऐसी सक्त्रा में कहा साम हो तो ऐसी सक्त्रा स्थान हो कि स्वास्त्र स्थान क्रीति के कोई स्वास होगी स्थान हो तो है साम होगा प्रयान हो हो है सी महा पुरुषों ने दोन विवास करने सर्वसम्पति से कहा भाव होता है सर्वाद दस में एक।"

स्य प्रकार प्रीरोज साह ने उस हक्कि शुर्व को धरनी इसलाक में से लिया। इसी प्रकार उस पामिक बादबाह ने पिछले बादसाहों के समान बहुत से ग्राम खमीने समवात में मासाद करके समान के दाखिल कर लिये थीर उन स्थानी के हासिलात के को सासिमो तथा मासिसो स्वाप्त के लिये निकाल कर दिया और उसे मैतुल माल के लिये निकाल दिया और उन्हें मार्गो में निविचन कर दिया और उसे मैतुल माल के लिये निकाल दिया और उन्हें मार्गो में निविचन कर दिया।

जन दिनों दो चीजें इमनाक में सिम्मलित थीं: (१) हक्के शुवे से प्राप्त पन (१) घट्टमार्च पामों मा कर। दो साल तन्के भीरोड़ शाह की इमसाक में एकन हो गये। नितनी इमसाक मुल्तान कोरोड़ के पास थी राजवाली (देहली) में किसी बादशाह से पास म थी। इमसान की सच्या इननी धायिक हो गई तथा इस सीमा को पहुल गई कि इमलाके साल के पदाधिकारों धुकक् नियुक्त किये गये और इमलान ना खनाना धनम कर दिया गया।

१ मिन्द के उत्तर पूर्व की कोर १० सील पर।

र सफ़ीदून फिन्द से उचर-पूर्व की भोर लगमग १५ मील पर ।

है मुकती दा मद । किमी नमस्या के समाधान हेतु मुमलमान वालिमों का मद ।

४ व्यक्तिगत सम्पत्ति।

कसर तथा वह भूमि जो व्यथ पत्री हो भीर कृषि के योग्य न हो ।

र कर।

छ इस्लामी राज-कोव जिसका घन बेजल शास्य के हित में व्यय हो सकता था।

कसर तथा स्वर्ष मृति को कृषि के योग्य ननाना, जहवा कराना कहलाता था ।

जब बर्षा ऋतु प्राती तथा घरवाधिक वर्षा होती तो किरिजेबाही राजसिंहासन की भोर ते कुछ मस्ति विदेष रूप से इस कार्य के लिये निमुक्त होते जो प्रश्नेन सहर के किलारे पूम-पूम कर यह समाचार साते कि जब बहुकर कहाँ से नहीं तन पहुँच गया है। इस कार्य हैतु इस (११३) इतिहासकार के पिता तथा चाचा को सुरुतान फीरोच बाहु की कोर से अरोक नहर के किनारो पर पूम-पूम कर समाचार साते के सिये निमुक्त किया गया था। जब सुस्तान फीरोज शाह सुनता कि नहरों का जल बहुकर सहार अर में कैन गया भीर पूर्व से पश्चिम तक पहुँच गया तथा है। जासत तो भीरोज शाह सुनता कि नहरों का अल बहुकर स्वार अर में कि गया भीर जासत जो भीरोज शाह स्वार सिया है। अस्ति हम्माल कर सेहिंग स्वार सेहिंग साता है। विद्या सेहिंग स्वार सेहिंग स्वार सेहिंग स्वार सेहिंग स्वार सेहिंग स्वार सेहिंग से सेहिंग सेह

#### अध्याय ७

सुन्तान फ़ीरोज़ की इस इतिहासकार के ख्वाजा से हांसी में भेंट।

कहा जाता है कि सुस्तान फीरीज बाह इस इतिहासकार के ख्वाबा से मेंट करने हिसार फीरोजा से हाँसी प्राया। उस समय इस इतिहासकार के स्वाजा के स्वाजा शेख (१३२) कत्ब्रहीन मुनव्बर का निधन हो चुका या छोर इस इतिहासकार के स्वाजा को संज्ञादा श्रीम हो चुका था। जब फीरोज बाह उत्कृष्ट खानकाह में प्रविष्ट हमा तो शैल नुदर्दीन संग्जादे से उठना चाहते थे धीर कछ दर बढ़ कर स्वायत करना चाहते थे किन्तु सुस्तान फीरोज शाह ने शेख मुख्हींन की सामय देकर कहा कि वे सजबादे से न उतरें। जब भेंट तथा हाथ मिलाने के उपरान्त ईश्वर के वहाँ से चुने हये दोनों बादशाह एव स्थान पर र्बंठे सी स्वाजा में मसायख ( बडे-बडे सुफियो ) के समान उपदेश देने प्रारम्भ कर दिये। तरपद्यात सुरतान ने सम्राटो के समान वाली करनी प्रायम्ब की भीर कहा, "मैंने शहर हिमार फीरीजा इसलाम के लामार्थ तथा सभी लोगों के बाराम के लिये बसाया है। यदि शेल कृपा करके शहर हिसार फीरोजा में निवास करें तो दोन के लिए खानवाह का निर्माण करा दिया जाय। हांसी नगर भी निकट है भीर दस बीम से अधिक नहीं। आने जाने वालों के लिए जानकाह के व्यय हेनू धन भी निश्चित कर दिया जायगा। शेख के चरगो के बाशोद्दों से माशा है कि हिसार फीरोजा सन्दों से सरक्षित रह जायगा और वृश् कप से भावाद तथा सम्पन्न हो जायगा।" शैंख ने प्रश्न विद्या "मेरा हिसारे फीगेजा में निवास करना शाही बादेशानुमार है (१६६) प्रथवा मेरे प्रधिकार में है ?! सल्तान कीरोज ने कहा, "मै किस प्रकार प्रादेश दे सकता हुँ। भापको अधिकार है।" हवाजा ने उत्तर दिया 'यदि मेरा अधिकार है तो मेरा स्थान हांसी हैं जो मेरे पूर्वजो का स्थान है। यह स्थान श्रुफे घेख फरीद्दीन तथा शेख निजासूहीन हारा प्राप्त हुमा है।'' सुल्तान फीरोज ने उत्तर दिया, ' ग्रत्युत्तम । शेल हाँसी ही में निवास करें। धाशा है कि शिख के चरणों के आशीर्याद में शहर हिमार फीरीजा आबाद तथा सुरक्षित रहेगा " **ई**श्वर की घय है कि जब मलाईन (मुगलों) ने देहली पर छापा मारा और लोगो को नष्टश्रष्ट कर दिया भूमलमानों का धन, जिम्मियो की सम्पत्ति तथा घरोहर रखने वालो का सामान लूट निया तो हौंनी बाले इस इतिहासकार के ख्वाजा के कारण सुरक्षित रहें भीर हिसार भी रोजा के निवासी, जो हाँसी नगर में प्रविष्ट हो गये, भी ईस्वर की कृपा तथा स्वाजा (१३४) की विलायत (सन्त भोव) के बाझीर्वाद में सुरक्षित रह गये। इसका उल्लेख, जो कि इस इतिहास के सकलन का एक उद्देश्य है, बन्त में संक्षीप में होगा ।

१ पीर-ग्रह।

र सुक्रियों के नेताओं की गड़ी।

#### अध्याय =

# यमुना तट पर फ़ीरोजाबाद नगर का निर्माण ।

महा जाता है कि मुत्तान फीरोड साह को जब फीरोडाबाद नगर बसाने का विचार हैंगा की उतने इसके लिये बहा परिवाम किया। देहनी के झाखास उसने बाइशाहों के मोगव बहुत से स्थान देखे। स्वत में यहुना तट पर कालीन प्रमास की इस कार्य हेतु देना। सक्षेत्र में मार्गव नहीं स्थान देखे। स्वत में यहुना तट पर कालीन प्रमास हो गया। निर्माण के पर्वाधिकारी के वायोपिकारी के वायोपिकारी क्यां परिवास के सभी खानी, सभा स्वत परिवास हो कही पर बनवार के सभी खानी, सभा सितकों ने बहुत पर बनवारी। देतनी नगर से पाया। कहा जाता है कि प्रीरोधावाद नगर १ = ग्रामों की परिच में सवाया गया। इस्त इत्यस्त (एटसप्त), सपस परिवास सितकों ने सह सित परिवास के सितकों मार्ग की सितकों साम की सितकों साम की सितकों से सह सित सितकों से सह सित सितकों से सितकों से सितकों से सितकों सितकों

(१३५) प्रीरोशवाद नगर में इंस्वर की इपा थे इतनी मावादी हो गई कि कस्वा इत्यमत (राज्यस्य) से कुस्के दिवरार तक पूर्ण कर से बस गया। इस्वा इत्यमत (इत्यमस्य) से कुस्के दिवरार तक पूर्ण कर से बस गया। इस्वा इत्यमत (इत्यमस्य) से कुस्के दिवरार १ कोस हीगा। इस पात कीम में अत्येक कोम पर धावादी थी। लोगों ने कच्चे तथा पत्र वस्या वस्ते पर बतवा लिये। सगीलात अपविद्यां का निर्माण हो गया। सन्ते कस्य वाजर वस्ते विजय पत्र वस्ते वस्ते होता पत्र वस्ते पर वस्त्र वस

वाँ कि एक मसजिद में इस हुं हार नमाज यदने वाले नमाज यदने थे। मारवर्ष है कि कीरोज साह के पूरे ४० वर्षीय राज्य बाल में देहती नगर तथा साववर्ष है कि कीरोज साह के पूरे ४० वर्षीय राज्य बाल में देहती नगर तथा कीरोजावाद के मध्य में प्रधान १ कीरोजावाद के देहती सति। प्रधाने अपने मार्ग में देहती हो वीगोजावाद तथा कीरोजावाद के देहती मारे आते थे। इस यौच कोस में (१३६) मस्मेर की वारा कोरोजावाद के देहती मारा भाषा भाषा कर की यो भागे नोने हैं कि साववर्ष की कीरोजावाद के समय किराये पर कताने वाले गरदून, पूर्त (वीगाये मध्य पांचे है पाते थे थीर प्रधान किया करते थे। जो कीरे हैं हैं जी मारा कीरोजावाद मारा पांचे की पाते थे थीर प्रधान किया करते थे। जो कीरे हैं हैं जी मारा कीरोजावाद मारा पांचे साववर्ष कीरोजावाद के हैं होंगी मारा वाहता की वह गरदून, चीपाये समय मारा देता पांचे पर, जैसा पिया मममना सवार हो जाता। बुद्ध जीतव किराया निभाय था, उने देता बीर साथ पर से प्रधान स्मीप स्थान पर वहुँच जाता। कहार सेते लिये सके रहते थे। किया प्रधान का स्थान कीरोजावाद कीर

इस प्रवार ४० वर्ष तक मीग निरुत्तर उस आगे वर आमा वरते रहे। निवट तथा इर के बहुत से सबहुर, सबहुरी पर विश्वी म विश्वी ना कार्य वरते में तस्वीन रहते थें।

र मनिक नावी शहनये बहर ।

हभी बहाने उनका जोवन निर्वाह हो जाता था। ईक्वर प्रश्वसनीय है कि क्लिफ प्रकार इतना अच्या तथा बसा हुप्रा नगर भाग्यवश विष्वस हो गया भौर यहाँ वे निर्वासी क्लि तहह मुख्ते हारा विनास को प्राप्त हो गये तथा शेष इथर उथर चल दिये। यह सब ईक्वर को सीला है। योई देवीय नहीं से सकता।

#### अध्याय ६

जफर खाँ का श्रमियोगी के रूप में सुनारगाँव से फ़ीरोज शाह के चरग चुम्बनार्थ भ्रागमन ।

(१२७) कहा जाता है वि कोरोज साह हिसार कीरोजा को समृद्धि में प्रयत्नवील या कि लाने माजस करूर सी सुनारमों के पोरोज साह वे चरण सुन्यताय रहेंचा। युक्ते विस्वस्त मुनों में जात हुंचा है वि खकर सो सुनारमों के बादसाह का, जिसे सुन्तान कवरहीन कहते में, जानाता था। राजधानी मनारानीय राजधानी पहला से पहली है।

फीरोज शाह वे पहली बार बनाले से लोटने के खपरान्त सुरुतान शम्मुद्दीन ईंप्यों के कारण कजरो (नीकामी) पर सवार होनर कुछ दिनों में सुनारगाँव पहुच गया। सुरुतान फनव्हीन, निसे सामारणतः लोग फलवरा कहते थे, उन दिनो अपने राज्य सुनारगाँव में निर्वित्त या। सुरुतान अमुद्दीन ने सुरुतान कालहीन को जीवित वन्दी बनाकर तत्काल मार आला भीर मुनारगाँव पर झिकान कालमान मार साला भीर मुनारगाँव पर झिकान काल भीर सुनारगाँव पर स्वित्वता काल भीर सुनारगाँव पर स्वित्वता काल भीर सुनारगाँव पर स्वित्वता ने सम्बन्धी क्या नहासक इथर उद्यक्त मार गये।

(१२ म) जफर खो इन दिनो भूमि-नर बसूल करने तथा भूत काल के एव वर्तमान कर्मचारियों के विषय में पूधताछ करने हेतु सुनारसांव में भ्रमण कर रहा था। इस पटना को सुनकर यह भय के कारण सुनारसोंव में भाग कर जहांव पर सवार हुमा बौर समुद्र के व्हिन्द परा करने सही के व्हिन्द साम के मार्ग से बहुत दिन पश्चात सम्ब्री साम करके बडे कष्ट मोगने नथा चतुर्वाई से उन्हें मार्ग से सहुत दिन पहां से हहनी पहुंचा।

जिस समय जफर खों को बाह फीरोज के चरख-चुरवन हेलु प्रस्तुत किया गया धीर उनके विषय में सुरुतान को बताया गया, उस समय सुरुतान हिसारे फीरोजा में था। उस दिन उनने दरवारे बाम किया। प्रत्येक खान तथा मिसक अपनी थेखी के सनुसार अपने-अपने स्थान पर खडा हुआ और अपनी डोनों आंको को अपने जुतों को नोक पर जमाये था। इस इतिहासकार ने जफर खां के चरख जुन्दन का हाल अपने पिता हारा सुना है झौर उन दिनों सेंद्रान का दिना इरबार के जिलेश व्यक्तियों के साथ सेवा करता था।

जब जकर खों की मुन्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया थीर हाजियों के स्थान से जनमें अभिनादन कराया गया सो वह खहवाह के ऐसवर के दर्शन से मुच्छित हो गया। इस (१६६) निए कि कसानीते में उसने ऐसा दरबार न देखा था। बकर खों ने एक हाथी उत्तरहार स्वरूप के रहे के एक स्वरूप के प्रकृत हो गया। इस रहे प्रकृत के प्रकृत के प्रकृत के प्रवृत्त के प्रवृत्त के प्रकृत के प्रवृत्त के प्रवृत्त के प्रकृत के प्रकृत के प्रवृत्त के प्

(१४०) जफर खाँ ने ब्रयना पूरा वृत्तान्त दिया और उस पर जो ब्रत्याचार हुये थे,

(१४१) उसके लिये न्याय की प्रार्थना की । मुल्तान ने उत्तर दिया, "सतीय रवली भीर देखों देवर का बया मादेश है।" उपर खाँ तथा उन लोगों को, जो चरएए-पुम्वन हेतु माये थे, उरतीजी तथा जरवपत्त के वस्त्र प्रदान किये गये। उफर खाँ ने प्रयम दिन मुस्तान से ३० हजार तन्के सरकामा मुस्तन के के रूप में पाये और जफर-खानी की पदयों आप की। अलाख तन्का उसना तथा उसके मिजों का इनाम निक्वित हुमा। उफर खाँ को नयाय १००० प्रस्तारोही तथा मतस्य पराति थे। इस प्रकार उसी दिन हुसी उफर खाँ को नयावते विजारत का पर भी प्राप्त हमा। मन्त में उफर खाँ बजीर निमुक्त हो गया।

दूसरे दिन कब मुस्तान ने दरवार किया तो जफ़र खाँ ने दीन दुलियों के समान परती पुग्नन किया। सुस्तान ने उससे उसके दुःस का कारण पुद्धा। उसने पुन. दीन दुलियों की (१४२) माति परती पर छिर रख कर उत्तर दिया, "कोगों को सन्ताप नहीं होता मीर जिन पर सत्याचार किया जाता है वे बिन्तिज रहते हैं। यदि मेरे दिवय में कुछ सौज विचार हो जाय तो मुझे सतीप प्राप्त हो।" मुस्तान प्रोरोज साह ने उत्तर दिया, "उफर खो तू इस समस्य देहती खाने कहा के वास वो साम हो।" सुस्तान प्रोरोज साह ने उत्तर दिया, "उफर खो तू इस समस्य देहती खाने कहा के वास बचा जा। मेरा माना जी तेरे पीछे हो। होगा। देख ईस्वर

का क्या बादेश होता है।"

जफ़र खी बिदा होकर खाने वहाँ के पाय देहली पहुँचा। खाने वहीं ने भी जफ़र खी मो बढ़ा सम्मानित किया और उसको प्रोसवाहन दिया। वहें सक्व (हरे छन) में जहीं मुस्तान समाउदीन का दरवार होता था हिशारे सक्व (हरे कोट) में ठहराया। कुछ समस् परभाद क्षीरोव चाह भी देहली पहुच नया। उसने जफ़र खी का हाल खाने जहीं से कहा सीर बताया कि "बफ़र खी प्रविकार हेतु मामा है। इस मार्थ के विषय में क्या मत है ?"

(१४६) उसने उत्तर दिया, 'ईप्यांतु मुस्तान सम्मुद्दीन, सुल्तान का ऐरवर्ष देवकर भी एकदता पर सन्तुष्ट न रह सका और सुनारणीव पर को बताले क मध्यय में है भिषकार जमा निवार और वहाँ के सत्याचार से भीदिक लोग किनति हेनु ससार को स्वरण देने वाले के दरवार में माने हैं हो इस सबस्या में साथ द नो के पर साक्ष्मण करके उन सरयाचारी को दण्ड दें से। ससार में मिनति हो नी शाम के प्राचित हो मो एक दें से। ससार में मिनति हो नी शाम के प्रोचेड साह ने भी ससार में विनति होती। "' ""

(१४४) यह सुनकर फ़ीरोड साह ने सादेश दिया कि संख्योती पर आक्रमण करने

की हैयारी प्रारम्म कर दी जाय।

#### श्रधाय १०

# मुन्तान फ़ीरीज शाह का लखनीती की मोर दुवारा प्रस्थान।

प्रोरीज छाह ने सहनोती की भीर पुन. प्रस्थान किया। प्रस्थान के समय राज्य-ध्यक्तमा एव छातन प्रक्रम के नियमानुसार तेना को ध-४, १०-१०, ११-११ रेडर दान के हार सांच दिये पोर समस्त तेना निष्यत हो गई। पहनी बार को मालि मुल्तान ने लमनोती की पोर प्रक्षान करते तुमय ५० हुआर प्रक्षारोही, प्रस्कर पदाित, ४७० मत्तर हाणी तथा प्रस्थित करद कुणा नार्वे भी। देहती में सुन्तान के परिश्रम से जो बहुत है रक्त पीने वाते

१ सीने के वारों के बाम 🖺 तथा सीने के बारों से बुने हुये बस्त ।

र सन्त भोने के लिये ' रुम्मानित स्थकियों के दान के लिये दमो प्रकार के रूपों का प्रदेश होता है। इसने स्पृता ने भी रम शब्द का प्रदोग किया है। कह सी पान सन्ते के लिये सथवा दमी प्रकार के राष्ट्री का प्रदोग होता है।

नावद वडीर, बढीर का सदावक ।

४ हराम रा चहारयान, देह, वाबदेह बादा करवारे महाहिम व हर यक कराम व स्वास कुराद ।

दास एकत्र हो गये थे, वे भी साथ मेजे गये। इस प्रकार दो दहलीज , दो दारगाह र दो (१४५) स्थायगाह<sup>3</sup>, मतबख की दहसीज, <sup>४</sup> मरातिब, <sup>५</sup> प्रत्येक प्रकार के १८० निहाने <sup>1</sup> ८४ गयों के बोफ के बरावर ढोल तथा तुरुही, ऊँट, सथो एव घोडो पर सक्षते वाले ढोल साथ लिये गये । इस प्रकार सुल्तान फीरोज शाह न अपनी हितैयी सेना, बीर पहनवान, प्रसिद्ध योद्धा एव बहादूर गाजियों को लेकर बगाले की मीर निरन्तर कून किया। छाने जहाँ बजीर, जो योग्यता तथा परामर्ज में महितीय था, देहली में नयाबते गुबत के नाम से रहा। खाने प्राजम तातार खाँ उत्कृष्ट पतानाभी के साथ कुछ पढानो तक साथ गया। तत्पश्चात कीरोज शाह ने तातार खाँ को लौटा दिया और हिसार कीरीजा की श्रीर नियुक्त कर दिया।

तातार लों के सौटाये जाने का हाल इस इतिहासकार सम्स सिराज प्रफीफ ने प्रपने विता से जो सुस्तान का बहुत बढ़ा विश्वासपात्र था, इस प्रकार सना है। सुस्तान फीरोज शाह भ्रपने राज्य के प्रारम्भ में बादशाही की प्रयानुवार कभी-कभी मदिरापान किया करता या। फीरोज बाह एक मजिल पर उतराथा। वह राज्य-व्यवस्था में बडी योग्यता तथा सावधानी से मस्यधिक पश्चिम करता या । उस दिन प्रात काल की नमाज के समय फीरी ज शाह के लिये मदिरा उपस्थित की गई थी। सुल्तान कीरोज शाह विभिन्न रगों तथा स्वाद (१४६) की मदिरा पिया करता था, कुछ केतरिया, कुछ गुलाबी भौर कुछ सफेद। वह दूध के समान मीठो होती थी। इसी प्रकार दरवार के विश्वासपात्र विभिन्न रंगों की मदिरा लाये । सत्तान फीरीज प्रात काल की नमाज तथा प्रवराद विने के उपरान्त प्याला पीना चाहता या! सयोग से उसी समय तातार खाँ सुल्तान के द्वार के समक्ष पहुँच गया। विश्वासपात्रों ने सुस्तान के पास सूचना पहुँचाई। मुस्तान फ़ीरोड बाह को तातार खाँका इस प्रकार प्राना बढा बुरा लगा। बादबाह ने शाहजादा फतह खाँस कहा, ''किसी प्रकार बहाना करके तातार खाँ को लौटा दो", किन्तु हर प्रकार से बहाना करने पर भी तातार खाँ न लौटा भीर द्वार के समक्ष बैठ गया और कहने लगा, "मुक्ते एक प्रार्थना करनी है।" विवश होकर बादशाह ने बलवा लिया ।

उस समय बादबाह पलग के ऊपर अवगर के समान पीराहन पहने बैठा था। सुल्तान तातार खाँके माने के पूर्व पलग से चीते के समान स्तर कर निहाल में पर ग्रंड गया भीर मदिरा के चिह्न पलग के नीचे खिया दिये भीर एक चादर उस पलग पर विद्या दी। जब तातार लाँ पहुँचा तो उसकी दृष्टि पलम के नीचे पड गई। उसे सन्देह हो गया और उसने मिरा के चिह्न देखे। कुछ देर तक सिर कुकाये सोचता रहा भीर न सुल्तान फीरोज ने मूछ कहा ग्रीर न तातार खाँ ने क्षण भर बाद तातार खाँ न मित्रों के समान कहा, (१४७) "हम लीव इस समय सत्र के समक्ष जा रहे हैं। राज्य व्यवस्था में यह कार्य बडा महत्त्वपूर्ण है।"

शदशाद के प्रयोग के लिये शिविर ।

२ दरबार के लिये शिविर।

शबसाइ के सोने के लिये शिविर ।

४ रसोई का शिविर।

५ बाजेतथा पताका शस्यादि ।

६ पताकार्ये।

७ विभिन्न प्रकार की दुशायें श्र्यादि ।

<sup>=</sup> एक प्रकार की क्रमीचा।

बोतलें, प्याले मादि ।

#### मारीखे फीरोजगाही

छन्द

"ग्रपन सत्रु को छोटा न समस्ता चाहिये। छोटा पत्यर दाँव के नीचे क्या करता है ?"

यह समय तोवा वरने वा है और ईस्वर से प्रायंना करनी वाहिंगे।" सुलान पूछा, "इस वार्ता का का कारण है? यही न, वि मैंने वोई ऐमा नित्य कर्म स्थाप्ट का किया है जो कुट कर्क्या नहीं लगा।" तातार खाँ न उत्तर दिवा "सेवक पता के विश्वी करने के पिता है जो कुट कर्म करने किया करने किया है। यह तातर खाँ ने पुत्र करने किया है। इस अकार वस्तु के पिता है।" तातार खाँ ने पुत्र करने, "यह तीवा वा समय है। इस अकार वस्तु मों का प्रयोग करना जीवत नहीं।" उत्तर साथ स्थाप के प्रयोग करने कि तहीं।" उत्तर खाँ ने क्या करने किया है। विश्व तक तुम होना में रहोंगे, मैं मदिरामान न करने गा।" तातार खाँ ने कहा, "क्या हमा कि तातार खाँ ने समझ बादयाही की प्रयोग के विवाद साथ कर है भीर इस और कोई व्यान न दिया।

(१४८) जब इस बात को कुद किन व्यतीत हो गये तो कुछ दिन उपरान्त पीरोज र ने कहा, "हिमारे प्रीरोजा का मुक्ता उस स्थान पर नहीं। उस घोर मुगला का वडा मय है फ्रीरोज बाह ने तातार खाँ को हिमार पीरोजा की घोर नियुक्त किया जिससे उस मोर प्रजा सुख तथा वान्ति से जीवन व्यतीत कर सके। तातार खाँ विवा होकर लौट माया।

सक्षेप में, शीरोड शाह ईश्वर की कृषा से क्रतीन तथा मनम होता हुमा औन पहुँचा। क्रमी तक उस स्थान पर जोनपुर नगर न ससाया गया था। जन फीरोड है बही पहुँचा तो उमने उस स्थान को बड़ा ही जुन्दर तथा मनीरान का प्रथा। उसने हुदय सोचा कि यही एवं बहुत बड़ा नगर स्थाना चाहिले। घीरोड शाह छ मास तक जीनपुर रहा भौर कोदी में नदी के तट पर एक शहुत बड़ा नगर दक्षाया भौर उसका नाम सुल मुहुम्मद हुग्युक के नाम पर रना इनसिये कि सुल्तान मुहुम्मद का नाम जोनों था। व कारण उस नगर का नाम जोनोंपुर रना। इस सम्बन्ध में खान जहीं के पास देखी मूल भेन दी भौर जीनपुर नगर खुन्तानुस्तुसके स्थान प्रांत कहीं को सींप दिया। ईश्वर ने च तो सुल्तानुस्तुफ का शायोरान्त मुतान्त सुन्तान मुहुम्मद के हाल में दिया जायगर।

(१४६) सुत्तान ने छ, मास उपरान्त जीनपुर से निरत्तर कूच करके बगाले भोर प्रस्थान निया भीर बुछ समय में उस स्थान पर पहुँच गया। उस समय सुत्त सम्मुरीन की मृत्यु हो चुकी थी थीर उसका पुत्र मुत्तान सिकन्दर छिहासनास्ट हुमा था। भय के कारण अपनी रोगा तथा बीरो ने तेकर एक्टला द्वीप में पुत्र गया। साह पीरोज उस पूरे हींप को घेर लिया। साही आदेशानुसार सेना कटकरा तैयार करके सावधानी मुद्ध की अतीका करन संगी।

१ पर्यात् बढ़ी हालि पहुँचाना है।

प्रिया भवश निय कर्म करने पर अञ्चाताप या उस पुन न करने के लिए श्राप्य पूर्वक की गई श्र प्रतिहा ।

३ इंस्कर प्रशासनीय है।

४ गोमनी।

#### **...अध्याय १**९

फ़ोरोज बाह के भयःसे 'सिकन्दर' शाह का किला बन्द होना ब्रोर उनके किले के चुर्ज का गिरना।

. ' (१५०) कहा जाता है कि दोनों और से अरादे तथा मन्जनीकी लगा कर वालो ारा नित्य युद्ध होने लगा । सुल्तान की सेना किले के भीतर से मैदान के बाहर भाने का गहस न'कर सकती थी। भाग्य से एक दिन स्कन्दरिया किले का एवं शाह बुर्ज विर डा। इसका कारए यह था कि वहाँ के बहुत से लोग किले पर लड़े हो गये और बोफ की ाधिकता तथा कमजोर होने के कारण वह बैठ गया। किसे का बूर्ज गिरजाने के कारण होरोज शाही सेना उन लीगा के समक्ष खडी हो गई। दोनो भोर की सेनामी में हाहाकार च गया। दोनो भोर वाले अपनी-अपनी क्षेताये तैयार करके युद्ध के लिये डट गये। जब ीरगुल बहुत बढा हो पीरोज बाह के काना तक पहुँच गया। उस समय बाह फीरोज ने उन गोगों की भोर, जो उपस्थित ये देखा। उस मवसर पर शाहबादा कतह खाँ ने कहा, 'कदािवत बगाले की सेना एकदला से हमारी सेना की धोर अपटी है।" शहशाह ने कहा, 'वस्त्र लाघो। मैं स्वय सवार हुँगा।' फीरोज बाह ने वस्त्र पहने घौर ४४ प्रस्त शस्त्र '१४१) लगाये और घोडे पर सवार होबर बोधातिशोध शोरनल की घोर महैचना चाहता त्र कि तक्ता बीटहुनामुख्युक्त नवा दूर से दिवाई पड़ा और बीझादिसीए मुस्तान फीरोड हे पास पहुँच कर बोला, 'उनके किले का बाह बुने मनुष्पों की प्रधिकता के कारण पिर पड़ा है। बीर सैनिक तथा योदा किले पर पहुँचने के लिये बढ रहे हैं। यदि बाहसाह वा प्रादेश हो तो सैनिक एकबारगी किले पर पहुँच जायें और सबूखों से युद्ध करे।" फीरोज शाह ने यह तमाचार-सुनकर कुछ देर स्रोत कर कहा, "हुसामुद्दीन 1 यदि किसी अकार हमारी सेना के किले में पुसे हुये बिना इस स्थान पर विजय प्राप्त हो जाय तो अच्छा हो। अब -हमारी सेना एकबारगी किले में पूस जायगी और लोगा की हत्या प्रारम्भ कर देगी तो हजारो मिवन सियाँ मनुचित तमा दुष्ट लोगों के हाथ पड जायेंगी । आज धैये धारण करो । देलो ईश्वर का क्या प्रादेश होता है।" उस दिन सुल्तान की समस्त सेना किल पर पहेंचने की प्रतीक्षा कर रही थी । सुल्तान ना यह श्रादेश सुनकर सबको । धैयं से कार्य लेना पडा ।

(१४२) सूर्यास्त के उपरान्त बवाने बाला ने बढे परिश्रम से रातो राता किले का बुर्ज कडा कर लिया मीर मुद्ध के लिये नीबार हो गये। इस इतिहासकार को विश्वस्त सूत्रों से तात हुमा है कि एनदला का कोट मृतिका का बना था। उनमें -उगर भी-कुर्ज कन गया। दीनों भीर की तेनाये-पुत्र ने तक्षीन हो गई। कुछ दिनों के दोनो भीर से मुद्ध-में उपरान्त पुर्ग में साच सामग्री भी न्यूनता हो गई। / बगाले वाले बडे सोच में पढ़ गये। -दोनों भीर के भीर तथा मोडा, गुद्ध से स्थामुल हो चुने थे। ईस्वर ने दोना बादशाही की (धीपना का मार्ग दर्शाया।

परु प्रकार की मध्यकालीन मशीन जिल्लों पर बालमण इत्ते मनवर पश्या बयवा जलने वाले
 प्रवाध क्रेंके जाते हैं।

९ सिकन्दर शाह के दिल।

३ बदा बुर्ज, मुख्य बुर्ज ।

# अध्याय भीर 🖖 🗀

सुल्तान सिकादर का सुन्तान क़ीरोज 'से संघि करना तथा ८० हाथो प्रदान करना ।ऽ०१०

(१५३) जब मुल्तान भिकन्दर भरविषक क्ट में पड गया सी उसने अपने वजीरी । परामर्श किया । उन्होंने उत्तर दिया कि छोटो का बडो पर विजय पाना≂सम्भव नहीं ।⊷ दि शहसाह का ग्रादेश हो तो हम हितैयी किसी व्यक्ति को फ़ीरीज शाह के वजीरो के ाम भेज वर उपदेशी का गुलदस्ता उसके हाथ में दें। •इस बवसर मर स्त्तान सिक्न्दर प्र रहा । सुरुतान सिकन्दर के वजीरो ने वापस होकर परस्पर वहा कि "मौनसहमति का चिह्न -(१५४) है।" इन प्रकार सुल्तान सिकन्दर के बजीरो ने एक बुढिमान व्यक्ति की फीरीज ताह के बजीरों के पास भेज कर सांध के विषय में उपदेश भरा पत्र भेजा। सुल्तान फीरोज के (१५५) वजीरो ने संधि के महत्त्व से सहसत होवर सुल्तान से निवेदन किया कि "बाबु द्वारा वीनता प्रकट करने मुद्र उसे क्षमा कर देना चाहिये । क्यांकि मुल्तान सिकन्दर सिध चाहता है, मत-हाहशाह भी. मधि ब रते - और यसलमानो ने भध्य से सलवार निकल जाय।" रे सहतान ने कुछ. (१४६) देर सोच कर कहा, "जो कुछ हमारे , राज्य के वजीरो ने निश्चय किया है वही मेरा न निर्णेय है किन्तु सिध क्षेत्रल इस-झतं पुर हो सकती है कि खाने बाजम जफर ला सुनार गौन में सिहासनारूढ किया जाय।" अब सुल्तान फीरोज़ के बजीरों ने इस विषय में सुल्तान सिवन्दर के अजीरो की जिल्ला तो उन्होंने यह आर्थना प्रेपित की कि कोई राजदूत इस नार्थ हेतु भेज दिमा जाय । अत इस झोर मे लाने आजम हैबत खी को राजदूत बना कर शाह बगाला के पास भेजा गया।

(१५७) नार्षप्रथम हैबत सो ने मुत्तान सिनन्दर के वजीरो से ऑट की। ये सब एकन होकर जमे मुत्तान सिकन्दर के समझ ने मये। यद्यपि मुत्तान सिकन्दर नो सब कुछ ना किन्तु नह मनीस्त कन गया। जब हैतत सो मृत्तान सिवनन्दर की गोछी में उपस्थित हुमा तो सब्येप्यम उत्तने मछी जतम वीसी त्रापा भाषा में (उठकी) अस्त्यिक प्रनासा की मौर सासा मी मौर सासा मी मौर सासा मी मौर सासा मी मौर सासा की मौर सामा सामा क्षान मिना हुमान किया। सीर राजदुती के समान सहा हो गया।

विषयस सुप्री से प्राप्त हुआ है कि हैवत लाँ भी जहीं लीयों के "प्रदेश का" निवासी या भीर उसके दो पुत्र बाह की केवा में थे। हैवत लाँ में उपदेशको तथा बुद्धिमानों के बमान सिंध के नियम से बार्ता नी। इन पर सुत्तान सिनन्दर ने कहा, "सुक्तान कीरोद धाहर में मूर स्वामी, प्राप्नपदाता तथा वाचा है। हमें उससे पुत्र करने वा दुस्साहत निस प्रकार हो (१५८) सकता है " जब हैवत लों ने सुत्तान सिकन्दर को सिंध सम्बन्धों वाहय कहते सुना ती उसने वहां कि सुन्तान कीरोद खाह को मुख्य उद्देश इस स्थान, पर फ्राने का यह है कि सुन्तारांव की विनायत जकर खाँ को सींप दें।" सुत्तान सिकन्दर ने उत्तर दिया "यदि उनकी यही इच्छा है जो मुक्त स्वीकार है। सुनारगीन की विनायत जकर खाँ, मो देता हूँ। यदि अर्थे हम्या दें पर प्रतान सिकन्दर ने उत्तर दिया "यदि उनकी यही इच्छा है जो मुक्त स्वीकार है। सुनारगीन की विनायत जकर खाँ, मो देता हूँ। यदि सुनारगीन अपरातामुक्त को प्रतान कर का "है देता खाँ प्रतान सुनारगीन अपरातामुक्त लोट कर जो मुक्त सुनारगीन अपरातामुक्त को प्रतान कर देता।" हैवत खाँ ने प्रतान स्वीकार लोट कर जो मुख सुनारगीन स्वन्दर ने यही देखा खंधा सुना था, मिनस्तर (सुन्तान "मीरोद को) देता दिया।

१ उपदेश दारा नाम लेने का प्रयत्न करें।

२ बुद्धन हो। ८१ -४

र दीनता भद्रशित की।

#### तारीखे फीरोजशाही

(१५६) मुस्तान फीरोज वडा प्रसन्न हुना और उसने कहा, "दूसके उपरान्त दूस्वर । तो हमारे मध्य में तज़्वार न रहेगी । मुस्तान तिकन्दर मेरा मतीजा है। इंस्वर । से हम दोनो के राज्यों में धात्त रहेगी।" मुस्तान फीरोज ने हैवत क्षी के निवेदन तान सिकन्दर के प्रोत्साहन हेतु मिलक कृतुल द्वारा, जो तोराजन्द के उपनाम से सा, एक जहाक मुकुट जिसका मूल्य ६०,००० तन्के था, ५०० वहुमूल्य घरवी तथा होते उपहार स्वरूप मुक्त तथा तथा ने उपनाम से सा, एक जहाक मुकुट जिसका मूल्य ६०,००० तन्के था, ५०० वहुमूल्य घरवी तथा होते उपहार स्वरूप मुक्त रहा दिया भारत स्वरूप स्वरू

१६०) फीरोज बाह उस स्थान से दो पडाव पीछे हट थाया । विश्वस्त सुत्रों से जात हुया ि शवन्दर के किल की लाई की चौठाई २० गज थी । वहीं पहुँच कर मिलक मुद्रल बीरता प्रवीदित करने के लिए पोडे को बोडा भार कर नाई फींट या । सभी वागली कर भारच्येचिकत रह गये। बाह वमाले के दरवार में पहुँच कर उसने धरती किया भीर उसके राजितहासन के चारो और ७ बार घूमा और मुल्तान िकन्दर के मे मुद्रुट सुल्तान भीरोज बाह ने भेजा था वह उसे पहनाया । उसे वस्त्र पहनाये धीर 'आप दोगों सदाचारी बंदवाहों में क्या जिरोध । वह चाचा भाग भतीचे । यदि चाचा भतीजे के पर प्रतिधित वन कर बाये तो कोई बापित नहीं और जो कोई बादुयों के बीच मे मोई बात कहें उससे कोई लाम नहीं । घल तुत्र दोनों वादबाहों को युद्ध म चाहिये।'' सुल्तान निकन्दर ने पूछा, 'तेरा क्या नाम है ?'' मिलक बुद्धर ने हिन्दवी ा, ''तोरा बाँद ।'' वाराले के बादबाह ने पुत्र अस्त विया 'तेरे समान मेरे चाचा के कतने दास हैं ?'' मिलक कृष्टल ने उत्तर दिया 'भी दूबरे महल (श्रेणी) मे हूँ । मेरे ) भीदे १०,००० तमबार चलाने वाले दास दूसरे महल (श्रेणी) वाले रामि में देते हैं।'' सरतान रिकन्दर हन शब्दों को चाल दिसरत हो गया।

सक्षेप में, युस्तान सिकन्यर इस सिख से बँडा प्रसन हुमा। निर्देचत होकर ४० हाथी बिमप्त प्रकार के उपहार एव बहुमूल्य सम्पत्ति पीरोज बाह के सिये भेजी छीर कहता "यदि इस भरीजे पर कुगारिष्ट है तो प्रत्येव वर्ष इनी प्रवार स्कृति बनाये रहें स्मृति सिद्ध भेजने की प्रया जारी रहें।" जब तथ दोनों बादसाह जीवित रहे दोनों र स्मृति चिद्ध निरन्तर छाते जाते रहें। बाह बगाना ने ४० हाथी तथा अन्य उपहार सुस्तान फीरोज छाह ने हाथियों के प्राप्त होने पर एक हाथी बितक कुबून को भी किया।

(१६२) मुत्ताम भीरोज ने जकर खाँ से कहा, "यदि तेरी दण्छा हो तो में कुछ समय ना मिए इस मीर रका रहें। तू भुनारमंत्र चला जा।" जकर खाँ ने धपनी गोटडों में गोते से परामर्थ लिया। सभी ने कहा "यदि इस समय मुनारयांव चले सो आये तो टक्ना सम्मव नहीं। रामी पर बाले तथा परिचित एव धपरिचित लीच मार डाले मवे चफर खाँ ने मुत्तान फीरोज से निवेदन किया कि "दास तथा उसके सभी पर बाले में इतने सतुष्ट हैं कि मुनारगांव के राज्य को कानोर से मुनारगांव तक पूर्ण, मुना । यह दास गिरिचत है।" फीरोज शाह ने बहुत कहा किन्तु कफर खाँ ने स्वीकार न भीर सुनारगांव न गया। मुत्तान ने खाने जहाँ को कृपा तथा दवायुक्त फरमान लिखे।

शुक्र न होगा। जोराबॉफरेने वाला। पगदी पर रतन व्यटित वस्तवी को तोरा बदते थे। सम्मवत वह बादराहर के राबॉफता होगा।

कुछ समय उपरान्त सुल्तान फोरोड भाह ईश्वर की कृपा से जीनपुर पहुँच गया फ्रीर जीनपुर (११३) से जाजनगर की ग्रीर प्रस्थान किया । लखनौदी के चालीस हायी तथा प्रन्य हायी लेकर जाजनगर की ग्रीर रवाना हुधा<sup>8</sup> ।

# अध्याय १३

# सुल्तान फ़ीरीज का जीनपुर से जाजनगर की श्रोर प्रस्थान।

जीनपुर पहुँच कर जाननगर के लिये सुस्तान ने पुन तैयारी की। दरबार के कर्मचारियों तथा प्रवन्धकों ने सामान ठीक किये। सेना वालों ने वडे परिश्रम से तैयारी की। बादबाह ने युनगाह<sup>3</sup>, कडे में छोड दिया और कडे से जाननगर नी छोर तीक्रातिशीझ वडा। निरस्तर हुन करता हुमा बिहार होकर जान नगर पहुँचा। जाननगर के निवामी बडे सुखी तथा गया बनी था। इतिहासकार गिता उस तथा गर्म में ने साथ था। उसने मुफे वताथा है कि समस्त सेना वो भागन तथा में के स्थापिक मात्रा में प्राप्त हुवे और सभी पूर्ण (१५४) देश से समुद्र होगये। सेना की पूर्ण वकावट का भन्त हो यथा।

धाह फीरोज ने प्रसनतापूर्वक विना किसी चिन्ता के बनारसी नामक स्थान पर जोषि वहीं के रामी ना प्राचीन निवानस्थान है, विद्यान निया। उन दिनी जाजनगर का राय प्रदेनस्थ निसी कारण बनारनी गां निवास स्थान कर दूसरे स्थान पर निवास नरने लगा था। प्रमुक्त विद्यस्त सुनो से जात हुआ है। सावस्थान निवास नरने लगा था। प्रमुक्त विद्यस्त सुनो से जात हुआ है। सावस्थान निवास नरने लगा था। प्रत्येक कीन पर पा प्राचीन कीन परिवास निवास निव

बरते रहे। इसी बारए वह बहुत बड़ा बीट हो गया।

जब दुए राय जाजनगर में मुना कि परिशेष झाह की सेना उस पूमि पर पहुँच गई है हो यह प्रस्ताव होकर ग्रुप्त रण से जहाज में बैठ वर समुद्र के मध्य में बसा गया। उनका समस्य राया किया हो गया। इस प्रावास बन्दी बना नियं गये। दुछ लोगों ने पर्वतों में सरण तो। सत्यिक बन पशु पकड़ नियं गये। पशुस्रों की इतनी बड़ी सक्या हाप माई (१६१) कि कोई जी भोल न नेता था। मेरो की गणना भी सम्भव में जीतल हो गया। गवेशियों को कोई भी भोल न नेता था। मेरो की गणना भी सम्भव में जीतल हो गया। गवेशियों को कोई भी भोल न नेता था। मेरो की गणना भी सम्भव में शी। जिस पड़ाव पर उत्तरों सेना वाले भेड़ें लाकर जिबह करते और जो बच जाती उन्हें वही छोड़ देते। जब हुतरे राज पर उत्तरों तो अन्य में हैं ने देते। इस उन्हेंने बात पर इस केवल यह दिलाना है कि इस पर उत्तरों तो अन्य में हैं नेते। इस उन्हेंने बात पर इस क्षेत्र यह दिलाना है कि इस विवासत (राज्य) के निवासियों के पर बहुत बड़े होते थे। महाँ तक कि उनके विभिन्न प्रकार के मेरो के उत्तान एव हिंग थी दिन्तु उम निवासत में नेई सुलनाम न रहता था। मनी कारिए साबाद थे। """

(१६६) पीरोज साह बनारसी ने आने बडकर राय जाजनवर का पीछा करना चाहता था। वह ग्रन्त रूप से इससे पूर्व भागार मनुद्र में प्रस गया था धीर उसने प्रपते

रै एक इस्तलिखिन पोवी में इम प्रकार है ' धन्य हाथियों की लालच में जाशन्यर की बोर प्रस्थान किया।"

२ शिविर के मारी खेमे डेरे सामान।

२ एक पोधी में भदाया है।

<sup>¥</sup> स्क पोथी में १० जीतल है।

दरबार के (शबन ने) समझ एन अयनर मस्त-हायी होऽ दिया या जिससे-शेना-वासे उससे उत्तर कार्य मीर उसका पीछा म करे। न्यह हाथी वका भयकर या। कोई अन्य हाथी उसका मामना न न र सकता था। दे दिन तब पीरोब शाह को सेना उसने प्यन्दिन-वाम प्रयत्न करती रही। अब उमे जीवित पवटना सम्भव न ही सका तो तीसरे दिन बस्ताह ने हाथी की हत्या पर देने ना मादेश दे दिया। हाथी की हत्या क उपरान्त पीरोब साह सेना नेवर (१६७) किले में प्रविद्य हो गया। इसी बीच में यह सूचना प्राप्त हुई कि 'इस स्थान से मिता हुमा एक धना अगत है। उस जयन में ७ हाथो तथा एक बुख्वार हथाी है।' यह सुक्तर कोरोब साह ने निस्चय किया-कि सर्वप्रयम उन हाथियो। नो पकडा जाय, तस्तरचाद राय-गः पीछा वरते, हा प्रयत्न-विद्या जाय।

#### अध्यायः १४

सुल्तान फ़ीरोख का हाथियों का शिकार करना तथा राय "जाज नगर की 'ब्राजाकारिता।

वहा जाता है कि मुल्तान फीरोज उन प्रवसी हावियो की मुचना प्राकर बडी जीरता में जाल की भीर मत्यधिक मेना लेकर भवसर-हमान उसने देला कि उस जगल में दम ग्यारह कोस के भीतर हाग्री अपना स्थान बनाये हैं। फीरोस चाह के भादेशानुसार समस्त हितैपी सेना जिसमें बढ़े-बढ़े खान । तथा मलिक एक प्रसिद्ध संरदार, पवित्र सद तथा बाजारी लोग थे, उस जगल के वारो और उतर पडी नशीर कटचरा विश्व लिया । दो:मार्ग हार हडता (१६=) पूर्वक बना लियेन चटघरे नी चौडाई -१० गत ग्रीर ऊँचाई ७ नाज ग्री। समस्त जगल को मिट्टी में पाट दिया । मध्य में दो मार्गछोड़ कर उन्हें हुढ बना लिया। भीरोज शाह नित्य-प्रति नटघरे को हड-रलने वे लिए स्वय दो समय सवार होता भौर पनिरन्तर चेतावनी दिया वरताता इस प्रवार नटवरा तैयार हुमा। नुख भयवर हाथी , गजनाति से लाये गये । चतुर महावत-उन हा वियो पर-सवार हवे । इस जयत के एक और से-धार्यमियो की एक भीड दोल, तरही; अरगम मादि बाजा लेकर अगल में प्रविष्ट हो गई मौर एक बार सब बाजे बजाने लगे तथा चोरमुल करने छगे। न्याठो हाबी नजो जगल में नुसे थे भगकर ग्रावाजो के अस से मैदान की घोर माने । क्छ कोगो का च्यन है कि जब हायी टजगल से मैदान की स्रोर भागे तो प्रत्येक तनेदार वृक्ष अस्वार हावियो की शक्ति से जड से उत्वट गया । जब जगली हाथी जगल-के किनारे पहुँचते तो सेना के नद सीय कटघरे के इतर पढ जाते धौर शोरगुल करने तथा क्षेत्र एव चरवनम्रादि मजाते । हाथी सोमडी की प्रमंति विस्मित हो हो कर किनारे में पून जगल में भाग जाते। -- \*-

इस प्रकार जब मुस्तान फीरोज चाह हावियों को कई दिन तक करन है - चुका तो नुष्ट (१६६) दिन जरारतः फीरोज बाह के भाग्य से हायी - वक - गये- और उन्होंने-कारा-मी क' खाया। वीर महायत जरून में बुखो पर जब क्येन। बी-हायी बनत में पूर्व प्यासे - यवावट के कारण मीरे-बीरे पक रहे थे जनवी पीठ पर महावत जी बुखो पर -जरे थे हुद परे तथा

र लकड़ी का देशा - न । २ एक इस्तिलियन पोशी में यह बाक्य इस प्रकार है - "कड़यर के वे दो दार, जो दो म गों में मे, पूरी नरह से मिट्टी से पार दिए गवे और ऊपारे को टूट नर दिवा गया गरें ।

एक पीपी में इस प्रकार है, जो जिन्त है। "इस क्रम्परे के इन दोनों मा रिश्को, जो मध्य में थे मिटी से पाट कर देद बना दिया।"

ि र प्रत्येक हाथी की पीठ पर सवार हो गये भीर उन्हें रस्सो। तथा। शृह्वलाभा से बन्दी बना र , लिया । इस यक्ति से फ़ीरोज शाह ने उन भाठी भयनर हाथियों को पनड लिया ।

--- जहाँ वह निवास करता था, प्रविष्ट हो गया । "उस स्थान पर विभिन्न प्रकार के ऐसे देख भवन

----- ये जिनका उल्लेख सम्भव नहीं। कहा जाता है कि राय के उस किले में पत्यर की एक मूर्ति

--- थी जिसे हिन्दस्तान के काफिर जनशाय बहते थे। वे उस मृति की पूजा करते थे। बादसाह ने सुन्तान महमूद सुद्रुत्तगीन याजी गजनवी के समान उस जगन्नाथ देव को जड से उलडवा

पृ दिया भीर उसे देहती सेजा कर मिट्टी में अपमानित विधा । 
 प्राप्त कर मिट्टी में अपमानित कर मिट्टी में अपमानित कर मिट्टी में अपमानित विधा । 
 प्राप्त कर मिट्टी में अपमानित में अपमानित कर मिट्टी में अपमानित में अपमानित कर में अपमानित कर में अपमानित कर मिट्टी में अपमानित कर में अपमानित मिट्टी में अपमानित में अपमानित कर में अपमानित कर मिट्टी में अपमानित कर में अपमानित में अपमानित कर में अपमानित कर में अपमानित में अपमा

(१५०) जलपरवात् युल्तान समुद्र के द्वीपो में राय का पीछा करना बाहता था। राय ने

" \* - । अस्पविक अप के कारण अपने कछ "पात्री" को सस्तान के दरवार में भेज कर वड़े विनीत भाव

रत से प्रार्थमा वराई और अपनी अवस्था की चर्चा कराई। जिसः प्रवार मुल्लानी के बुढिमान

वजीर होते हैं, उसी प्रकार राया, रानामो तथा अमीदारों के महता होते हैं। जाजनगर मे ा भगमहता को पात्र अहते थे। राय के भी बीस पात्र थे को महता बहलाते थे। वह उन्हीं के

र !! । परामर्श से शासन प्रवन्य करता या । सक्षेप में ! राय ने शत्यधिव श्रम के कारण अपने पाँच ा । । (१७१) पात्र मुल्तान के दरबार में भेज और अपनी दीत । अवस्था की चर्चा कराई । जब राय

" । के महताको ने शहशाह के चरण चमे कौर दासता का मस्तक "भूमि पर रगडा तथा राय 1° र का हाल बता 'कर' निवेदन विया कि "'राय जाजनगर इस चौखटें का प्राचीन दास नथा

भागाकारी है, यत उस दीन तथा दली के विरुद्ध क्या विचार। है ?"" जब महताया ने यह बात कही तो सुस्तान ने उत्तर दिया, "मेरे विचार इस क्षेत्र के सम्बन्ध में ठीक थे। जब सच्चे समाचार-बाहरों ने यह सच्ची सूचना पहुँचाई कि राय के निवास स्थान के निकट धर्त बनी

ta t ra में जगली हाथी भोडो 'के म्समान चमते हैं तो हाथी। के शिकार हेत मैंने इस घोर विचार किया। राय को क्या हुना वा जो मेरे अय से भाग कर समुद्र के दीवा में पुत्त गया?" यन्त में विचार विमर्श के उपरान्त राय ने सुस्तान के लिये २० भयकर हाथी भेजे

मीर प्रत्येक वर्ष मालग्रुवारी तथा भाजाकारिता के रूप में चुने हुये हाथी उपहार स्वरूप भैजना स्वीकार किया। साह फीरोज ने नाय के लिव जरदोजी ने वस्त्र महताग्री के हाय (१७२) भेजें । उन महतायी को राजदूत बनकर बाये थे, को भी बस्त्र प्रदान किये गये और वे प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को लौट गये। व सक्षेप में, कीरोज बाह ईस्वर की छपा से ें लखनौती तथा जाजनगर से सफलता प्राप्त करके ७३ हाथी लेकर औटा। वह दो वर्ष तथा ७ मास दोनी राज्यों में रहा ।

# <sup>र गुल्ला</sup> म्ब्रध्याय १५

ार क्रिक्टर की कृपा से क्रीरोज शाह की जाजनगरःसे वापसी स्रोर कारत उसका उनटे मार्ग पर पड जाता ।

म्ह कहा जाता है कि सुल्तान के देहली 'लौटते स्ममय "मार्ग दर्शान वाले मार्ग भूल गये ा । भीर पर्वता तथा नदियों ने बीच में पड गय । इतिहासकार का पिता साथ था। उसका कथन है कि सेना वाले प्रत्येव पर्वत में टकराते ये भौर और और भाते ये। क्षेता वाले पर्वतो तथा बनी में व्याकुल नथा परेशान घूमते थे। ऊँचे नीचे मार्ग के कारण सेना यक गई यी और वोई · १ १११२ से १३७८ ई॰ तक छड़ीमा में बीरमान दव स्वीव ने राज्य किया ।

(१७६) माग न मिलता था । घनाव तथा प्रन्य नामान का मूल्य बढ गया । लोग विभिन्न स्थानो पर नष्ट हो रहे थे । छ मास तक श्रहसाह के समाचार देहती न पहुँचे । लाने जहां शहर (देहती) मे बडा मयभीत था । सान प्रसिद्ध शासको के ममान नित्य शहर के निश्ट सवार होकर जाता था। । उसके मय ने कारण समस्त राज्य सतुष्ट था। छ मास उपरान ईश्वर को कुग से कुछ मागे ना पता चला। सुन्तान ने देहती उताग (समाचार-वाहर) भेजना निश्चय किया। समस्त सेना में ब्रिडोरा पीट दिया यथा कि लोग धपने परिवार को कुरासता के समाचार सिख भेज, और दोलतनपा भें पहुंचना दें।

इस डिंडोरे से सभी प्रसम्ब हो गये। समस्त सेना बालो ने अपने-प्रपने पत्र लिखे धीर सुहतान के शिक्ति में पहुँचा दिये। एक ऊँट पर जद कर पत्र देहनी पहुँचे। साने नहीं ने प्रादेश दिया कि नुशों के डोल बजाये जायें और डिंडोरा पिटवाया कि लोग झाकर प्रपने-प्रमुचे पत्र में जायें। उन पत्रों को देहनी के दरबार के समझ डेर कर दिया गया। जो कोई

झाना घपने-भपने पत्र से जाता । ...

(१७४) ससेप में, सुस्तान फीरोज बाह पर्यंतों, जगनो तथा निवयों को पार करता हुया बड़े कप्ट, परिष्मम एवं योग्यता से छ मास उपरान्त ईश्वर की कृता से ध्रमनी हितंपी सेना को लेकर उन पर्वतों से मैदान में पहुँचा। "" मुत्तान फीरोज बुछ दिन निरन्तर यात्रा करने पुन. धरने बुनगाह में पहुँचा। जिस समय सुस्तान फीरोज बाह जाजनगर मे था, बुनगाह को कड़े में छोड़ पाया था। सुस्तान ने पर्वत से निकल कर अपने लीटने के समाचार लाने जहां के पास देशनी मेजे।

#### अध्याय १६

सुल्तान फ़ीरोच शाह का बेहली पहुँचना तथा कुटबो का बांधा जाना।

(१७४) कहा जाता है कि जब फीरोज साह सहर (देहली) के निषट पहुँचा तो लोग प्राप्त सम्बन्धियों की और देंकि । नगर में मुल्तान के स्वायतार्थ खाने जहां ने वही तैयारी की । किस मनार सावतीती से प्रथम बार सौटा के समय विभिन्न प्रकार के कुन्ने दािय गये थे, उसी प्रकार हत्ता वहां में हर्ष के प्रदक्ष नार्थ के सावता पर से त्या पर के प्रकार हत्ता वहां में हर्ष के प्रदक्षनार्थ कुन्ने बािय गये। राज्य के समस्त एस्पों में साधारण तथा विद्येय साने ब्यक्तियों ने सानन्य मगताया। ' जत समय फीरोजाबाद नगर का निर्माण हो कुका या किन्तु कुस्क तथा कोट का सभी तक निर्माण न हुमा था, फिर भी एक कब्बा फीरोजाबाद के नैयान ने बीधा गया।

जिस दिन सुस्तान कोरोज धाह नगर मे प्रतिष्ट हुआ सभी लोगों ने ऋडियाँ ले सेकर उत्तका स्वागत निया उन ७३ हामियों को विभिन्न रंगों से रंग कर तथा सजा कर भेड़ के गस्ते समान सुस्तान के जब<sup>2</sup> के समस्त करके नगर में प्रतिष्ट क्लिया गया जिससे सभी को जात हीं (१७६) जाय कि सुस्तान ने इतने भवनर हामियों ना शिकार किया है। लोग प्रपने परिवार ने पास पहुँच कर समस्त करट अन नये<sup>3</sup>।

(१७७) मुत्तान फोरोज झाह को इतिहास से बडी धनि यो। उस समय मौलाग जियाउद्दीन बरनी की, जो तबारीखे फोरोजशाही के लेखक थे, मृत्यू हो चुकी यो। सुत्तान

र सादी शिवर।

२ छत्र।

३ वह राज ७६२ हि॰ (मर्र-जून १३६१ रे॰) में लघनीती से लीखा। तारीखें मुदारकशाही पृ० १३०।

फीरोज शाह ने प्रपने प्रत्येक कर्मवारी से इस विषय में वार्ता की कि योग्य इतिहासकार के विना उसके राज्य का बृतान्त नहीं लिखा जा सकता। जब पीरोज शाह इस बात से निराश हो गया कि कोई योग्य इतिहासकार उत्तके राज्य का इतिहास तिख सकेगा तो उसने विवश होकर अपनी प्राकास के अनुसार अपने अपने में कूनके विकार, दूरके नुजूत के सुम्बद के बारो और तिथा पत्यर के मीनार की इमारत में वो मूक्ते विकार तिया किरोजावाद में थो इस प्रकार खुवा विया : "हमने इस प्रकार हाथियों का विकार किया, इस प्रकार हाथीं सांसे, इस प्रकार वार्य की हा विकार किया, इस प्रकार हाथीं सांसे, इस प्रकार सांसे की।" यह सब इस कारण या कि समस्त योग्य तथा बुद्धिमान सोंगों के समक्ष यह वर्ति बर्तमान रहें और वे इससे विकार ब्रह्मा कर सकें।""

## अध्याय १७

# सुन्तान फ़ोरोज शाह के राज्यकाल की सुख सम्पन्नता

(१७६) कहा जाता है कि मुस्तान फोरोज बाह सखनीती के युद्ध से लीट कर भवन
निर्माण में तस्तीन हो गया। शहर फोरोजाबाद के दूरक का निर्माण समाप्त कराया।
पीरीज शाह ने दूरक जरावरी का निर्माण भी वहे साशस्त्र के साथ कराया था। स्पीकि
नेता २६ वर्ष के उपरान्त लीटी थी, प्रत्येक सपने-भर्म स्वान के चला गया। सीरोज शाह
सपने राज्यकाल में तीन बातों की कोर व्यान देने लगा ' (१) धिकार खेलना, कभी पिक्षमों
की घोर शिकरे छोडता, कभी धोडे को वन पशुयों की धोर दौडाता (२) राज्य की समृद्धि
(१७६) के लियं (१) भवन निर्माण जितमें वह सत्यधिक निपुण था। इनसे से प्रत्येक के
विषय में ईस्तर ने चाहा तो उचित स्थान पर सिखा जायगा। इस समय यट्टा वालों के
विवरण से प्रत्येक प्रारम्भ दिया जाता है। सुन्तान ने अपने राजधिहासन के पश्चात् इन तीन बार
स्मियानों का निरन्तर स्वानन किया। दो बार सखनीती गया, एक जावनगर का
समियान तथा एक यट्टा का।

र एक पोथी में महेन्द्रवारी।

२ जो सुरचित हों।

रे बर स्थान कहा मुमलमानों का राज्य न हो और किस से उनका युद्ध चल रहा हो।

का प्रत्येक वर्ष विनाश तथा उन्हें विष्वम किया जाता था। दारे हरव ने जितने स्थान विष्वस होते उनसे प्रधिक मुस्तान के प्रजा-पालन के कारण भावाद होते । सैयिदो, गाजियो, फकीरो तथा प्रतिष्ठित लोगो के पिता अपनी पुत्रियों का सुख्तान के चरणों वे प्राशीविद से श्रल्पावस्या में ही विवाह कर देते थे और उनके पति को दे देते ये इसलिये कि उनके पिताओ को वहत मधिक सामग्री प्राप्त होती थी भौर जिसे न प्राप्त होती उसे मपनी पृतियों के विवाह के लिये राजकीय से भन प्राप्त होता था। इसी प्रकार मुसलमानों के छोटे-छोटे पुत्र (१८१) निश्चित होकर सासारिक लाभार्य धार्मिक शिक्षा भाष्त किया करते थे। शालिम, मदीव . सतात (सलेख बेता) शिक्षा देते ये भीर राजकीय से बेतन प्राप्त करते थे । ये निश्चित लोने के कारण इस कार्य में बड़ा परिश्रम करते थे।

व्यापारी बडी शान से मुल्तान फीरोज शाह के चरुगो के माशीर्वाद से तीन-तीन वर्ष तथा चार-चार वर्ष व्यापार हेतु दूर-दूर के प्रसिद्ध राज्या की यात्रा के लिये जाते तथा ग्रधिक लाभ प्राप्त करते । देहली राज्य में ईश्वर की कृता से इतनी निश्चितता, समृद्धि तथा सम्पन्तता प्राप्त हो गई थी, अपित सुन्तान फीरोज के सदाचार के कारण समस्त ससार के बादबाही की यही दशा थी।

(एक बादशाह तथा बृद्धा का प्रामद्ध किस्सा जिसमें देख की सम्पन्नता का कारए। उसके सदिवचारों को बताया गया है) \*

(१ म ४) इसके उल्लेख का उद्देश्य यह है कि राज्य के कस्बो की सुल-सम्पन्नता एव ममृद्धि धर्म के प्राकाकी सुल्तान के सदाचार पर निभर है। क्योंकि फीरोज बाह का ईश्वर के प्रति विश्वास शुद्ध था एवं वह मुसलमाना के लाभावें विश्वेष प्रयत्न विधा करता था प्रत उसके ४० वर्षीय राज्यकाल में समस्त लोगो की सुख सम्मन्नता प्राप्त रही । साधारण तथा (१८५) विशेष व्यक्तियों के इदय से द ल का ग्रन्त हो गया था ।\*\*\*

# अध्याय १=

# नगरकोट के किले की विकत ।

कहा जाता है कि पीरोज बाह न लखनीती के युद्ध स लीटकर धीलताबाद की धीर प्रस्थान करना निश्चय किया। समस्त सना तथा परिजना वो १० प्रतिहात प्राप्त हुन्ना। सुस्तान फीरोज दो दहलीज दो बारगाह दो ख्यावगाह तथा मरातिव एव सेना लेकर दौलताबाद की स्रोर स्वाना हुमा । निरन्तर कूच करता हुमा भयाना वक पहुँचा । मयाना में कुछ विश्राम किया और फिर किसी कारण वश दहती की छोर लौट गया।

(१८६) देहली पहुँच कर हितायी सेना लेकर नगरकोट के किसे की ग्रीर प्रस्थान किया । हरबी जमीदारों की दिशा में कोई वासा अथवा भाला न फ़ेंका अभेर सेना लेकर मगर कोट पहुंच गया । नगरकोट का किला अत्यधिक हढ पाना । राय नगरकोट किले के ऊपर घूस गमा । विजयी सेना ने आतांकत राय की समस्त विलायत (राज्य) की विश्वस कर दिया । ज्वाला मुखी की मृति, जिसे काफिर पुजते थे नगरकोट के गार्ग से थी।

१ साहित्याचार्ये।

<sup>&</sup>gt; इयाला।

३ उनसे युद्धन किया।

<sup>्</sup>४ वद रजव ७६६ हि० ( मार्च मप्रैल १३२५ ई० ) के पूर्व देहली से रवाना न हुआ होशा ।

यहा जाता है कि मूर्ति एक कोठरी में थी जिसे काफिर पूजते थे। कुछ काफिर जो यह कहते हैं कि जब मुत्तान फीरोज साह ज्वालामुखी मूर्ति के निकट पहुँचा तो वह विशेषकर उसके दर्शनाएँ गया थीर सोने का चन उसपर चडावा, तो यह मूठ है क्योंकि इस इतिहासकर उसके प्रतास पिता से जो उस गुड से साथ गया था, गुना है कि काफिरो ने मुत्तान के नियय में दे शब्द मूठ गढ निये थे। मुत्तान के रेठ वर्ष तक श्रारीयत तथा श्रीकत के मनुसार वार्य विशा है हिस ऐसा है हो मनुसार वार्य विशा सह हो ना वार्य किस स्ता वार किस स्ता वार्य किस स्ता वार्य किस स्ता वार्य किस स्ता वार्य

मेरे पिता का कथन है जब सहसाह उस स्थान पर पहुँचा और उसने उस मूर्ति को देसा तो समस्त रायो, राजाओ, तथा जमीदारों को जो साथ थे, अपने समस्त बुलवाया भौर (१००) यह बात नहीं, "हे मुर्जों तथा इस मूर्ति के पूजनों ! इस परवर पूजने से क्या लाम और उसने प्राप्ता करते से बया प्राप्त होता है? वारोधन का पानन करना चाहिये। धरा का विरोधी नरक में जायगा। कीरोज साह ने प्रत्नाह के भय से उस मूर्ति को अपमानित निया। हिन्दुओं ने क्टलपंक कुक तथा अपने मूठे वर्ष में प्रेम के कारण खुल्तान कीरोज के सम्बन्ध में यह मूर्ता दोपारोपण किया है।" कुछ काफिरो का कथन है कि खुल्तान कीरोज के सम्बन्ध में यह मूर्ता दोपारोपण किया है।" कुछ काफिरो का कथन है कि खुल्तान महस्मय साह दिन (पुत्र) तुष्पुक साह ने भी एक चन्न जम मूर्ति के शीर्ष पर नजस्या था। यह भी मूर्त्र है। मुख्तनानों ने विषे इन वातो पर विश्वास न करना भावश्यक है। सुल्तान भीरोज शाह लया सुल्यान मुहम्मद साह दोनों सुन्त जमामत के सनुमानी थे। यपने राज्यकाल में समनी योग्यता एव इहिमाता से लही नहीं भी मन्दिर होता, उसे शिरदा देते। तुच्छ काफिरो ने यह भूठ प्रसिद्ध कर दिया है।

जब मुख्तान फीरोज नगरकोट के किने के निकट पहुँचा सो उस स्थान को अत्यधिक (१८०) हइ पामा । राम नगरकोट किने के अतर प्रथम में अुस गया। शाही सेना ने किने को येर निया। नेरे पर पेरे प्रणित्त सबेरे अतर किया। नेरे पर पेरे प्रणित्त सबेरे अतर किया में सोने प्रोर नेर नत्यानी में नग गई निया। नेरे पर पर किने लगे। मन्त्रनीक के पत्ती से दोनो घोर से पत्यर हवा में पक्षे साते वे घोर क्षण हो जाते थे। मन्त्रनीक के पत्ती से दोनो घोर से पत्यर हवा में पक्षे साते वे घोर क्षण हो जाते थे। क्षण सात के सुख्तान कीरोज बाह की सेना किने में पेरे पहां पीनो घोर के पहुलवान तथा बीर प्रपत्ती-प्रपत्ती घारिक प्रावमाते थे। ईश्वर की हुआ से सात के उपरात्त कीरोज बाह की विजय प्राप्त हुई। प्रातिविद्य राम किने से पीने उत्तर प्राप्ता।

एक दिन मुस्तान फीरोब शाह किसे की परिधि देखने तथा काफिरों के विनाश हेतु सवार हुमा । राय किसे के उपर था। धयोग से मुस्तान की दृष्टि राय पर पड गई। राय किसे के उपर था। धयोग से मुस्तान की दृष्टि राय पर पड गई। राय किसे के उपर धाता की सांति सका हो। या। धोर दीनता अबट करते हुवे प्रयुक्तियों की सांति सका हो। या। भुस्तान ने यह देखकर अपना हाण प्रमानी वाल (१८६) में कर लिया धीर रूपाल वाल हो। या। भुस्तान ने यह देखकर अपना हाण प्रमानी वाल (१८६) में कर लिया धीर रूपाल हों के ममस्त महता एकत्र हुवे थीर उन्होंने सलाह दो कि मुस्तान के पुतान के पाय की मान का जाना चाहिये। राय अधिमान त्याप कर मित्रा की पीछि उत्तर भारा धौर सुतान के वस्ता पर कर वनती करने साग। सुतान ने राय वी पीठ पर हाय रायक हो खारों हो का वाल वाल के सकत और एक चत्र प्रदान निया तथा तत्काल बाराहों के नियमानुसार लीटा दिया। राय की सुस्तान डारा तेब घोडे तथा बहुमूल्य दास प्राप्त हुवे। रायकीय के धांचिनायों ने मुस्तान के धारे तथा वहुमूल्य दास प्राप्त हुवे। रायकीय के धांचिनायों ने मुस्तान के धारे प्राप्त हुवे। रायकीय के धांचिनायों ने मुस्तान के धारे प्राप्त हुवे। रायकीय के धांचिनायों ने मुस्तान के धारे प्राप्त हुवे। रायकीय के धांचिनायों ने मुस्तान के धारे प्राप्त की धांचिन के प्राप्त के स्वर्ण कीट यथा धीर ईस्वर की हुपा से सम्बन्त पर विवय प्राप्त हो नहें। ........

83

(१६०) यह सब घटनायें थट्टा के युद्ध के पूर्व घटी। थट्टा के युद्ध के उपरान्त सुल्तान ने युद्ध करनात्याण दिया और धपने राज्य का हित इसी में देखने लगा। जब सुल्तान फीरीज शाह नगरकोट से लौटने लगा तो राय ने किले से अत्यधिक उपहार तथा अपार बहमूल्य धन-सम्पत्ति भेजी । बादसाह देहली की धोर लौट गया ।

# तीसरा भाग

थट्टा के युद्ध का वृत्तान्त तथा जाम एवं बाँहवना का साथ लाना श्रीर तास घड़ियाल का ग्राविटकार

# अध्याय १

सुरतान का लाने जहां से यहा के युद्ध के विषय में निश्चय करना।

(१६१) कहा जाता है कि मुस्तान फीरोज लखनौती तथा जाजनगर से लौटने के परचाद बादशाही के समान देहली के मासपास शिकार के लिये सवार होकर जाता या भीर हरवियों से युद्ध करताता। लखनौती के युद्ध से देहली लौटने के ४ वर्ष के बीच में यद्यपि वह प्रजा की समृद्धि का प्रयत्न करता था किन्तु हर बार जब थड़ा का उल्लेख होता तो वह वाढी पर हाथ फेर कर कहता "दु स है कि स्वर्गीय सुल्तान मुहम्मद की शद्रा विजय की ग्राकांक्षा पूर्ण न हुई ।" इससे दरबार के विद्वासपात्र यह निष्कर्प निकालते कि सुल्तान यद्वा पर बाक्रमण करने का अभिलापी है।

(१६२) एक दिन सुल्तान ने खाने जहाँ बजीर से एकान्त में परामर्श किया कि मुक्ते सुल्तान मुहन्मद का बदला लेना चाहिये अथवा नहीं। वजीर ने सोचकर उत्तर दिया कि "यह बडा उत्तम विचार है इसलिये कि एक तो बुजुर्गों के उपदेश पर प्राचरण करना चाहिये भीर प्रतिकार का प्रयत्न बडा ही अच्छा है, दूसरे बादशाहों को प्रत्येक वर्ष किलो पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहना चाहिये।"

(१६३) बादशाह ने तदनुसार यादेश दिया कि बड़ा की मोर माक्रमण की तैयारी की जाय । बजीर ने तैयारी प्रारम्भ करदी । उपस्थित एव अनुपरियत सेना का धर्म सावधानी से प्रारम्भ करा दिया। बीर सवार तथा तलवार चलाने वाले पदालियो का, जो वजहदार सथा गैर बजहदार में सम्बन्धित थे, अर्ज किया गया । लोगो में प्रसिद्ध हो गया कि सुल्तान भीरोज बाह ईश्वर की कृता से बट्टा पर वाक्रमण करेगा। सुल्तान ने अपने सिहासनारोहण के उपरान्त निरन्तर कुछ युद्ध किये। क्यों के राज्य के सभी लोग सूल शान्ति से जीवन अपतीत करते में भत. प्रत्येक बड़े हुएं से सेना ने चला जाता था।

जब तैयारी हो गई तो गैर बजही सेना को (वार्षिक बेतन का) ४० प्रतिशत दिया गुजा। वजहदार में से प्रत्येक श्रत्यधिक समृद्धि एव सम्पन्नता के कारण घोडा (१६४) तथा ग्रस्त्र-शस्त्र लेकर उपस्थित हुगा। सुल्तान बादशाहो के नियमानुसार यट्टा की थोर सवार हुमा । प्रत्येक खान तथा मलिक अत्यधिक समृद्धि के कारण बडे ठाठ के साथ रवाना हुमा।

२ वह सेना जी स्थायी रूप से शक्नाओं से सम्बन्धित थी।

वह सेना जिसे नक्कद धन व्यथना भूमि कर से निश्चित साथ प्रदान दोता 4"

## अध्याय २

# सुल्तान फ़ीरोज शाह का थट्टा की स्रोर प्रस्थान ।

यट्टा प्रस्थान करने ने पूर्व सुस्तान ने सर्वप्रयम धर्म ने उन युजुरों ने मजारो ने श्रद्धापूर्वन दर्शन निये जो देहनी नगर के आसपास थे। तत्पद्यात् समस्त पूरा काल के सुस्तानों ने (मजारो) ने दर्शन निये। सुस्तान फीरोज बाह नी यह प्रया पी कि चाहै वह एक मास ने चाहे दो मान को सवार होकर जाता नह समस्त प्रसिद्ध मधायल (मुफियो) साथा सुस्ताना के (भजारों के दर्शन करता) तथा प्रत्येक से सहायता की प्रार्थना करता श्रीर श्रपने झापको उनकी धरण में झालता। यह बसियो (सन्तो) का ग्रुण है। ....

(११४) जब मुल्तान विसी बुजुर्ग के मजार पर पहुँचता तो श्रद्धापूर्वक जसकी कल भी और मागता और प्रस्विषक श्रास्त्रा अकट करता। । टोपी (मुकुट) भूमि पर तक होता। इस इतिहासकार ने उसे यह नार्य करते हुये स्वय घपनी साँकों से देखा है। जब वह शिकुण हरराम रोख निवासुदीन के मक्बरे जाता वो वह पौर्यंती और स्वर्गात कुति की कब के सरहाने सहा निवासुदीन के मक्बरे जाता वो वह पौर्यंती और स्वर्गात कुति की कब के सरहाने स्वाह हो जाता और श्रद्धापूर्वक ईस्वर की असलता के लिये धरना सीर्यं भूमि के निकट जाता। तपस्वात् दो तीन अन्य स्थानो पर घपना सिर भूमि पर रखता। जब शेख की कृत के निकट पहुँचता वो ईसवर की असलता है सुभूमि पर निर रलता। तपस्वात नेन की कृत के निकट पहुँचता वो ईसवर की असलता है सुभूमि पर निवर रलता। तपस्वात नेन की कृत के स्वराह के जाता और बहुत कुछ दुन्तायों जो हरा के अनुनार हैं एवता। इसके उपरान्त सार्य वक्षर रोख की कृत ना ना सुन के उता और सुपनी इच्छा प्रकट करता।

(१६७) सुस्तान फीरोब बाह बहुत बड़ी सेना, योदामां, प्रस्तद पहलवान, बीर सैनिको, बदुर प्वातियों तथा पर्वत क्यी हाथियों को सेकर धट्टा की म्रोर रवाना हुमा । इस इतिहासकार के पिता तथा वाचा उस समय बीवाने विचारत में सेवा करते थे। भीरोड साह के साथ ६० हुवार प्रस्तारोही तथा भंद० हुग्यों थे। खोन प्राचम तातार खी की (१६६) उन समय मृत्यु हो चुकी थी। साने जाती हिन्दी में न्यायत है जैतन के नाम से रह पाया था। फीरोड साह के फर्टा साने में सुन्तानो तथा वादसाहों के नियमानुनार दो दहलीज, रो वारपाह, दो स्वायगाह तथा नीवते सबसी साथ भेजी गई। युद्ध के मरातिव प्रतेक प्रकार के रे १० कितान से १ इनका समिदतार प्रस्तेस प्रथम माग में हो चुका है। इप तबन दमामये पुतरी, प्रस्ती तथा सराति भेजा था। ""

जब सुत्तान घत्रोधन पहुँचा तो सर्वप्रयम शेलुल इस्लाम शेल फरीहुहीन ने (भडार) ने दर्शन क्रिये श्रीर घागे वढा । जब वह भक्कर तथा सिक्सितन की सीमा पर पहुँचा ती उसने

१ रचक वर्ग प्रस्थक।

र केंट, घोड़े तथा गर्थ पर लादे जाने वाले बढ़े दोल ।

प्रादेश दिया कि उस विलायत (राज्य) की सभी नार्वे उसके साथ मेज दी जामें। १००० (१६६) में से प्रत्येक हजार की एक बड़े मिलक को सौंशा गया। प्रत्येक प्रकार की ५००० नार्वे एकप्र हुई। १००० नार्वे इस इतिहासकार के पिता तथा प्राचा की सौंपी गई। प्रत्य में प्रत्या की प्रोरे के प्रादेश दिया कि समस्त नार्वे सिच्य नदी से भेजी जामें। कीरोज साह स्वया ईस्यर की दारएं में नेना तेकर नार्वो के साथ माथ किनारे पर यात्रा कर रहा था। इस प्रवार पोढ़े ममय में बन चढ़ा नी परिंग में पढ़ेन यया।

# द्याचाय ३

# सुल्तान फीरोज का यट्टा की परिधि मे उतरना।

नहां जाता है नि उन दिनों में यहां को धावादी दो रूपानों अर बी। एक सिंध तट पर चेहनी को क्रोत तथा कुमरी निक्य नदी को पार वरने। यहां वाले बहुत बडी सख्या में ये। प्रत्येक मनुष्य एक सभा के बनावर या जोर पर्वत के मनान भारी था। सभी युढ-प्रिय थे। उनकी बीरता तथा पीरुष्य का हाल समस्त सचार में अभिद्ध था।

उन दिनों राय उन्नर वा नाई जाम तथा उनवा मतीजा बहिबना यट्टा के वासक थे। ये मत्यिपक ऐरवर्स तथा ठाठ थाट वे स्वामी थे और फीरोज खाह के मुकाबले में पौरूप्य के द्वार पौरुष्य के न होने पर भी फीने हुने थे। उन लोगों ने मनुष्यों को प्रपार मीड एक्क करती थी। (२०४) स्योगित उनवी विवासत (राज्य) अस्यिक तथा सकस्य (स्वीमित) थी प्रत पुलान ही विक्ता न करके प्रपने बन तथा मनुष्यों की सिक्त एवं उस बाबादी वे कारएं। जो तिस्य तट के निकट थी शबुता प्रकट करते हुने उन्होंने युद्ध का प्रयत्न प्रारम्भ तर दिया। सांवादी के इन दोतो स्थानों पर मिट्टी का बोट था।

सप्तेप में, प्रभिमानी जाम तथा बौहवना युद्ध के लिये उद्यत हो गये। भाष्यवध्य कीरोड धाह की क्षेत्रा में नित्य धनाज मेंहगा होने क्षणा। थोडो नी महामारी का उक्लेख सम्भव नहीं। इसके कारएए सेना वे न्द्रीटे बढे सभी निराध हो गये। ६० हुवार-सवारों में से यदि एक चीया के पोडे को बीतिय रह गये हो तो बहुत था। प्रमान का पृत्य दो तकता तथा तीन ताका प्रति मन से बढने लगा। यह दशा देखकर प्रभिमानी जाम तथा। वा वा कुलाग को प्रति प्रचा वेदकर प्रभिमानी जाम तथा। वौहवना ने सुल्तान फीरोड शाह की मेना से युद्ध करना निश्चय कर सिधा और प्रभिमानवध्य वौहवना ने सुल्तान फीरोड शाह की मेना से युद्ध करना निश्चय कर सिधा और प्रभिमानवध्य

मन्चित वातें करने लगे।

# अध्याय ४ सुरतान फीरोज की सेना का थड़ा वालो से ग्रह ।

(२०१) महा जाता है कि श्रीसमानी जाम तथा बाँहवना श्रव्यधिक श्रस्थारोही एवं पदाित लेवर किने के बाहर निनंदा कर सुस्तान फीरोज की सेना के समक्ष प्रयट हुये। सुस्तान भीरोज की सेना के समक्ष प्रयट हुये। सुस्तान भीरोज के प्राप्त ने स्पर्ता तेमा का अर्थे किया तो पता लगा कि श्रद्धारोहियों हा एक चीवाई माग की सेप नहीं। श्रद्धान की बारण किसी में भी खर्तिक नहीं। इस पर भी सुस्तान फीरोज साह ने साहस करके अपनी विजयी देना की तैसार किया। केना के दे साथ किये। बात, वार्यों तमा मध्य। चैं समस्त हाथी इन तीनो सेनाओं में विभाजित कर दिये। सुस्तान स्वय

र गणना।

२ मैमनाद मैमराव करना

सवार होकर तीनो सेनाथों में चनकर लगाता या थौर अत्येक के उत्साहनर्थन का अवल्त (२०२) करता या। यदाण वह वाहा रूप से यट्टा की अमिशत सेन। की और कोई प्यान न देता था किन्तु हृदय में वह अपनी सेना की निर्वसता से बढ़ा दुखी या थौर कैचर से आर्थना करता रहता था। यट्टा की सेता में २० हजार बीर अध्वारोही तथा वार तारा पताति थे। दोनों प्रोर के बीर वार्णों की वर्षों करन से। उसी समय फीरोज साह की सेना के सामने बड़ी तेव यिथी चलने सभी। कोई भी प्रांत विश्व सकता था। इस पर भी दोना और के पहलतान युद्ध कर रहे थे।

मुस्तान ने प्रमने दरबार में हिंदैियों तथा मित्रा से परामर्थ किया प्रीर कहा, 'इसे समय इस स्थान से लौट जाना चाहिय और ग्रुजरात की ओर प्रस्थान करना चाहिये। सेना तैयार करने यदि जीवित रहे और ईश्वर भी कृषा रही तो दूसरे वर्ष आना चाहिये। (२०४) फिर देले बया होता है?"

# अध्याय प्र

# सुन्तान फीरोजशाह का भट्टा से लौट कर गुजरात की श्रोर प्रस्थान।

पानि में सुस्तान ने अपने विश्वासपानों को धुनं बुलंबाया और पुन परामर्श किया। उपने कहा कि "इस बार पहुं। पर विजंव नहीं प्राप्त हो सकती। ईरबर ने कुछ ऐसी ही स्थिति उपने महा कि पहले हो हो कि इसे हो एक अमांव हूसरे धोर्सों की (२०४) महामार के बारएण । यदि सेना धाने साहस भी करें तो क्यां हो सकता है।" सभी ने (२०६) मुस्तान के बिचार से वहस्त हीकर नहा, 'यह बहुत ही उचित है' ऐसी हो जाने पर पट्टा में प्रसिद्ध हो जायगा कि फीरोज बाह सीट यया भीर प्रपुत्त ने नित्त के अपना कि फीरोज बाह सीट यया भीर प्रपुत्त ने नित्त को स्वाप्त के कि एक होने पर होने कि स्वाप्त के कि प्रस्त के किए कि सीट अपने सेना को कि सिंग परिश्रम पर के किए किया और जो कुछ अनाज उनने पाई होगा प्रिमि में बात सेंगे। रवी के फमल तैयार होने पर हम बहुत बड़ी केमा लेकर होधिया सहित इस स्थान पर पहुँच जायें और उनके समस्त स्थान पर प्रधिकार जमा हीं। सेना बातें निर्देशन हो जायने और इस्तर की कुमा है यद्भा पर विजय सारत हो जायनी।'

सुत्तान ने प्रपणे परामर्थ-दावाभों की बात से सहमत होकर धारेस दिया कि "हूव" न नशारा बना दिया जाय" जिससे हैना बाले ध्यनता सामान एकन कर हैं " कूप का नक्कारा सुनते ही सेना के सब तोम प्रवास हा यथे। सभी ने प्रथाना सामान एकन कर दिया। (२०७) साने माजम जफर पर्तों को, जिसके धार्थीन बनाल ने कोगों भी बहुत बड़ी शस्ता थे। मनार" बना पर छोड़ दिया भीर मुस्तान ने स्वय अस्थान कर दिया। पट्टा नालों ने जब पह सुना ति मुस्तान फीरोब धपने धिविष्ट रोकर दहलों भी धीर जा रहा है तो उन लोगों न बढ़ कर सेना का पीछा विषा। प्रयास दिन मुस्तान कीरोब साह ने इस बीम पर पटाले

१ प्रस्थान करने का आदेश दिया जाय।

मदार वा प्रके हैं बेन्द्र प्रथवा वापमी वा रचन । एराक वा शारवर्ष यह है कि उत्तर को वो दस कर्य प्रोड दिया गया कि यही शुक्ष का केन्द्र रहे और शत्रुषों को शुक्ष में लगाये रचने ।

वियाथा। यट्टाबाले पीछा बर रहे थे। बयोनि जफर धौ मदार या घर यट्टाबालो एव वयालियों में युद्ध हुया। धन्त में खफर खों की विजय हुई घीर जफर खों के मय से यट्टा बाले तीट गये। जफर खों थट्टाबालों के कुछ सिर काट घर खुस्तान की सेवा में ले गया। लीटते समय समस्त नावे यट्टाबालों को आपने हो गई। बादबाह ईस्वर की कृपा से प्रपने शिविर साहत स्रजरात की भोर चल दिया।

# अध्याय ६ सेना का क्रॅचीरन में पड़ना।

जस कूचीरन में समस्स जल बारी था। यदि उस खारी जस को जिल्ला पर रख तिया जाता तो जिल्ला दुपने-दुन हो जाती। जब सेना वहाँ फ्लंस कर विस्मित खड़ी भी तो सुस्तान ने एक दुष्ट मार्ग दसनि बाले की हत्या करा दी। हुसरी न प्राएमे के भय से दल-स्थ बता दिया ति "हम लीगो ने विव्वास्त्रधात किया है। तुम सीगो को ऐसे स्वान पर से झाये जहीं से यदि हवा में भी उडोगे तो सुरक्षित नहीं का सकते। इस स्थान को कूषीरन कहते हैं। यहाँ (२०६) से समुद्र निकट है और यह सारीपन उसी के प्रभाव से है। यहाँ प्राएम सष्ट हो जायेंगे।"

सार्ग दानि वालो भी बात मुन कर समस्त केना वालो ने प्राएगे हे हाथ भी लिय तथा निरास हो गये। भीरोज बाह ने सादेस दिया कि 'सपने तथा सपने सधीनों के लिये मीठा जल लेलो भीर उस लारे जल (की श्रुमि) को पार करो।'' यहाँ घयाह लारा जल था। सभी लीग हैरान व परेसान थे। जहाँ तक दृष्टि वाली जारा ही लारा जल हिग्गत होला था। सीग बढी विटनाई तथा सहलो परेसानी से भीठा जल लेकर लारे जल (की भूमि) में प्रतिष्ठ हुने।' वहाँ तज जल इतना स्राधक लारा था कि यदि भीठे जल का पढ़ा उस लारे जल में गिर जांता तो वह भी लारा हो जाता। यदि भीठे जल का घड़ा सारे पानी की गीली भूमि पर एक दिया जाता हो वह भी लारा हो जाता। काई भी की जिह्ना पर न रख तकता था।

अन्त मे जब केना बडी किटनाई तथा परेशानी से उस जल ने पार हुई भीर भागे बड़ी तो एक ऐसे मैदान में पहुँच गई जहाँ किसी पढ़ी तक ने झण्डेन दिसे से भीर न कोई पत्ती पैदान है। इस पा । किसी स्थान पर कोई साथ अपवा बुदा नज्या भा, यहाँ तक कि सर्वी दिता है। हमा पा । किसी स्थान पर कोई साथ अपवा बुदा नज्या भा, यहाँ तक कि सर्वी दिता लेकिन के किसा है। इस अपवास मेरान में, जहां अप के कारण वन पद्म भी न बोलती भी अकाल की मारी, (२१०) श्राक्तिश्ची तथा पैदन बढ़ी दीन अवस्था में पड़ी हुई सेना के प्राप्त मुंह की भ्रामये थे। प्रत्येन सही पहुंता हुई सेना के प्राप्त मुंह की भ्रामये थे। प्रत्येन सही पहुंता हुई सेना के प्राप्त मुंह की भ्रामये थे। प्रत्येन सही पहुंता हुई सेना के प्राप्त मुंह की भ्रामये थे।

सक्षेप में शाही शिविर के प्रस्थान करते समय दीन पिता बृक्ष के नीचे बैठ जाता ग्रीर पुत्र बेचारा उतके सिर की भ्रीर खड़ा हो जाता । वह वर्षी के समान ग्रेश्नुरात करता । पिता कहता, 'हे पुत्र ! में इस निर्जन में त्रारण त्याग रहा हूँ। तू आणे जा। कदाचित सुरक्षित घर पहेंच सके और अपने दुखी पिता की मृत्यु के समावार घर पहुँचा सके।" इसी प्रकार दुखी भाई दूसरे दुखी माई को छोड जाता तथा मित्र भित्र की। पह अवस्या इस सीमा को पहुँच गई कि चारो भीर से विलाप होने शगा। सभी सेना वाले प्राणों से हाय थी बंठे थे। फीरोब बाह सब हाल देखता भीर विस्मित होकर ग्रंपुनी दाँतो (२११) से चवाता धीर ईश्वर की कृपा से की क्षणाये वा धीर क्षणा असा पर ईश्वर से प्रार्थना करता था। सेना की दीन अवस्था देख कर उसका हृदय फटा जाता था भीर वह भांको से भीनू बहाता जाता था। इस प्रकार उन दुली लोगो पर चार कच्ट पड गयेथे। एक प्रकाल, इसरे पैदल होता, तीसरे निजॅन जगल, श्रीये मित्रो से प्रथक होता। द्या मास तक फीरोज बाह के कोई समाचार देहली न पहुँच सके। सभी छोटे बढे परेशानी की वार्ती करते थे। देहली में यह प्रसिद्ध हो गया कि फ़ीरीज शाह सेना सहित गामब ही गया। महर देहनी में भोग्य बजीर खाने जहाँ बडी योग्यता से सासन कर रहा था। उसके भावक के कारसा कोई मी विरोध न कर सनता था। सभी के घरों में विसाप हो रहा था। देहली बाते विश्मित ये क्योंकि इस बीज में सना से कोई उलाग (समाचार बाहक) न आया था भौर न किसी का पत्र प्राप्त हुआ था। """

## अध्याय ७

(२१४) कूचीरन में लोगों का विलाप तथा सुल्तान फ़ोरोज का दुखी होना।

(२१४) ···· प्रत्येन पडान पर नई हजार मनुष्यों तथा पोडो की मृत्यु ही जाती। मुत्तान फीरोज बढा दुली होता। कहा जाता है नि मुस्तान की एक दिन ऊँचाई दिलाई दी। वह उस ऊँचाई नी भ्रोर पहुचा। वहाँ एक वनेदार ऊँचा हरा दुल था। उसके नीचे एन निर्वेत सन्या बुढ दोन कड़ीर बैठा था। सुस्तान फीरोज थाह उस ऊँचाई पर

कियाथा। यट्टावाले पीछान र रहेचे। क्यों कि जफर साँ मदार था ग्रत पट्टावालो एव बगालियों में युद्ध हुमा। मन्त में चफर खाँवी विजय हुई भौर जफरखाँ वे भय से थट्टा वाले लौट गये। जफर खाँ थट्टा वालो के कुछ सिर काट कर सुल्तान की सेवा में ले गया। लौटते समय समस्त नावे थट्टा बालो को प्राप्त हो गई । बादशाह ईरवर की कृपा से प्रपने शिविर सहित गुजरात की भोर चल दिया।

# अध्याय ६

# सेनाका क्रॅंचीरन में पडना।

यहा जाता है दि सुल्तान के लीटने पर अनाज और भी महगा होगया। नित्य धनाज का भाव बढने लगा धीर घोडो की महामारी की दशा का तो उल्लेख ही सम्भव नहीं। ग्रनाज एक तत्था तथा दो तथ्का प्रति सेर अपित इसस मी महगा विवने लगा था। लोगो (२०६) के लिये चलना भी सम्भवन था। लोग ग्रन्न मिलने पर मुरदार का मास तथा कच्ची लाल जाते थे। कुछ लोग भत्यधिक भूल के कारण पुरानी लाल जल में उवाल कर ला जाते थे : इतना घोर धकाल था कि सेना वाले सभी मरने को तैयार हो गये थे । समस्त सान तथा मलिक बिना घोडों के होकर पैदल चल रहे थे। सेना में से किसी के पास घोडे न रहे थे। भाग्य ने सब को दीन अवस्था को पहुँचा दियाया। यह भी पर्याप्त न हुन्ना। मार्ग दर्शाने वालो ने जो इस वार्य के लिये नियुक्त विये गये ये विश्वासवात विया । उन्होंने ऐसे स्थान पर लेजा कर डाल दिया जिसे क्षीरन कहते थे।

उस क्चीरन में समस्त जल खारी था। यदि उस खारी जल को जिल्ला पर रख लिया जाता तो जिल्ला दुकडे-दुवडे हो जाती। जब सेना वहाँ फँस कर विस्मित खडी थी तो सस्तान ने एक इष्ट मार्ग दर्शाने वाले की हत्या करा दी । दूसरो ने प्राणो के भय से सच-सच बता दिया कि "हम लोगो ने विश्वासमात किया है। तुम लोगा को ऐसे स्थान पर ले आये जहाँ से यदि हवा में भी उड़ोगे तो सुरक्षित नहीं जा सकते। इस स्थान को कचीरन कहते हैं। यहाँ (२०६) से समुद्र निकट है और यह खारीपन उसी के प्रभाव से है। यहाँ प्राण नष्ट हो जायेंगे।"

मार्गदर्शाने वालो भी बात सुन कर समस्त सेना वालो ने प्राएते से हाथ घो लिये तया निराश हो गये। फीरोज शाह ने मादेश दिया कि "सपने तथा भपने मधीनो के लिये मीठा जल लेलो और उस खारे जल (नी भूमि) को पार करो।" यहाँ अयाह खारा जल था। सभी लोग हैरान व परेशान थे। जहाँ तक हिंह जाती खारा ही खारा जल हिंदगत होता था। लोग बडी शिठनाई तथा सहस्रो परेशानी से भीठा जल लेवर खारे जल (की भूमि) में प्रविष्ठ हुये । वहां का जल इतना अधिक खारा था वि यदि मीठे जल का घडा उस खारे जल में गिर जाता तो वह भी खारा हो जाता। यदि मीठे जल का चडा खारे पानी की गीली भूमि पर रख दिया जाता तो वह भी खारा हो जाता। कोई भी उसे जिह्वा पर न रख सकता या।

ग्रन्त मे जब सेना बड़ी कठिनाई तथा परेशानी से उस जल के पार हुई ग्रीर धार्ग बढ़ी तो एक ऐसे मैदान मे पहुँच गई जहाँ किसी पक्षी तक ने अप्डेन दिये थे और न कोई पक्षी पैदा हो हमा था। किसी स्थान पर कोई घास अथवा बृक्ष न उगा या, यहाँ तक कि यदि दाँत खोदने को तिन्का ढुँढा जाता तो वह भी न मिलता । इस भयानव मैदान में, जहाँ भय के बारण बन पशु भी न बोलते थे तथा खौफ से हवा भी न चलती थी, मकाल की मारी, (२१०) शक्तिहीन तथा पैदल बडी दीन अवस्था में पडी हुई सेना के प्राण मुँह की आगये थे। प्रत्येव यही कहता "हमे बडी दीनावस्था मे प्राण त्यागने है ।"

(२१२) जाने नहीं यह देल कर सुस्तान का समस्त सामान वो दूरक में या मपने पर वडा से गमा भीर सावधान रहने के निषय में निरसर चेतावनी देता रहा भीर कोई भी कुछ विरोध न कर सका। वह प्रसिद्ध बचीरों के समान देहुंची के आसपास सवार होकर करकर लगाता भीर प्रपना आठक लीभी पर प्रदीवत करता। जब प्रसिद्ध बचीर ने देला कि सीभी की प्रधानित बढ़ती था रही है तो जसने मुख्यान की भीर छे एक फूठा फरमान बना कर जिसमें पुत्तान तथा सेना की कुशनता का उत्तरेख था देहुंची के सर्वसामारण के समझ पढ़ दिया। २१ दिन तक खुवी के डोस बजामे गये। प्रत्येक अपने-पपने कार्य पृत्र सिद्धा। ६१ हिन तक खुवी के डोस बजामे गये। प्रत्येक अपने-पपने कार्य पृत्र सिद्धा। इस मुक्ति से लीभों भी प्रधानित समास हो गई। सभी अपने-पपने कार्य (२१३) में तक्त्रीन हो गये। वद स्व प्रकार के योग्य बजीर न हों तो बादशाह किस प्रकार इस्ट्र-दूर के राज्यों पर विजय प्राप्त करता सकते है। यहां प्रीरोख शाह छं वर्ष तक क्ष्मीर में फसा रहां किन्तु हितंयी एवं राजभक्त बजीर ने राज्य सुव्यवस्थित रहां मीर कार्य मी राज्य के प्रपद्धा का विचार न किया। सुत्तान कीरोज साह के बजीर लाने जहीं मा कार्य भी राज्य के प्रयुक्त साम कार्य सीभा तथा हितंयी एवं राजभक्त बजीर नहीं हो सकता। केवल सक्तान किस्तर का नजीर अराब्द शिक्त था।

#### अध्याय ७

(२१४) कूचोरन में लोगों का बिलाप तथा सुन्तान फ़ीरोज का दुखी होना।

(२१६) ......प्रत्येक पदान पर कई हवार मनुष्यो तथा घोदो को मृत्यु हो जाती। मुस्तान कीरोज वढा दुवी होता। कहा वाला है कि मुस्तान को एक दिन ऊँचाई दिखाई दो। वह उस ऊँचाई वो भीर पहुचा। वहीं एक शनेदार ऊँचा हरा दृक्ष था। उसके मीचे एन निर्मेस प्रत्या युद्ध दोन फेडीर बँठा था। सुस्तान फीरोब खाह उस ऊँचाई पर गया। मुत्तान के जामदार ने तथा नकीव जसे बुझ से पुशक् वरना चाहते पे विन्तु मुत्तान ने उन्हें ऐसा करने से रोका। मुत्तान फीरोज वसी स्थान पर उस बुझ के नीचे उस बुद्ध के पास खड़ा हो गया। उस बुद्ध ने वादसाह नी धोर मुख करने कहा, 'है ईस्वर ना मय करने (२१६) वाले, 'इंस्वर ना मय करने (२१६) वाले, 'इंस्वर ना मय करने (२१६) वाले, 'इंस्वर ना मय करने (११६) वाले, 'वेस स्थान पर से बाता जहाँ वे ऐसा कार्य करते जिससे उन्हें स्वर्ग का सुख आह है की साम के पूर्व प्रसाद है। इस प्रस्तर पर सुत्तान फीरोज ने उनमें पूछा है, 'वेरी कोई इन्छा है ?' बुद्ध ने कहा, ''में अस्यिक उपवास कर चुका हूँ धोर इस उमय मुखा हूँ !' शाह फीरोज ने दो सोने के तरके लाने के लिए कहा। बुद्ध दो तर्के देखकर हुसा धोर प्रपनी कार से पैनी खोतकर दस तनके सुन्तान के सित्त कहा। बुद्ध दो तर्के देखकर हुसा धोर प्रपनी कार से पैनी खोतकर दस तनके सुन्तान के सित्त किया है। एक सेर तिक्ची करता ने कहा, ''है बादबाह ! में मोजन हेतु कोई सहसु चाहता हूँ !' सुत्तान ने कहा, ''ईस्वर को शप्य ने रेपाल कोई भोजन समग्री नही। एक सेर तिक्ची करता ने किए क्यीरा प्रवार प्रपाद प्रमुद्ध के पास से जान सामग्री नही। एक सेर तिक्ची

मुत्तान यह कह कर घागे बढ पंचा तथा संकल्प कर लिया कि 'यदि ईक्यर की क्षपा से यहा पर विजय प्राप्त हो गई तो किर युद्ध न कल्देगा।' सक्षेत्र में, प्रत्येक भूला प्याप्ता याना (२१७) कर रहा था। मुत्तान ने भी भारतो से हाय थी लिये चे स्थाप्तान में प्रत्यान के सुत्तान एकात्त में बैठा बया के लिये ईक्यर से प्रार्थना कर रहा था कि भ्राप्तान वर्षा होने (२१०) वर्षी। समस्त सेना ने जल पिया तथा जल नाम के लिया।

(२१६) प्रत्य में जब मुस्तान फीरोड बाह 'ईस्वर' की कृपा से उस जबाद मैदान के बाहर प्राया तो उतने ईश्वर की कृतज्ञता का क्षिण्य किया घीर घपनी तथा सेना की कुशकता कि समाचार खाने जहाँ के पास देहली मेजे। जब सुस्तान का फरमान देहती पहुँचा सो बजीर

ने पुनः खुकी के ढोल बजवाये।

#### अध्याय =

# सुल्तान फ़ीरोज शाह का गजरात पहुँचना।

सुस्तान उस मैदान से निकल कर समस्त देना की लेकर गुजरात पहुचा। सेना जातों ने चहाँ दिखाम किया। उन दिनों मलेकुत्वकं निवांमुखकुत्क पर्याद प्रमीर हस्त दिल (पून) समोर सोरान मुद्रातीरिको समोरिक गुजरात की विलागत का अधिकारी था। वह धनता की (२२०) उन्नित तथा समुद्धि का विशेष प्रथल करता था। सुस्तान कीरोज बादाशाई के समान उससे बना कहि हमा और वसने कहा, "यदि तु मुजरात से निरस्तर धनाज सेजता रहता तथा हमारी को जिला ने विलाग के सामान उससे समान करता था। सुरात के विलाग की विलाग स्वता तथा सामारी के स्वता की स्वता की सामान उससे उससे अपने स्वता की सामान कर सुकरात से परमूत स्वता की सामान कर सुकरात से परमूत स्वता की सामान स्वता सामारी सेल स्वता की सामान स्वता स्वता सामारी सेल स्वता की सामान स्वता सामारी सेल स्वता सामारी स्वता स्वता सामारी सेल स्वता स्वता सामारी सेल स्वता सामारी स्वता स्वता सामारी स्वता स्वता सामारी स्वता स्वता सामारी सामारी

मुस्तान कीरोज बाह ने ग्रुगरात में रोना को फिर से तैयार विषया तथा ग्रैर वजहीं को श्रामान दह याजबह दिलाया । ग्रेर वजहीं युद्धान की क्रम से तस्काल सवार हो ग्रेपें इस क्षत्रसर पर मिकक आयुंतपुरूत (एगाडुनपुरूत ) ने जो देहली के राज्य का स्तम्म था, वजहूदारों के पित्रम में मुस्तान से निवेदन किया और उनका रहस्य कोता। उसने कहा, 'ग्रेर सजहीं साहशाह नी क्रमा से सवार हो ग्रंपे तथा वजहूदार अपने कटों के कारणा स्वामी तक

१ एक पोथी में जानदार (अंग रचक) है और यही उचिन है।

२ 👣 भथना 🕏 भर्यात् बो कुद्र उनके लिये निश्चित था उसका 🕏 पेशगी दिया।

ह घोड़े पागवे।

यादे हैं। प्रत्येक प्रयने क्टरों ने कारण निरास है इसलिए कि जनके जाम देहती के मात 
तात है सौर जनने पास नोई पन नहीं। ये लोग इन देस में हैं। इनका वजह 'देहली से 
कीन लोगे। इस कारण इन दीन दुलिया की बढ़ी दुर्दसा है। 'इनका वजह 'देहली से 
कीन लोगे। इस कारण इन दीन दुलिया की बढ़ी दुर्दसा है। 'इनका वजह 'ते कहा, 
"गुक्ते तात है कि वजहदार पट के नारण बहुत बढ़ी सम्या में प्यादे हो गये हैं कि नु
(२२१) जहांने इस गुद में बड़ा साथ दिया है। उनके आम बढ़ी से बहुत दूर है। इस कारण 
मैं बढ़े दुली हैं। जो कुछ प्रदुत्ती भर धनाज प्राप्त होता है वह जनके पुत्रा पर ध्यम होता है। 
मैं कोन बढ़ी दीन प्रवस्ता को प्राप्त हो चुके हैं।" उचने आदेख दिया कि वजहतारों को 
मारशाही की प्रयाद्वासर ध्वाने से प्रदुत्त दिया जाय। कुछ को ५०० तन्का, कुछ को परिक कि 
सरकाहों की उसली धावस्त्रवन्तानुमार ऋण दिया गया। कुछ को ५०० तन्का, कुछ को परिक 
तन्का तथा हुछ को १००० तन्का। सुत्तान की कुष्या से बजहतार भी ऋण पाकर 
सुष्याध्याद एव सवार वन गये। इस घवसर पर सुन्तान ने बादेस दिया कि साने जहीं को 
फरसात किस दिया जाय। क वजहतारों के प्रामों पर किसी प्रकार तथा कियो कारण कोई 
को की लाय। वर्गा के सामितो तथा नारणुकारों को चेतावनी देवी जाय कि 
वन्ते नेरे साने तक को लाय। करवार के सामितो तथा नारणुकारों के पुत्र निरिचत होकर सपने 
प्राप्त स्थाने पर निवास करते रहें।

सुत्तान प्रीरोज पाह ने श्रेजरात का समस्त कर को अयमन को करोड था, कारखानों की समृद्धि तथा सेना को पन पदा करने में अब्द किया। क्योंकि सुत्तान पट्टा पर पुन साक्ष्मण करना वाहता था पत उनने खाने जहां के पाछ फरमान भेजा कि "में यट्टा पर पुन (२२२) पाकमण करूँगा, अत. धपार क्षामधी एव सामान बट्टा की घोर सीझातिसीझ मेंज विया जाय।"

#### श्रध्याय ६

खाने जहाँ का सुल्तान क्रीरोज शाह के पास गुजरात में सामग्री भेजना।

सुरवान का करमान पाते हो खाने वहाँ ने खानग्री तैयार करने का विशेष प्रयक्त किया। दरनार के ग्रामिकों तथा मारहुवारों को घादेव दिया कि प्रत्येक कारखाने की सामग्री खाने के मन से प्रयत्न करके एकन की जाय। इस प्रकार प्रत्येक कारखाने की सामग्री की तैयारी प्रारम्भ हो गई। प्रत्येक कारहाने से हर प्रनार का सामग्रन इतनी बड़ी सक्या में वैवार हो गया कि उसका उस्तेक सम्भव नही। ७ लाख तन्के केवल ग्रस्त घटन की तैयारी पर व्यय हुने। इसी प्रकार प्रत्येक नारखाने में अचार सामग्री एकन हुई। वो सामान एक (२२३) दिन में तैयार होता, खाने वहाँ उसे इसरे दिन मोन देता प्रति दिन सामान मेना जाने लाग। सेना में इतनी सामग्री पहुँच नई कि होने की निर्जाई होने लगी।

साने जहीं ने शाह के पास पत्र भेजा कि ईश्वर षट्टा पर विजय प्रदान करे। जब देवीर<sup>3</sup> ने प्रार्थना पत्र पढ़ा तो बादशाह ने कहा कि, "वजीर बढ़ा ही योग्य स्वा बुढ़िमान है।" बुस्तान ने ग्रुम घड़ी में षट्टा की और प्रस्थान किया। स्वापर्दये क्षास<sup>प्र</sup> पट्टा की और

१ व्ययदेतुधन।

२ नर्मचारियों।

<sup>₹</sup> शादी पत्र लिखने बाले ।

<sup>¥</sup> बादशाइ का श्यक्तिगत शिविर ।

(२२५) सर्वप्रयम उसने मिलक नायव बार्यक को ग्रुवरात की सकता देना निश्चय किया। उसके निये जिलमत तथा मरातिब की व्यवस्था करली गई थी किन्तु वह क्रुरान से क्षाल निकाले निया कोई कार्यन करता था, खतः उसने क्रुरान से काल नियाला। काल करुर ली के नाम निकला। करुर लां ध्वान पर्यासिहासन के समझ कुनवाया गया। जिलमत प्रयान हुमा। ग्रुवरात को सक्कता एव समस्त (व्यवस्थित) स्वान उसे प्राप्त हुये। """

#### अध्याय १०

#### सुल्तान फ्रीरोच का थट्टा से गुजरात की ग्रोर प्रस्थान।

(२२७) इस सबसर पर मुल्तान ने घादेश दिया कि खाने बही के नाम फरमान लिख दिया जाय कि जी जोग इस स्थान से खहर (देहली) पहुँचें उनके विषय में सावधानी से पुछाइस की जाय । जो नोग नौकर है धोर किन्होंने हम से बन प्राप्त किया है उनहें ब-दी बना किया जाय । उनसे तदाहके मानवी निया जाय, तदास्के खुसरची नहीं जिससे हूसरे सोग सचेत हो जायें । राज्य व्यवस्था में तदास्के खुसरची प्रास्तु-स्थव प्रवचा उनकी भूमि सीन की प्रयच्य कठोर दण्ड को कहते हैं। तदास्के मानवी यह है कि उनहें सपमानित रक्षा जाय । यह मुहम्मद साहब का दर्शाया मार्ग है। """

(२२६) जब खाने जहाँ की सुल्लान फीरोज शाह का फरमान पहुँचा तो नजीर ने इस

रे किसी कार्य के रिवय में निरुचय वरने के पूर्व शुप्त ग्रुष्ट्रचे अथवा उत्तिव निर्मेय का पता सगाना। पुरान से शुभ ग्रुष्ट्रचे अथवा उचिव निर्मय का पता सगाने की ग्रुसलमानों में अप तक रूपा है।

विषय में पूछताध प्रारम्भ करा दी। जो कोई सेना से लौट घाता उसे दीवान के सा सरहगरे बन्दी बना लेता। दीवान में उसकी दशा का उल्लेख करता। यदि यह सेवक होता दो उससे तदाक मानवो किया जाता। कुछ प्रतिद्वित लोगों से यही तदाकक किया गया। एक दो दिन बाजर के मध्य में कुन्दे में खीव कर छोड़ दिया गया किन्तु उनकी रोटी ग्राम तथा बजह को कोई हानि न पहुँचाई यहँ। यह केवन सुत्तान के पर्य-निष्ठता के कारण्या प्रान्यया ऐसे प्रान्तियों की भोई मी समा नटी वरता। " " " " " "

#### अध्याय ११

# मुल्तान फ़ीरोज का यहा में उतरना तया सेना की समृद्धि।

(२६०) जब मुस्तान फीरोज चाह निरन्तर कृष करता घट्टा की छोर रबाना हुमा तो प्रस्थान करने के यून रेखिल इस्तान खेळ वहानहीं। जकिया के शावी रोख्ल इस्तान यो ख्राह्म ने जो साथ ये भाजा लेकर निवंदन किया कि "अपम बार सुरतान प्रजीवन मिया प्रदान किया है। इस मान किया है। किया के "अपम बार सुरतान प्रजीवन के स्वाम करी दूरीन के (भवार) के वर्षोन करके चट्टा जवा गया था और शहर मुस्तान के मगायक की घोर ध्यान न दिया था तथा खेळ बहानहींन जकरिया (के मजार) के दर्षोन निवंद सुरतान के स्वाम के बोर ध्यान न दिया था तथा खेळ बहानहींन जकरिया (के मजार ) के दर्षोन किये ये हालांगि नोई खुटमान होते हिंदे हुम्लान के मगायक (के मजार) के दर्षोन करते हुमें देहनी वायस जायने।" सुस्तान ने उत्तर दिया कि "मैंने भी यह सकरम हिंदा है।"

इस बार नावों की सक्या कम थी। जब मुत्तान यट्टा पहुँचा तो यहाँ के निवासियों को मुत्तान के प्राने का कोई विचार हो न या। अपने-सपने प्रामों, किसो, कस्वो उपा बस्तियों में छिप कर रहें थे। प्रयम बार मुत्तान के ग्रुजराठ सीट जाने पर वे लोग कहते थे, 'बरक दे सैंख उहवा एक मुप्ता एक विहा,' ईश्वर को करते हैं हमारे पींख सुल्तान मुहन्मद पुड़क ने (२१२) आए त्यांग विशे तथा मुत्तान पीरोज आग गया।' इस बार मुत्तान के पुन आने के समाचार पाकर षट्टा निवामी मुत्तान के प्रम से बड़े आतिकत हुये। सिक्य तट पर जो प्रामादी थी, उसे नष्ट करके किया नदी पार करके मिट्टी के जिस में पुन यथे। सुत्तान जब प्रपती सेना लेकर उनकी प्रावारों में पहुँचा वो उनने देखा कि वहाँ के समस्त लोगों ने रवो को परस्त वे पीर्थर से बोई थी और प्रमों उनकी लेती वा प्रमां क कवा था। षट्टा निवासी सिक्य नदी के पार कर वे थे।

हिन्दी सिन्ध तट पर उतर पड़े। साई के साथ कटवरा तैयार किया। सेना वाले समृद्धि के कारता बढ़े धाराम से थे, देवल प्रनाय का भाव का जीतल तथा १० जीतल से धू सेर या रहिनये कि प्रभी नया धनाज न प्राप्त हुधा था। जब नया धनाज धागवा तो वह भी सस्ता हो गया। चारों धोर सेना वाले बढ़े ठाठ-वाट से चक्कर स्वयाते थे। घट्टा के प्रामों

१ विच विभाग ।

२ चपरामी, मिपाही।

रै वंशा

भ होतीवाला ने इसे इस प्रवार पड़ा है, "वरवते रोख पत्वा वक मुखा, यक मता"—रोख पत्वा के मारीवाँद से एक मत्यवा और वक आय गवा। चीर पर्कु, च्छा के प्राचीन प्रमिद्ध सन्त थे। (होदीवाला पु॰ १२१)।

(२२४) लगाया गया । """स्ती बीच में सीमाध्य से हसन कौंगू के जामाता बहरान खी का प्रार्थेना पत्र सुल्तान को दौलताबाद से प्राप्त हुया । उन दिनों बहुगम दौलताबाद पर राज्य कर रहा था । हमन कौंगू के पुत्र तथा बहुराम में जबुता हो गई । उसने सुल्तान को लिखा कि सुल्तान दोलताबाद में पथार कर प्रपने इस राज्य पर भाक्व हो बाय । बद दसरे कि सुल्तान दोलताबाद में पथार कर प्रपने इस राज्य पर भाक्व हो बाय । बद दसरे क्षाप्त ने यह पर बात गुल्तान ने बहुराम को उत्तर भेवा कि 'जब तक मैं धट्टा पर विजय प्राप्त न कर लूपा किसी अन्य धोर न बाऊँगा। बट्टा पर विजय प्राप्त करने के चरान तो बीच की बीच बीच को बीच प्राप्त कर ने पास कर ने के चरान तो बीच वाया हो बीच प्राप्त कर ने का साम कर ने के चरान तो बीच वाया हो की साम कर ने के चरान तो बीच वाया हो की साम कर ने के चरान तो बीच वाया हो बीच प्राप्त कर ने चरान तो बीच वाया हो बीच प्राप्त कर ने का लगा तो बीच वाया हो बीच प्राप्त कर ने का लगा तो बीच वाया हो बीच प्राप्त कर ने का लगा तो बीच वाया हो की स्वर्ण को साम कर ने के चरान तो बीच वाया हो की स्वर्ण को स्वर्ण को स्वर्ण करने के स्वर्ण को स्वर्ण को साम कर ने के चरान तो की साम कर ने के चरान को साम कर ने के साम तो बीच की साम कर ने के साम तो बीच की साम कर ने के साम तो बीच की साम कर ने के साम तो की साम कर ने के साम तो बीच कर ने साम तो बीच का साम कर ने के साम तो बीच की साम तो बीच की साम तो बीच कर ने साम तो बीच की साम तो बीच कर ने साम तो बीच की साम तो बीच कर ने साम तो बीच को साम तो बीच की साम तो बीच

(२२४) सर्वेश्रयम उसने मलिक नायव बार्यक को ग्रुजरात को स्ववता देना निरुपय किया। उसके विषे खिलमात तथा मरातिव की व्यवस्था करली गई थी किन्तु वह क्रुपन से क्यात निकाले विना कोई कार्यन करला था, यदा उसने क्रुपन से कार्ला निकाला। काल जफर खाँ के नाम निकला। जारु खाँ स्थानक राजसिंहात के समझ हुनवाया गया। खिलमात प्रवान हुमा। ग्रुजरात को सक्ता एवं समस्त (सम्बन्धित) स्थान उसे प्राप्त हुये। """

#### श्रध्याय १०

#### सुल्तान फ़ीरोच का थट्टा से गुजरात की घोर प्रस्थान।

(२२६) चयोकि प्रयमवार सेना को धरयियक कष्ट हुथा या धरा बहुत से लोग सामग्री सिंहत अपने-अपने घरो को लीट गये। जब सुल्तान की यह जात हुमा तो उसने पूछा, "इन लीगों का च्या निया जाय?" जुल्तान के विश्वसायों तथा परापरं-याताओं ने निवेदन लिया कि पिता पर पोकियों डीजा यो जायें जाकि लोग जाने न पायें। जो कोई जाय उसको रोक्ता पायं पायं हुए होने पर पोकियों डीजा यो जायें जाकि लोग जाने न पायें। जो कोई जाय उसको रोक्ता जार " सुद्धान ने कहा कि, "अवम बार देवारों ने हमारे कार खु हाने पट मोरे, प्रतः ही। मुख तथा विश्वसा के कारण जाग रहे हैं। यह प्राचीन प्रयाहें कि युद्ध में कुछ लोग सेवकों के कर में पारे हैं। कुछ कियों हों से स्ववस्था होते हैं। कुछ कियों हों है से कुछ लोग लोह हैं। वह प्रविचेद के पायें यें जो वी जो जो जो जो जो जो जो जो जो लोग होते हैं। इसको प्रयोध विश्वस हैं देव जायें यें। जो सेवक नहीं है वे थीकियों के अब से न जा सकेंगे। इसका धर्म यह हुमा कि हम व्यक्त सेव पर रहीं। इस प्रकार कुछ दीन निर्देशों पर अयावार होगा। यदि ईएवर ने हमारे आप में कहा की विश्वस निज्ञी है को इनके जाने ने स्वयं प्रसाब होगा और स्वार मारे से प्राया में सहा की रवस की रोके रोकने से प्या जाने ने स्वयं प्रसाब होगा और स्वार मारे से प्रदा नहीं है तो इनके रोकने से प्या लाम होशा?"

(२२७) इस सबसर पर मुल्तान ने बादेश दिया कि लाने जहीं ने नाम फरमान लिख दिया जाम कि जी भोग इस स्थान से शहर (देहली) पहुँचें उनके विषय में सावयानी से मुद्धांस की जाम । जो नोग नौकर है थोर निहानेंने हम से पन प्राप्त क्रिया है उन्हें क्यों बना किया जाम । उनसे तदारुके मानवी विया जाय, तदारुके खुबरुवी नहीं जिसने दूसरे सोग सचेत ही जामें । पाज्य व्यवस्था में तदारुके खुसरुवी प्राप्त-एक प्रथम वजन में मूर्गि छोन की सपदा मठोर दफट को नहते हैं। तदारुके मानवी यह है कि उन्ह अपमानित रक्षा जाय । यह मुद्दम्ब साहव का दर्शाया मागे हैं।"

(२२६) जब खाने बही को मुस्तान फीरोब चाह का फ़रमान पहुँचा वो बबीर ने इस र दिसी कार्य के क्विय में निरुप्य बरने के पूर्व ग्रुप्य मुद्द कथना उचित निर्देश का वना समाना। पूरान से ग्रुप्य मुद्दुर्ण कथना उचित विद्युष ना बता समाने नी मुसलमानों में कर तक प्रथा है। विषय में पूछताछ प्रारम्भ करा थी। श्री कोई सेना से लौट झाता खंधे दोवान के का सरहीं वि बन्दी बना लेता। दोवान में तसकी द्या का उल्लेख करता। यदि यह तेवक होता तो उससे तदाहरू मानवी किया जाता। कुछ प्रतिष्ठित सोगों से यही तदाहरू किया गया। एक दो दिन बाजार के मध्य में मुन्दे में खींन कर छोड़ दिया गया किन्तु उनकी रोटी साम तथा वजह को कोई हाति न पढ़ेचाई गई। यह केवल सुल्तान की घमें-निष्ठता के कारए। या सन्मया ऐसे धनरामों को कोई भी समा नहीं करता।

#### अध्याय ११

# सुल्तान फ़ौरोज का यड़ा में उतरना तथा सेना की समृद्धि।

(२३०) जब मुस्तान फ्रीरोज झाह निरस्तर कुच करता यहा की भीर रबाना हुमा ती प्रस्तान करने के पूर्व धेजुल इस्तान खेख बहाउड़ीन जकरिया से नाली खेजुल इस्तान खेख बहाउड़ीन जकरिया से नाली खेजुल इस्तान खेज खड़ीन ने जो साथ से आजा लेकर निवंदन किया कि "अपम बार सुस्तान फ्रजोजन में खेजुल इस्तान फ्रजोजन के एकार है के दर्जन करके यहा चला गया था और सहर मुस्तान के मधामज की भीर प्यान न दिया था लया खेज बहाउड़ीन वकरिया (के मजार ) के दर्धन न किये में हालीक कोई खुदिमान दोनों सुप्त्यों के जानवादों में कोई अन्तर नहीं समजजा; (२३१) प्रसः चुत्तन नोतीत कर कि महा विजय हो जाने पर ससार के स्वामी मुस्तान होते हुमें युक्तान के मसामा के समाम के स्वाम के करता हुमें देहनी वापस जायों।" मुस्तान ने चतर दिया कि "मंत्रेन भी यह सकरप किया है।"

द्य बार नालों की सल्या कम थी। जब मुस्तान थट्टा पहुँचा तो वही के निवासियों को मुस्तान के माने का कोई विचार हो न था। अपने-अपने प्रायों, जिस्तों, इस्लो क्या बस्तियों में कृषि कर रहे थे। प्रधम बार मुस्तान के गुजरात कोर वाले पर वे लोग कहते थे, "बरके पेंख तहता एक मुमा एक तिहा," देश्वर को कुता से हमारे पींख मुस्तान मुहन्मद तुगदुक के (२१२) आया त्या।" इस बार मुस्तान के पुत: माने के समाचार पाकर पट्टा निवामी मुस्तान के प्रय से बड़े बातिकत हुये। सिम्य तट पर जो झावारी यी, उसे तह करके तिम्य नदी पार करके मिट्टी के किसे में भुत यथे। मुस्तान व्य धपती सेना लेकर उनकी मानारी में एक सेनी के समस्त लोगों ने रबी को परस के बीनी के समस्त लोगों ने रबी को परस के बीनी के परस से बीनी में प्रधा सेनी होत्य के परस से सामान का धपती सेना लेकर उनकी मानारी में एक सेनी होत्य के परस से बीर मी होता में सामान के बीती मा अनाव कच्चा था। थट्टा नियासी हित्य नदी की पर कर पड़े थे।

हिन्दी सिन्ध तट पर इतर पड़े। खाई ने साथ कटघरा तैयार किया। सेना बाहे क्षमूद्धि के नारण बडे धाराम से में, देवन धनाज का माव द जीवल तथा १० जीवल में ४ हेर या रसिलये कि ग्रमी नया अनाज ज प्राप्त हुया था। जब नया धनाज प्राप्ता तो वह भी सस्ता हो गया। चारों भोर सेना वाले बढे ठाठ-बाट से चनकर लगाते थे। घट्टा के प्रायो

१ विश्व विभाग ।

र चपरामी, मिपादी ।

३ वंश।

र होदोबांना ने रहे रस प्रवार पदा है, "बरवरे रोख परवा वक सुना, वक समा"-रोख पत्था के सारोबिर से पक सरावा और कि बाग गया। धीर बर्द्ध, प्रा के प्राचीन प्रमिद्ध सन्त है। (होदीवाला १० १२१)।

का ग्रनाज काट लेते थे। सिन्ध गरी के तट पर असस्य ग्राम थे। देहात के ये लोग जो (२३६) नदी न पार कर सके बन्दी बना लिये गरे। जब सुत्तान को यह सात हुआ तो उसने नकीचो तथा चाउता? द्वारा जस्तर में यह दिखा तो उसने नकीचो तथा चाउता? द्वारा जस्तर में यह दिखा दिया कि थे थोड़े से लोग मुस्तमान हैं, इनने दास बनाना तथा इनकी गर्दन में जबीर डालना जचित नहीं। जो वीई देन पे पके प्राप्त में पंत पे न रस्ते। जो कोई ऐना करेगा वह अपराधी होगा। जब यह फरमान हुमा कि इन्हें लाकर दीवान में साँप में तो ४००० सिन्धी दीवान में एक हो गये। सुस्तान ने आदेश दिया कि 'इनको किसी अच्छे स्थान पर रखा जाय। अत्येक मनुष्त को तीन तेर प्रमाज भीवन हेतु दीवाने विजादत से दिला दिया जाय। उस सम्म मनाम प्रतन्ने में एक मन तथा जरते वार तके में एक मन सा था। मुस्तान के आदेश हुसतार इन्हें मनना दिया जाता था। मुस्तान ने जो हुझ इन बन्दियों के साथ किया वह किसी ने किया था।

#### अध्याय १२

मिलक एमानुलमुल्क तथा ज़कर खाँका सिन्ध नदी पार करना तथा सिन्धियों से युद्ध करना।

(२३४) मुल्तान ने किम्म तट पर जतरने के पश्चात् यह निश्चय विचा कि कुछ लेगा 
युद्ध करने के लिये किम्म नदी के पार मेजनी चाहिये। बके सोच विचार के उपरान्त सुत्तान 
नै निश्चय किया कि एमानुसमुक्त तथा कक्तर खी को स्वयंचिक सेना देवर उस पार भैजा 
लाय। सिम्मी सत्यंधिक सेना निये किम्म तट पर ७० कोस तक बढ़ी बीरता से पार करने का 
मार्ग रोके थे। बढ़े सोच विचार के पश्चात् यह निश्चय हुआ कि मिलक एमानुसमुक्त तथा 
जकर खी देहनी नगर की मोर प्रस्थान करें। नीकार्य सपने सामने से सीटा हैं, सिम्म नदी 
के किनारी-दिनार १२० कोस तक चले जायें, श्रद्धर के नीचे सिम्म नदी पार करें, नदी 
पार करते के उपरान्त १२० कोस की याथा करके यहा बानों की भूमि में प्रविष्ठ स्रो 
प्रारं उत्तरें दुढ़ करें।

सिक एमाडुलमुल्क तथा जकर खाँ ने ऐसा ही किया चौर एक बहुत बढी सेना सैकर यहा निवासियों की सूमि मे प्रविष्ट ही गये। यहा निवासी भी बहुत बढी सेना लैकर (२३४) अववारोहियों तथा पवादियों सहित किसे के बाहर धाये। दोनों सेनामों में भीपण पुड हुमा। सिन्ध नवीं का पाट बहुत बढा होने के इनरण उसे धोर है गायियों के घोडों की पूर्व के चितिरक कुछ न दिवाई पश्ता था। सुन्तान कीरोज प्रतीक्षा कर रहा था कि उस और से बया होता है और ईदवर से प्रार्थना कर रहा था। राजि में सुन्तान ने एक हितीपी मिलक को एक नीका में जैंडा कर सिक्य नवीं के उस नार में आई हिता है। तथा होता है जोड़ कर सिक्य नवीं के उस नार में बार कीर कहा कि उस निवास के प्रतिकृति होते हैं। ये अब उस मिलक ने एमाडुलमुल्क तथा खकर वां वे यह वारा जाकर कही तो वे समस्त देना लेकर कीट पड़े घोर उसी प्रकार १२० कोस चना पर अवकर के नीचे नवीं पार गरने शहसाइ से मिल गये।

जब एमाडुलमुल्क तथा उफर खाँ मुल्तान के पास पहुँचे तो उसने वहा, "हे एमाडुल-मुक्क! यह मुद्दी नर पट्टा निवासी मुक्ते बचकर वहाँ जायेंगे, बाहे वे चोटी के बिल ही में

१ उद्योषकः।

२ मनगा तथा जरव । पक पकार के अनान।

(२३६) सपंके समान वयो न पुर्ते। साही सेना यही रहेगी और यहाँ एक वटा नगर बसाऊँगा।

# अध्याय १३

# एमादलमुल्क का देहली में सेना लेने के लिए श्राना।

फहा जाता है कि जब सुरतान फीरोज धाह को सिन्य नदी के तट पर कुछ दिन ध्वतीत हो गये धोर प्रत्येक धपने धपने कार्य में तटकीन हो गया थो सुरतान ने अपन परामर्थ दातायों से परामर्स करके यह निश्यय किया कि एमाइनकुरूक को देहनी भेजने भीर कह नहां है कि जितनी सेना देहनी में है ( शहर को देना तथा धक्तायों एव परानों की सेना ) षट्टा है धाये। एमाइनपुरूक को दिवा क्यते समय सुरतान ने कहा कि 'बसीरा' मैं नहीं चाहता कि तू खाने जहां से सेना एक करने के निये कहे। खाने जहां ऐसा वजीर है जो मेरे धादेश पर साप मर भी सतावधानी तथा विकास्त्र न करेगा। हूं बस इतनों सेवा कर कि अपने साप को दिखादे। तुक्ते एक कारण में भेज रहा हूं धन्यया खाने जहां धाक्षा-पन के प्राप्त होते ही सभी सैनिक तथा विज्ञान मेरे पास केन देना।'

(२३७) जब एमानुनमुल्य चट्टा से देहली की घोर रवाना हुया धीर देहती के निन्द पहुँचा तो बजीर ने उसका स्थानत किया। जैसे ही खाने जहीं की हिन्द एमानुल- मुक्त पर पड़ी, एमानुलमुल्क घोड़े पर से जूमि पर उत्तर पड़ा। खाने जहीं भी पपने घोड़े पर से जूमि पर उत्तर पड़ा। खाने जहीं भी पपने घोड़े पर से जूमि पर उत्तर पड़ा। खाने जहीं पी पपने घोड़े पर हो जूमि पर उत्तर पड़ा। खाने जहीं इन्दु हुये सर्वेष्ठम प्रमान हम्य खाने जहीं के चरणे। की घोर से गया। खाने जहीं भी पिट बजीरों के समान बड़ी घोड़ता से चपने हाथ एमानुलमुल्क के परएं। की घोर से गया। खाने जहीं भी पिट बजीरों के समान बड़ी घोड़ता हम चपने हम प्रमानुलमुल्क के परएं। की पहीं पर स्वार हुये। खाने जहीं चप्त से पर स्वार हुये। खाने जहीं चपने पर स्वार हुये। खाने जहीं चपने हम से पर हम प्रमानुलमुल्क के साम से जहीं पर से पर से पर से पर पर से पर स

जब इतम्त पट्टा निवासियों ने मुना वि सुस्तात से पास देहती से सेना वे मुद्ध वे मुद्द माते जा रहे हैं भीर मुस्तात ने सेना सहित मही निवास करना निश्चम कर सिमा है तो

१ स्थाप्त का का सामा पत्र ।

र राजधानी की छेना।

(२३६) उनके हृदय हूट गये घीर प्रत्येक उनसे पृथक् होकर दूसरी धोर चला जाने लगा। इस बार ईस्वर ने मुल्लान की लेना की नहीं समृद्धि प्रदान की थी। समृद्धि के समाचार सुन-शुन कर जो सीग सुल्तान नी सेना से चले गये थे, वे पश्चाताप करते धौर कहते, 'यदा सम्बद्ध होता हम लीग न मार्थ होते।"

सक्षेप में, यहा में घोर धकास पर गया। प्रत्येक किसी न किसी दिशा में चल दिया। 
किस प्रकार प्रथम बार शाही सेना को प्रतान के न होने के कारण कह मोगने पड़े, उसी 
प्रकार इस बार भी पहा वालों को परेशानी का सामना गरना पठा। इसका वारण यह सा 
लि सुलतान के प्रथम बार सोट आने के उपरान्त यहा निवासियों ने अपने प्राचीन क्यान पर 
पहुँच कर निर्भय तथा निश्चिमत होकर जो कुछ धनाज उनके पास या उसे उन्होंने खेतों में 
बो दिया। जब उस धनाज का समय साया तो सुल्तान भीरोज बाह ग्रजरात से पहा पहुँच 
गया भीर उनकी कृषि पर अधिवार जया विदा। बाहो सेना बाले अनाज से निश्चिमत हो 
में से। बहा वालों के अनाज का प्रत्य बढ़ने लगा थीर अकाल पर गया। यहा वाले 
परे के सो उनके सनाज का आव एक उनके तथा थीर क्यान किस से स्व हुँच पया। 
(२४०) बहाँ बाले छोटे बड़े निया नौकाशो पर सवार हो-होकर भूल के कारण बाही सेना 
मं साते थे। यहा विनास को प्रास होने सगा। जान तथा बहुवना ने निश्चय किया कि इस 
समय वही उचित है कि बुल्तान की अधीनता स्वीकार करती जाय बीर सभी कष्टी से 
प्रमुत्त हो वालें ।

सत्परवात् जाम तथा वाँग्यना ने घडे सोच विचार के उपरान्त कुछ योग्य व्यक्ति कृतुबुत प्रातम सैमिड्सुसादात सैमिड जनायुद्दीम हुवेन युखारी के पात उच्च मेजे धोर प्रपनी दथा का बुसान्त निजनाया धोर यह प्रार्थमा कराई कि तैमिड्सुसादात उच्च से साक्षर हुनें सहतान फीरोज के चरणों में काल में ।

#### अध्याय १४

#### थट्टा निवासियों से सन्धि का प्रस्ताव।

(२४१) सैपिड्लुगादात सीयद जलालुदीन विशेषकर मुस्तान फीरोज को सेना में पहुँच। समस्त तेना बाको ने सीयद के चरता चूमने का हृदय से प्रयान किया। को कोई सीयद के चरता चूमने बाता सीयद कहते, 'नावा! पत्नाह ने चाहा तो कुछ दिन में सीच ही जायगी।'' मुस्तान फीरोज ने भक्ती के समान सीयद का स्थानत किया। हाय मिलाले समय सीयद जलालुदीन ने कहा कि "बहुा में एक पवित्र चर्मनिष्ट स्प्री थी। उसकी प्रायंना के कारण पहुंच पर वित्र प्रायः तो हो रही थी। वह मेरी प्रायंना के बीच में (२४२) मा जाती थी। प्रायंना के बीच में (२४२) मा जाती थी। प्रायं तीन दिन हुये कि उस स्प्री का निधन हो यय। प्राशा है कि यह पर वित्र प्रायंना प्रायं ता स्थान स्थान से स्थान स्थान स्थान स्थान से स्थान स्यान स्थान स

षट्टा निवासियों ने बाही रोना में सैमिद जनासुदीन के पहुँचने के समापार पाकर सैमिद के पास निरन्तर सदेश भेजे और सपनी कठिनाई का उल्लेख निया। सैमिद ने सुरुतान से उनकी प्रार्थना की चर्चा की। सुरुतान ने सर्वायक उदारता प्रकट की। बाह्यना ने जाम से परामर्स निया कि "सुरुतान फीरोज की यह बताया गया है नि समस्त निरोप सीहबना द्वारा था; सतः में सर्वप्रधम उसके चरस सुक्तायों जाजें, तरपहरात सु चरस्वित हो।" अर्मको भी बौडबनाकी बात पमन्द झा गई। बौहबना को पहले जाने की ग्राहा देरी। दूसरे दिन बाँहवना मुल्तान फीरोज के पास पहचा ।

## श्रध्याय १५

फ़ीरोज शाह के दरवार में जाम तथा वाँहवना का उपस्थित होना।

(२४३) कहा जाता है कि जिस दिन वाँहवना फीरोज दाह के दरवार में पहुँचा ती संयोग से मुल्तान इस दिन शिरार खेलने गया था। उते शिकारणाह में ही यह सूचना दी गई। इस समय सुत्तान फीरोज मेडिये पकडने में तल्लीन या। यह समाचार पाकर उसमें कोई परिवर्तन न हुमा। """याँहवना भी शिकार क स्थान पर पहुँचा। उस समय तक मस्तान इस भेडिये की इस्थाकर चुका था। बाही चत्र के नीचे टहल रहा पा (२४४) और चत्र का मीने का ढडा एक हाथ में पनडे या, बॉहबना उसी घयस्या में प्रपने गले में रहसी डाले तथा गर्दन में तलवार बांधे घरराधियां के समान पहुँचा भीर आज्ञाकारी दास के समान मुल्तान के चहिए। में बिर पढा। "" " सूरनात ने श्रेम स उसकी पीठ पर हाप रख दिया भीर वहा, 'बाँहवना ! मुक्त से इतना भय वयो करता या ? हम किसी की हानि महीं पहुँचाते, विदोष वर तुम्हे। निश्चित्त रहा को कुछ तू या, उससे बढकरही जायना।"

(२४५) मुल्तान ने बादेश दिया कि बाँडवना को एक अरबी घोडा प्रदान किया जाय । इतनी बात करके सुल्तान पुनः शिकार में तल्लीन हा गया और एक घडी सक शिकार खेलता रहा। उसी दिन जाम भी बाँहबना के उपरान्त उपस्थित हुमा और शिकार ही के समय युद्धिमान समा शिष्ट लोगो के समान चरता चूमने शया। जद हाजिब तथा दरबार के पदाधिकारी जाम को सुल्तान के चरुगों का चुम्बन कराने संगे तो जाम प्रसिद्ध झमानियों <sup>9</sup> के समान रस्ती बाँचे मुस्तान क्रीरोज के चरणो में निर पढा । अपराधियों के लिये गले में रस्ती बाध कर तथा गर्दन में तलवार बाँध कर सुल्तानो क दरबार में उपस्थित होने की प्रया प्रथम बार उपस्थित होने के समय की है। क्योंकि प्रथम बार बाहबना रस्सी मले में डालकर सथा तलबार गर्दन में बाँच कर उपस्थित हुमा था अतः जब उसक उपरान्त जाम उपस्थित हुमा तो नेवल रस्ती विवे रहा। जब जाम ने चरए। चूने तो मुल्तान घाडे पर सवार था। उसने (२४६) प्राना हाय जाम की पीठ पर रख दिया और वंडी न ख़ता से वार्ता की। जाम ने बढेदीन भाव से अपने एक एक अपराध का सुल्तान के समक्ष उल्लेख किया। उस समय णाम ने यह मिसरा<sup>व</sup> पढ़ा :

'हे साह ! तू बहराने वाला है। दास लिजत है।'

फ़ीरीज साह ने जाम को भी वहा प्रोत्साहन प्रदान किया और उसे भी एक मरवी पोडा दिया भौर यह मिसरा पडा :

> 'मेरे निये किमा से ब्राई करना उचित नहीं समा में व्राई नहीं करता।'

जब ग्राइगाह शिवारणाह से सीटा तो उमने जाम तथा बाँहबना को जरशेजी खिलग्रतें १ शरप के मार्गाची।

रे छन्द्र द्वा एक दाक्य ।

### श्रध्याय १६ सुल्तान फ़ोरोज को देहलो की ग्रोर वापसी।

सुस्तान ने भीटते समय जाम के पुत्र तथा बाँहवना के बाई तगाथी की महा की बिलायत (राज्य) प्रदान कर दी तथा जन्हें मरातिज प्रदान किये। उन्होंने चार लाख तनके नकद उपहार (खराज) में दिये योर प्रत्यक वर्ष कई बाख तनके नकद, सामग्री तथा मों के के किया है जा है की हो के सिलाय काम एवं विह्वता भीर उनके परिश्रनों को सेकर देहली की भीर प्रस्थान दिया। मुरतान ने घादेख दिया कि जाम तथा बहितना की खास दिव्हा की आप तथा वाह करीय लिए से सिलाय की साम तथा बहितना की खास दिव्हा के समय उचार जाय। खास फरीस खाने स सफेर करायोगा विद्या वाय। मिला सेक्ट्रीन खूल की घादेख हुआ कि उन्हें दरवार की विष्टता सिखाई जाय किन्दु इनकी घाड़ी धायीनयम के अनुसार देखभात रखी जाय।

जाम तथा बौह्वना ने धपने माधिता तथा परिजनों को शाही सेना में लाकर नौकाषों पर सवार कर दिया । धुन्तान फीरोड विजय तथा सफनता प्राप्त करके देहनों की घोर लीटा ! मिलक सैफुट्टीन खुदू रात दिन थाह के आदेशानुवार उनकी सेथा में रहता या धीर उनकी

रक्षामें प्रयत्नवील रहताया।

एक दिन यह प्रसिद्ध हो गया कि बांहुबना क पुत्रो तथा घाषियों की नीका हुव गई। वांहुदना तुरुस वांदे ने भीका की घोर भागा। मिलक धेंकुहीन पुत्र को विद्या हुई कि कहीं वांहुदना विस्वासघात करके हम बहाने से प्रथम क्यान को व्यक्त ज्ञाय। उसने घरना पुत्र कुका तथा। उसने घरना पुत्र मुक्तान के पास भेवा और उसके हारा पूरी घटना को मुक्तान की सेवा में निवेदन कराया। मुक्तान ने सोवकर उत्तर नेजा, "ध्यन पिता स जानर कह दो कि यदि वांहुबना समाधार की बास्तविवत्ता का पता तथाने विस्थ नदी के तट तक जाता है तो वह मी उसके साथ बला जाय। यदि बांहुबना नीका पर सवार होकर जान लगे ता उसे मत रोकी। (२४६) केवल यह कह दो, 'हे बांहुबना! यदि तु मई है और बीरता रखता है तो लीट मा।' तरप्तवाद में जानू भीर बांहुबना।"

मिल के सेंजूदी। बुंबू के पुत्र के उत्तर कार्य के समय तक यह समाचार प्राप्त हो गया कि जिल नौका पर बहिबना के पुत्र में, हुबी न थी, सुरक्षित थी। बहिबना मा उत्तर स्थान से साही सेना में भौट मन्या। इस घटना के उल्लेख का उद्देश्य यह है कि सुल्तान भीरोज को इंदवर की दतनी सहायना प्राप्त थी कि उसने इन बात पर कोई स्थान न दिया। वह बंदा ही मनुमने तथा दुनल आवक या। वह समार ना अनुनव किये तथा ससार में सुमे हुये पा

भ्रत्यमा कोई भन्य इस प्रकार सहनशील नहीं हो सकता था।

(२४०) ससेष में, सुस्तान कीरोज साह ने निरतर कुच करते हुये देहनी की फोर प्रस्थान निया भीर तेना बाले दाई वर्ष ने उपरान्य प्रस्तताशृक्ष कपने परो को लीटे। यह हुछ समस के निये प्रस्तान कथा और सुस्तान के भावायस ने (कवारे पने) उतने दर्शन किये पुरान बालों नो बहुत दुख दान किया। साने जहां के पास कट्टा का विजयनमा देहलों मेग दिया।

१ प्रशंतया भन्य तत्मम्बन्धी सामग्री १

वजीर ने वह परमान बिसको वह प्रतीक्षा कर रहा या, साम खोगो को पढ कर सुनाया। देहनो में २१ दिन तक खुक्षी के ढोल बजाये गये। बूच्यो के सजाने का ख्रादेश हुमा। खाने जहाँ श्ररप्रिक साज व सामान तथा जयहार सेवर दीवालपुर तक स्वागत करने गया।

#### अध्याय ५७

## खाने जहाँ का प्रसिद्ध नगर दीवालपुर तक स्वागतार्थ जाना।

(१२२) सक्षेत्र में, सुल्तान करिरोज चाह वीवानपुर से क्सकर देह्नी पहुँचा। समस्त नगर निवासियों ने क्रिक्षणों तथा प्रम्य वत्तम कर्तुयाँ से से कर स्वास्त किया। देहनी में कुन्ये विधे पर चार नार हिमा पर सार में साम क्ष्ती हो कुन्ये विधे पर चार नार हिमा में माम क्ष्ती हो क्षा पर पर सार सार सार सार सार माम क्ष्ती हो हो पर पर पर मान क्षती पर प्राप्त कर के नीचे प्रपार चलान के स्वाम क्षेत्र के नीचे प्रपार चलान के सामग्री एक निवास कर वी प्राप्त मान क्षती थे। प्रयक्त के नीचे प्रपार चलान करता, धोर कोई किया में को न रोकता। धमस्त विधार विद्यंत्र होकर प्रमान क्षता, धोर कोई विभाग को न रोकता। धमस्त खार विद्यंत्र होकर प्रमान क्षता, धोर कोई विभाग के क्षता विधार विद्यंत्र होकर प्रमान क्षता, धोर कोई विभाग के इंतियंत्र किया क्षता क्षत्र के प्रमान के उपरार क्षत्र के पर का पर के स्वास कर का स्वास के प्रमान के उपरार क्षत्र करता, धोर कोई विभाग हो के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान के प्रमान क्षत्र का प्रमान के प्रमा

जाम तथा बांहबना अपने समस्त धरबार सहित देहनी पहुँचे । मुस्तान ने आदेश दिया कि उनके परवार को सराब मुनवा वे निकट स्थान दिया जाय निसमें ने लोग

१ दसवाँ मण पेशवी।

२ स्राय मणका---मलवा की सराय ।

जब इस पदनाको वई वर्ष व्यतीत हो गये तो बहियनाके आई तमाची ने यहां मैं विदोह कर दिया। शहसाह ने जाम को उत्तरा विदोह शान्त करने के लिये भेजा। जाम ने यहा पहुँच कर तमाची को शहर (देहलो) भेज दिया। बाँहवना भी देहनी में रह गया और सुरुतान फीरोज शाह की सेवा विया करता था। जब सुरुतान तुमदुक्त शाह बादशाह हुआ तो उत्तने वोहयना को सफंद चन प्रदान विया और उसे यहां भेज दिया। बाँहवना मार्ग में मुख्य को प्राप्त हो गया।

### अध्याय १=

#### थट्टा के युद्ध से लौट कर तास चड़ियाला का ग्राविष्कार।

(२५५) कहा जाता है कि सुस्तान कीरोज धाह ने देवी प्रेरता से धवने राज्यकाल में जितने भी धाविक्कार किये, वे विचित्र में । उसका एक धाविक्कार तास घडियाना था जोकि किसी बादशाह की प्राप्त न हो सका था। """" सुस्तान कीरोज बाह का यह भाविक्कार (२५०) खुगाना से बज्जाले तक यादमार रहा। इस धाविक्कार से खेलने में तो सासारिक साम में, किन्तु वाहत्त्व में इसमें मनुष्य को परमोक में भी लाम आह होता था। शम्स विराज भक्तीक इसमें धमें सम्बन्धी वात लागों का संवीद में उस्तेख करता है:

- (१) तास पडियाला के बजने से लोगो की दिन के ब्यतीत होने तथा राधि के मार्गे का पता चलता है घीर क्रसावधान लोगो को घपने जीवन-शाल में कभी होने का पता चलता रहता है घीर लोग परलोक की चिन्ता में लोग हो जाते हैं।
- (२) शावाश पर पून तथा धन्धेरा हो आने के कारता वेचारे नमाज पढने वालो की जुड़न तथा धत्र की नमाज का समय ठीक से न झात हो पाता या किन्तु तास पंडियाला की (२५७) यावाज के लोगों को जुहर तथा छत्वे की नमाज का समय ज्ञात हो जाता है धीर दिनी प्रकार का धोला नही होता।
- (३) तहण्डुद " की नमाच के लिये उठने यालो को नमाचे तहण्डुद का ठीक समय ज्ञात हो जाता है।
- (४) तमाज पढ़ने बालों को असकी छावा पहचानना परमानश्यक होता है। इस प्रक्र पर बालिमों में मतमेद होना स्वामानिक है, वर्षियु आस्तिमों का कपन है कि वही व्यक्ति पूर्ण योग्य है जो चौदह विज्ञान पढ़ा हो। ज्योतिय विद्या उन चौदह विज्ञानों में एक है। (४५८) ज्योचिम विद्या है चेवल छावे के विषय में कानवारी प्राप्त करने की दारों में प्रयुत्ती

१ मध्याद्वीत्तर के पश्यात् की नमार्चे ।

२ आधी राजि के लग भग की नमाचा।

दो गई है। वास्तविक छाया प्रत्येक मूर्य पर भाषारित महीनो में फिरता रहता है इसलिये कि कभी दिन बडा होता है और रात छोटी होती है और कभी रात बडी होती है तथा दिन छोटा होता है। १६ पग से १०६ पग तक वारह मास में रात दिन बढे छोटे होते रहते हैं। यह प्रत्य देवी ज्ञान के ग्रतिरिक्त किसी प्रकार ज्ञात नहीं होता । तास घटियाला बन जाने से तया उस तास में प्रहर के पता चलाने के नियम होने से, बन्तिम ताम पर योग्य दार्शनिकों के निर्णयानुसार गजर बजाया जाता है अर्थात् उतने पहर जितने उस दिन में हैं। उस पहर के समाप्त हो जाने पर उनने तास रोजाना बनाये जाते हैं। इससे यह पता चलता रहता है कि इस मास में सूर्य किस गांवा चक्र में है। बास्तविक छाया इस मास में धमुक राशि चक्र में है। इतने पग है। इन नियमानुसार ज्योतिए विद्या की ग्रावश्यकता नहीं होती।

- (x) रोजा रचने वालों को रोजा स्रोसने का ठीक समय ज्ञात हो जाता है भौर किसी (२५९) प्रकार की भून नहीं होती।
  - (६) सहरी श्लाने का ठीक समय ज्ञात हो जाता है।
- (७) जो लोग एशा की नमाज एक तिहाई रात्रि व्यतीत होने पर पढना चाहें पढें धीर सोने के समय की नमाज एक तिहाई रात गये पढना उचित है तो उन लोगों नो इस विषय में ज्ञान प्राप्त हो जाता है।
- (२६०) यट्टा से लोटने के उपरान्त इसके बादिप्कार हेतू तक शाह फ़ीरोज तथा ज्योतिपिया ने कई दिन तक इस कार्य में प्रयत्न किया, जब तास की ग्रावाज लीगो के कान में पढी तो जो लोग ताम शिवयाला की लीला देखने फीरोजाबाद बाये थे, उन्हें वढा बादवर्य हुमा। सोग तास घडियाला देखने चल पडे। वह तास घडियाला सहर फ़ीरोजाबाद के कूरके के दरबार पर रखा गया था। लोग उमे देखने जाते ये। ताम थडियाला का लाम तथा उसकी श्रेष्टताइस सीमातक पहुँच गई कि वह बादबाहों के सिक्तों तथा शासकों के चिह्नों में सम्मिलित हो गया। हिन्के का प्रयोग सम्मानित पादवाहों के प्रतिरिक्त किसी प्रग्य के लिये नहीं हो सकता। तास पहिदाला भी सर्वदा सदाचारी मुल्तानों के दरवार के समक्ष बजाया जाता है।

# चौथा भाग

मुल्तान का बड़े बड़े युद्धों को त्यागना श्रौर राज्य की समृद्धि में तल्लीन होना ।

### अध्याय १

## फीरोज शाह का बड़े बड़े युद्धों को त्यागना ।

(२६१) वहा जाता है कि मुस्तान देहनी सीट कर राज्य की समृद्धि का विशेष प्रमान करने नगा। माबर संराबदूनों न बाहर वादी के रूप में प्रार्थना की कि हमन कागूका सम्बन्धी<sup>क</sup> मात्रर में बादपाह हो यया था। जब सुन्तान, मुद्रम्मद द्या*र* विन (पुत्र)

२ सम्मवतः सुल्वान प्रस्तुम्हीन सुवारक शाह ।

१ रोबा रखने के लिये मुर्वोदय से पूर्व को मन्तिम बोजन किया बाना है, उसे सहरी एडते हैं।

मुस्तान तुण्डुक बाह का निषन हो गया थीर मुस्तान कीरोज बाह बादणाह हुमा तो उतका फरमान मावर पहुँचा । मावर वाले दोलताबाद पहुँचे । हतन वांधू के एक सम्बन्धी को मावर नाये भीर उसे म्राने अपर बादबाह स्वीतार वर विचा; मृस्तान कीरोज बाह पी अधीनता से सिर बीच विचा । हसन कोंधू ना यह सम्बन्धी प्रत्यक्ष रूप से बहुत भी कुटुतियों में प्रस्त था।

इस इतिहासकार वो विश्वरत सुत्रों से जान हुआ है कि जब हसन कींगू का बहु सम्बन्धी दरवार करता तो यह हिश्रवों के बरन तथा धानुष्यण धारण करता। वह बुहक्स (२६२) खुन्ता थुदा भोग करता। इंडवर धमन्त मुक्तमानो को इस कुकर्म से सुत्रीत रखें। माबर वाले उसमे बडे प्रेरांग हो यए। एक्ट्यन् कारी विक्त केंग्र के मिकट या, बहुत बडी सेना एक हाबियों को लेगर बाबर पर चढं धाया। हसन कींग्र के सम्बन्धी को लीवित बन्दी बना गिया धीर इसकी हत्या करा हो। माबर पर स्वय प्रविकार जमा लिया। समस्त माबर जी मुस्तमानों का नगर या नष्ट पर दिया धवितु खुसत्वान दिनयों भी हिन्दुधों ने बन्दी बना सी। माबर में विकन का राज्य हो गया।

जब उन लोगों ने घपना हान मुख्यान फीरोज चाह नो बताया तो मुख्यान फीरोज चाह ने कहा, "खबंगमम तुन लोगों ने बिड़ोह किया। मुख्यान पुहस्मद के नियम के जररान्त जब हमारा करमाने तुगरा पहुवा तो तुमने हमारे फरमान पर प्रधीनता पहट न की और दीनताबाद जीवर हवा तो तुमने हमारे फरमान पर प्रधीनता पहट न की और दीनताबाद जीवर हवा नींतु के सम्बन्धों ने से मारे धीर उसे मावर में बिहासनास्ट कर दिया। चवकी कुक्तियों के कारण ईश्वर ने (२६३) ध्रथना कीर प्रकट करक तुम्हे वाफिरों के घथीन कर दिया जितने तुम्हे विध्वस कर खाला। इससे पूर्व तुम कोगों ने इत चीर ध्यान न दिया। इस त्रमय हमारी हेना निरतर साक्षमण के वारण चक गई है। कुछ दिनों हमारी मेना विधाम करसे तो, यदि जीवन रोप रहा, उस क्षेत्र परा कि गई है। कुछ दिनों हमारी मेना विधाम करसे तो, यदि जीवन रोप रहा, उस क्षेत्र परा कि गई है। कुछ दिनों हमारी मेना विधाम करसे तो, यदि जीवन रोप रहा, उस क्षेत्र परा कि गई है।

माबर के हुतो को लौटा पर वह स्वय राज्य नी समुद्धि तथा उसे शम्यत बनाने में तस्त्रीत हो गया। चुळ समय उपरास्त फीरीच साह ने एकान्त में तरामची निया नि 'भिरा दौनताबाद (२६४) पर प्राक्रमत्य करने ना विचार होता है निरात सोती के सिक्तनित होने से निया होती है। वावसाहों में हुतरे राज्यो पर सिक्तनित सोनो के सिक्तनित होने से निया होती है। वावसाहों में हुतरे राज्यो पर सिक्तनित जमाने ना लोभ अवन रहता है जीर दे इसने लिए प्रयत्नमोल रहते हैं।" वजीर ने इस अवसर पर कहा, "राज्य की दो ग्रावस्य- चतायें होती हैं। '(१) प्रजा-पानन तथा राज्य की समृद्धि, मून्यो प्रयत्ममानों नी कुतलता न्या प्रयत्म, स्वया विकार के स्वया के सिक्तन्य स्वया। '(-) वाकिरो ना विनात, हुराजारियो ना विच्छेदन, तथा ग्राव्यविक राज्यों के समान में रतना। (-) वाकिरो ना विनात, हुराजारियो ना विच्छेदन, तथा ग्राव्यविक राज्यों के समृद्धि तथा ग्रुप्तजानिकों की रहा। इस प्रजार हो रही कि किन्ती भी सम्य पाज्यवाल में स्वया करा हो सिन सम्या के राज्यकाल में प्रयापकाल में स्वया को समृद्धि तथा ग्रुप्तकानों की रहा। इस प्रजार हो रही कि किन्ती भी सम्य पाज्यवाल में स्वया में के सिन्ति स्वया हो से स्वया हो स्वया सिक्त स्वया हो से स्वया हो स्वया हो से स्वया हो स्वया सिक्त स्वया हो सिन स्वया हो स्वया है सिन स्वया हो स्वया हो स्वया हो स्वया हो सिन स्वया हो स्वया हो सिन स्वया का हो सिन स्वया को जीतने तथा विस्ति स्वया से के जीतने तथा विद्या स्वया के जीतने तथा विवयं से जीतने तथा से स्वया स्वया के जीतने तथा स्वया स्वया से जीतने तथा स्वया स्वया स्वया स्वया से जीतने तथा स्वया स्वया से जीतने तथा स्वया स्वया से प्रवार से स्वया से जीतने तथा स्वया स्वया से स्वया से जीतन स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया से जीतन स्वया स्वया से प्रवार से स्वया स्वया से जीतन स्वया स्वया स्वया से स्वया स्वया स्वया से प्रवार से स्वया स्वया से जीतन स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया से प्रवार से स्वया स्वया स्वया स्वया से स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया से स्वया स्वया से स्वया स्वया स्वया से स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया स्वया से स्वया स्

मम्मवनः गीनन ' वित्यानगर के नुक्ता राय का सैनायनि । सम्भवत यह युद्ध ७७४ हि० (१३७१६०)
में हुमा होगा । (रीदीवाला पु० १५७) ।

( १६५) इडनीमों पर द्यधिकार जमाने के लिए देहली के राज्य के आभपास झुसलमानी वां बहुत सी इडनीमें हैं।

मुचलमानो से तलकार चनाने में यदि एक साथ है तो दस हानियाँ । ये दस हानियाँ इस प्रकार हैं :

- (१) मुमलवानों ने किसे को हानि पहुँचाने तथा उन्हें कप्ट देने के लिए लोग जितने पग रखते हैं उतने पाप उनके नामये धामाल में लिखे जाते हैं।
- (२) येतुलमाल में पन इस्लाम की उन्नति के लिए एक्न किया जाता है न कि मुसलमाती के विनाध हेनू रूपय के लिए।
  - (३) कई हजार मुख्यमान व्यथं कष्ट मोगते हैं।
  - (४) जीवन व्यर्थ नष्ट होता है धीर पग-वन पर पाप निला जाया करता है।
- (१) यदि उम स्थान पर विजय प्राप्त हो जाय तो वर्ड हवार मुखनमान स्निया अपसानित होती है।
  - (६) ऐसा घन वैत्रमाल में एक्त होता है जो धरा के बिच्छ होता है।
  - (७) बन्य सुल्तानों में भी मूमलमानों क विरुद्ध विद्रोह वरने की प्रधा हो जाती है।
  - (म) ऐन कार्य सदाचारी सुस्तानों के निए उचित नहीं होते ।
  - (६) व्यर्थमें इतने ह्यार धनुहो जाते हैं और क्यामत में प्रत्येक का उत्तर देना होगा।
    - (१०) क्रयामत में मुहम्बद साहव के समक्ष लज्जा प्राप्त होगी।

(२६६) बजीर ने पुन: वहा कि यह वस हानियाँ सक्षेप में बताई गई। यदि मुसलमानों को हानि पहुँचामें के किए वहुत समय पाहिये। केवल एक साम जो प्राप्त होता है वह यह है कि समस्य समार में प्रसिद्ध हो जाता है कि पहुक बादगाह ने अपूत्र मुसलमान को अपनी शांकि तथा मातक से माधिकार में कर किया मातक से माधिकार में किया मोति मातक से माधिकार में किया मातक से माधिकार में किया मातक से माधिकार केवल किया मातक से माधिकार माति है। माति से माधिकार लोग केवल दिगांव के लिए असक्य पाप नहीं अपनाते।

शीरोज साह को बजीर की बात वही रक्तव धाई और यह बढा लिजिन तथा परितान हुमा। जनने मौली में धीनू अर कर कहा कि, "हत बावधी में लोक तथा रफ्लोक दोनों ही के लाम है भीर राज्य-उपकरा का धायार है। अब में ईस्वर को हरा से मुक्तवमानों पर क्यारि साहमण न कहेंगा।" दरवार में जितने लोग जारियत ये, तथा जो लोक रख मत को देख रहे में, उन्होंने पृथ्वी पर सिर रचकर ईस्वर से (उपके लिये) ग्रुम कामनामें मां। अब मतकर पर नृत्यान प्रोरोज बाह ने बटा कि "को मुस्तवमान होगा जब दिस प्रकार पराने देखान की विच्या न होगी। सक्तर का पराने देखान की विच्या न होगी। सक्तर की उपकार को (२६७) जाना हुमा को बार बात है भीर कितना सब्दा वार्म है जब दिन सुव्यान ने वह विरोप बाद को जबर पहने हुमें था, खाने जहीं में पहना दिया। धन्य है ऐस प्रदिनीय

मुनवपानों के विस्तान क अनुमार ने सीमार में नितने भी अच्छे तथा बुरे वार्थ करते हैं, उनके मानवे प्रामान में नित्ते नाते हैं।

बादसाह को तथा साबाध है ऐसे विचित्र थंचीर को । इसी कारण वह ईश्वर का प्रिय सुस्तान पूरे चालीस वर्ष तर राज्य कर सका ।

#### अध्याय २

सुल्तान फ़ीरोज शाह का दास एकत्र करने के सम्बन्ध में प्रयत्न

नहा जाता है कि तब फीरोज साह ने निष्ठाचान साल एन न करने के सम्बग्ध में विशेष प्रयस्त प्रारम्म किया तो जमने समस्त धनाधों के पुत्तों तथा प्रशामित्यों को सचेत कर दिया कि जिस स्थान पर ने विजय प्राप्त करें यहाँ से सालों को कुन सिया नरें; जो जो दश्मार के सोग्य हो उन्हें हमारे पास मेज हैं। निस्धदेह यह बटा विश्वित तता उत्त्य्य्य (२६६) कार्य था। जब पुनते बरवार में खाते तो प्रत्येक घगने साथन के बनुतार बादसाह की शिव के कारण चुने हुये, क्यान तथा खतील दात सुन्दर वस्त्र पहनाकर, सिरों पर कमान तथा टोनी, लान युत्ते पैरो में, वसीदे की छोटी पगडी कमर में बीध कर राजसिहासन के समस्त वयदार स्वयंत्र परित थे।

पुरतान फीरोज के समय में यह प्रया थी कि प्रतिवर्ध जब धननाथों से पुनने वरए। पूमने साते तो वे प्रपने साधन के समुनार प्रयोग प्रशार के उपहार लाते थे। परबी पोड़े, बहुदूरूव तरुए, मसहय हाथी विधित्त प्रनार के बहुदूरूव तरुए, मसहय हाथी विधित्त प्रनार के बहुदूरूव तरुए, सहय सोने चौरी के बहुदूरूव तरुए, मसहय हाथी विधित्त प्रनार के बहुदूरूव तरुए, सहय सोने चौरी के बहुत साव प्राया परवा के साधन के सानुसार हाता था। प्रतेक प्रकार की बहुत कोई १००, कोई १००, कोई १० की सब्या में लाता था चौर प्रसुद्ध करता था। वे साथ भी सावे थे। सुस्तान ने इस प्रकार माहेस देखा था पा कि स्ववतामों के सुनते जितना उपहार लायें उसका मुख्याकन किया था। सीरोज उसका मुख्याकन किया था। सीरोज उसका मुख्याकन किया था। प्रतिकृत सुनता प्रता प्रना प्रपत्त उसकी महसून सुन्ता प्रता प्रपत्त (२६६) प्रस्ता से माता तो बहु जो कुछ उससे हो सकता, भूतपूर्व सुस्तानों की सेवा में प्रसुद्ध कर देखा। यह उपहार महसून में प्रचान की साथ भी प्रसुद्ध कर देखा। यह उपहार से साम कर विधा जाय भीर कर विधा किया किया में प्रसुद्ध कर देखा। यह उपहार से साम स्वत से बुधार करा दे विससे से प्रसुद्ध कर में मुख्य कर में मुखरा कर देखा जाय भीर कर प्रसुद्ध के साथ साथ से अपा कर में मुखरा कर देखा का प्रदा में से साथ साथ तो जो चीज उसका प्रवा में होता हो। उसकी मारे से साथ साथ तो जो चीज उसका प्रवा में होता हो। उसकी मारे से साथ साथ तो जो चीज उसका प्रवा में से साथ साथ से साथ से साथ से सीरो उसकी प्रवा में प्रवा पर देखा के सीरोप साथ साथ सीर सीरोप साथ साथ हो। प्रवा मारे होता हो जो सीरोप साथ अपहार सी प्रसुद्ध हो जाय।' पूरे ४० वर्ष तक इस नियम पर साथरण होता रहा।

को मुनना प्रधिक दास उपहार में प्रस्तुत करता उस पर धरवधिक प्रमुक्त तथा प्रमुख प्रदादत किया जाना । जो मुनता चोद दास प्रस्तुत करता उस पर उसी धर्मपृत्रत से प्रमुक्त प्रदादत किया जाना । जो मुनता चे धर्मुक प्रदादत करता उस पर उसी धर्मपृत्रत से प्रमुक्त प्रदादत की जाती । जब धरनत के धुरनो की विश्वाम हो थया कि पुल्तान हिंदीयी हामी के एकन करने का बहुत धानाशी है तो धरनताथों के ध्रमत्त के समस्त कार्यों की धरेता इस कार्य की महत्वपूर्ण सममने लगे। सुल्तान के प्रयत्न से कुछ वर्षों में दतने सदाबारी दास एकन हो धर्म कि इसका उस्तिस सम्प्रम नहीं। जब बादबाह ने देख लिया (२००) कि नहत बढ़ी सस्या में दास एकन हो भगे तो उसकी प्रस्तान में, कुछ को चानाल में, कुछ को प्रस्तान में उन्हें निवास करने के लिये भेज दिया। उनमें से प्रत्येक का उस

दत्रदार, "तस्तदार, " चत्रदार, " श्रमादार, " पर्दादार, " जानदार, सिलाहदार, शिकरादार, " यूजिबान, " सिगहगोशदार, ८ पीलवान, ६ सतूर वन्दान, १ ॥ सदार, ११ दारूदार, १२ सगतराश, 13 सक्का, 18 दत्यादि, तथा यहल के भीतर एव बाहर ग्रलमखाने, 18 यात्रा तथा महल में नौबतपास, 16 तरसाक 18 तथा चौकी, विताबखाने 10 में कुरान पढ़ने वाले दास, (२७२) मलमखाना, घडयालखाना, दीवानी में मुहरिर तथा कुछ दास दीवाने मर्ज तथा धीवाने विजारत मे, नकीबो मे, तथा कुछ दास, मुक्ते, परमनादार, तथा शहनगाने महल " बादि नियक्त हवे। इस प्रकार गोई स्थान मस्तात फीरीज बाह के दासों से रिक्त न था। देहली राज्य में किमी भी बादशाह ने फीरोज शाह के ब्रतिरिक्त इतने दास ग्रहत्र न किये थे। सुस्तान चलावहीन ने ५०,००० दास एक्प किये थे। वे उनके परामर्श-दातः थे। धलाई राज्यकाल के उपरान्त किसो भी बादशाह न दास एकत करने में इतनी प्रधिकता नहीं की। र्दरवर ने माग्य में यह भी लिखा था कि फीरोज शाह के निधन के कुछ वर्ष उपरान्त मुसलमानों में इतना रक्तपात हो बोर यह उत्पात उपयुक्त दासों के कारण हो।" """

(२७३) सुल्तान फीरोज ने दास एक्त्र करने का कार्य धवना कलंद्य समऋ रखा या मीर हदय से इसक लिये प्रयत्नशीम होता या। जब मुक्ते दानी की प्रस्तृत करते थे ती कुछ दास मुन्तान के बादेशानुसार धमीरो तथा मलिको को इस बायय से सौप दिये जाते थे कि वे उन्हें शिष्टाचार सिक्षायें। अमीर तथा मलिक उन दासो का पुत्रो के समान पालन-पोपण करते थे। भोजन, वस्त्र, वस्त्र की घुलाई, कला सिखाने, भोजन कराने, सुलाने तथा जनकी चिन्ता पूर्ण रूप से रखते थे। प्रत्येक वर्ष उन्हे राजसिहासन के समक्ष प्रस्तुत करते थे बीर उनकी शिष्टता, सेवा तथा कला-की सल की राजसिंह। सन के सम्मुख चर्चा करते थे। सस्तान फीरोज शाह उन प्रमीरो तथा मलिको को इतना धनग्रहीत करता कि इसका उल्लेख नहीं हो सकता। .... अन्त ने उपर्युक्त दासों ने सस्तान फीरोज बाह के पूत्रों के शिर

```
१ इत्र का प्रबन्ध करने वाते।
र शाथ धलाने का प्रदन्ध करने वाले ।
```

शाही छत्र या प्रदश्य वरने वाले।

शाही वीवकों का प्रकर करने वाल ।

प्रमानतः धन्त प्रस्ती देख रेख करने वाले ।

शाधी शिक्षरों का प्रश्न्य करने बाले ।

शिकारी श्रीतों का प्रदन्ध करने वाले ।

सियह गोश (बीते के समान एक बनव्स विमसे शिकार देलने में सहावता प्राप्त होती है) वा प्रबन्ध करने बाले ।

**६ महावत ।** 

१० चौपार्यो का प्रक्रम वसने वाले।

११ इसका अर्थ स्पष्ट नहीं।

१२ भीषि का प्रबन्ध करने वाले।

१३ पत्यर काटने वाले ।

१४ भिश्ती।

वह स्वान नहीं शाही पतारायें रक्ती वाती थीं।

राव्यासाद के दार पर बजने नाले दोल।

१७ पहरा। १= पुस्तकालयः

महल के प्रबन्धक ।

काट कर दरवार के सामने सटका दिये। इनका उल्लेख मुस्तान मुजम्मद कीरोज के विवरसा में होगा।

### द्यध्याय ३

## खलीक़ा का भेजा हुआ खिलअत प्राप्त होना।

(२०४) कहा जाता है कि जिस प्रकार खलीफा के यहाँ से सुस्तान प्रहम्मद याह बिन (पृत्र) मुठानुक चाह के लिये खिलचल चाते थे, उसी प्रकार सुस्तान फीरोज बाह को भी खलीफा ने खिलपत भेजी। सुस्तान मुहस्मद बिन (पुत्र) नुगलुक बाह को उसकी प्रामंग पर किलमत प्राप्त हुए पा है। इसका सिक्तार उस्लेख सुस्तान मुहस्मद बाह के हाल में इस इस हितहासकार तम्स दिराज प्रमोक्त के कर दिया है। मुस्तान फीरोज बाह के लिये, इंबय की इमा से खनीफा ने किला प्राप्त किला में इस प्रमुख स्वाप्त के लिये, इंबय की इमा से खनीफा ने किला प्राप्त के लिये ही खिलसत भेजा प्राप्त खनीफा ने कुछ प्रपत्त मरातिय के लिये हाला के सिंग प्राप्त के लिये। पर सुस्तान फीरोज के लिये, दूसरा गहरूवादा फतद खी के लिये तीन खिलयन प्राप्त होते थे। एक सुस्तान फीरोज के लिये, दूसरा गहरूवादा फतद खी के लिये तीसरा खाने जहाँ के लिये।

स्थाप में, जब खलोका के पास में खिलमत प्राप्त होता तो सुल्तान कीरोज साह उसके स्वाप्ताय राहर र बाहर जाता थीर उपीका का खिलसत आवरपूर्वक प्रपत्न दोनो हायो से लेकर निर तया प्रांखो पर रखता। तरपश्वात सभी खास व साम के समक्ष खलीकरे उसी इस्ने उसर तया प्रांखो पर रखता। तरपश्वात सभी खास व साम के समक्ष खलीकरे उसी इस्ने उसर ति तर हमान का सिम पुल्ते इमामल पश्चात कर प्रवी वक्त बिन (पुत्र) प्रविदंशी सुलेगान खलदरूगहु इस को अंग हुआ खिलसत प्राप्त करता। खलीका को (२७४) करमान, जिनमें सुलतान कीरोज को खलीका सपता इस्ताम तथा प्रनी सल्दात का पूर्ण कर से परिकार, सम्प्रत नामव लिखता था, तवा उसे सीप्रमुखलातीन की उपाधि प्रवान की थी, दिया जाता। सुल्लान वह करमान तेवी से साने बढकर दोनो हायो से यह पावर-पूर्वक लिया करता थीर उने पुला कर साई और वाई प्रांख पर रखता। तरपत्वात से सी पर एखता। सरपत्वात से सी पर एखता। सरपत्वात से सी पर एखता थीर उसे पड़ता। दरवार के हाजिब नाग लगाते। सभी लाने वाली से में करते, हाथ मिलाते तथा प्रांतिमन होने में तलनीन हो जाते। सभी का बहा सादर सलकार होता।

तराइन, द हाहनादा फतह खाँ तथा खाने जहां को धनीफा का खिनमत पहनामा जाता। इतने उपरात मुख्तान स्वय धिनधन तथा फरमान लाने वालो को प्रत्येक को श्रेणी के प्रमुखार खिनमत पहनाता। यह दरबार के समस्त खानो धमीरो तथा मिलको को जामपार खानपे खान थे खिनमते पहनाता। उन धिन को को खान परा के सामने जहन कर्ता। मुख्तान फीरोन खाह खलीफा के खिलमते वहन पहनाता माने उने करता। मुख्तान फीरोन खाह खलीफा के खिलमत को बड़े धारपूर्वक पहनता था मीर उने भागीविद के लिये जामपार खानपे खाल मे स्वता था। उन मारित के नियानो को प्रिक्त करा मारित के नियानो को (२७६) प्रसामकान खाल में म्यान खाल में स्वता था। जब फीरोज बाह सह भाव त्यान कर ईस्तर पर (२०५) प्रात्मका को स्वता के स्वयं प्रार्थ किया। "" इंदबर ने मुख्तान फीरोज बाह में नियानो को खिनमत भेजने के सियं प्रीरत किया। "" इंदबर ने मुख्तान फीरोज बाह में नियानो को खान के स्वयं प्राप्त कर हिये थे धोर उसमें वे धहै मार पूर्णत निकास दिया था। "" ""

शाही वस्त्र रखने का गृह ।

र राही बताकाओं के रखने का गृह । ३ देखर के दुवों तथा सन्तों।

#### श्रध्याय ४

### मुल्तान फ़ीरोज का दरवार।

कहा जाता है कि मुस्तान फीरोज याह तीन स्थानों पर बैठकर दरबार निया करता था। एक स्थान की महते सहने पुत्ती कहते थे। उठ स्थान की महते दाका धार्म स्थाद स्पाद (भंद्रा का स्थान) कहते थे। दुबरे स्थान को महते खड़नये वोबी कहते थे। ठीमरे स्थान की महते बारे प्राम कतते थे। उथे महते पियानथी भी कहते थे। समस्त छान्, (२७५) मिलक, प्रमोर तथा प्रतिद्वित सोग एव कुछ अधिक लेखक सहने पुत्री के दरबार में जाते थे भीर प्रश्वेक प्रभने माने के निस्थित ममय पर पाकर महते सहने पुत्री में प्रमित्रादन के लिये जाता था। महते खड़नये बोबी बड़े ही खान सोगो का स्थान था। तीसरा स्थान प्रयक्ति महते महते महत्री प्राम वी स्थान था। """"

सक्षेप में जब मूस्तान फोरोड खाह ने देह तो में निवास करना स्थान दिया था धौर फोरीजाबाद में मिजान करता था तो जब नह दरबार करना चाहता उबके दो तीन दिव पूर्व प्यादत एव कुंगन पड़ने में त्यान रहता । तत्रवचात्र राजमिहामन सवाया जाता । फोरोज बाह एवादत में नित्य कुंगन के नई मूरे पढ़ता था। शुक्रवार के दिन मूरये करहन तथा शुक्रवार की राजि में नियमपूर्वक मुरते ताहा पड़ता था। वीचो समय की नवाज जमाफ के ताथ पढ़ता था। वीचो समय की नवाज जमाफ के ताथ पढ़ता था। वा वह कुंगन के हुख सिवारे वजीके में पढ़ता था। जब वह कुंगन पढ़ता या से मुस्तम पढ़ी नाम के हुख सिवारे वजीके में पढ़ता था। जब वह कुंगन वहता या से मुस्तम पढ़ी नाही घरनाह का नाम माता तो बढ़ वह में मुन्तग्त तथा उक्का से भरने हाम कुंगन स्वता था। उनने यह कार्य धरने निये सीनवार्य वना निया था।

(२०६) सर्वप्रथम मुस्तान फीरोज स्वय धाता तथा रावविद्वासन पर घासीन होता। स्तरद्द्यात सरापदींवारोज लाखें तथा सरापदीं के वदाधिकारी प्राते तथा पित्रवादन करते प्रार प्राप्त क्षा क्षा क्षा कि स्वरूप कर कि स्वरूप स्वयं प्राप्त होता है ?" फरमान होता । "लोगों को प्रियासन के स्वान पर प्रस्तुत किया वाय ।" सरापदींवारोज लास सर्वप्रयम हाजियों को धान्ना देते। हाजियों के धान्नावत करने के उपरान्त कुछ तेगदार (तनवार चनाने वाले) होने तथा चौदी की बाले सिये प्रमुपति पति। फिर दीवाने रिसासत को प्राप्ता मिनती। वीवाने कवा के प्राप्ता प्राप्त होनियों हिसासत को प्राप्ता प्रतिता । वीवाने कवा के प्राप्तकारी दीवाने रिसासत हो बाद साथ आते पी। सरद्वारा दोवान विद्याल वालों के साथ साथ आते पी। सरद्वारा दोवान विद्यास वालों को प्राप्ता मिनती।

बीबाने विजारत का स्थान सर्वया राजिनहासन की दारिनी घोर होता है। दीवाने विजारत क उपरान्त दीवाने प्रवं को घात्रा मिलती। कोतवारा सोय उनके साव-साय जाते दीवाने प्रवं को घात्रा मिलती। कोतवारा सोय उनके साव-साय जाते दीवाने प्रवं को स्थान राजिह्हासन का बीह घोर है। समस्त आहुजादे तथा विद्वाससम प्रहस्तान सीरोज याद के राजिह्हान के पीड़ घोर है होते । प्रयंक प्रपनी-प्रयंगी थेली के सनुसार के स्थामी, प्रवंक प्रपनी-प्रयंगी थेली के सनुसार

१ वह प्रागर्थ जिसमें फूल शस्त्रादि बने हों ।

२ द्राचा ( मंगूर ) का विकसित रूप । सम्भवतः उस शायख में अंगूर की बेलें बनी होंगी ।

३ लकशी के छउने रामहल। ४ दरवारे ज्ञानका महल।

थ के-दीय प्रांग**रा** ।

ह राज प्रामाद के विशेष अधिकारी।

(२८०) खडा होता था। किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को उन दिनों दिना कुलाहे यजक के माज्ञा न मिलती थी । केवल उन थाडे से तेग्रदारों के लिए, जो राजसिहासन के समक्ष जरदोजी के वस्त्र सफेद बन्द के, तथा सुनहरी पेटी एव कुलाहे बारवकी के, तथा मन्य खिलमतें प्राप्त किये हुये होते थे. यह शर्त न थी कि जब वे लोग राजमवन में उपस्थित हों तो वही बस्त्र घारण किये रहे।

सुल्तान फीरोज बाह के समय में समस्त खान, मिलक, समीर, प्रतिष्ठित लोग एव श्रासिम नरमीना<sup>3</sup> के वश्त्र धारण करते थे। उन दिनो में बूजुर्ग क्षोग खिलग्रत की कबा<sup>≭</sup> पहनना प्रच्छान समक्रते थे। प्रत्येक उसे खिलगत से प्रयक कर देता था। द्वार के ऊपर प्रयवा नीच ग्राने वाले को बिना मोजा तथा मूए बन्द " पहुने हुये ग्राने की ग्राला न मिलती थी। कभी-कभी दरदार के समय सुल्तान शिकरे छडाने की लीला देखता कभी घोडों के दौडाने का तमाद्या देखता था।

### राजिंसहासन के निकट बैठने वाले लोग-

खाने जहाँ बखारे ममासिक राजसिंहासन के दाई घोर बैठता था। ग्रमीरे मुमज्जम मनीर महमद इक्षवाल खाने जहाँ से कुछ ऊँचे तथा एकजानू खाने जहाँ के पीछे बैठता था मिलको तथा शासन प्रबन्ध के नियमों में इस नियम के प्रनुसार उसे म खाने जहाँ से ऊपर और न खाने जहाँ से नीचे कहा जा सकता है। यशिक निजामुसमूरक धमीर हसेन ग्रमीर मीरान जो नायव बजीरे ममालिक या खाने वहाँ के नीचे राजसिंहासन से मिसे हमें बैटता था। यही दीन जोग राजसिंहासन से मिले हये बैठते ये ।

(२५१) दाई ग्रोर खान जहाँ या नीछे एक जामाखाने की दुनी पर उसे दृहरा करके विद्या देते थे। उस जामाखाने के बीच में काजी सद्धे जहां बैठता था उसके बराबर बाहुवना पालती मार कर बैठता था। उसक बराबर मगली खी समनी बैठता था। राजसिंहासन के बाई मोर का स्थान क्लि रहता था। बाई ब्रोर एक जामाखाने की दूरी पर एक जामाखाना दुहरा करर विद्यास जाता था। उस जामाखाने के बीच में जो बाई ग्रोर विद्यता था, जफर खौ बिन (पुत्र) उफर साँ प्रासीन होता या। उसके बरावर बहुबद खाँ, प्रनीरस्यू दा चत्रो का स्वामी, बैठत थे। उनसे मिला हुमा भावम खाँ खुरासानी बैठता था। उनक पीछे राम मदार देव वाय सबीर, (सुमेर ?) रानदत्त (रावत) ग्रदहरन भूमि पर बैठते थे।

उन दिनों में यह इतिहासकार शम्स सिराज बक्कीफ क्षीवाने विजारत के ब्रधिकारियों के साथ सुल्तान के झादेशानुसार श्रीमवादन को जाया करता था। खाने जहाँ के साथ दीवाने विजारत के समस्त प्रधिकारी आते और हाजिबो के स्थान पर अभिवादन करते थे। समस्त मधिकारी दाई मोर मधन स्थान पर खडे हो जाते थे। बजीर क पुत्र, भाई तथा भतीजे दीवान के प्रधिकारियों क ऊपर खढे होते ये भीर दो यनुष्यों की दूरी का म तर रहता था। (२६२) इसी प्रकार चुने हुये बजीर लोग आगे बढते । पून भूमि पर सिर रखत । सुल्तान प्रपत

१ किसी विशेष प्रवार भी टोपी।

र पक प्रकार की टोपी।

र पक प्रकार का कपड़ा।

सम्भवत खिलझत को सुरिखत रखों के लिये कवा।

शर्लों के बॉयने वा कोइ नियम ।

६ उल्लीनः

देक पोथी के मनुसार बलार देव।

पुभ हाथों से बैठने का सकेत करता। वजीर तीसरी बार भूमि पर सिर रसता और प्रपने स्यान पर बैठ जाता। मलेकुब्वकं निजामुलमुल्क नायब वजीरे ममालिक उस धवसर पर बराबर वजीर के साथ रहताथा।

भूतकाल में देहली के मुल्तानों के यहाँ यह प्रथा थी कि नायब बजीर को राजींबहासन के समक्ष बैटने का स्थान न मिलता था। जब फीरोज शाह के राज्यकाल में मिलक निजामुल मुल्क नायब वजीर हुया, तो वह सुल्तान को राज्य-अवस्था में परामर्श दिया करता या तथा मुस्तान की बहिन उससे बिबाहित थी। उसको ईश्वर ने फ्रनेक उल्कृष्ट गुण प्रवान किये थे, यह, सुल्वान ने खाशेश दे दिया था कि ऐंगा नायब बजीर, कजीर के नीचे बेंडा करे।

जब खाने जहाँ समिवादन करके अपने स्थान पर शासीन हो जाता तो सुस्तान फ़ीरोज धाह दाईं घोर मुख करके खाने जहाँ से वार्ता करने लगता। जब तक खाने जहाँ उसके समक्ष रहता, तब तक वह उसी से वार्ता करना रहता था। उसकी उपस्पित में किसी भन्य से बार्ता न करता था। यदि सुस्तान किसी को उस स्थान पर बुलाना चाहता तो वह खाने जहाँ की मोर सकेत करता। खाने वहाँ उसे बुखा सेता। यदि सुस्तान किसी (२६३) से रुष्ट होता तब भी वह खाने जहाँ की और मुख करता। प्रत्येक छोटे बडे नार्य हेत मन्तार हितैयी बजीर की घोर मुख करता। जिस प्रकार चन्य सफल तथा प्रसिद्ध विद्याष्ट्र राज्यक्यवस्था के सम्बन्ध ने प्राचरण कर चुके ये, उसी प्रकार सुस्तान फीरीड घाह ने भी नियम बनाये ये। काबूस हकीय ने काबूस नामे वे में निखा है कि सुस्तानो को उस ममय तक जब तक वजीर उसके समझ रहे किसी से वार्तीन करनी चाहिये। यदि वजीर की उपस्थित में बादशाह किसी अन्य से बात कर क्षेता है तो इससे राज्य को बडी हानि प्राप्त होती है। वजीर को समस्त राज्य के हिसाब किताब की जाँच करनी पहती है चाहे कोई बादजाह का प्रव हो प्रथम आई। इसी कारण राज्य के सभी प्रधिकारी वजीर के शत्र होते हैं। यदि वादशाह नजीर की उपस्थित में किसी अन्य से वार्तालाय कर लेता है तो बढे-वडे पदाधिकारी एवं विश्वासपात्र यही समझने लगते हैं कि वादधाह बजीर से रुष्ट है। इस प्रकार उनके हृदय में बज़ीर के महत्त्व में कमी हो जाती है। बज़ीर भी दुखी हो जाता है धीर सोचने लगता है कि कदाचिन मेंने कोई ऐसा कुक्स किया है कि वादराह दूसरे की धोर मुख करने लगा है। इस कारण हिसाव किताव में सिथिवता धाजाती है। सामिली से हिमाब किताय में शिथिलता के कारए। राजकोप से धन नहीं पहेंचता ग्रीर राज्य की नीवें में दोप उत्पक्ष हो जाता है। राज्य का स्थापित रहना धन पर ग्रवलम्बित है।

(२८४) दस्तूष्टल बुजरा में लिखा है कि प्रत्येक धामिल जो टालमटोल करके धन भूमि में गाड देता है उसे योग्य बजीज उसकी धाँखों में ब्रंगुली डालकर निकाल लेखा है।......

(२८४) मुत्तान फीरोज बाह एक पहर दिन तक दरवार में बैठता, तत्परवात उठ जाता। ज्ञान तथा मनिक जौट बाते। खाने जहाँ वजीरों की प्राचीन प्रथा के बनसार विजारत

र काद्म नामा लेखक कैठाकस बिन इरहन्दर जिन प्रावृत्त बिन वाहमिर, रचना ४७५ हि॰ (१०८२-वर)। इसमें राज्कुमारों के पत्र प्रदर्शनार्थ निवस है। (ईवे, इरिडमा व्यक्तिस पुरतग्रावस जन्दन न॰ ११४३)।

२ चरखों का चुम्बन।

को नही पर विराजमान होता भौर मामिलो के कार्य की देवभाल में तस्तीन हा जाता। प्रत्येक प्रिवकारी प्रानी-मपन कर्तव्य पालन में व्यस्त हो जाता।\*\*\*\*\*\*

इस स्थान पर यदि कोई यह प्रश्न करे कि राजिंसहासन के दाई शीर खान जहां, प्रमीर बहुमद इक्तवाल तथा मलिक निजामुलमुल्क बैठते ये ग्रीर राजसिहासन से मिला हुनाबाई मोरकास्यानरिक्त रहता था, यद्यपि सुल्तानो के बाई मोरकास्यानकभी रिक्त नहीं रहेवा था, तो इसका क्या कारखाया ? इस विषय में में। अपने पिता संपूछा। 'भेरे पिता न मुक्ते बताया कि 'राजसिंहासन के बाई' झोर का स्थान सर्वेदा सर लहकरै के लिये रहता है। पात नुस्तान फ़ीरोज बाह ने सपन राज्यकाल क प्रारम्भ में सैनापति का पद प्रपत दास बद्यीरा को प्रदान कर दिया और उसकी उपाधि एमादलपुल्क रखी तय उसके बैठने का स्थान राजिनिहासन के बाई छोर न था। सुल्तान पीरीज बाह के सिहासनारोहुए के समय खाने जहाँ, यद्यपि वह बजीर था, राजिंगहासन के बाई मोर वैठता था। दाई धोर राजसिंहासन के बराबर खाने घाजन तातार खी भासीन होता (२०६) पा। जब कुछ समय उपरान्त तातार खाँकी मृत्यु हो गई वा खाने जहाँ सुरुतान के मादेशानुसार दाई मार बैठने लगा थीर बाई मोर का स्थान रिक्त रह गया। जब खाने माजम जकर खो बनाल स सुल्नान क दरवार में पहुँचा तो कुछ समय उपरान्त मुल्तान ने जफर खों को समनद । प्रदान की । उस ग्रवसर पर सुल्तान का ग्रादन हुग्रा कि उकर खा राजसिंहासन के बाई छोर मासीन हुझा करे। जब उसकी मृत्यु हो गई मीर उसके स्थान पर उसके पुत दरया खाँ को उसका पद तथा जकर लाँ की उपाधि मिली तो उसके विषय में मादेश हुन्ना कि वह भी अपने पिता के समान रायसिंहासन के निकट बाई मीर बैठा करे | 100000 \*\*\*\*\*\*\*\*

इसी प्रकार यदि कोई प्रवन करे कि सहते गुली के दरबार के स्थान पर सैंदुरगानी मौनाना जलालुहीन रूमी तथा थेखुल इस्लाम विस स्थान पर बैठते थे, तो इसका उत्तर यह है कि सैदुरगानी सद्रे जहाँ के नीचे दाई भोर बैठते थे। मौलाना जलालुहीन रूमी सैदूरगानी के बराबर बैठते थे। यूग के क्षेत्र (शिखुल इस्लाम) जब सुल्तान की भेंट को भावे तो एक पहर दिन के पहचात भावे। उस समय सल्तान फीरोज राजसिंहासन से उठ (२६७) चुका होता या ग्रीर महले खुज्जा में निहासचे (महें) पर धासीन रहता था। जब शेबुल इस्लाम आते तो सुल्तान उठकर स्वागत करता और खेख के घरणा की आर हाथ बढाता, रीलुल इस्लाम सुस्तान फीरोज शाह की बालियन करक ब्राशीवदि देते। विषरचात् दोना साथ-माथ एक स्थान पर बैठते। कोई तीसरा उस स्थान पर न भा पाता । दे आपस में देर तक वार्ता किया करते तथा भोजन, मेवा, शबंत एव पान खाते । तत्पश्चात् शेलुल इस्लाम उठ वाते और सुल्तान, शेलुल इस्लाम को दुख दूर पहुचान वाता। शेंबुल इस्लाम पुनः उसी प्रकार बार्लिमन होते और आशीर्वाद देते और लीट जाते । सदि गेंखुन इस्लाम को कुछ निवेदन करना होता तो वे उन स्वय सुल्तान से कदापि न वहते प्रिपतु एक काग्रज पर लिख कर अपन रूमाल में लपेट कर उसी स्थान पर छोड देते। जब सुस्तान घेंबुन इस्लाम को पहुचा कर लौटता तथा निहालचे पर ग्रासीन होता तो उस रूमाल तथा काग्रव को पाता। पूरा काग्रज पढता और खेवूल इस्लाम की इच्छानुसार तुरन्त यादेश दे देता और किसी प्रलिक को फरमान देकर कहता कि इस कागज को पुरन्त धेखुल इस्लाम

के पास उनक पहुचने के पूर्व पहुँचा दे। वह मलिक देशा ही करता । उस समय महते छण्या मे कार्यो युग्रदादी, मलिक मुबारक कवीर तथा उन्ही वंशे क्षेत्र मुस्तान के पीछे खड़ रहते।

#### श्रध्याय ५

## उस काल के मलिको का श्रानन्द तथा उल्लास।

(२०६) कहा जाता है कि सुस्तान फीरोज खाह के राज्यकाल में समस्त खानो, मिलकों, मालकों मालकों हों से स्वार्य प्रवादिक लोगों, मुनियों तरकवन्ते (धनुर्विष्य) तथा स्वस्त वित्रय एवं साधारण स्वाक्तियों, स्वतन्त्र तथा दान लोगों को मानन्द, प्रकला व्या निर्वन्तवा प्राप्त मोत का मानन्द मालकों है। वह हवा या। वह काल वया सुस्तान फीरोज बाह के वरण वहें कुप वं। वव सुस्तान फीरोज बाह के वरण वहें कुप वं। वव सुस्तान फीरोज बाह के वरण वहें कुप वं। वव सुस्तान फीरोज बाह के प्रविक्त के प्रविक्त को इतनी प्रकार प्राप्त होती, मानों वे निसी मन्ता के प्रविक्त के

(२८९) प्रत्येक पहान पर अपार निश्चिन्तता, मुख तथा सस्ता अनाज प्राप्त होता था। हिसी को बाधााह के अवदा चार का प्रज न रहिता था और करण करण में वे किसी को किसी प्रकार का उर न रहिता था। सुस्तान फोरोज के राज्यकाल में यदि कोई स्विधिकारी किसी प्रकारण अनुपत्थित होता को वह सवारी के समय तुरूत उपित्वत हा लाता और प्रविक्ष समय तक प्रमुपत्थित होता को वह सवारी के समय तुरूत उपित्वत हा लाता और प्रविक्ष समय तक प्रमुपत्थित न रहता। उत्त वादवाह के राज्यकाल में कोई तरकशवन्य (धनुभारी; सैनिक) अनुपत्थित हो जाता तो उसकी जीविका न छोती जाती। मुस्तान फोरोज बाह की सना क प्रत्येक आधि के पर में अपार सुख तथा आमन्य रहता था। लोग इतन समृद्ध ये सना क प्रत्येक आधि के पर में अपार क्रत तथे, सम्पन्न वांस स्वयं समय लेका कर में स्वयं पर्वेक स्वयं प्रवान के कारण वहीं से लोना प्रवान प्रवान के पारण वहीं वांसिकता के कारण वहीं से सुनतान के सारण वहीं से मुनतम, सुस्तान के कारण वहीं से मुनतम, सुस्तान के कारण वह से सुनतम, सुस्तान के काच हो किया करते थे भी पढ़ी की सुख सम्पत्रा के कारण वह से सुनतम, सुस्तान के काच हो किया करते थे भी पढ़ी की सुख सम्पत्रा के कारण वह सोहता पढ़ा न स्वारा पा।

वादार वाले देहती निवासियों के पास सामग्री तथा सामान की ग्रधिकता के कारण (२६०) बढे हुए तथा घानन्द स मुस्तान के साथ जाते थे। यह बढी प्राचीन प्रया है कि कारोबारी लोगों में म कवल बढ़ी बादसाह की सेना के साथ जा सकता था जिस सहर की

१ शिकार देतु भथना धन्य किसी कार्य स नाता ।

२ दर वजह ₹ फरीस

<sup>¥</sup> टामी

रईस माता दे देता था। बाजार वाले सेना के साथ जाने के लिये रईस सहर की खुरामद करते ये और उपहार भेट करते थे।

जब सहसाह थिकार की सवारी से वीटता धौर शहर (देहती) वापस धाता, तो प्रत्येक खान तथा मिक प्रसन्नतापूर्वक धपने-धपने घर को लीटता था धौर प्रपने घर से ध्रत्यिक सामग्री तथा मेथे भेजता था । जब सुत्तान फीरोज खाह ईस्वर की कुमा से विजय तथा सफता प्रत्येक सोटता धौर अभुना तट पर कुम्क (प्रासाद ) के समक्ष उत्तरता ती उत्तरेक कुछ हिन पूर्व खाते उद्देश की उत्तरता ती उत्तरेक कुछ हिन पूर्व खाते उद्देश की अपने कुछ हिन पूर्व खाते उद्देश के धारे अपने कुछ हिन पूर्व खाते उद्देश के धारे के समक्ष उत्तरता ती उत्तर के साम प्रकार के बेव बूटो से धनकुत किया जाता। खाने जहाँ प्रत्यिक सामग्री तथा उपहार के सिवे धादेव देता। खहर के बारा धौर फण्डो का मादेश दिया जाता। वचास फण्डो के पीछे एक डोल, दो खहनाई तथा यरगून होते। १२००० फण्डे खाहर के बारो धौर से एक होते। वे सब नोय बरबार के भवन के समक्ष उपस्थित होते ये।

(२६१) शहशाह यमना तट पर उतरने के पश्चात यह आदेश दे देता कि खानो, मिलको, भ्रमीरो तथा प्रतिष्ठित लोगो को भागे जाने न दिया जाय, कारण कि सब इकट्ठा नगर में प्रविष्ट हो। वह रात्रि हुएं तथा आनन्द की अधिकता से लोगों को ईद की रात्रि के समान हो जाती थी। प्रात काल खाने जहाँ समस्त शहरदारो 3 तथा कारकृतो को लेकर धसस्य भण्डो के साथ यमुना तट के उस पार जाता, सुल्तान फीरोज शाह के चरएों का पुम्बन करता । तत्परचात् सुल्तान फीरीज शाह शुभ मृहत्तं मे बढे ऐश्वर्यं से भागन्य तथा प्रसन्नता के साथ फीरोजाबाद नगर मे प्रविष्ट होता था। नगर के समस्त पदाधिकारियों के उपहार राजसिंहासन के समक्ष प्रस्तुत किये जाते। सर्वप्रथम खाने प्राजम खाने जहाँ के जपहार राजिसहासन के समक्ष प्रस्तृत किये जाते । तत्परचात् मलेकूश्शकं मिलक निजामुल मुल्क नायब वजीरे ममालिक के उपहार प्रस्तुत किये जाते । इसके उपरान्त समस्त खानी, षमीरो, भारतमो, फकीहो, सैयदो, मशायख (मुफियो), प्रतिष्ठित व्यक्तियो, नगर के चारो भ्रोर (२६२) के निवासियो एव दूर-दूर के स्थान वालो के जो उस समय देहली में खाने आजम पति वहाँ के प्रमुख के उपहरण होते, प्रस्तुत किये बाते । समस्त सीग सपते साम बहु के प्रमुख र राजिस्हासन के समस्त अपने-अपने उपहार प्रस्तुत करते थे । तरकसबन्य पहलवान तथा प्रसिद्ध वजहवार जो (बाही) सेवा में रहते थे, भिन्न-भिन्न दिशामी मे निश्चिन्त होकर लौट जाते थे और अपने-अपने बामों ने अपने धरवार के साथ, जो ब्रामों में निवास करते थे, प्रसम्रतापूर्वक पहुँच जाते थे। अपने सम्बन्धियों से सब भला युरा हाल वह सुनाते पे। उस शहराह के राज्यकाल में प्रत्येक धन-धान्य सम्पन्न था।

इस प्रकार देहली राज्य के छहर तथा कस्यों के सभी लोगों को मुद्र तथा सान्ति प्राप्त थी। सभी बस्तुर्थे सस्ती थी और प्रत्येक सामग्री का बाहुत्य था। इसका कारण मुत्तान ना स्वाचार था। लोग इतने सुद्ध में ये कि नियंत लोग भी घरनी पुत्रियों का विवाह प्रत्यावस्था में कर देते थे। मुत्तान क्षीरोब साह के गुभ चरणों के प्राधीवीद से उनके राज्यकात में किसी की नियों बात की कभी तथा कुछ न हथा।

रै शबार का मुक्य अधिवारी।

२ सम्बद्धाः सुस्तान के पास सपहार स्वरूप ।

र शहर के मध्यावियों ।

#### ञ्रध्याय ६

## सामग्री के सस्ता होने तथा समृद्धि का उल्लेख ।

युत्तान फीरोज खाह के राज्यकाल में सामधियों की अत्मभूत्यता तथा समृद्धि उच्च धिवर तक पहुँच पुकी थीं। उसके पूरे ४० वर्षीय राज्य-काल में किसी ने प्रकास का मूँद न देखा। समृद्धि इस सीमा को पहुँच मई कि लोग सुत्तान अलाउट्टीन के राज्यकाल को भूल गये। जितनी समृद्धि बुत्तान खलाउट्टीन के राज्यकाल में थी उतनी किसी बारवाश के राज्यकाल में न हुई। सुत्तान ने सामग्री के सत्ता करने के लिये प्रत्यिक प्रयत्न किये (२१४) थे। वह समस्त चिवरण प्रसिद्ध इतिहालों में दिया हुमा है। वह ज्यापारियों को भूत्यपिक धन सम्पत्ति प्रदान करता था, उन पर वही कृषादृष्टि रखता था, उनके बेवन निर्मवत्त कर विये थे। इस प्रकार खलाई राज्यकाल में अल्यमुख्यता प्राप्त हो सकी थी।

मुस्तान फीरोड के राज्यकाल में ईश्वर की कुपा से उस बादसाह की ईश्वर-भिक्त के कारए दिना उसके प्रयक्त के ही स्थायों रूप से पाण की धरूपमुख्यात प्राप्त हों। यह थी। इंद्यर की कुपा से मानाब हतना सरता हो गया था कि दोहनी नयर में, यहूँ द जीतत प्रति नन, जो धोर बना ४ जीतक प्रति नन विकता था। यो से विक्त एक जीतत भी में को दस से सीहा शिक्ता सेता या। इसी प्रकार ईश्वर की कुपा से सहसाह के उसके प्रति विश्वास होने के कारए प्रत्येक प्रकार का मानाब सत्ता हो गया था। कपड़ों में क्या स्पेदाना, बसा मरानीना अभी सदसे थे। उन दिनो सहसाह ने प्यारेव दिया कि मिरदास का भाव कुछ कम होना चाहिये। क्योंकि सभी वस्तुयें सत्ती है सत्ता मार्टिंग। वाहिये। वाहिये।

(२६५) सरोप में, उस बादसाह के ४० वर्षीय राज्यकाल मे ईस्वर की कुपा से प्रस्मूच्यता प्रपंते विखर पर पहुँच गई थी। यदि कभी मूल्य वह बाता ध्यमा कुछ दिन वर्षों न होती ती एक तक्का प्रति मन का भाव हो बाता। वह भी कुछ निर्तात के दिन पहुँचा। सुस्तान के बरखों के ब्रायोगींद से देहनी निवासियों ने ४० वर्ष तक घकाल का मुँदू न देखा। इसी प्रकार उक्के राज्यकाल में आवासी में इतनी उपति हुई कि दोष्ट्राय में सक्तरोया पर्वेत तथा खरला से कोल तक एक ग्राम भी दुरी दक्षा में न था घीर थोड़ी सी भूमि भी बेकार न थी। उस समय में दोष्ट्राव में ५२ परमने घावाद हो गये थे। इसी प्रकार दोष्ट्राव के मितरिक तया प्रत्येक प्रकता एव विक में (उदाहरखार्य सामाने की शक में) एक कोस में चार पांव वस गये थे। गांवों से लोग निश्चित थे। इस प्रकार उसके राज्यकाल में समस्त प्रवा को निश्चन्त थे। इस प्रकार उसके राज्यकाल में समस्त

मुस्तान फीरोज शाह की ईक्बर की कृषा से उचान समयाने से भी बडी हाँच थी। उसने प्रत्येक उज्ञान का प्रामण बढ़े प्रयत्न से सज्वाचा था। उसके प्रयत्न से शहूर देहती के प्राप्तपास १२०० उद्यान सन गये। लोगों की जो मिल्क तथा नक्क (की पूमि) थी, मुस्तान कीरोज शाह के प्रपात की सल्यता<sup>क</sup> का पता समाने के उपरान्त उसे स्थायी रूप से प्रदान कर दिया।

ह मोग अनाज, सम्भवतः पशुओं आदि के खाने के दोग्य ।

२ सम्भवतः वोर्वे बहुमूल्य कपडा ।

३ सम्भवत कोई कम मूल्य का कपड़ा।

प्रस्तक में सगैर तमहीहे हुःव्य (बिना प्रमाण की सख्यता का पता स्थानावे) है किन्तु एक क्रम्य पोनी में बाद करहीहे हुःव्यत (प्रमाण की सख्यता का पता लगाने के कपरान्त) है भीर यही तिक है।

उसने प्रसाजदीन के प्रारम्भ किये हुये ३० जद्यानो को समयाया । बन्द सालीरा में ६० जद्यान (२६६) समयाये । चित्तर में ४४ जवान समयाये। प्रत्येक बाग मे सात प्रकार के असूर, सफेंद्र, काले खड़्तर के रग के, चित्तरी, सरखानी, सेरी, ब्रालू, खाच्ये मुलामान होते ये घोर एक जीतल प्रति सेर के हिताब से विकते थे । इसी प्रकार प्रत्येक जवान में विभिन्न प्रकार के मेंचे हीते थे।

मुत्तान के राज्यकाल में जवानों का महमूल वागवानों को जो कुछ प्राप्त होता या उसके सर्तिरिक एक तास अस्सी हुवार तन्के मिलता था। दोमाव का महमूल जन दिनों सस्सी लाख तन्का था। इसी प्रकार उस धार्मिक वास्त्राह के प्रोत्साहन के कारए राजधानी देहती के स्पीन प्रदेशों का महमूल ख करोड पच्चासी लाख तन्का था। यविष फोरोड घाइ ने प्रपनी सुविनत्ता के कारए देहती (से सम्बन्धित स्थानों) में कभी कर दी थी तब भी प्रदेशों का कर इतना प्रधिक था। उसने समस्त महसूल प्रत्येक को उसकी श्रेत्यों के अनुसार बौट दिया था। खानों के सनुसार, प्रतिच्वित को उनके प्राराम के अनुसार वजह तथा और वच्छी को चाही कराने से पर दिसाने को व्यवस्था कराई। वेस के हाही धारेशानुसार इतलाक प्राही कराने से पर दिसाने की व्यवस्था कराई। वेस को हाही धारेशानुसार इतलाक मार्स होती थी। जब नजहरारों का इतलाक सन्ताओं में चला बाता था दो इतलाक के स्थामी को (वीनिक को) उसके वजह का धाधा प्राप्त हो जाता था। उन दिनों बहुत से प्राराम के सहसारों के सामा प्राप्त होता था। उन दिनों बहुत से प्राराम के सहसारों के सामा प्राप्त होता था। इतलाक को (२६७) मोल तेने माले वडा पूरा साम उजते थे। बहुत से सामा प्रस्ता होता था। इतलाक को (२६७) मोल तेने माले वडा पूरा साम उजते ये। बहुत से सोस मुत्तान के राज्यकाल में विनिकों के वजह भात बड़ से प्राप्त से साम के राज्यकाल में विनिकों के वजह पनी हो गये और उनका यह व्यवसार हो गया।

पुल्तान फीरोड साह ने देवी प्रेरणा से राज्य के प्रदेशों का समस्त महसूल समस्त प्रवा में बांद दिया पा प्रिपृत पराने तथा प्रकाराय मी बांद दी थी। साने जहाँ वजीरे ममालिक को सेना, परिजन तथा प्रपने चुने के जबह के प्रतिरिक्त १३ साख तन्के प्राप्त थे। इसके के सेना, परिजन तथा प्रपने चुने के जबह के प्रतिरिक्त १३ साख तन्के प्राप्त थे। इसके वस्ते में उसे बहुत सी प्रकार जस प्राप्त के वस्ते में उसे बहुत सी प्रकार जस प्राप्त के सिर्य प्र पाय तन्के किसी के तिये प्र पाय तन्के उपकी के तिये प्र पाय तन्के उपकी के तिये प्र पाय तन्के प्रमाण की हो में । प्रत्येक ने प्रत्यिक धन, सीना, जसके समकाशीन समस्त सात तथा मिलक धनी हो गये। प्रत्येक ने प्रत्यिक धन, सीना, जसक्त समकाशीन समस्त सात या मिलक धनी हो गये। प्रत्येक ने प्रत्यिक धन, सीना, जसक्त सात होरे एकन कर तिये। जब मिलक साहीन शहना की जो मुन्तान के दरवार का नायब प्रनीर नजिस साहीन प्रत्या की गई। प्रत्य सामान, बहुमूल बस्तुयो तथा प्रत्यिक बनाहरात के प्रतिरिक्त उसके पर से पत्राप्त साम सामान, बहुमूल बस्तुयो तथा प्रत्यिक बनाहरात के प्रतिरिक्त उसके पर से पत्राप्त साम साम साम साम साम के बात है। """ पुल्तान के इस कार्य से समस्त सभार उसका मित्र बन या प्रतिर स्व सोग उसके हित्यी हो गये।

#### ञ्रध्याय ७

#### सेना का उल्लेख।

सुस्तान फ़ीरोड साह के राज्यकाल में दासो के प्रतिरिक्त ८०,००० सवार ये। समस्त सवार वर्ष के प्रन्त तक धर्ड हेत् प्रस्तुत होते रहते थे। कम मृत्य के घोड़े भी प्रधिकारा

<sup>।</sup> वृश करावा ।

२ निरीव्या

#### अध्याय ६

## सामग्री के सस्ता होने तथा समृद्धि का उल्लेख।

सुत्तान फीरोब बाह के राज्यकाल में सामित्रयों की घटनमूल्यता तथा समृद्धि उच्च सिवार तक पहुँच चुकी थीं। उसके पूरे ४० वर्षीय राज्य-काल में किसी ने घकाल का मूँह में देखा। समृद्धि इस सीमा को पहुँच गई कि सोग सुत्तान चलाउद्दीन के राज्यकाल को भूल गये। जितनी समृद्धि सुत्तान खलाउद्दीन के राज्यकाल में थी उतनी किसी वारसाइ के राज्यकाल में न हुई। मुत्तान ने सामग्री के सस्ता करने के लिये घटनीथक प्रयत्न किये (२६४) थे। बहु समस्त विवरण प्रसिद्ध इतिहालों में दिया हुम्मा है। बहु ब्याप्तियों को प्रत्यिक धन सम्पत्ति प्रदान करताथा, उन पर वडी कुणादृष्टि रखता था; उनके देवन निश्चित कर दिये थे। इस प्रकार खलाई राज्यकाल में घटनमूल्यता प्राप्त हो सकी थी।

सुल्तान फीरोब के राज्यकाल में देश्वर की कुपा से उस वावसाह की द्वावर-भक्ति के कारण विना उसके प्रयत्न के हैं। क्यायों रूप से प्रवान की प्रस्तपुरता प्राप्त हो गई थी। इंद्रियर की कुपा से प्रमाब द्वाना सरला हो गया पा कि देहती नगर में , गेहूं व जीतत प्रति नन, जी धीर बना भ जीतत प्रति मन विकता था। वो सीर बना भ जीतत प्रति मन विकता था। वो सीर स्वा से सहसाह के उसके प्रति विश्वास हीने के कारण प्रत्येक प्रकार का प्रमाब सरला हो गया था। कपदों में क्या सपेदीना में, क्या नरानीना विस्त से। वि ति से स्वा सपेदीना में, क्या नरानीना सभी सरसे थे। उन दिनों यहसाह ने धारेश दिवा कि निप्ताम का प्राप्त कुछ कम होना साहिये। क्यों कि सभी वस्तुर्थे सरली हैं स्वर्ध स्वर्ध से सर्वाह से। वादिये। क्यों कि सभी वस्तुर्थे सरली हैं स्वर्ध स्वर्ध से सर्वाह से।

(२१५) सक्षेप में, उस बादशाह के ४० वर्षीय राज्यकाल से ईस्वर की कृषा से प्रस्मूल्यता प्रपने शिवर पर पहुँच गई थी। यदि कभी मूल्य वह वाता प्रपदा कुछ दिन वर्षा न हीती तो एक तक्का प्रति मन का आव हो जाता। वह भी कुछ विनती के दिन रहता। प्रस्तान के बरलों के प्राचीवर्ष से देहली निवासियों ने ४० वर्ष तक प्रकाल का मूँह न देशा। इसी प्रकार उसके राज्यकाल में प्रावादों से इतनी उप्रति हुई कि दोप्राव में सकरोदा पर्वत स्वा वरता से कोल तक एक ग्राम भी दुरी दशा ने न या धीर योडों सी भूमि भी बेकार न थी। उस समय में दोष्राव में ४२ परमने प्रावाद हो गये थे। इसी प्रकार दोप्राव के प्रतिरक्त तया प्ररोक प्रवार पर विकार में (उदाहरस्मार्ग सामते की शक में) एक कोस में वार मांव बस गये थे। गांवों में लोग निश्चन्त थे। इस प्रकार उसके राज्यकाल में समस्त प्रवार प्रावर प्रारा प्रावर था।

मुत्तान फीरोज शाह को ईस्बर की कृषा से उद्यान लगवाने से भी बड़ी हिंद थी। उसने प्रत्येक उत्यान का प्रागण बढ़े अबला से सज्वाया था। उसके प्रयत्न से शहर देहसी के प्राप्तपात १२०० उद्यान लग गये। लोगों को जो मिल्क उत्या वक्क (नी पूर्वि) थी, मुस्तान फीरोज शाह ने प्रमाण की सल्यता का पता लगाने के उत्परान्त उसे स्वायी रूप से प्रदान कर दिया।

भोटा भनाज, सम्भवनः पशुर्भो आदि के साने के योग्य ।

२ सम्भवतः कोई बहम्स्य कपडा।

३ सम्भवतः कोई कम मूल्य म कपड़ा।

प्रस्तक में नगैर तसहीदें हुन्जन ( विना प्रमाण की मत्यता का पता लगवावे ) है किन्तु एक कम्य पोपी में बाद तसहीदें हुन्जन ( प्रमाण की सत्यता का पता लगाने के उपरान्त) है भीर यही उत्तित हैं।

उसने ग्रलाउद्दीन के प्रारम्भ किये हुये ३० उद्यानी को लगवाया । वन्द सालोरा में ८० उद्यान (२६६) लगवाये । चितूर मे ४४ उद्यान लगवाये । प्रत्येक बाग्र मे सात प्रकार के प्रगूर, सफेद, काले खजूर के रग के, चितूरी, अरावानी, सेरी, यालू, खाचये गुलामान होते ये और एक जीतल प्रति सेर के हिसाब से विकते थे। इसी प्रकार प्रत्येक उद्यान में विभिन्न प्रकार के मेवे होते थे।

मुल्तान के राज्यकाल में उद्यानों का महमूल बाग्रवानों को जो कुछ प्राप्त होता था उसके प्रतिरिक्त एक लाख प्रस्ती हजार तन्के मिलता था। दोग्राव का महसूल उन दिनो भस्सी लाख तन्का या । इसी प्रकार उस धार्मिक वादशाह के प्रोत्साहन के कारए राजधानी देहली के मधीन प्रदेशों का महसूल छ करोड पच्चासी लाख तन्का या । यद्यपि फीरोज शाह ने प्रपनी बुबिनत्ता के कारए। देहली (से सम्बन्धित स्थानो) में कमी कर दी थी तब भी प्रदेशों का कर इतना प्रधिक या। उसने समस्त महमूल प्रत्येक को उसकी श्रेणी के अनुसार बाँट दिया था। खानों को खानों के बनुसार, बमीरो तथा मलिकों को उनकी श्रेरणी के बनुसार, प्रतिप्टित लोगो को जनके घाराम के घनुमार, हदाम को जनके बाराम के घनुसार वजह तथा ग्रैर वजही को शाही खजाने से धन दिलाने की व्यवस्था कराई। द्येप को झाही आदेशानुसार इतलाक प्राप्त होती थी। जब वजहदारो का इतलाङ अक्ताओं ने चला जाता था ती इतलाक के स्वामी को (सैनिक को) उसके वजह का आधा प्राप्त हो जाता था। उन दिनो बहुत से आदमी सैनिको का इतलाक दोनो और की अनुमति से मौल ले लेते थे। वे उन्हें एक तिहाई नगर में दे देते थे और उनको अक्ताओं से आधा प्राप्त होता था। इतलाक की (२६७) मोल लेने वाले बड़ा पूरा लाभ उठाते थे। बहुत से लोग सुल्तान के राज्यकाल में सैनिको की बजह मोल लेकर घनी हो गये और उनका यह व्यवसाय हो गया ।

सुल्तान फीरोज शाह ने दैवी प्रेरणा से राज्य के प्रदेशों का समस्त महसल समस्त प्रजा में बाँट दिया या प्रपितु परगने तथा प्रक्तायें भी बाँट दी थी। खाते जहाँ वजीरे ममालिक को सेना, परिजन तया अपने पुत्रो के वजह के अतिरिक्त १३ लाख तन्के प्राप्त थे। इसके बदले में उसे बहुत सी अक्तायें तथा परगने दे दिये गये थे। इसी प्रकार उस धार्मिक बादशाह ने उसकी श्रेगी के बनुसार विसी के लिये बाठ लाख तन्के किसी के लिये छ लाख तन्के तया किसी के लिये चार लाख तन्के निश्चित किये। सुल्तान फीरोब शाह की इस नीति से उसके समकालीन समस्त खान तथा मिलक धनी हो गये। प्रत्येक ने प्रत्यधिक धन, सोना, जवाहरात तथा हीरे एकत्र कर लिये। जब मिलक झाहीन शहना की जो सुल्तान के दरबार का नायब प्रमीर नर्जातसे खाव था मृत्यु हुई वो उसकी छोडी हुई सम्पत्ति को पूछताछ को गई। प्रन्य सामान, बहुमूरुव वस्तुयो तया झरुयधिक जवाहरात के श्रविरिक्त उसके घर से पचास साल तन्के नक्द निकले । इसी प्रकार एमादुलमुल्क बद्यीर मुस्तानी की धोडी हुई सम्पत्ति (२६८) के विषय में सभी को जात है। " सुत्तान के इस कार्य से समस्त ससार उसका मित्र बन गया और सब लोग उसके हिर्तियों हो गये।

### अध्याय ७

#### सेनाका उल्लेख।

मुल्तान फीरोज साह के राज्यकाल में दासो के ग्रतिरिक्त ६०,००० सवार थे। समस्त सवार वर्ष के ग्रन्त तक ग्रजं हेतु प्रस्तुत होते रहते ये। कम मूल्य के घोड़े भी प्रधिकारा

१ पुरा कराया । २ निरीइस्।

दीवाने (ग्रर्ज) मे प्रस्तुत हो जाते थे ग्रौर उन्हे स्वीकार कर निया जाता था । प्राय: यह समाचार सुल्तान के कानो तक भी पहुँचता था और वह सुनी, यनसुनी कर देता था। जब साल समाप्त हो जाता और बहुत से सैनिको के घोडे न प्रस्तुत हो पाते तो उसके विषय में दीवाने प्रजं के कमंचारी राजसिंहासन के समक्ष निवेदन करते कि साल समाप्त हो रहा है, इतने घोडे बभी तक प्रस्तुत नही हुये। इस पर शहशाह कहता कि शुक्रवार के दिन प्रस्ता नहीं बैठते। पूरे वर्ष के शुक्रवारों के बदले में यत्तन बैठेरे। जब वह भी क्षमाप्त हो जाता (२६६) घोर कुछ सैनिको के घोडे प्रस्तुत न हो पाते और सुल्तान के समक्ष निवेदन किया जाता कि धुक्तवार के बदले में यलग बैठे इस पर भी इतने घोडे प्रस्तुत नहीं हवे। शेप घोडों के प्रस्तत किये जाने के विषय में क्या आदेश होता है ?' आदेश होता कि दो मास का भीर समय-दिया जाय। जब वह भी समाप्त हो जाता और यह निवेदन किया जाता कि यह समय भी समाप्त हो गया और इतने छादमियों ने घोड़े प्रस्तुत नहीं किये, तो उन दिनों मिलक रजी (जोकि एक बहुत यहा सन्त था) और जो नायब ग्रजें ममालिक था और सेना का प्रवन्ध नियमपूर्वक करता था, राजसिंहासन के समक्ष निवेदन करता था कि 'जिन लोगों ने घोडे प्रस्तुत नहीं किये उनमें से अधिकाश सैनिक इतलाकात की वजह लाने के लिये प्रस्ताप्री मे गये हैं। वे लोग जब यह कार्य कर चुकेंगे तब चहर (देहली) आयेंगे। इसी बीच में वर्ष का अन्त हो जायगा। इन वेचारो की अवस्था वडी शोचनीय है। इन लोगो का बिनाश हो जायेगा। इनके श्रतिरिक्त जो लोग अर्ज मे नहीं पेश हये है उनमे अधिकाश इसी प्रकार के लोग है जो किसी कार्य से भेज दिये गये है ।"

बादसाह यह समाचार सुनकर प्रसन्न हो जाता और कहता, "जब एक घादमी अपने ग्रीमकारी द्वारा किसी कार्य से अेक दिया गया है और उसकी धनुपरिवर्ति से दर्प का मन्त हो रहा है भीर वह अर्थ नहीं कराता तथा उसका थोड़ा नहीं प्रस्तुत होता और उसे रह कर दिया जाता है तो वह बढ़ी कठिनाई में पढ़ जायगा। उसके घर में बिकाप होने लगेगा।" (३००) तरफचात मुहलान धादेश देता कि "साह्याने छेत<sup>3</sup> से उनका प्रतिनिधि से लिया जाय। । जी सैनिक किसी कार्य से या है, वह यीवाने यकता <sup>\*</sup> से चर्ज हेतु प्रस्तुत हो जाय संथा पोड़ा है दे विजले दी में सिकों को यह चिन्ता न रहे।"

मुत्तात फीरोज घाह सर्वसाधारण के प्रति इतना जदार वा जितना कोई पिता प्रथमा
भाई भी न हो सकता था। सुत्तान के इस स्वभाव के कारण ४० वर्ष में कोई भी दीवाने
धर्ज में प्रस्तुत हमें दिना न रहा। ...

उस सहसाह के राज्यकाल में एक बार वर्ष समाप्त होने में केवल एक दिन घेष रह गया था जिवने उपरान्त दीवाने धर्ज की पिनकामें वस्ट हो जाती। वरतार के एक विश्वासपाष सास का घोड़ा दीवाने धर्ज में प्रस्तुत न हुया था। सयोग से वह बार जब दिन महल में पहरा देने वालों में से या। वह बैठा हु पत तथा खोक प्रकट कर रहा था थोर धर्मने विषय में पपरे (३०१) दूगरे मित्र से वार्तालाप कर रहा था। उसकी वार्ता खुल्लान के कानो तक पहुँच गई।

१ अलंग वा अर्थ है 'स्थार' विन्तु यहाँ यह अर्थ है कि शुक्तवार को अर्थ का कार्य नहीं होता।

२ वर्ष क¥= शुक्तशारों के नदल में ¥= दिन तथा इन ४= दिनों में ७ शुक्तशारा के स्थान पर ७ दिन की. अर्थात ४५ दिन अथना दो मास नी महत्तत।

३ सेना के दस्तों के अधिकारी।

४ भनताकेदीवान।

४ नौबतियों में से था।

सुस्तान ने दोनों को अपने समझ बुलवाया श्रौर उनके विषय में पूछताछ, करने लगा । उन्होंने भ्रपनी बात को ग्रुप्त रस्रना चाहा। जब श्रह्माह ने उनके विषय में जानकारी प्राप्त करने पर जोर दिया तथा उनको प्रोत्साहन देते हुये पूछा, "तुम लोग क्या वार्ता कर रहे थे ?" तो जित दास का घोडा प्रस्तुत न हुमा या, उसने अपने हृदय की बात इस प्रकार कहीं, "कल दीवाने ग्रजं की पिजकायें बन्द हो जायेंगी। मैंने ग्रभी घोडा प्रस्तुत नहीं किया है। हम लोग यही वार्ता कर रहे थे।" मुल्तान ने उससे कहा, "जाकर दीवान के नवीसिन्दी को समका सो।" उस दास ने कहा "दूख तो यही है कि व्यय करने को कुछ नही।" सुल्तान ने प्रश्न किया, "कितना व्यय चाहिये जिससे तुमी सन्तोप प्राप्त हो सके ?" उसने उत्तर दिया कि "यदि एक सोने का तन्का हो तो घोडे की इस्लाह हो सकती है<sup>2</sup>।" फीरोज साह ने मिलक नेक स्वाह खरीतादार के उस दास को एक सोने का तन्का दिला दिया भीर उसे इस दुख से मुक्त करा दिया। जब उस दास को वह सोने का तन्का मिल गया तो वह दीवाने प्रजं ने पहुँचा। उस मोने के तन्के को नवीसिन्दों को देकर घोड़े की इस्लाह करा ली। जब वह जौटा तो मुल्तान ने उससे पूछा, "तेरा उद्देश्य पूरा हो गया ?" उस दास ने भूमि पर सिर रल कर कहा कि "ससार के स्वामी की कृपा से दास का कार्य हो गया।" इस पर सुल्तान ने कहा, "प्रलहम्दो सिल्लाह ( उस ईस्वर की प्रश्नसा जिसके प्रतिरिक्त कोई ईस्वर नहीं )।" इस बात के लिखने का उद्देश्य यह दिखाना है कि शासन प्रबन्ध में इस प्रकार कीन कर सकता है।

## अध्याय =

एमादुलमुल्क का सैनिकों की दशा के विषय में सुल्तान फ़ीरोज के समक्ष विवरण तथा यथोचित उत्तर पाना ।

(३०२) कहा जाता है कि एक बार मिलक इसहाक एमादुलमुक्त ने फीरोड शाह के समक्ष जाकर निवेदन किया, "यदि मादेश हो तो सेना के कुछ लोग जो बुख हो चुके हैं और सबारी के साम नहीं जा सकते उनके स्थान पर वसवान मुक्कों को स्वायी ( दम से नियुक्त ) किया जाय।" उस समय मिलक एमादुलमुक्त बुढ हो गया था। उसका पुत्र मिलक इसहाक प्राप्त पिता के स्थान पर बीवाने अर्ज का कार्य के करता था। जब मिलक इसहाक के सुक्तान से यह बात कहीं तो सुल्तान फीरोड ने उत्तर दिया, "है इसहाक । तु मेरे समक्ष क्या मच्छी यात ब्राया है ? जब कोई बुढ हो बाथ तो उसे प्रथक्त कर दिया जाय और उसके स्थान पर उसने पुत्र प्रथम अर्थ लोगों नो रहा जिया जाय। दोनो दशायों में उन हुई को दशा प्रोप्त हो तो ही दश प्रयोक्त हो हो दश स्थान पर मुख्य हो स्थान पर मुख्य सम्प इस पिता की लोगों हो जब जी है। वेरा पिता वशीरा भी बुढ हो बया है। सर्वप्रथम पर इस पिता की कार्य तथा जीविजा से पुष्क कररे, फिर से स्थान राज्य के बुढों की भी पुषक कर हैंगा।"

(३०३) मिलक इसहाक यह सुनकर कुछ न बोत सका। सुन्तान फीरोब शाह ने कहा, कि "यदि दीन वृद्धों नो जो सर्वदा दीन रहते है प्रयक् कर दू स्रीर उनके स्थान पर उनके पुत्रो प्रयवा प्रत्य क्षोगों को निष्ठफ कर दू ती उन वेचारे युद्धों का विनास हो जायगा। वृद्धावस्था में वे वडी दीन दक्षा को प्राप्त हो जायेंगे। इसी कारसा उन ब्रुद्धों मे कोई परिवर्तन

१ कारशिक।

२ धोड़े के विषय में कोई पृख्ताळ न होगी।

३ पुस्तक में मिलक तन्कादार दें। एक बन्द पोधी में खरीतादार है और यही अचित है। सारीतादार का तार्थ्य साजानची से हैं।

नहीं किया जाता । यह ऐसा समय है कि पुत्र पिता से पूथक् हो जाना चाहता है । वृद्ध प्रपत्ती वृद्धास्था के कारण डुवो रहते हैं । यदि जनकी जीविका लेकर उनके पुत्रो को देदी जान धौर पुत्र पिता से पुथक् हो जामें तो वेचारे वृद्ध धपमानित हो जामें धौर नृद्धों का हृदय हर जायमा । तृ जाकर यह फरमान पहुंचा है कि वृद्धों के स्थान पर जनके पुत्र उनके प्रतिनिधि के रूप में सवारों के समय क्याया करें । जिसके पुत्र न हो, उसका जामाता प्राप्ते । जिसके जामाता न हो वह अपने दास को भेज दे जिससे पुत्र न हो, उसका जामाता प्राप्ते । विसके जामाता न हो वह अपने दास को भेज दे जिससे वृद्ध धपने घरों में मुल से रहे भौर पुत्रक साही मत्यारों के साथ रहे । "" हे इसहाक ! इस प्रकार की वात न करनी चाहिये । इस्तर पुत्रकार के कारण धपने वातों को जीविका से विपत्न नहीं करता । मैं उसका एक पास होकर उन्हें किस प्रकार जीविका से विद्या कर सक्ता हैं।"""

(३०४) मलिक इसहाक ने जब यह वात सुन्तान द्वारा सुनी और इस विषय में दीवानो में फरमान भेज दिये तो सभी लोग उसके लिये श्रम कामनायें करने लगे।......

### अध्याय ६ भारी मोनार (लाट) के लाने का उल्लेख ।

सुस्तान बढे परिश्रम से इन मीनारो को लाया। यह बात देहली के किसी ग्रन्य सुस्तान को प्राप्त न हो सकी।

उसने एक को कूक्के फीरोजाबाद में जुमा मस्जिद के निकट रखा और उसका नाम मिनारये करीं देखा । इसरे को कृषके शिकार में बड़े परिश्रम तथा योग्यता से लागा।

(३०६) मुझे विश्वस्त मुत्रो से ज्ञात हुआ है कि ये भारो मीनार (लाट) दुए भीम की लाठी थी। वह बड़े लाखे डील कील का था और वड़ा ही वतवान था। काफिरों के इतिहास में सिला है कि दुए भीम नित्य हुजार मन भोजन करता था। उसके समय में कोई भी उसके बराबर बनवान न था। यदि वह हायी को आले में छेड़ कर फेंक देशा तो वह पूर्व से परिवस के बराबर बनवान न था। यदि वह हायी को आले में छेड़ कर फेंक देशा तो वह पूर्व से परिवस के नित्य करता। उन दिलों ये समस्त हिन्द में काफिर निवास करते ये और परस्पर मार काट किया करते थे। दुए भीम के पीर का प्रीप मार करते थे। या थोर प्रिकाश अपने दुए भाइयों के मनेशी चराया करता था और यह दोनों मीनार अपने हाथ में साठी के स्थान पर रखता। या और इन्हों से अपने मनेशी हकाता था। उन दिनों में मनेशी भी मनुष्यों के समान बहुत बढ़े डील डील के होते थे।

सक्षेप मे इनका अधिकतर निवास देहनी में रहा करता था। दुए भीम अपनी मृत्यु के उपरान्त इन दोनो मीनारो को दोनो स्थानो पर स्मृति चिद्ध के रूप मे छोड यथा।'''''

मुनलमानों के मतिरिक्त मन्य वातियों के लोग जो चिम्मी बनना स्वीकार न करते थे भीर जिनका युद्ध मुनलमानों से हुआ करता था।

२ सनदरी मीनार ।

(२०८) जब सुत्तान फीरोज दोनो भीनारों के स्थान पर पहुँचा तो उसने दौनों को वड़ा ही विचित्र पाया। उसने सोचा कि इन्हें प्रयत्न करके देहती पहुँचा देना चाहिये। उसने वड़ा परिश्रम करके इन भीनारो (लाटो) को लाकर शहर फीरोजावाद तथा कूस्के थिकार में रखा।

## मिनारये जरीं का उस स्थान से जहां वह था लाया जाना ।

जब मुत्तान फीरोच धाह ने सालोरा तथा खिळाबाद की धोर प्रत्यान किया। (खिळाबाद देहती नगर से १० कोस है) तो पर्वत के धाँचल की घोर नवेरा ग्राम मे उसने भारी भीनार (लाट) देखे। "" "बडे सोच विचार के उपरान्त उसने उन लाटो के लाने (३०१) का ग्रादेश दिया।

ताद के निकट दोश्राब तथा बोधाब के बाहर जितने करने तथा ग्राम थे, सभी के निवासी एकम हुए। विशा बाले, स्वतन्त्र तथा वास, अपनारोही एव पदाित इन्द्रा हुउँ। विभिन्न प्रकार के सामान तथा वन्त्र एकच किये गर्थ। संभल के वृक्ष की वई वे गद्दे लिये गर्थ तािर्द नाट को सहारा दिया जा वक्षे और जब लाट नीच बोदते समय देढी हो धौर भूमि पर गिरे हो भारी होने के कारण हुट न जाय।

जब साट की भी में होती गई तो वह अक कर उस सहारा देने वाले गर्छो पर गिर पत्री। तरप्तात भीरे-धीरे एक एक गहा लाट के नीचे से निकाला गया। कुछ दिन उप-पाल ईश्वर की कुपा तथा आदसाह के भाग्य से वह समत्रत भूमि पर लेट गमा। लाट की जब में एक बहुत बंडा चतु-कोरण मिला जो लाट के नीचे एक घर के स्थाम पर था। उसे भी बाहर निकाला गया। बहु-साट उस भैर के अगर थी।

जाट को ऊपर से भीचे तक आले के डण्डो के दुक्खो तथा कज्जी खाल से लपेटा गया जिससे उसे कोई हानि न पहुंचे। तत्रस्थात् गरद् भी स्वार कराई गई। उसमे ४२ महिये थे। (३१०) मत्येक पहिये ने रस्से बिध गये। कई हुबार अनुष्यो ने एक साथ जोर लगाया। अन्त में बढे परिअम तथा मेहमत के उपरास्त उसे गाई। पर चडाया। गांडों के प्रत्येक पहिये में दस सन के रस्से बासे गये। प्रत्येक रस्से को दो दो प्राविष्यों के बीचा और पूरी डाक्ति में उत्तर स्तार की स्वार प्रत्येक स्वार गांडों के प्रत्येक पहियों में स्वार मन के एक साथ भीर को उसके प्रत्येक स्वार को एक साथ और जार मनुष्यों ने एक साथ और लगाया। तत्रस्थात् वह गरद बाट वो वेकर चला।

क्योंकि यमुना तट मनेरा ग्राम से निकट है अत. सुस्तान फीरोज साह स्वय साथ-साथ कत कर लाट को यमुना तट पर लाया। यमुना तट पर समस्त नीकार्य एकत्र कराई। यमुना मैं बहुत लम्बी चीडी नीकार्य होती है। कुछ नौकाद्यों में १००० मन खनाज मा जाता है और कुछ में ७००० छन। जो छोटी होती है उनमें २००० मन ग्रनाज था जाता है। इस प्रकार की नौकार्य एकत्र की गई। तरफ्वात् तोन लाट को वडी गुक्ति से नौकार्य में खाल कर यमुना नदी के बीच में करके शहर फीनोजाबाद में ले पाये थीर बडी गुक्ति तथा चतुराई से इस्के फीरोजाबाद में भट्टैचाया तथा लाट को खडा करने के लिए इसारत बनने लगी।

उस समय इस इतिहासकार की धनस्था १२ वर्ष की थी। जब लाट फीरोजवार के दस्वार में गहुँच गई तो जाना महिजद के लिकट इमारत ववने लगी। वह समारत कुषाल तथा (१११) योग्य कारीगरी ने पुरस्ता पत्थार के चूने का गारा देकर बनाई। एक रहें के उपरात हुसरे रहे का बनना धारम्य होता था। जब लाट प्रत्येक रहे से उत्तर की घोर चली गई।

क ४५ निसान साथ जाते। फर्राथखाने में से एक दहसीज, एक बारगाह, एक स्वावगाह, एक बड़ा सफेर पुम्बर, जोकि मुस्तान का एक विशेष धाविष्कार था, साथ जाते थे। वब मुस्तान फीरोज साह यात्रा करता तो मगतिब के धाये वब जाता था और देना तेकर समस खानों, मिसको तथा धाहजादों के साथ जाता था। मोर के पख के दो भाते जोकि विशेष कर (३१६) मुस्तान तुगलुक की ईवाद थे शहसाह की खास सेना के दायें तथा बार्य नजते थे जन दोनो भातों के नीचे दाई बोर हिस्तवनु होते थे। बाई बोर पश्चिमों का रिकार करते वाले पक्षी होते थे।

मुस्तान की गोज बाह के पास असल्य घोडे थे। उन समस्त घोडो को पाँच पायगाह (भरवदााला) मे बांधा जाता था, जिन्हें पांच महत्त कहते थे। इनमें से एक पायगाह शिकरा खाना थी। १२०० घोडो शिकरों से सम्बन्धित थे। उन दिनो मित्तक देलान प्रमार शिकार था। शिकरेखाने के बाखों देहान तथा फीजबार पुषक् थे। शिकरेखाने का प्रत्येक प्रधिवारी एक बहुत बडा प्रमार होता था। प्रत्येक शिकरों के पालन पोएए। का विदोप प्रयत्न किया करता था। वाहिक सुल्तान को इससे बडी इसि बी धत वह बडा प्रयत्न करता था। उसका शिक पीवनकाल हों। में व्यतित हमा।

बह सेता में विकार के लिए परह<sup>3</sup> वैयार कराने का बढा प्रयत्न किया करता था। जिस प्रकार सुस्तान कीरोज विकारमाह में परह वैयार कराता था, उस प्रकार के परह भूत-पूर्व सुस्तानों में से बहुत कम सोग तैयार कराते होंगे। यदि पिछले सुस्तानों में से किसी को परह तैयार कराने की इच्छा होती थी तो कह सुस्त्व परह वैयार करा लेता था। तरस्वात् उसी समय परह तोज डाता जाता था। सुस्तान फीरोज बाह सात-सात झाठ-माठ (११६) दिन परह स्थापित रखता था बौर नित्य परह के घेरे में दिकार बेलता था।"""

#### गोरखर का परह

मोरखर प जानते में होते हैं। वे दीबालपुर तथा खरपुती के बीच में रहते हैं। उस स्थान पर प्रधिकासता जल का बंभाव होता है। कई कोई के मध्य में उजाब स्थान होता है। वर्ष के प्रथान में उजाब स्थान होता है। वर्ष के प्रथान में उजाब स्थान होता है। वर्ष के प्रथान के प्रथान में उजाब के प्रशास होता है। वर्ष के प्रभास के कारण मुख्य को प्राप्त हो जायगा, इसलिये कि पड़ाव के प्रशित्त कि स्थान पर प्री जल नहीं, मिलता। वह ऐसे स्थानों पर रहता है जहाँ चल नहीं मिलता। वह ऐसे स्थानों पर रहता है जहाँ चल नहीं मिलता। वह ऐसे स्थान पर विशास करता है जिसके प्राप्तपास कर कोस तक जल नहीं होता और उजाड स्थान होता है। जब उन्हें प्यास सगती है तो वे के कोस तक बले वाते हैं और जल के पास पहुंच जाते हैं तथा' अल पीते हैं। तस्वस्वात वे पुन. प्रपने स्थान पर बीट जाते हैं।

गोरखर का शिकार भीष्म ऋतु के प्रतिरिक्त किसी पत्य समय से नहीं हो सकता, हमिसे कि नीष्म ऋतु में गोरखर एक स्थान पर एकन होते हैं। शीत तथा वर्षा ऋतु में (३२०) वे खिल जिल हो जाते हैं। जब सुरतान को इस्का गोरखर का शिकार करने की होती थी, तो वह जुनगाह " सरमुती तथा घडुहर के मध्य मे रखता या भीर स्वय गोरखर के शिकार का प्रमाण करता था भीर स्वय गोरखर के शिकार का प्रमाण करता था। जुनगाह से सवार होती समय वह नेवल वहुत बड़े बड़े

१ शिकार ना प्रबन्ध वरने वाला मुख्य ऋषिकारी ।

इनके विषय म कोई बान नहीं । मम्मदनः शिवरे का प्रशन्य करने वाने श्रदिकारी ।

३ शिकार के लिये एक प्रकार का वैरा।

<sup>¥</sup> जंगली गथा I

५ शाही शि'बर ।

सवारों को साथ चलने का आदेश देता था। दुवंब सवारों के लिये वह तुमगाह ही ने रहने का आदेश दे देता था। उन्हें अपने तथा अपने घोड़ों के लिये तीन दिन का जल साथ वे लेने का यादेश होता था। कुछ सान तथा मिलक ऊँटो पर जल तददा तेते थे। कुछ, तीन धीवरों भी सीबाओं पर तथा कुछ सोन पश्चमों की पीठों पर जल साथ ले तेते थे।

## हिरन, गोर<sup>3</sup> तथा नील गाय आदि के शिकार के परहों का हाल।

इस प्रकार के शिकार प्रधिकाशनात. वदायू तथा धावले के पास होते हैं। इस प्रकार के जानवर ऐसे स्थानों पर रहते हैं जो उजाड हो और जहाँ जल तथा धास हो। इस प्रकार के उजाड स्थान देहनी राज्य में कही न 'से, इसिलये कि सुत्तान फीरीज शाह ने प्रजा पालन तथा राज्य की उन्नति का विदोप प्रयत्न किया था। केवन इस स्थान को खिकार हेतु उसी दथा में औड दिया गया था, अन्या बहा और सिलार होतु उसी दथा में औड दिया गया था, अन्या बहाँ भी सत्तान के प्रवत्म के फलस्वरूप धावारी हो जाती!

१ तीमरे पहर के पश्चात की जमाज ।

र मध्याद्वोत्तर की नमाज।

र पुरुष प्रकार का जंगली गथा जो सम्मवत' उपयु क जंगनी गर्थों से शिन्त प्रकार का होता होगा ।

<sup>¥</sup> समय की श्चना का ढोला।

४ प्ताकार्ये।

६ मेलिक।

के कारण मुल्तान से कहते कि 'सेना के घर्ज का क्रम यही है कि प्रत्येक खेलदार के साय (३२३) दमरेज (सवार) जाता है "।' उस बादश्राह को उनकी बात खच्छी न लगती घोर वह उसकी घोर ध्यान न देता ।

जब दोनों नियान दस कोस पहुँच जाते तो दमरेज सवार उपमूँक नियानों के साथ माजा पाते। जब समस्त सवार चले जाते तो खास दास परह में प्रविष्ट होने की प्राज्ञा प्राप्त करते। १०० दासों के बीच में एक फड़ा होता था। वे भी सब चले जाते। तस्पचात् विकराखाने के साम भी परह में जाने की माजा पाते। तस्पचात् हाथियों को परह में खाने की माजा पाते। तस्पचात् हाथियों को परह में खोड़ जाता। बाद परह का परी बड़ा होता तो हाथियों के पुंच कर के साम भी परह में जाने की माजा स्वाप्त स्वाप्त हाथियों की साम स्वाप्त स्वाप्त

(३२४) परह का घेरा जिलना कम होता जाता था, परह के सवार एक पिछ से बो मौर दो से सीन मे होते जाते थे। ऐसा भी होता कि परह के घेरे के सवार एक दूसरे के मार्ग सामने देखें जाते। उस पिन से परह का घेरा तीन चार कोस के मध्य में रखा जाता। जब दिन खुधी-चुधी स्थात हो जाता तो उस मम्य धारेद होता कि ची परह के घेरे पर जिस स्थान पर खड़ है, यह वही जतर पड़े। परव के समय किसी के स्थान का कोई स्थान में रखी के सी के स्थान का कोई स्थान में रखी जाता तो उस स्थान पर खड़ा होता कि दी परह के समय किसी के स्थान का कोई स्थान में रखा जाता था। जो परह के घेरे पर जिस स्थान पर खड़ा होता वही उतर पढ़ता।

इसी प्रकार खेलदारों के सरायके पर दूसरे से मिला कर लगाये जाते थे। इस प्रकार हो जाता कि परह के समस्त पेरे में एक सरायके का बेरा बन जाता, इसलिये कि एक खेलदार का सरायचा दूसरे खेलदार के सरायके से मिला होता था। सरायके के बेरे के समक्ष कटपरा बांधा जाता था शीर उसला एक बेरा हो जाता था। सरायकों के पीछे खेलदारों के दुनगाह जतारे जाते थे। बाबार वाले भी प्रपने समूह वाली के साथ जताते थे।

(३२४) जब इस प्रकार परह का थेरा इड़ हो जाता तो परह के भीतर पूछताछ की जाती । यदि असमें कोई सिंह घपवा बबर या निद्धमा होता तो सर्वप्रमण उसकी फीरोज चाह हिया करता । तरस्वात प्रम्य प्रकार का चिकार होता दो वर दिनो परह में बहुसीज स्वातो है । बुरतान प्रत्ये में बहुसीज स्वातो है । बुरतान प्रत्ये के बेतबार को घादेख दे देता था कि धपने मित्रो के साथ धपने-प्रपंने प्रकार पर सावधान रहे, सरा (बाह्री चिचर) में उनके धाने की धावस्यकता नहीं । वस्त्य खेतबार सारों के साथ प्रमणे प्रकार में सुत्योत सामने रखे खावधान तथा बागते रहते थे। परह में एक घेरा मूणीर का बन जाता था।

जब परहूं इस प्रकार हढ रहता धौर प्रत्येक प्रकार के शिकार परह में बन्दी हो जाते धौर जनकी सख्या सहस्रो से भी धांघक हो जाती तो सुस्तान फीरोब शाह नित्य परह से

१ इमका अर्थ स्वयद नहीं ।

२ भरवंशालाः

<sup>₹</sup> शाही शिविर। ४ खेमे।

४ जिसस्थन की वेरचाकर रहेदी।

सवार होकर जाता श्रीर ५००-६०० श्रस्वारोही, साह्यादे, खान तथा मितक साथ उवार होते थे। मुस्तान औरोब साह परह में प्रविष्ट होकर सिकार खेसता था। रिकार के पीछे स्वय वाण चताता। जिस खेसदार के भ्रस्त के सामने खिकार मारता उसे वह उसी खेतदार को भ्रम्ताम में दे देता था। इन प्रकार फीरोब साह ७-६ दिन तक शिकार खेतता रहता था। यो सिकार के पीछे दौडाता था। जब उसनी परह सुडवाने तथा थेप शिकार को पकडवाने की इंच्छा होती तो उनके आदेशानुसार परह में एक शिन-वाल फूर्का जाता था श्रीर तोल तथा सिहार के पीछे ती तथा से परहा की साहनाई वजाई जाती थी। मभी लीग पुन पडते ये और जो शिकार परह के भीतर होता उसे मार अलते।

(३२६) प्रत्येक मनुष्य बहार तथा किवानी को खाही बेना में होता धिकार पकड़ने के लिये बढता। प्रत्येक मनुष्य एक धिकार पकड़ लाता। परह के दिनों में धिकार का मास हतना प्रधिक हो जाता था कि उससे गदमी कैंज जाती थी। कुछ लोग धिकार के मास में धीरा लगाकर सुखा सेते ये धोर शहर देहनी से घाते थे। यदि सुल्तान फीरोड शाह जगनी मैसी का धिकार करता, जो बहुत हो प्रधिक खब्या में थी, तो उसके धारेशानुसार का लिये भी परह तैयार किया जाता। बोडो देर में भैसी का परह तैयार हो जाता। जब सुल्यान धिकार के तत् इकता तो तत्काल परह तोड दिया जाता क्यों के मरिष्य धारिक के कारण देर तक परह में नहीं रह सकती थी।

इस प्रकार मुस्तान फीरोज बाह प्रत्येक वर्ष, हर सवारी के समय इस प्रकार के तीन-चार परह करता था। तब वह बुनगाह महित देहली को स्रोर लौट जाता।

## सिंह तथा मछली के शिकार का हाल।

मुस्तान फीरोज बाह समय-मय पर हर बीज का विकार वेतता था। वह सर्वंदा पिकार हेतु पोडा दोडाने का प्रयस्न किया करता था। सर्वदा धिकरा उडाने तथा पिकार (३२७) पकड़ने में तस्त्रीन रहता था। जब सुस्तान किसी स्थान पर बैस्ता था तो धिकरे की विवाने के तिये उन पीक्यो के पीछे छोडा जाता वितके थोडे हे पल इस कार्य हेतु काट विये जाते थे। यदि मार्ग में सवार होकर जाता होता तो भी धिकार के पीछे धिकरे उडाता। यदि कोई बोनाया उसके समक्ष भा जाता तो चीता भयवा सिताहगोरा उसके पीछे छोड़ दिया जाता, मिन्तु १२००० बाहुली (बहैसिये) बाही पताकायो के साथ चलते थे। बहैसिय के स्थार होते हैं जो बोगायों पर मुग पकड़ने के जात तेकर बसते हैं। जिन स्थान पर मृग पकड़े जा उनते हैं वहीं के जाता जोते प्रधना जास ध्वार देती हैं। मुग जाल में फैड जाता है।

138

इसी प्रकार यदि किसी तालाव में मछली होती तो शहशाह उन भारी-भारी जालो को, हथनियो पर लदे होते, तालाब मे डाल देने का आदेश दे देता । वादशाह के आदेशा-सार जालों को डाल दिया जाता था और सब महालियाँ पकड़ ती जाती थी। ..... इसी -कार शहशाह ने लोड़े के दो बहुत वड़े-बड़े देगदोले " तैयार करा रखे थे जिन में से प्रत्येक १९०-१० भेडिये पकाये जा सकते थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सन्य सकार कितने पकाये जा सकते थे। दो लीहे के देगदान जिन में दस-दम पाये थे इन दोनो गदोनों के लिये तैयार कराये थे। उन दोनों देगदोलों को तथा दोनों देगदानों को १२० न्हार मुल्तान की सवारी के साथ ने जाते थे। वह जिस पडाय पर उत्तरता भौर शिकार का ३२६) यत्यधिक मास एकत्र हो जाता तो उन दोनो देगदोसी में पकाया जाता या ग्रीर उमस्त लोगो को बौटा जाता था। इसी प्रकार मुल्तान ने अपनी बुद्धि से जितनी बार्ते निकाली हि सब प्रदितीय थी ।\*\*\*\*\*\*

# अध्याय ११

## स्नतान फ़ीरोज शाह द्वारा निर्मित विभिन्न भवन ।

मुल्तान फीरोज बाह भवन निर्माण हेत् बडा प्रयत्न करता था। देहली के राज-तहानन पर जितने भी बादशाह आरूढ हुवे तथा जिन सोगो ने घन्य राज्यो को विजय किया उनमें से किसी ने भी भवन निर्माण के विषय ने इतना प्रयत्न नहीं किया। सल्तान फीरोज गांह को इस कार्य से बड़ी रुचि थी। उसने अपनी रुचि के कारण विभिन्न नमनो की इमारतें '३३०) बनवाईं। उसने ग्रसस्य नगर, कोट, कून्क,° बांध, मस्जिदें, मकबरे बनवाये। उहर हिमार फीरोजा तथा फतहाबाद का उल्लेख यह इतिहासकार पिछले अध्यायो में विस्तार ने कर चुका है। इसी प्रकार उसने शहर फीरोजाबाद, फीरोजाबाद हारनी खेरा, सुग्रचुक हरे कासना, त्रग्रह्यक पूरे मुलूक मनूत, जीनपुर मादि का निर्माण कराया। प्रत्येक स्थान तथा गगह पर हढ कोड विश्राम हेत बनवाये। सुन्दर कुश्को मे कृश्के फ्रीरोद्धाबाद, कृश्के नजुल, रिके महेन्दबारी, क्रके शहर हिसार फीरोबा, कूक्के फतहाबाद, कूक्के जीनपुर, कूक्के शिकार, हुश्के बन्द फतह खाँ, कूश्के सालीरा तथा घन्य स्थानो के बृश्क बनवाये। बांधो में बन्द हतह खौ, बन्द मालजा (पहाँ बादशाह ने जमजम<sup>3</sup> जल डलवाया या), बन्द महिपाल रूर, बन्द गुक्र खाँ, बन्द सालौरा, बन्द सहुपना, बन्द बजीराबाद, ग्रादि जैसे हद बाँध प्रत्येक त्यान पर बनवाये । भाने जाने बालो के लिये खानकाहे तथा सराये बनवाई ।

कहा जाता है कि मुल्तान फीरोज झाह ने सहर देहली तथा फीरोसवाद मे ईश्वर के भक्तों के धाराम के लिये १२० झानकाह इस धाराय से तैयार कराई कि जब ससार के इधर (३३१) उधर के भागों से यात्री आयें तो प्रत्येक में तीन दिन तक अतिथि के रूप में रहें। इन प्रकार १२० खानकाहो मे ३६० दिन तक मेहमान रहे। प्रत्येक खानकाह मे मुल्तान ने सुप्ती नतवल्ली र तथा पदाधिकारी रखे। खानकाहो का व्यय खजाने से नक्द दिलवाता था।

जहाँ-जहाँ उसने इमारतें वनवाई उन सब को पत्थर का बनवाया । लकडी का प्रयोग नाम मात्र को यपितुनहीं के बराबर किया जाता था। केवल द्वार के तस्ते लकटी के

४ रचक तथा प्रवस्थक ।

सम्भवतः डोली के समान कंथों पर ले जाने वाले देग ।

भवते के अमुख्य नामक प्रसिद्ध कृप का बल बिसे मुसलमान बहा पवित्र समभते हैं।

तगाये जाते थे । उस समय मलिक ग्राजी शहना मीर इमारत श्या। वह इनारत बनवाने में बड़ा परिथम करताथा। सुल्तान द्वारा उत्ते सोने का डडा प्राप्त हुया था। त्रव्युत हुक उर्फ जाहर सींघार सुनहरी गदा रखता या।<sup>३</sup> शहशाह ने इमारत के कारीगरों के प्रत्येक समृह पर कुशल शहन नियुक्त किये । इस प्रकार पत्यर तराशन वालो, लकडी तराशन बालो, लोहारी, बढदयो, आरा चलाने वालो, चूना पकाने वालो, राज आदि में से प्रस्पेक क्रोम पर एक शहना नियुक्त किया। इस प्रकार का डमारतखाना किसी प्रन्य बादशाह के राज्यकाल मे न या इमिलये कि इमारतखाने में लाखो व्यव होते ये प्रिपत् बपार धन नष्ट होता था।

मुल्तान द्वारा धार्मिक मुल्तानों के मक्तवरों का रोशन कराना तथा मशावल के रौजों का उज्ज्वल कराना-

(३३२) सुल्तान फीरोड धाह ने भूतपूर्व सुल्ताना के मङ्बरो की पूर्ण रूपेए। मरम्मत मराके उन्हें नया कर दिया, इसलिए कि वडे-बडे बादशाही की अपने ऐरवर्य तथा वैभव के कारए भूतपूर्व सुल्तानों की स्मृति हो कहाँ होती है जो वे उनके मक्कवरों की खोज करें। इसी कारण बहुत से पिछने सुल्तानों के मक़बरे नष्ट भ्रष्ट हो बुके थे। "उन स्थानी से सम्बन्धित ग्रसहाद व प्ररहात व दे दे दे हो थे। राज्यव्यवस्था एव दासन प्रयन्थ की यह प्रभा है कि प्रत्येक बादशाह, जो सिहासनास्व होता है, इन लोगो के लिए गाँवो के प्रकार के इमलाक, मिल्के एहवाई के नाम से प्रदान कर दिया करता है । इन ग्रामों की हासिलात ( ग्राम ) ग्रपने मङ्बरे से श्रसहाब व घरवाब के लिए इस बाहाय से सम्बन्धित कर देता है कि उनकी मत्य के उपरान्त मकवरो तथा मदरसो में धर्म-परायलता होती रहे।

उस समय समस्त ग्राम नष्ट-श्रष्ट हो चुके थे। उन स्थानों के असहाव तथा प्ररवाव के पास कुछ न रह गया था। प्रत्येक दरिद्रता के कारए निराग्र था। इस प्रकार सभी मक्क-बरो पर ग्रन्थकार छा गया था। सुल्तान फ़ीरोज शाह ने बढे परिश्रम से सभी की मरम्मत कराई तथा उनका उद्घार कराया । इससे पूर्व जितने गाँव प्रत्येक मक्रवरे से सम्बन्धित थे, भीर प्रव नष्ट हो चुके थे, तथा वहाँ की प्रजा का विनास ही चुका था, उन्हे उसने पून प्रावाद (३१३) कराया । उन मक्रवरो के असहाव तथा अरवाव को, जो छिन्न निम्न हो चुके थे अपित प्रत्येक इधर उधर भागा जाता या. सत्तान क्रीरोज साह ने देवी प्रेरणा से एकत्र किया। सुल्तानो तथा (इस्लाम) धर्म के नैतायों के मकवरों को नथा कराया । इसी प्रकार सुल्तान ने मशायख ' तथा श्रालिमों के मकदरों का पूर्ण रूपेण जीर्खोद्धार कराया । महायख तथा सुल्तानी के मकवरों में चन्दन की लकड़ा के द्वार लगवाये और उन्हें नये सिरे से सजवाया।

उसके राज्यकाल में किसी समय भी इमारत का कार्य छका न रहता था। जब किसी स्थान पर इमारत प्रारम्भ होने वाली होती सो सर्वप्रथम दीवाने विजारत द्वारा जिस चीज की भी वहाँ धावश्यकता होती उसका लेखा तैयार किया जाता। समस्त घर धाही खजाने से इमारत के कर्मचारियो तथा पदाधिकारियो की सौप दिया जाता । तत्पश्चात इमारत का कार्य प्रारम्भ होता। इस प्रकार सुल्तान फीरोज के ४० वर्षीय राज्यकाल में विभिन्न प्रकार की इमारतें बनती रही।

भवन निर्माण मम्बन्धी कार्यों की दख रेख बरने बाना मुख्य अधिकारी।

मन्नवत' वह मलिक गांची के क्रवीन था। गुर्च (गदा) के स्थान पर गच अथन। खंकी उपयुक्त होगा।

देख रेख करने बाल धार्मिक व्यक्ति । मिषि प्रदान दश देना है।

मुधियों।

### अध्याय १२

## सुन्तान फ्रीरोज शाह द्वारा वेरोजगार लोगों के समूह की प्रीत्साहन।

(३३४) कहा जाता है कि जब सुल्तान शिकार की सवारी से देहली माता तो कीतवाले ममालिक को, जो बडा हो प्रतापी तथा बीर या और लोगों में न्याय के लिए प्रसिद्ध था और सर्वदा कोतवाली के कलंब्य-पालन के विषय में सतक रहता था, सुस्तान का फरमान प्राप्त होता कि शहर में जहां कही कोई योग्य व्यक्ति वेरोजगार तथा परेशान मिले उसे राज सिंहासन के समक्ष प्रस्तुत किया जाय । प्रसिद्ध कोतवाल नगर के प्रत्येक महत्लादार को प्रपत्ने सम्मुल बुलवाता भीर प्रत्येक के (मृहल्ले के) विषय में पूछताछ करता । मृहल्लादार उन समस्त प्रतिष्ठित लोगो को. जो दरिद्रता एव दीनता के कारण किसी को मुख न दिखाते थे, कोतवान के समक्ष प्रस्तुत करता था । कोतवास उन सोगो के नाम तथा विवरण विखवा कर उन्हें उचित प्रवसर पर राजसिंहासन के समक्ष से जाता था। मुल्तान उनमें से प्रत्येक को उनके पूर्वजों के परिचय से पहिचान जाता था, और उन्हें किसी न किसी कार्य तथा व्यवसाय में लगा देता था।

(३३४) यदि कोई बहले कलम रे से सम्बन्धित होता था तो उसे कारखाने में दाखिल कर दिया जाता । यदि कोई महत्वपूर्ण कारकुन होता तो वह खाने जहाँ को सीप दिया जाता । यदि कोई यह प्रार्थना करता कि उसे अमुक समीर को सीप दिया जाय तो सुल्तान फीरोज बाह स्वय प्रपने समक्ष उसे उसके सिपुर्व कर देता। यदि कोई यह प्रार्थना करता कि उसे ग्रमक ग्रमीर के, जो पक्तादार है, अधीन कर दिया जाय तो उस पक्तादार के नाम फरमान लिखवा दिया जाता और वह उस मनता को चला जाता। बहुत कम लीग बेकार रह गये थे। जहाँ कही भी इन देकारों को किसी को सीपा जाता, वहाँ उसकी जीविका का उत्तम प्रबन्ध हो जाता । इस प्रकार बहुत से लोगो को व्यवसाय प्राप्त हो गया ।

सुल्तान फीरोज बाह कहा करता था कि "महत्वपूर्ण कारकून (कर्मचारी) बेरोजगार हो जाने पर बढी शोचनीय दशा को प्राप्त हो जाते हैं और दरिद्रता के कारए। अपना सिर नहीं उठा सकते । वे नित्य इसी बाठ की खोज में रहते है कि माज कौन पदच्यत हमा मौर किस पर माज सल्तान फीरोज बाह कर हमा. कौन बन्दी बनाया थया, जिससे यदि कोई " (३३६) पदच्युत हो भीर दूसरे को उसका स्थान दिया जाय तो वे उसके लिये प्रयत्नशील हो। ""मैं ने यह व्यर्थ की चिन्ता इन लोगों के हृदय से दूर करदी। """"

#### अध्याय १३

## फ़ीरोज शाह के कारखानों की सामग्री का उल्लेख।

(३३७) सुल्तान फीरोज साह के ३६ कारखाने ये। वह कारखानो में सामग्री एकत्र करने का बड़ा प्रयस्त किया करता था। उसने प्रत्येक कारखाने को नाना प्रकार की उत्तम वस्त्यें तथा सामग्री से सम्पन्न बनाया था। प्रत्येक कारखाने मे श्रगणित सामान एकत्र हो गया था। समस्त सामान सोने चौदी का श्रथवा जडाऊ था। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक कारखाने में प्रपार धन व्यय होता था। ३६ कारखानी में कुछ रातिबी<sup>३</sup> ये और कुछ गैर रातिबी<sup>3</sup>।

१ विद्वान ।

२ निर्ण्यन वैतन वाले ।

इ अनिश्चित वेतन वालं ।

पोलखाना<sup>९</sup>, पायगाह<sup>२</sup>, मतबख<sup>3</sup>, श्ररावदाना, श्रमाखाना<sup>४</sup>, शुत्रखाना<sup>५</sup>, सगखाना<sup>६</sup> माबदारखाना तथा इसी प्रकार के अन्य रातिबी थे। सुल्तान कीरीज शाह के राज्यकाल में प्रतिदिन इन रातिवी नारखानो में भ्रपार धन व्यय होता था। रातिवी कारखाने का व्यय मान प्रस्वाव हाशिये किया प्रन्य लोगो के वेतन के प्रतिरिक्त एक लाख साठ हजार (चौदी के) (३३=) तन्के मासिक होता या। ग्रैर रातिबी कारखानी उदाहरए। ये जामदारखानी प्रतमश्चानी ", फर्राशासानी ", रिकाबसानी ", तथा इसी प्रकार है बन्य कारखानी में प्रत्येक वर्ष नये सामान की लैयारी का चादेश होता रहता था।

जामदारखाने में प्रत्येक वर्ष भीत ऋतु में छ लाख का शीत ऋतु सम्बन्धी सामान का, बहार तथा श्रीध्म ऋतु के सामान के प्रतिरिक्त, भादश होता था । भलमखान में प्रत्येक वर्ष द० हजार तन्के का बादेश मरातिव की सामग्री के निए होता था। इसमें हाशिये के शीत ऋदु के सामान तथा ससमखाने के लोगों का वेतन सम्मिलित नहीं। फर्शशखाने में दो लाख सन्के के फ़राशीना " का आदेश होता था। सत्तान के राज्यकाल में इस प्रवार के मादेश विये आया करते थे।

प्रत्येक कारखाना बढे-वडे खानो तथा प्रतिष्ठित मनिको के सधीन होता था। जानदार खाना मलिक सली तथा मलिक इत्माईल के सधीन था। वे लोग मैमना (दाई मोर) के जानदार भी थे। पीलखाना मलिक झाहीन सुल्तानी के, धिकराखाना मलिक खिळा बहराम के, भलमखाना व पायगाहे खास व विकासखाना मनिक पुहम्मद हाजी के, जरादखाना "" व सिलाहखाना भ मिलक मुबारक कवीर सिलाहदारे खास तया वकीलदर के ग्राधीन था। तरतदारखाना<sup>१६</sup> मलिक विसाल खाँ व खवाहरखाना<sup>१७</sup> मुल्लानुसूनकं प्रयात ख्वाजये जहाँ सरवर सत्तानी के प्रधीन था। इस प्रकार के बढे-वढे खान तथा मलिक कारखान के पदाधिकारी थे ।

(३६६) शहगाह स्वय प्रत्येक कारखाने के लिए बुतसरिक नियुक्त करता था। जान-दारखाने (जामदारखाने) का मुतसरिफ मलिक कमालुहीन तूरती खी या जिसे सफेद बन्द प्राप्त मा। इसी प्रकार प्रत्येक कारखाने का तसड की दे समस्य प्रतिविक्त ग्रमीरी की प्राप्त

६ गनशासा

६ भरवशाला € दसोई

दीपक का प्रबन्ध करने वाला कारखाना

१ कैंगें के रखने का स्थान

६ क्रचों के स्थाने का स्थान

७ जल के प्रक्रम का स्थान

निश्न वर्ग के कर्मचारी

६ बस्त्रों से सन्बन्धित विभाग ।

१० पनाकाओं का विभाग ।

११ पर्शे दरवादि वर विभाग ।

१२ धोड़े की जीन आदि अववा भी अन से सम्बन्धिन विभाग ।

१३ सर्हा।

१४ अस्य शस्त्र वृत्त विभाग ।

१४ भस्त्र शस्त्र का भएडाए। Arsenal. १६ बाथ मुँ६ पुलाने के मामानों से सम्बन्धित विभाग ।

१७ रत्नों का विभाग

१८ अतसर्रिक का पद्

या। उन दिनों में सलमछाने, रिकाबछाने तथा पीलखानथे सैक्सा(आई घोर का) के मुतसरिफ कापद राजिंकहासन द्वारा इस इतिहासकार के पिता तथा चाचाकी प्राप्त था। इन लोगों की प्रोर से इन कारखानों में इतिहासकार कार्यकरताथा।

मुल्तान कीरोज बाह की पायगाह पाँच स्थानो पर थी। पायगाहे बुजूर्गं सहरवान, सुल्तानपुर में, दूसरी क्रियला में, स्वार शिसरी सुल्तान के दरबार में थी। उसे पायगाहे महले लास' कहते थे। चौचा स्थान निकरा लानमें खात की पायगाह और पाँचवा स्थान पायगाहे बारगीर वाराने बन्दमाने खास" था। इन पाँची पायगाहों के प्रतिरिक्त कई हवार धोडे हेहली के मासगाल चरते थे। उन्हें सेह एक कहते थे।

मक्त प्रमाणि केंटों के कारखाने प्रथक्षे । यह कारखाना सचिक दिलशाद के प्रभीन या । उसे उन दिनों में दिलखाद शहनके नफर्र कहते थे। उसे सुक्तान प्रवृक्क साह ने प्रयमे राज्यकात में मक्दर खीं की जिपाधि प्रधान कर दी थी। उसे साल कम प्रधान किया या। कारखानमे नफ्त में बहुत बड़ी सख्या मे ऊँट ये। उनमे से प्रधिकतर उँट प्रामों में चरा करते थे — बुक्शहरू कि के धाल पास । वे सब ग्राम ऊँट चराने वालों की वजह के में दे दिये गये ये। कुछ ऊँट शहर (देहनी) में भी थे। जब बादखाह को सवारों का सम्बद्ध क्षेत्रीत समस्त ऊँट शहर में लावे जाते थे। प्रयोक वर्ष ऊँडो की संस्था क्षत्री रहतें भी

१ तरसम्बन्धी व्यवसाय ।

र सन्नरिक्तकाषदा

इ मुननरिक था।

४ निध्न वर्गके क्रमेचारी।

४ नहीं अदृतराःला।

६ शाही राजपासाद की पायगाद।

विरोध दामों के बोम दोने वाले जानवरों की अस्वशाला !

ऊँमें की देख रेख करने वाला मुख्य प्रिकारी ।
 देहली सरकार में नेरी दवालपन ।

१० व्यया

इसलिये कि जब समस्त बनताओं के मुक्ते प्रत्येक प्रकार के उपहार प्रस्तुत करते थे, तो ऊँट भी लाते थे।

ईरवर को घन्य है कि सुल्तान फीरोज शाह का राज्यकाल बडा ही समृद्ध तथा शुभ था। ४० वर्ष में किसी कारखाने के हिसाब किताब की जाँच मुहासिबी के समान (कठोरता से) न हुई। जब राज्य के हिमाब किताब करने वालो ने देखा कि सुल्तान फीरोज शाह समस्त (३४१) प्रजा के प्रति उदार तथा दयावान है और लोगों के बट्टत बढे-बढे प्रपराधों को क्षमा कर देता है तो दरवार के कारकुनों तथा धामिलों के कार्य के मुहासियों ने भी लोगों के लिये सगमता पैदा कर हो। ......

सुस्तान के राज्यकाल में जब किसी धनना के हिसाब किताब की जाँच होती, तो जब मनना का मूनता अपनी अवता ने आता और बादशाह के चरलो का चुरवन कर चुकता तो उस मुक्ता की दीवाने विजारत में उपस्थित रिया जाता। उसके हिसाब किताब की जीव की जाती भीर उमे फ़ीरोज बाह क राजसिंहामन के समक्ष लेजा कर प्रस्तुत किया जाता। चस पर जो कुछ बाकी होता उसकी निकामा जाता। प्रश्नोत्तर के उपरान्त मुक्ता को लौटा दिया जाता। जब साम का अन्त होने लगता तो काम्खानो के मुहरिरो को दीवाने विजारत ने उपस्पित किया जाता। जनन मुजमेलात है से विद्या जाता और जी कुछ नकद तथा सामग्री चनके ऊपर बाकी होती उसे निकाला जाता । फिर भी सुल्तान के ४० वर्षीय राज्यकाल में मुहासियों के नियमानुसार सुहासिया न हुआ। यह बात न भी कि मुस्तान फ़ीरीच को इस विषय में जानकारी न हा, प्रियत वह मली भांति जानता था; ग्रांख बन्द कर लेता पा। ग्रामिलो के हिसास किताब की जांच को देखकर शन-देखा कर देता था। (३४२) नि.मन्देह उस काल के बामिल बढे मुखी थे। बाद्या है कि ईश्वर भी क्यामत में उसके हिसाब किताब की जांच न करेगा । \*\*\*\*\*\*\*\*

#### श्रध्याय १४

### सिक्कये मोहरे शशगानो का उल्लेख।

(३४४) मुस्तान फ़ीरोब बाहुने विभिन्न प्रकार के सिव्हें चलाये। सोने का सन्का, वीदी का तन्त्रा, सिक्क्ये चिहल व इहतवानी, अधेहरे बिस्त व पजपानी, विस्त व षहारगानी, व द्वाजदेहमानी, देहनानी, वहत्तनानी, १० इक्षिमानी ११ तथा मोहरे यक जीतल १३।

१ दिसार कितार की जाँच करने वालों ।

२ दिसाव का लेखा।

३ कठोरता में हिमान क्रियान म हुआ।

४ राशगानी मुदा । ५ ४म जीतल के मूल्य की मुद्रा।

६ २५ जीवल के मूल्य की मुद्रा।

७ २४ जीतल के मूल्य की मुद्रा।

य १२ जीतल के मूल्य की मुद्रा ।

६ १० जीतल के मूल्य की सुद्रा। १० म जीवल के मूल्य की मुद्रा।

११ द जीतल के मृत्य की मुद्रा।

१२ १ जीवल की मुद्राः

जब फीरोज साह दतने घषिक प्रकार को मुहायें बका चुका सो उसने सोचा कि यदि दरिद्र फकीर बाजार वाली से कोई बब्तु मोल सेते हैं और समस्त माल में घाषा बोतन प्रवाग एक दौग सेप रह जाता है वो चुकान वालो के पान खुदी दौन ने नहीं होता। यदि कोई यात्री उनको उसक पास छोड़ वे तो बहु उसमे बचित हो बाता है। यदि बहु उसे हुकान वाले से मीरे तो जब यह मुद्रा ही नहीं है किर उसे कहाँ से दे; फलस्वरूप उसका बाक़ी रह जाता है। इन कारण क्यकती तथा कि साथे बीतन भी मुहूर विशे घाष कहते में तथा दौर जीतन की मुद्र जिसे बाह ने पादेश दिवा कि साथे बीतन भी मुहूर विशे घाष कहते में तथा दौर जीतन की मदर जिसे बाह ने कहत में पनाया जाव जिनन फलोरो तथा दौरिद्यों का कार्य नत सके

(३८४) मुन्तान फीरोज चाह के खिंडामनारोहण के समय दाममानी मुद्रा की टकसाल कजर बाह के प्रधीन थी। यह पदाधिकारी इस कार्य को यब प्रवादन में किया करता था। कई लाल तन्के की वादमानी मुद्रा में मुस्तान के राज्यकाल में कजर बाह के प्रधीन बनी थी। दो योग्य गोगेपेगान में बादमाही कानून के प्रमुतार समाचार पहुँचाया करते थे। उन्होंने सुचना ती कि तादमानी मुद्रा में बाही घिषणांगे एक हरवा चारी कम कर सेते हैं। यदि परीक्षा को वाय ती स्वका तच्य झात हो जायमा और उन पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों का जो कुछ होता होगा वह होगा।

मुस्तान भीरोज शाह ने इसकी जाँच ग्रुत रूप से प्रसिद्ध बजीर के प्रसीन करदी।
जन दिनो खाने जहीं मक्बून जीवित था। उसका नियन ७७२ हिं० (१३७०-७१ ई०) में
हुया। उसने राजनीति के मेदी ना इस प्रकार उस्तेय किया, 'पुस्तानों की मुद्रा वर्षों पर
कुमारी कथा के समान होती है। यदि कुमारी कन्या स्ट या फूठ नही कुस्पात हो जाय और उस पर कोई दोप सान जाय तो वह सार्थाध्य रूपवेती पर भी न पूछी गयमी। इसी प्रकार घर्म के धाकाजी सुस्तानों की मुद्रा को ईस्वर न चाहे कोई भूठ सथया सद किसी लोभ से नम बताने सने तो बादशाही ग्रुद्धा कुस्पात हो जायमी। सतार की इस्त्रीमो सपा देशों में खुरूम खुल्ला खराबी उदया हो वायमी। इस प्रकार मुद्रा कुस्थान हो जायमी। कोई भी उसे दायन नतायेगा।

(३४६) मृत्तान ने यह मुनकर वहा कि 'इस बात की जाँच के लिये क्या उपाय किया जाय ?" प्रसिद्ध बजीर न बुढ समस्यायो पर भी सीच विचार करके राजनीति का रहस्य इस प्रसार खोला, "इन कार्य में सन्देह करना तथा इनकी जांच करना बहुत बडी भूल है।" इस पर मुख्यान ने कहा, 'दा रहस्य का तो पता चनना ही वाहिये विससे मेरे सन्देह का सन्त हो मता" बजीर ने कहा, "मोयेन्दो (मुसचरो) को कन्दी बना निया जाय भौर इस कार्य को सावस्यक सावधानी तथा सतक्वता के नारण एकान्य में कराया जाय।"

इस भारए। उन दोनो ग्रुप्तचरों को बन्दी बना लिया गया और उन्हें दोवाने विदास्त के बन्दोगुह में ग्लागया। यह निश्चित हुमा कि जाँच टूमरे दिन होगो। जब खाने जहाँ

१ पुरुष्ट ।

२ चौथाई जीतल ।

र होदीवाला के अनुमार यह पैकह हो सब्दा है।

४ गुप्तचर्। १ दानाः।

लौट गया बादवाह एकान्त में चला गया। वजीर ने ग्रुप्त रूप से कजर बाह की बुलवाया। वव वह उपस्पित हुआ तो खाने नहाँ ने कहना प्रारम्भ किया "होन धामिलों के हृदय में मन का प्रपार कोभ होता है। इती कारख वे परिखाम पर ब्यान दिये बिना मुद्रा तरागते (३४५) हैं। ससर का यह नियम है ि कारकुन अध्योक प्रयत्न किया करते हैं। यह बात नहीं कि यह कार्य तुमने किया है। जाकर अपने कारकुनों से जान करो। यदि ऐसा ही हो वेसा कि ग्रुप्त अस्पर अस्त के स्वत के सेदान की फरजी से जी दें कि सेदान की फरजी से जी दें कि सेदान की फरजी से जी दें जिससे तथानाने मुद्रा समस्त सकार में प्रसिद्ध हो जाये।"

जब दोपी कजर साह बजीर के पास से सीटा तो उसने अपने कारकुनो के पास पहुँच कर इस ियय में जांच की तो जात हुआ कि सम्वासा में एक दाना चौदी कम होती है। कबर साह ने सजीर को जांकर सच-दव हान बवा विया । इस पर वजीर ने कहा कि 'इस अफसाह की जीच के सिये एकान में जुनारों को जुनवाया जायगा। जांकर उन्हें मिसाओं।' वह इस बात को सुनकर सुनारों के पास पहुँचा और उनसे कुछ उपाय करने के कहा। उन सोगों ने उत्तर दिया कि "हम नोगों को शह आहम दे का करे तह मत तथा एकहा पहुँचा और विदार दिया कि "हम नोगों को शह आहम दे कि सिया कि "हम नोगों को शह आहम के समस्य ना करके तह मत तथा एकहरा दिवा अपना और फिर जांच कराई जायगी। यदि किसी प्रकार कुछ बान (३४६) चौदी हमारे पास उस स्थान पर पहुँच जाय तो हम उसे धरिये में डाल देंगे।" कजर साह ने कोमता बेचने वालों को भी मिलाया। उन सोगों ने प्रयत्न करके एक कोमते को सिता से सालों के अपी से सालों के और कोमते का मुह मोग से यन कर दिया।

द्वारे दिन बादबाह वजीर के क्षाय एकान्त में बैठ गया। जस समय सुस्तान पत्ता पर प्राप्तान पा। जाने जहाँ वजीर जानाखाने पर प्राप्ता कर रहा था। कार बाह की ग्रुतन परे के साथ प्रस्तुत किया गया। मुनारों के नग करके तह्मकत वधवा दिया गया। कोयता वेजने वालो ने मुनारों के समय कोयमा लाकर देर कर दिया। मुनारों ने मुतनान के सादेवानुसार कुछ खसानीची केकर परियों में लाली। कियों के मारेवानुसार कुछ खसानीची बेकर परियों में लाली। बादेवाह हितेपी यजीर से वार्ती करने सगा। कभी-कभी राज्य सम्बन्धी गैपनीय बातों भी होती जाती थी। सुनारों ने प्राप्त जानी के बीच में कोमले में से उन बारेवी के दानों को भीरे से वार्त्य में बात दिया। जब परिया साथ पर से निकाल पर ठडी को गर्द सौर राज्य सम्बन्धी के दानों को भीरे से वार्त्य में बात विया। वा वार्त्यानी मुद्रा पिछली तील क समुनार ठीक निकाल। ग्रुत्य रहन स्टें हो गये।

(१४६) मुल्तान ने कबर बाह को खिलमत प्रदान की तथा उसे प्रत्यधिक सम्मानित किया। इस प्रवहर पर बजीर ने निवेदन किया कि 'क्योंकि खाही व्हा इस प्रत्यभे की सूचना से परीक्षा पर ठीक निकनी मदा शहुआह कबर बाह को हाथी की नी उप र देश कर प्रमाने बाते का मारेश प्रदान करें जिससे खार बाले बान बार्य कि साही स्वाधानी मुद्रा सरी है। इसमें कोई हानि नहीं।" इस प्रकार वादखाह के म्रादेशसुनार कबर साह को हायी पर सवार कन्के शहुर में पुनावा गया भीर ने मुस्तपर मुहे बन परे। वादबाह ने उन्हें इसने पर प्राप्त कि साही भी वादबाह ने उन्हें इसने स्वाधान पर निवाब दिया किया कुछ अपय उपरान्त हिर्देषी बचार ने कबर साह की किश्त इसने दहाने में पदच्छा कर दिया। निश्चनेह, सर्विद इस प्रकार के बुद्धिमान बचीर न हों वो देश के कार्य तथा शवन प्रवस्थ में बडी कठिनाई हो। """"

१ क्यें।

### अध्याय १५

#### दोवाने खैरात र तथा शफाखाने र की स्थापना ।

मुस्तान ने कन्याधों के विवाह के लिये दीवाने खेरात की स्थापना की। जो दुखों
प्रसमान थीन तथा फकीर है धोर जिनके पुनिया है धोर जो उनके विवाह का प्रकर्ध नहीं
(३५०) कर सकते, सर्वदा परेसान रहते है। इन सोगों को न तो राज में भीद धाती है धोर
न दिन में चैन। सुस्तान ने धारेश दे दिया कि "जिसकी पुत्री यवस्क हो जाय वह दीवाने खेरात में सूचना दे दे धौर धापना तु:स तथा हाल धनिस्तार दीवाने खेरात के प्रधिकारियों को बता दे।" दीवाने खेरात के घाषकारियों में एक व्यवस्थानर योगान था जो उन दिनों पपनी ईनानवारी तथा सस्यता के लिये वड़ा प्रसिद्ध था। इसी प्रकार प्रत्य प्रथिकारी भी हो।

घहवाह ने प्रादेश दे दिया था कि "दीवाने खैरात के प्रधिकारी करवाओं के विदार्भों के विषय में प्रधास किया करें प्रोर हर प्रकार के प्रमालों से परिचित हो जायें, प्रायेक की दशा के प्रमुसार द्वृत्ति निश्चित करें। प्रधम थेखी की १० (चंदी के) ताके, द्वितीय थेखी को २० (चंदी के) ताके, तुलीय थेखी को २५ चौदी के तरके कच्यायों के विवाह हेतु दिये जायें।" यह निश्चित हो जाने के उपरान्त प्रत्येक दीवाने खैरात का पदाधिकारी इस कार्य की सम्पन्न करने में तल्लीन हो गया।

(३५३) इसी प्रकार मुस्तान ने प्रत्येक जाने तथा घनवाने, बहर निवामी तथा यानी, निकट बाले तथा दूर वाले, युवक तथा बृद्ध, धनी तथा वद्धि के सिये दारुवृशका (विकिस्तासय)

यावार। शुक्राखाने का, जिसे सेहतखाना भी कहते थे, निर्माण।

ईश्वर ने मनुस्य के घरीर में १००० रोग रखे हैं जिनमें से छ: हजार के उपधार के विषय में बड़े से बड़े हकीम को कोई झान नहीं घीर न वे रोग का नाम जानते हैं घीर न (३४४) धीपिय का; हा हुआर ऐसे गोग हैं जिनका नाम इकीम सीय आनते हैं फिन्तु उनकी प्रोपिय नहीं आनते। ""रोगों को रोग तथा दरिदता के कारण, सद्धार कर वात नष्ट (३४५) रहना है "" इस कारण, वाद्धार होगों के विषय में पूछताण करते रहते हैं भीर धावने मपने राज्यकाल में मेहतजाने वनवाले रहने हैं। """ सुसान (३४६) फीरोज धात ने रोगियों के उपचार हेतु छक्तानों व सेहतजाने की स्थापना कराई। वश्चे अप योग्य हिनोमों को नहीं का प्राथमारी निष्ठक किया। धीपिय का स्थापना हकीमों को नहीं का प्राथमारी निष्ठक किया। धीपिय का स्थापना हकीमों को तथा का वेतन निश्चित किया। """ हुतान वे स्थापना कराई। वश्चे अही सीय हकीमों को नहीं का प्राथमारी निष्ठक किया। धीपिय का स्थापना सामरण रोगियों (३४०) के तिसे स्थापित कराये थे। हकीय, खेवक, अर्थाह, तथा किहाल (मुमें वाले) धही

१ दानका विभाग ।

चिकिस्साच्याः

#### वारीखे फ़ीरीबशही

(३५६) शहुआह ने दीवान खैरात तथा शफाखाने के विये धावाद कृषि वाले प्राम प्रदान किये जिससे उन शामो की धाय दीवाने खैरात तथा शफाखानो में खर्च हो ! इसी प्रकार मुस्तान ने विक्षितों, हाफिजों, तथा धालियों के निष्ये द्वरार निक्षित किये । ३६ लाख (३६०) तम्के राज्य के प्रदेशों से इंदरार के लिये निक्षित किये धिषतु ४२०० मनुष्य, जो सबंदा हुतों रहते थे, दीवाने इस्तेहकाक से वेदन पाते थे । उसके राज्यकाल में मुसतहकों क प्राधिकारी प्रवक्षे । सुस्तान फोरोज के कारण सब सुख से तथा प्रसन्ततापूर्वक जीवन व्यक्षीत करते थे। """"

## अध्याय १६

#### जङनों का उल्लेख।

मुस्तान फीरोज बाह दोनों हैसें, " शव बरास सवा नौरोज के दिन आम जरन करता (१६१) था। जब ईद का दिन निजट था जाता तो पूर्व से सी जबन की तैयारी मारम्भ हो जाती। ईद की रात्रि में फोरोज बाह बहुत देर तक जागता रहता था, प्रिपेतु मुस्तान मौलक नायब कारबक से कहा करता था, "प्रवाशिश ! तू कोई चीज नहीं। यदि तू इस कारी की प्रारस्त करे तो में इतना परिवान न कहें। मुस्तान मुहस्तान बहुम्म दे ने यदि तू इस कारी की प्रारस्त करे तो में इतना परिवान न कहें। मुस्तान मुहस्तान बहुम्म से केवल इतना कह देता कि नायब समोर हाजिब कल बेद है। मुस्तान के मुख से यह पर्य मुनते ही में ताकाश ईद के लायब समोर साजब सामग्री एकन कर देता था। तू चैता नहीं कि जदन का सामान इकट्टा कराते। में इसी कारण रात्र पर ईद के सामान की रीयारी में बेठा रहता हैं।"

## ईद के जरन का हाल

ईर के बिन कुरके कीरोजाबाद के सातो प्रान्ता में साम की बुल की परितर्ग केता थी नाती थी। जतार के स्वान पर, जिसे मध्य का प्रांत्तत्त नहां नाता था, जाह के स्वान पर, जिसे मध्य का प्रांत्त्त नहां नाता था, जाह के प्रारंत्त क्यां के स्वान प्राम का स्वान प्राप्त का साम की क्षा के स्वान प्राम का स्वान प्राप्त का साम की कि साम का स्वान प्राप्त का तो कि स्वान प्राप्त का साम की के सित्त वरवार करना चाइता वा तो उत्त स्थान पर सुक्ता के बी पार्वेज विधि को स्वान पर सुक्ता के बी पार्वेज विधि को से वा वा की को से वा वा की का को की साम की का साम पर वा की साम के प्राप्त पर का की पार्वेज की का साम की का का की साम के का की की का साम की साम की का साम की साम की का साम की साम की साम की का साम की साम की

रे देव तथा चक्रादेव।

<sup>3 2---</sup>

६ ६क मकार का मुलायम बस्त्र ।

४ भरो

सर्वत्रयम तेष्ठदार वासो को घाजा प्रदान की जाती थी। तायस्वात २१ पत्र दाई तथा वाई घोर रखे जाते थे। दस पत्र सुत्तान के शई घोर दस वाई घोर तथा एक पत्र मुत्तान के सिर पर रखा जाता था। समस्त पत्र विक्रिय रगी के होते थे। कुछ लात कुछ हरे, कुछ प्रताबी, चुछ दोर पत्र के, कुछ कज (?) कुछ दुने हुँगे, कुछ कासे, चुछ पड़ेर, कुछ प्रताबी, चुछ दोर के जिन्हें घेपर भी बहुत वे घोर जिन बादशाह वर्षा घटु में प्रथमी सर र रसता था। जब अपर्युक्त पत्र घपने स्थान पर रूक जाते थे तब मराविव के निहान भीतर से जाये जाते थे।

#### छन्द

'स्तन के ग्रनार उठे हुये वाण के समान । स्तन से प्रस्थक ने दुध के स्थान पर शकर खाया ।'

(१६४) जब बहु स्थान इस प्रकार सब बाता था तब अवस्था माद्य (हाय में से) सेते ये। नर्तीक्यों नृत्य प्रास्थ्य कर देवी थी। तरावचात समस्य बढ़े बड़े खानो, प्रतिष्ठित समीरों स्थ्य प्रसिद्ध लोगो, प्रानियो तथा सुक्तियों को घरिबादन के स्थान पर धाता मिनतो थी। तरावचात स्थान प्रमाण बीग बात थे। वीवाने रिखानत के स्थिकारों धाने-प्यन प्रपोत्तस्य लोगों सो तिये हुये, दीवान अवाये माशिक के घरिकारों प्रपन्ने प्रयोग अपनित्य सेता है। दिवाद के परिकारों तथा दोवाने धार्ये ममासिक के घरिकारों धयने-प्रपन्ने स्थानो पर बैठकर खड़े होते थे।

जब एक पहर के लगभग दिन चढ़ जाता तो फ़ीरोज झाह दैद को नमाज के लिये सवार होता था। नमस्त खान, मिलक तथा मुक्की जहन की सभा के बाहर झाते। मुस्तान फ़ीरोज बाह कभी हाथी पर सवार होता ता कभी थोड़े पर। वह दो चत्र के साथ बाहर निकलना था। एक चत्र मुस्तान के सिर पर होता था और दूसरा चत्र तुगलुक शाह के सिर पर होता था। तुगलुक बाह चत्र के साथ कुछ झाने रहता था। तैय समस्त चीजें जहन के स्थान पर रहती थी।

४ तलबार चलाने बाले I

(३६४) मुत्तान फीरोज बाह ईद की नमाज कूकी नुजून के पास पढ़ता था। जब वह नमाज पढ़ चुकता तो धपने सुभ कूक को लोट जाता थीर दरवार में बैठता। उस समय उपहार प्रस्तुत किये जाते। यदि धीत च्हुत में ईद होती तो सुल्तान फीरोज शाह सीत च्हुत के विद्येप बहन प्रारश् करता था। ईद के दिन कुछ खानो तथा मनिको को खिलमत प्रदान की जाती थी। जब पाम निकाता तो बहु उठ जाता। बहन विसर्जित हो जाता। उस दिन के कुछाथो तथा नुर्विकार्य को परितारिक मिलता था।

#### शब बरात की वाजियाँ

जब प्रायान का महीना घा जाता तो राजिंग्हासन हारा घव बरात की बाजी का प्रावेश हिया जाता था। घायान की १५ तारीख की रात की सुरुवान कुश्के फीरोजाबाद में प्रभावियों की रुवाइयों खुडाता था। जब धव बरात निकट घा जाती तो १३, १५, १५ तारीख की रात्ति में स्वरिधक बाधियों इक्ट्री की जाती थी। कीरोजाबाद के कुश्के रुच्च में पारीख की रात्ति में स्वरिधक बाधियों इक्ट्री की जाती थी। कीरोजाबाद के कुश्के रुच्च में घव बरात की बाजी खुडाने के लिये चार प्रवेश किये जाती थी। एक प्रसंत खास, हितीय मिलक नायव बारवक के, तुनीय घलना मिलक घली के घोर बतुर्य प्रना मिलक (१६६६) प्रहुत्सन हाजी के पुत्र मिलक वा चूच के निपुर्व होता था। स्वेशक चारों अलग में ३००० तथी के श्रीक के स्वरायद होना तथा बाजे निरिचन किये जाते थे।

उन तीनो रानियों में कृश्के नजून में इतनी महालें तथा दीवक जनाये जाते ये कि कृश्के नुजून के चारो भोर का भैदान दिन के समान चमकने सपता था। चारो मनयो पर नौकाये वाषी जाती थी। इन नौकामों में महाले चलाई जाती थी। इन तीनो रातो में चारो मलगो में होल सजाये जाते थे। विभन्न प्रकार की वाधियों छुडाई जाती थी। कुरके नुजून के नीच इन चारो मलगो में होल, भीर तथा शहनाई बजाई जाती थी। देहती के मासरात के लोग, विधेप कर देहनी बाले खास ब माम, मुखलमान-हिन्दू, धोटे बड़े उपस्थित होकर तमाबा देखते थे।

तीन रातों तक इत प्रकार की विचित्र शीवायें हुआ करती थी। क्रीरोज साह इन रातों में स्वय बहुत कम झाता था, केवल विरले हो। समस्य साहजारे, लान, तथा मिलक क्रिके मुद्दून में उपियत रहते थे। पोलझाने के स्रिक्शारी मिट्टी के हाथी तथा नकर के पिपकारी मिट्टी के ऊँट तैयार कराते थे। ये सब वस्तुयें सब बरात में शहशाह क समक्ष (६६०) लाई बाती थीं। शहंशाह प्रश्येक को इनाम दिनवा कर तौटा देता था। उस पहुशाह के राज्यकाल में विभागन बहानों से लोगों की सख प्राप्त होता रहता था।

#### ञ्चध्याय १७

# जुमे की नमाज के उपरान्त गायकों का बुलाया जाना।

सुरतान का बादेश था कि जुमे की नमाज के उपरान्त प्रत्येक चारो नगरों के गायक, पद्तवान तथा धरूती मद्दन में उनस्थित चित्रे जाया करें। जब बाह फारोज नमाज से लोटता तो महते एज्जरे चोटों में दरबार करता। इन तीनो समुद्रों के लगभग दो तीन हखार मुद्रम्य एक्ज होते। इन लोगो को मुस्तान जीरोज खाह के तमथा अस्तृत किया जाता।

१ पहर का वस्या

रे तमारा, भातराबाबी।

र मोर्चे।

मुस्तान योडी देर तक गायकों के साथ उनका थाना सुनता। तत्परचात् पहलदान महन-मुद्ध करते।
फुछ देर उनका महन-मुद्ध देखकर वह धबूतीयों से जिस्से कहानियाँ सुना करता था। सन्ध्या
(१६०) समय को नमाव तक वह इन लोगों के साथ व्यस्त रहता था। वह उन्हें प्रोत्साहन
देने के तिये उनके उभर वडी कुषा दृष्टि रस्ता था। वब वह उठने तमता तह हुने बहुत कुछ
हनाम प्राप्त होता। उनमें से प्रत्येक को कुछ व कुछ तन्हें उनाय में प्राप्त होते थे।

देहनों के गायकों ने यह कार्य प्रारम्भ कर दिया था कि वे घपने प्रत्यावस्था के पुत्रों में लेकर देहली से फीरोजाबाद साजाते ये। यहाँ तक कि जिसके चार वर्ष प्रथम पर्य कार्य कार्यों को से केट देहली से फीरोजाबाद साजाते ये। यहाँ तक कि जिसके चार वर्ष प्रथम पर्य कार्य कोरोजाबाद लाता था इसलिये कि मुक्तान की पोर के वी इनाम प्रास होता था बहु सब व्यक्तियों में बाँटा जाता था। एक सार दरावर के कारकुनों तथा घामिनों ने इनमें घेद माय पैदा करना चाहा। मुक्तान को इस बात का पता पता। उसने उनकी भीर कठोरतानुकंत होएवात करते हुये कहा, 'बेबारे फर्कार सात दिन तक परेशानों में पढ़े हुये प्रतीक्षा किया करते हैं कि कब युक्तार भाग्य प्रीर कब इसने कुछ प्रसार हो। यह प्राप्त हो। यह स्वाप्त केट स्वाप्त करते केट प्रभाव किया करते हैं। यह इसने भेद माव किया गया तो इनकी क्या रक्षा हो जायगी?' सहसाह ने घादेश दे दिया (३१६) कि प्रत्येक को एक-एक करके हनाम दिया जाया करें। भेद साब करने की सावस्थकता

### श्रध्याय कुद नये नमूने (ध्राविष्कार)।

सुस्तान फ़ीरोज शाह ने सपनं राज्यकाल मे विभिन्न साविष्कार किये में । इनने से एक ताल पविष्याला या, जिवका सविस्तार उत्तेल तीवरे मान में हो जुका है। वो देग वीलये माहनी का कुछ हाल खिकार के प्रध्याय में दिया जा जुका है। उसने एक बहुत बड़ा सकेद प्रस्वद एक फरीजा विहिट हैंबाद किया था। जब फरीज तथा कारकुन गाही फरीतजाना लगाते में तथा देहणीज, बारगाह व स्त्रावगाह लगाते में, उस समय सफेद ग्रम्बद गाही बारगाह के बराबर लगाया जाता था। अधिकायत सुस्तान फीरोज गाह सफेद प्रस्वद में हमता था।

इसी प्रकार छीरोज धाह ने दो धजगर पील के नियाने एक मन के घौर प्रम्य दो लाख नियाने तीस सेरी लोहे के बनवाये । यो धजगर-गील, एक दाई बोर के लिये तथा दूवरा बाई भीर के विधे तैयार किये गये । जब सुस्तान फीरोज विधान के लिये निकलता तो दोने मजगर (३७०) के नियाने हाथो पर दाई तथा बाई घोर चलते थे। दो नियान से जाने वाले हाथों के हौरज में बैठते थे। वे दून नियानों को लिये रहते थे और उन्हें रस्सो से हाथों के हौरज में बीच देते थे। जब फीरोज खाह दूर होता तो ये दोनो नियान दो तीन कोत से दिखाई एक्ट में में

इसी प्रकार फीरोच थाहु ने दो बढ़े ढोन भी ईबाद किये थे। साधारए ढोसो से यह ढोन सम्बाई तथा चौढाई में एक हाथ प्रधिक थे। इन दोनो ढोनो को हाथी के होदनो पर सपना दिवा बाता था, होदन में दो ढोन बनाने वाले बंठते थे। उन निधानी के पीछे ढोन चनते थे। "" अवने उस्तुराला क्यांचक एक निधाना मिनार्य वर्षों के बराबर सदकवाया था। उस्तुरालाव निष्फो संबंदा बादशाह के समस्य रहता था। """

१ इसका अर्थ स्पष्ट नहीं।

१ भरातल की ऊन्हाई नापने का पक प्रराना यंत्र ।

# पाँचवाँ भाग

सुल्तान फ़ीरोज शाह के महलूक होने का उल्लेख, शहजादा फ़तह खां का निधन, कुछ खानों तथा मलिकों का ऐश्वर्य, उसके राज्यकाल का ग्रन्त ।

# अध्याय १

# सुल्तान फ़ीरोज शाह का महलूक़ होना।

(३७१) कहा जाता है कि सुस्तान फीरोज बाह, शेजून इस्लाम शेज फरीदुदीन प्रजोधनी के नाती थेजून इस्लाम शेज ध्रासन करता रहा उप समय तक वासन करता रहा उप समय तक विश्वो (सूकी सन्तो) का ध्रमुखरण करता रहा। घपने प्रनित्तम जीवन काल में वह महलूक हो गया था। सर्वेदा मशायज का भक्त रहता या भीर उनसे प्रमक्तर का बढा प्रयत्न किया करता था। वह पूरे ४० वर्ष तक ब्रारीक्षत के प्रमुखार राज्य करता रहा। वाले के प्रमुखार राज्य करता रहा। कही जाने के पूर्व देहली के समस्त मशायज (सन्तो) की क्रम के दर्शन करता था।

(१०२) मुस्तान फीरोज खाह ने ७०६ हि॰ (१३०४-७५ ई०) में बहराइच की मीर मस्यान किया। बहराइच पहुँच कर सिपेहमानार मसऊद ग्राची (की क्रज ) के दर्शन किये। वहीं कुछ समय तक ठहरा। एक रानि में विपेहसानार मसऊद ग्राची ने स्वय को मुस्तान फीरोज बाह को स्थल में दिखाया भीर सुस्तान फीरोज को खेल कर पपनी दाबीय रहाए में पेरा निसका प्रयं यह था कि अब वह बुद्धावस्था की आस हो चुका है भीर उसे परकी को तैयारी करनी चाहिये तथा अपने साथ की बाद करना चाहिये। प्रातःकाल पुस्तान फीरोज बाह महसूक हो गया। उस दिन सुस्तान फीरोज बाह से प्रेम के कारए। राज्य के बहुत खेलान कपा मिलक महसूक हो गये। """ धिकतर खानी तथा मिलको ने सिर के बात (१७३) मुख्या डाले "" महसूक होने के उपरान्त वह बहुत बढ़ा खेल (मूफी सन्त ) मात ही जा या। यह वह चातियों। तथा मुक्ति से प्रेम का आवीरित था। यह वह चातियों। तथा मुक्ति से प्रेम का आवीरित था। """"

पहुराई ने महलूक होने तथा खिर के बाल मुख्याने के उपरान्त राज्य-व्यवस्था में जितनी बातें परा के विश्वह होधी थी थीर ऐसी बातें जिनकी (बार झारा) लोगों को करने की बातें जिस करा की। जितने कर सरा के विश्वह थे, वे भी बन्द करा दिये गये। पामिनों तथा कारकों को वेसावनी दे दी कि बारा के विश्वह कोई भोज न प्राप्त करें।

#### द्यध्याय २

# शरा के विरुद्ध वार्तों का वन्द होना।

(19४) सुल्तानों के एकान्त के कमरों में चित्र कला :--वादआहों का यह नियम है कि उनके दियान करने के स्थान पर चित्र बनाये आते हैं जिखते वे एकान्त में उन चित्रों पर हिएशात कर निया करें। मुत्तान ने दिवर के सप के कारण धादेश दे दिया कि 'इन रे कि इसकार हिमारों, किसी श्रीर को जीवा बनाता।

कारखानो में चित्र न बनाये जायें इसिसये कि यह धरा के विरुद्ध है। चित्रों के स्थान पर बैल बटे बनाये जायें।'

घरा के विरुद्ध दूषरी बात यह होती थी कि पीतल, वाबि, क्षोने तथा पाँदी में चित्रकारी होती थी। यह घरा के विरुद्ध या। मुस्तान फीरोज बाह ने यह सब बन्द करा दिया। इसी प्रकार रिवले मुस्तान सोने व चाँदी के पात्रों का प्रयोग करते थे। उन्हीं में मोजन करते तथा जल पीते थे। मुस्तान सोने व चाँदी के पात्रों का प्रयोग करते लगा पत्य तथा मिट्टी के पात्रों कर करते खा। इसी प्रकार करते लगा मराविज के निशानों में बित्र बनाये जात्रों के सहाया पराविज के निशानों में बित्र बनाये जाते थे। सल्तान फीरोज शाह ने बन समस्त बातों को बन्द करा दिया।

सुरतान फीरोज खाह ने बालिको तथा सदाचारियों के साथ रहने के कारण उन लोगों हारा बताये हुये घरा के विकत महसून लेने बन्द कर दिये घीर उनको जमा से निकलवा (494) दिया। एक बार फीरोज खाह के राजविहासन के समस मानियों ने ईदबर के मय के कारण घरा के दिक्द कुछ योजे का, जोकि भूतपूर्व मुख्याने के राज्यकाल में चलाई गई थी, उन्हेल किया। उनमें से एक पीज बानमाना कही जाती थी।

दानगानाः—सराय घरत में जो सामान घाता घोर उस पर निसाव के मनुसार तथा निसाव के प्रतिरिक्त जो जकात होता वह से निया जाता। जकात का बन लेने के उपरान्त वह समस्त सामान खबाने में सामा जाता। उसे पुन कोवा जाता पीर एक तन्के में एक दौन दिया जाता था। इस साधन से वहा घन एक न हो जाता था। दानगाता के खबाने में च्यापारियों को बहा कर होता था इस सिवाव के दित में का सुन करने तथा भावधानी के दित में का सुन क्यापारियों पर बड़ी निष्ठुत्ता कृत्वे जे और प्राथ बहुत सी वार्वे दासने रहते थे। इससे व्यापारियों को बढ़ा कर होता था। उन्हें बहुत समय तक दानगाने के खजाने में रहना पहता था।

## देहली में शरा के विरुद्ध दूसरी चीज मुस्तिशिल थी।

मुत्तागिल — कुकानों तथा मकानो की करा भूमि । यह नियम भूतपूर्व बुस्तानो के मादेखानुसार था । १५०,००० सन्का एकत्र हो जाने पर (शाथ) करा भूमि हो जानो यी वे । हुतरी सारा के विरुद्ध साथ जजारी थी जो पिछले सुस्तानों के प्रावेशानुसार बसूत की जानों थी ।

जज़री—कस्साम प्रत्येक माय पर जो वह जिवह करता था १२ जीतल देता था। इनसे भी बैतल मास को बसी प्राय होती थी।

(१७६) दौरी — उन दिनो क्षभी खास व द्याम व्यापारी धनाज, नमक, निम्मी, चौनी तया धन्य सामग्री बढ़े प्रयन्त से चीपायो पर लाद कर शहर (देहली) में लाते थे। दौषान के धादमी उन चीपायो को अवरदस्ती परु की दे थे। दो हव दुरानी देहली में लाते थे। दुरानी देहली में लाते थे। दुरानी देहली में लात वाद्याहों के बनावाये हुये सात कोट थे। वे हव पुराने हो यथे थे। वहाँ पिरी देहली में सात वादयाहों के बनावाये हुये सात कोट थे। वे हव पुराने हो यथे थे। वहाँ पिरी देश पुरानों हैंट बहुत कही सक्या में थी। दौवान के कमंत्रारी व्यापारियों तथा उनके चौपायों को वहाँ के वातों थे धौर उनके एक बार ईंट लदया कर शहर फीरोजाबाद में तोर के लिए पहुँचवाते थे। इस मत्यावार के कारण व्यापारी छहर देहली में धाने के बनते थे। देहली में धना तथा नमक का भाव बदने लगा। धुस्तान के समझ स्व बार्ले पिस्तार स कही गई धाने के हा से व्यापारी कही में से पहुँच तथा या। खजीनये दोनातान के ध्री सहा सर्व हो ये यो से एसे वसी मान कई लाया था। खजीनये दोनातान के ध्री स्वार्ग देश हो से यथे धौर वसे विता मूक किये परि रहें। व उससे तीन दीन

१ वह निर्धारित सम्पत्ति जिस पर जकाव (कर ) वसूल किया जाता है।

१ १,४०,००० वार्षिक तन्छे की आप की दुकानों तथा घरों से सूमि कर।

(२००) सेते ये भोर न उसे छोडते ये । वह जुख दिनों तक उसी दशा में पडा रहा भीर उसकी कहें में फ़ाग लग गई भोर वह जल गई। वह चला गया। इसका उद्देश्य गह है कि ज्यापारियों को इतना कष्ट है। दौरों के कारए। भी जब ज्यापारियों पर बडा श्रस्थाचार होने लगा तो उन्होंने पहर (देहली) में थाना छोड दिया। धनाज, नमक तथा जुख अन्य सामानो का मूल्य वह गया।

इसी प्रकार मुस्तियल बर्बात् करा भूमि वन निधनावी, फक्रीरो तथा दरिद्रियो से सौगी जाती द्वीर उनके पास दीनता के कारण कोई साधन न होता था तो उन्हें भी वडा कट होता था।

जब राज्य के हितीययो तथा परामर्थवातामों ने इन बातो का सविस्तार उत्सेख किया तो मुख्यान ने राज्य के सभी महायक्ष तथा मा तिमों को नुसवा कर उनसे कहा, "यदापि मृत-पूर्व मुख्याने ने कुछ चोजो को राज्य के महसूल की जमा तथा सस्तनत के करों में किसी कारण के सिम्मितित किया था भववा इनका दोध उनके कानो तक न पहुँचाया गया था किन्तु हमें मभने राज्यका में बचना चाहिये जिबसे ससार वासे सम्पन्न हो सकें। यदि इनका सेना घा के महसार ठीक हो तो इन्हें निया जाय मन्यया रोक दिया जाय सीर इस प्रकार के कर की जमा है निकास दिया जाय।

(१७०) समस्त धालिमो, सूफियो तथा बीवाने क्रजा के प्रविकारियों ने फतवा दिया कि यह स्वाय दारा के विक्र है। मुल्तान ने प्रायेश दिया कि यह सब बीजें रोक दी जायें। दरवार के समस्त हायी पर सविस्तार परस्त पढ़ी आये। बाह के धारेवानुसार कांजी नसुरुवाह ने जो सहसाह का क्रांजिय तथकर था हाथी पर सवार होकर वह फरल (सुक्ता) हाथ में केनर बादशाह की फ्रोर से सब को जुनाई 'स्वाय प्रतप्त कुलता किसी कारण इस प्रकार के खरान लेते पे धीर या जनके बजीरो ने उन्हें इसके विषय में कोई परामर्थे न दिया किन्तु कराना सेना दारा के धनुसार जीवत नहीं धरः सेते प्रति में राज्यकाल में ईश्वर के भय से इन्हें बर करा दिया।''

## अध्याय ३

जुन्नारदार (ब्राह्मए) का सुल्तान के दरवार के समक्ष जलाया जाना।

(. ००) सुत्तान फ्रीरोज बाह को एक समाचार-बाहक ने सूचना दो कि प्राचीन देहमी में एक दुर बुतारबार (बाह्मण) सुत्तम सुत्ता भूति-पूचक के पर में मूर्त पूजा होती है। तहर के सभी लोग मुखसमान तथा हिन्दू उपके पर में मूर्ति पूजा परने जाते हैं। उत्त बुतारबार (बाह्मण) तथा हुए काकिंट न एक सकडी की मुहर बनवाई है। उसके मीसर तथा बाहर देवताओं के चित्र बने हैं। काफिर निरिचन दिन पर उस.

भूवना दी जाय।

र सेनाका पानी।

जुमारदार (ब्राह्मणु) के घर एकत्र होते हैं भौर मूर्ति-पूजा करते हैं। किशी पदाधिकारों को इसकी सुचना नहीं।

सहसाह को कई बार यह सूचना भी दो गई कि 'उस जुमारदार ( बाह्मण ) ने एक सुसलमान स्त्री को मुद्रतेवा के कर लिया है और कुफ के पार्म में कर लिया है भी सुत्तान ने प्रस्तान स्त्री को मुद्रतान ने प्रस्तान से ताने का आदेश दिया। जब यह कीरोजाबाद पारा तो मुत्तान ने मातिन में, सूफियो तथा पुण्तान के मातिन का आदेश दिया। जब यह कीरोजाबाद पारा तो मुत्तान ने मातिनों, सूफियो तथा पुण्तान से माति का स्वतान के मातिन में, सूफियो तथा पुण्तान से सातिनों, सूफियो तथा पुण्तान से सातिनों, सूफियो तथा पुण्तान से सातिन में स्त्री के सिन का सात्री की स्त्री कर के सिन का मार्ग दिया काय। वससे रस्ताम स्त्रीकार कर किया कीर स्त्री का स्त्री कार मार्ग दिया गा कि सु उसने प्रस्ताम स्त्री कार किया भीर इस्ताम स्त्री नार म किया।

भ्रात में उसे घहताह के आदेवानुसार दरसार के समक्ष साया गया भीर सकसी देर की गई। उसके हाथ पाँव वीधे गये थीर उसे उस सकड़ी के भीठर डाल दिया गया। बहर को भी सकड़ी के उतर रख दिया गया। जन्हों के नीचे थाग सना दी गई। यह इतिहासकार सम्स सिराज प्रफीफ उस दिन सुत्तान फीरोज चाड़ के दरदार के समक्ष उपस्थित या। सम्बा की नमाज के समय मुहर तथा वस बुनाश्यार (बाह्मणा) के दो घोर हो थाग सगाई गई। एक सिर की और से तथा दूसरी पीव की भीर से। सकड़ी के सुन्तो होने के कारण सर्वप्रथम भाग उसके पैर की धोर बहुँची। उसने थवड़ा कर बाह भरी। उसी समय सिर की भोर भी देखी है आग दहकने लगी और जुनारदार (बाह्मणा) श्रस्त मर में जल गया। सरीमत की वांगरता की धम्य है, कि बाह्माई खरा का वस्तु भर भी उल्लामन न

#### अध्याय १

### जन्नारदारों से जिज्या लिया जाना।

१६२) मुस्तान फीरोज बाह घपने राज्यकाल में बरा के मनुसार मावरण किया करता था, तबहुत्तार अवने जुलारदारी (क्राह्मणे) हे जिववा क्षूल क्या . पिछले पुत्तानों के के समय में जुलारदारों से जिववा न वसूल किया जाता था और उनका जिववा समा कर दिया जाता था। कभी भी इनसे जिववा न लिया यथा था।

मुस्तान कोरोज बाह ने समस्त झानियो तथा सूफियो को एकत्र किया घोर उनसे कहा कि, "यह बात माधारखादः निष्या प्रसिद्ध हो गई है कि जुतारशरो से जिजया न विया जाय। विश्वते सुरतानों ने इम कार्य में प्रायिक प्रयत्न इस कारण नहीं किया कि उस काम के कारजुनो तथा दाशों ने समावयानों की घोर उन्हें सूचना न दो। जुसारशर (प्राह्मण) कुन्ने की कोठरों की कुनी हैं। काफिर उनके मक्त होते हैं। सर्वेत्रयम उनसे जिजया दिया जाय तथा हाम किया जाय

सभी सरीयन तथा तरीकत के धिकारियों ने फतवा दिया कि जुनारदारों तथा ब्राह्मणों को अपमानित करके जिजया लिया जाय तथा जिजया समान किया जाय। चारो नगरों के जुजारदार एकवित हुये तथा कुको विकार पहुँचे। सुन्तान फीरोज थाह कुरके विकार

१ इस्लाम त्यांग कर अन्य धर्म स्त्रीकार करने बाला मुस्तद कहलाता था।

र निर्णय हेत सुपती का मत व्यवस्था ।

(३८३) के निर्माण में तल्लीन था। जन्होंने सुन्तान से निवेदन किया कि "किसी वादसाह के राज्यकाल में हमारे पूर्वज जुझारदारों ने जिजया ग्रदा नहीं किया। हम किस प्रकार दें। हम यह कुहवाति कहाँ ने जायें। इस समय हम इस आजय से बाये हैं कि कूसके शिकार के नीचे सकतो एकत करें और अपने मानको जीवित जना दें तथा जिजया न मदा करे।"

देहनो में निजये तीन प्रकार के थे। प्रथम ४० तन्के, दितीय २० तन्के, तुतीय १० तन्के, तुतीय १० तन्के, समस्त जुदारहारों ने प्रवनी दौन ध्वस्था का उत्तरेश करके निवेदन किया कि उनसे (३०४) जिजवा प्रत्य मृत्यों की घरेखा कुछ कम लिया जाया। कीरोज धाह ने झादेश दिया कि एक मनुष्य से पजाहमानी त्रवा हम तन्के तिये जायें। खुप्तारदारों ते जिजया प्राप्त करने के लिये पदाधिकारी नियुक्त हुउ ।

#### अध्याय ५

वो लम्बे ब्राविमयों, एक ठिगने तथा वो बाढ़ी वाली स्त्रियों का हाल ।

कहा जाता है कि मुस्तान फीरोज साह के राज्यकाल में बहुत से विभिन्न लोग पैदा हैये। कुछ सोग सन्दे, कछ ठिगने तथा कछ विभिन्न जानवर ।

जब पुत्तान फ़ोरीज बाह पहा के युद्ध से लीटा तो देहनी में एक ठिगना मादमी सावा गया। यह एक गज लम्बा था। उसक हाय पैर भी उसकी लम्बाई के मनुसार (१८५) थे। उसका सिर प्रींड सनुष्य के सिर के समान था। उसे कुछ समय तक देहनी उस फीराजाबाद में रखा गया। सोग चारी भीर से उस देखने भाते थे। इस इतिहासकार ने भी उसे देखा था।

सुरतान के राज्यकाल में आल पहाड से दो बहुत सब्बे मनुष्य लाये गये। वे काले काले पे। हमारे काल के लब्बे मनुष्य उनकी कपर सक पहुचले पे। इस इतिहासकार ने वर्षे देशा पा। वे मनसुख कहलाले थे। सुरतान के धारेशानुसार वरने पुष्य समय तक पहुँ में रक्षा गया। वे जन चलते थे तो मानो कोई लाट हिस्ती था रही हो।

मुस्तान के राज्यकाल में दो स्त्रियां लाई गई जिनके क्षात्री थी। वे साधारण तील तील की थीं भीर कांक्रिय जात होती थी। उनके स्त्रम भी थे और दात्री भी। दोनों काली थीं भीर दोनों के पति थे। वे दोनों हिन्दुस्तान ते लाई गई थी। इस इतिहासकार (२०६) ने उन्ह देखा था।

मुस्तान फ्रीराज बाह के राज्यकाल में तीन पांच की एक भेड लाई गई। यह विजवसी थी। जसके दो बागे के पैर से बौर एक पिछला। दूसरे पर के स्थान पर

र १० बीतल । इमका मर्थ पंजाहगानी वाले १० तनके भी हो सकता है।

गाय के स्वन के समान एक स्तन दिखाई पठता था। वह तीन पर से इच्छानुसार चल सकती थी। वह इच्छानुसार जा पी सकती थी। कुछ समय तक वह मेड शहशाह के दरबार के समक्ष वर्षा रही प्रिष्तु कुरुके फीरोखाबाद के मध्य में रक्खी गई ताकि सोग वसे देख सकें।

मुस्तान फ्रीरोज धाह के राज्यकाल में एक बीमा साथा गया जिसका पूरा हारीर (३६७) काला था, केवल पाँव तथा चोज साल थे। कुछ समय तक उस कौये को दरवार में रखा गया। इस इतिहासकार ने उसे देखा था।

इसी प्रकार सुस्तान कीरोज बाह के राज्यकाल में एक तोता लाया गया जो सफेंद रंग का था, उतकी चोच तथा पांव काले थे। सुस्तान के मादेशानुवार छड़े कुफेंन नृदुत में रखा गया। एक समुद्रीय मख्ली का थिर काया गया जो मुट सहित हाथी के सिर के बराबर था। वह सिर भी कुछ समय तरु दरवार के समय रखा गया। सुरतान में राज्यकाल में एक गाय लाई गई जिसके गाँच गाँच थे। इस इविहासकार ने उसे देला था। बह सफेंद रंग की थी। उसका वाँचवाँ पांव उसकी गर्दत से निकला हुआ पा धा पर करे सिर (२०००) तथा था। किन्तु बह छर पांचवें पैर से कोई काम न से सकती था। यह मुद्ध में हाथ की खठी म पुत्री के बमान था। कुछ समय तड़ बह दरबार के समय वधी रही। एक गाय के जिसे इस इतिहासकार ने देखा था म्यन्से दोगों खुर पांडे के खुर के समान विजा फटे ये प्रीर पिछले दोनों खुर गाय के खुरों के समान फटे थे। बह सफेंद रंग की दिखाई

सुल्तान फ़ीरोज शाह के कुछ खानों तथा मिलकों का हाल— प्रत्येक बादशाह के इतिहासकारों के इतिहास के श्रनुसार।

# अध्याय ६

#### खाने श्राजम तातार खाँ।

(१०६) खाने माजम तातार लाँ तुर्क वधीय था। एक विश्वस्त मून से ज्ञात हुमा है कि सुस्तान प्रवाह्योंन सुमञ्जक के राज्यकाल में खुरपाला के एक वारावाह ने मुस्तान द्वार विश्वासपुर पर माक्रमण किया। उसकी एक परावाल के प्रवाद वाह तो उसकी विश्वासपुर पर माक्रमण में वाराह तो उसकी एक परावाल के प्रवाद के साथ थी। वह मांच्या में के साथ के साथ की में ना निम्ता था। वह भी इस माक्रमण में उसके साथ थी। वह मांच्यों में वह मान्य की स्वाह पर साथ विश्वासपुर की हद में पहुँचा सो उसके पुत्र का जम्म हो गया। सयोग से उसी राजि में सुस्तान तुमगुक ने उस बादवाह पर प्राया मारा। ने जोन हार कर मान खडे हुने भीर यह खिल्ला उनके मानते समय मुले में रह गया। वे जोन हार कर मान खडे हुने भीर यह खिल्ला उनके मानते समय मुले में रह गया। वे जोन हार कर मान खडे हुने भीर यह खिल्ला उनके साथते समय मुले में रह गया। वे जोन हार कर मान खडे हुने भीर यह खिल्ला उनके मान से साथ स्वाह नाम मोर उसने मुन के समान उसका पानन पोपण निया। उसका नाम तातार मिक्त रहा।

(३६०) वह मुस्तान गुम्लुक के राज्यकाल में झल्पावस्था में या । मुस्तान मुहम्मद के राज्यकाल में बढ़ा हुमा घोर बढ़ा बीर तथा योदा वन गया। घष्फी बीरता तथा पीरप्य के कारण उसे तेना के मध्य मान (के खिचकारी) का स्थान प्राप्त होने लगा। इस इतिहास-कार को ज्ञात हुमा है कि एक बार मुस्तान मुहम्मद तातार मिलक से किसी कारण रष्ट हो या घोर उसे उसन एक दूसरे स्थान पर मिजवा दिया। वातार मलिक ने उस स्पान से अपनी दशा का उत्तेक कुछ छदों में करके मुस्तान मुझम्बद के पान मेवा। मुस्तान ने उन्हे यह कर उस अपने पास झुक्तान मिया और उस पर अरविक छगाइंग्रि प्रविवित की। मुस्तान फीरोज साह के राज्यकाल में उसे तातार को की (३६१) उपाधि प्रदान हुई धौर मखसल का चन्न प्रदान िक्या गया। उसके चन्न के ऊपर मुन्हरर हुमां के स्थान पर मुनहरा मोर मा। मुनहरा मोर विश्वेष कर मुस्तानों के चन्न पर होता है। जब मुस्तान फीरोज साह सहने गुनी में दरनार करता तथा नारजा (दरनार) में नैठता हो। उसके साई थोर, जो सर्चदा वर्जर का स्थान होता है, तालार खी बैठता था और साई भीर लोने कहा मकतून नैठता था स्थिप लान कहा बचीर था। उसके निधन के उपरान्त लाने कहा वर्ष हो पर वर्षों के स्थान पर बैठन ला।

क्रीरोज साह को तातार जी पर पूर्ण विश्वास था। राज्य-व्यवस्था की समस्यामों के विषय में वह सिकतर उससे परामर्ख किया करता था चीर उसके परामर्ख के मतुसार सासन प्रवास करता था। वह सुरतान के हित्यी मिर्जों के समान था। उसमें बडी प्रोध्यता थी। (३६२) ईश्वर की इंग से उसमें हित्यी मिर्जों के समान था। उसमें बडी प्रोध्यता थी। (३६२) ईश्वर की इंग से उसमें स्वाय प्राविम तथा सुनी रहा करते थे। तफनीर तामारखानी जो सदार में प्रविक्ष है उसकी सकतन की हुई थी। तफसीर का सकतन करने के लिए उसमें समस्त तफसीर को एवन विया और सभी धानिमों को उपस्थित किया। प्रयोक धायत तथा वाक्य पर तफसीर सेखकों के जो जो मत ये वह उसने प्रपन्नी कफसीर में लिख के। उसने तफसीर के लिए बढा परिप्रम किया। उसने समस्त मतनेयों को धपनी तफसीर में लिख कर उन तेखकों के हवासे दिये थे। इस प्रकार उसन समस्त तफसीरों को एक तफसीर में चमा कर दिया था। जब उसका सकतन हो गया तो उसने उनका नाम तक्रमीरे तावारखानी रख्या।

इसी प्रकार धर्मीनष्ठ खाने प्राजन ने एक फतावा तैयार कराया वह इस प्रकार कि उसने देहनी के सभी फतवों को एक क कराया। प्रत्येक ससक्षवे वधा प्रत्येक वानय पर जो प्रिप्तयों के बीच में सत्येष या प्रप्ते फतावा में विलवाया। उसका नाम फतावाये तातारखानी रखा। प्रत्येक प्रस्तों के मत के सम्बन्ध में उस प्रपती का हवादा भी दिया। यह तीस जिल्हों (प्रत्यक्त)) में सक्तित हुए।

तातार खो धरीमत का महा पण्डित था। धरीमत के हारा उसने तरीकृत के भवन के हार को हकीकत" से सवाया। उसने इन तीनो मकाभो की मुद्र समस्यामों के समफ्ते (१८३) का बेहा प्रयक्त किया था। (ईश्वर) की धत्यिक कृषा एवं भ्रामे भ्राप्त परिश्रम से तातार खों ने इस्क की संबंधि पर पौंच रख दिया था। ईश्वर ने उसके हुस्य में शीक्ष के हार खोत दिये थे। खान ने निख्या है:

#### छुरद

'तू ने कहा कि तातार खाँ प्राचीन दास है। हाव भाव ऐसा दिखाया कि मानो न पहचानता हो।'

एक मान्यनिक पछी जिसके विषय में यह प्रमिद्ध है कि यदि निमी पर उसकी छाया पढ़ जाय तो बह बदराह हो जाय।

२ तातार को दारा श्चित कुरान की टीका।

रे कुरान की टीका।

४ वसन्तुक के मार्ग के विभिन्न क्या

उसे उसे सरा का इतना मय था कि जब वह निवयी सना के साय जाता तो वह प्राप्ती क्लीओं को घोडे पर बैठा कर न से जाता यदािष खानो तथा मिनकों में यह प्रया यो कि वे प्रप्ती क्लीओं को घाय से जाते थे। यह उन्हें गरदूत पर जिम हिंदी में भरकर (३६४) कहते हं से जाता था। छान न परदे के लिये तखत के परदे तैयार कराये थे भ्रीर उन्ह कोठरों के समान बना दिया था। गरदूत में ताला भगा दिया जाता था जिससे प्राय सोगों को हिंद उन पर त पह सक । देवर न उसे मयो उल्लुख बुख प्रदान किये थे। शहशाह के निहासनारोहण के कुछ समय उपरात उसका नियत हुषा।

# द्यध्याय ७ स्राने जहाँ ।

उनका नाम मकबूत या। उसे जाहितियत ( मुबलमान हाने के पूत्र ) के समय कुन्त्र कहा जाता था। यह तिसम का नियासी था। आहितियत के समय वह तितम के राय का (३६४) बहुत बडा विश्वासपाथ था। अब सुस्तान मुहम्मद न तिसम के राय को देहनी की भीर अबातो माग में राय नरक में यहैंच गया। खान वहीं पुस्तान मुहम्मद के समझ लाया गया। यह मुमलमान हो गया। भुन्दान मुहम्मद व उसका नाम मकबूत रखा भीर उस पर बडी हुपा तमा श्वा रखने समा।

सुस्तान न खाने जहाँ मे सभी प्रकार के गुख देख बर उसे देहनी नगर की नयाबते विद्यारत देवी। बह परवानों में निसान (मुहर) करता घीर धपन हन्ताक्षर बनाता था। वह हस्तावर में सपन स्थाप को (मक्कृत बन्देये मुहस्मद तुम्युक रे) सक्कृत मुहस्मद तुम्युक का दास निस्ताय था। यद्यपि वह पदना निस्तान न जानता या कि तु वह बहुत वहा दुविमान् था। उत्तन प्रमाने बुद्धि से राजधानों की शोधा बहा दो यी।

(१८६) मुल्तान मुहम्मद तुगसुक ने मारम्भ मे उसकी चराधि किनामुत्तहुल्क रक्ती। यस मुत्तान की मत्ता प्रवान की। तत्त्रकात उसे नायब वचीर नियुक्त किया। उन दिनो स्वाध्ये यहाँ पुत्तान मुहम्मद का वसीर था। यह वह वहा मच्या गायव तथा प्रवास कर था। उत्तर उसने दोशा विद्यार के मुलतो को क्ष्याय प्रवास करी था। यह वहा क्ष्या गायव तथा प्रवास कर वहाँ के स्वाध्य प्रवास कर वहाँ के स्वाध्य कर वहाँ के स्वाध्य प्रवास कर वहाँ के स्वाध्य के स्वाध्य कर वहाँ के स्वाध्य कर वहाँ के स्वाध्य के स्वाध्य कर वहाँ के स्वाध्य के स्वाध्य कर वहाँ के स्वाध्य के स्

खान अहा को सुल्तान मुहम्मद के राज्यकाल मंत्री गौरव प्राप्त हो गया था। जब मुल्तान फ्रीरीज शाह का राज्यकाल प्रारम्म हुमा तो स्वाजये वहाँ इतनी योग्यता तथा

बुद्धिमत्ता के होते हुये भी मुल्तान का विरोधी बन गया।

(२६७) वह नित्य मसनद (मही) पर बैठता । श्रन्तायो ने श्रुन्तो ना मुहासेवा तथा मामेलात के पदाधिकारियो का हिधान किताब बड़ी सानवानी से करता। वतुल माल के

१ नायब बजीर बना दिया।

मुहम्मद तुगलुक्त का दास।

णव सुल्तान फ़ीरोज बाह कियी युद्ध हेतु सर्यवा धिकार के लिये प्रस्थान करता तो खाने जहाँ बजीरे ममानिक को शहर में नायवे ग्रंबन के स्थान पर छोड़ जाता। बजीर, प्रसिद्ध नायवों की भीति दूबरे शीकरे दिन शहर (हेहली) के भावपास थनकर लगाता। प्रमन प्रातक लोगों को दिखाता। उसकी सवारी बढ़े बान से निकलती थी। मस्यिक चेना, हाथी, प्रसक्ष पदालि समस्व पुन, नातो, जामाता स्था वास ताजी तथा दरियाई पोडो पर सवार, एकंट पेटी बांधे हुने, बहुनुत्य टोपी पहने प्रस्व शस्त सिये फ़ीरोजाबाद से शहर देहली माते थे। लोग आग्राम से ये और शावन भनीभीति होता था।

(१८६) इस इतिहासकार के माता-पिता ने उसे बताया है कि फीरोज शाह प्रपत्ते राज्यारोहण से तात वर्ष तक शहर देहनी में १३ दिन तक रहा। प्रत्येक बार जब वह शहर में प्रात्ता तो पितती के कुछ दिन खहर में रहकर पुन: इसरो घोर प्रस्थान कर देता। खाने जहाँ मकनून बुद्धिमान बजीरों की भांति तमन्त राज्य को सुलाशित रखता। उसने पास सक्य नेना तथा प्रमण्जिन हासमें थे। उसके पुना, जामातायों तथा नातियों की कोई सीमा न थी। उसके दास वहे बुद्धिमान तथा चीर थे। वह स्वय बहा राजभक्त तथा सुल्तान का दितीयों बजीर था। जब मुस्तान ने खाने जहाँ के अरोसे पर कुछ वर्ष मिरम्सर युद्ध किये और विरोधयों पर कोशता की तो प्रत्येक तिहोड़ी माताकाशी वन गया। जाने जहाँ मकनूल की मुरह के उपरांग्त सुन्तान कोशी आ हो के माकनूल करना पूर्णत: स्वाप दिया। यदि कहा पास तो के बहु के अरास्त सुन्तान कोशी आ हो के आ क्रमण करना पूर्णत: स्वाप दिया। यदि कहा पास तो के बहु के अरास्त सुन्तान कोशी आ हो के आ क्रमण करना पूर्णत: स्वाप दिया। यदि कहा

खाने जहीं के बहुत से पत्र थे। उसे दिन्नमों से बडी इचि भी। वह दिन्नमाँ एकन करने (Yoo) का बढा प्रयत्न किया करता था। उसने घपने घनतपुर में बहुत सी रूपनती कनीजें एकन की भी। समाचार बाहकों का कथन है कि उसके घनतपुर में से हजार रूम तथा चीन की कनीजें भी। प्रयत्न प्रपने तथीर की बढाऊ वस्त्र से विभूषित करती थी। खाने जहीं राज्य व्यवस्था के कार्य में इतना व्यवस्था की पर प्रमाण प्रवास के स्वत्य व्यवस्था कार्य में इतना व्यवस्था की पर प्रमाण प्रपत्न होने पर भी घपना समय धन्तपुर में व्यत्यति करता था। उसने स्वतान की सक्या बहुत अधिक थी।

जब मुत्तान को यह हास आत हुया तो उसने झादेव दे दिया कि खाने जहाँ के यहाँ जिस पुत्र का जन्म हो उसके लिए तत्काल ११००० तत्के बुचि निश्चित की नाम और सफेंद पैटो प्रदान की जाम। खाने जहाँ की जिस पुत्री का विवाह हो, तो उसके जामाता की बुचि १४००० तत्के निश्चित को बाय तथा सफंड पेटो प्रदान हो। खाने जहाँ को दतना ऐदस्सी प्राप्त या कि मुत्तान फ्रोरोज बाह कहा करता था कि देहनी का बादबाह खाने जहाँ है।.....

१ भएनी सनुपरिथति में अपना प्रतिनिधि ।

(४०१) यदि किसी धामिल तथा कारकुन द्वारा किसी लोभवख किसी प्रपराध प्रथम धन्यप्रस्तरण का पता चलता तो उसको उस कारछ राजिस्तास के समक्ष प्रस्तुत किया जाता। खाने जहीं जो संसार पर में सबसे प्रशिक दुविसान या धासन तथा धन सम्बन्धी समस्याधों के समाधान में बड़ा प्रयत्नधील रहता था। वह सुत्तान का कोध भी धानत करता था। इस इतिहासकार को विक्सत सुनी से खात हुया है कि उस मुस्तान के कर्राश्याने में एक जड़ाऊ दूता उम कारखाने के सांधकारियों को शौषा गया था। उसका मूल्य म०,००० तम्मे या। समा से कारकुन प्रापस में कारकुनी की खतुराई से समस्तित हुवे धीर उन्होंने सखनीतों के चतुरारी में उसे दिसाकर समस्य में बाट दिया धीर ने गये।

कुछ समय उपरान्त स्त्यान को उसकी स्मृति हुई। कमंबारियों ने, जो मसावधान सोगों में सिम्मितित होते हैं निवेदन किया कि उसे सकानीती के उपहारों में मेव दिया गया या। सुत्तान फीशेज साह को सन्देह हुआ कि इन कारकुनों ने जूता नष्ट कर दिया। उसने उन्हें कर देना मिहक्य किया। विशेष उपहारे में मेव दिया । उसने उन्हें कर देना मिहक्य किया। वजी उन्हें कर देना मिहक्य किया। वजी उन्हें सक्त सेवा किया। उसने उपहर्शन के साथ और सब कुछ देव रहा था। उसने वादसाह का क्रोप देव कर सोचा कि सहसाह इन कारकुनों को साथ आयों पर चलता कर देगा। " वह सुत्तान के समक सबा हो गया घोर क्रोप के उन पदाधिकारियों के साथ सबा हो गया घोर क्रोप से उन पदाधिकारियों के निकट पहुँचे तो उनने उन समावधान प्रामिनों के कहा, 'है ! मुत्यु के निकट पहुँचे हुग हुगरों प्राम्ण बचा दिए। जुते का मून्य ६०,००० तक्का खबाने में पहुँचा दो। " वजी रने कहा कि 'दर्द ०,००० तक्के चुते का मून्य सहसाह के खजाने में पहुँच गया, याई सुता उपहार ने सक्नीती बचा हो समया न गया हो।"

(४०३) वहा जाता है कि सुन्नान यहाँ के युद्ध से लोटकर सानोरा के कूरक का निर्माण करवाने लगा। """ ""वाने नहीं नवीर जीरोबाबाद में या घोर विचारत का नयाँ नहीं नवीर जीरोबाबाद में या घोर विचारत का नयाँ निया करता था। प्रत्येक दिन ममनद (ग्ही) पर बैठना या घोर घारिका से कार्य की जीव किया करता था। प्रत्येक धाने प्रत्येक विज्ञ मंतर विचार करता था घोर खहताह को पूर्ण हाल बताता था। जब सुन्तान को खाने जहां के हिंदीयो होने का पूरा प्रवास्त पित यया दो उसने तोचा कि सानं कहीं को विचारत के सम्मान से हैं विचारत के सम्मान के स्वास की स्वाम विचार प्रत्ये विचारत के सम्मान की विचारत के सम्मान स्वास विचारत के स्वास प्रत्ये की स्वास प्रत्ये विचारत के सम्मान स्वास विचार प्रत्ये कर खां। कहीं के पान धाने घोर से यह सुचना गहुबबाई कि 'वे' तेरा सम्मान बड़ान चाहता हूं। मननद तेर नियं उचित नहीं। तू राजिमहानन के बराबर चरवोधी निहालचा (४००) विद्याया कर घोर घरवार के समय वेर राजिसहासन के निकट चरवोधी निहालचा समनी घोर से चकर खाँ वो देदे दक्षियें कि राजिसहासन के निकट चरवोधी निहालचे का समनान समनद के सम्मान के व्यवस्त के स्वयस के सम्मान के व्यवस्त के सम्मान के व्यवस्त के सम्मान के व्यवस्त के सम्मान के व्यवस्त के स्वयं के स्वयं के स्वयं के सम्मान के व्यवस्त के सम्मान के स्वयं के स्वयं

जब दे खाने जहां के पास फीरोजाबाद पहुंचे धोर सुत्सान का सदेश सुनाया तो उसने सोचा कि 'ऐसा झात होता है कि सुत्सान इस बहाने से मुक्त से मधनद नेना तथा निकारत से पदच्युत करना चाहता है और जफर खों को दोना निकारत में बैठाना चाहता है।' उसने कहा' गसनद भी संमार के स्वामी की प्रदान की हुई है और उरसोजी का निहालचा भी सप्रदाता का है किन्तु जिल दिन मैंने सरसूती की सोमा में बादशाह के चरए। पूमे थे तो उस

इधर उधर मेज देगा।

र सोने के तारों के काम ना।

३ गहा ।

दिन सहसाह ने तोको में मुफ्ते विखारत की समतद स्वयं विखी थी थीर यह भी लिखा या कि मेरे तथा मेरी मन्तान के राज्यकाल में मसनद तथा विजारत का पर मेरे तथा मेर पुरों के प्रतिरिक्त किसी नो न मिनेया। दास के पास वह बोकी विद्यमान है।" वजीर ने वह तोको मितक साहन नो देकर बहा कि "तुम यह निवेदन कर देता कि राहानाह प्रपना (Vox) सिखा हुया स्वय फाड डाले थीर मसनद जफर खाँ को दे दें।" वादसाह ने यह मुनद कहा कि "देवर कर वेता के राहानाह मान पुनरक कहा कि "देवर कर वेता के स्वाप्ताह ने यह मुनद कहा कि "देवर न करे में साम वहां नहीं स्वयुत्त कर । में तो उनका सम्मान वहांगा चाहता था। यदि उने प्रच्छा नहीं समता जो यह प्रपन्नो मसतद पर वेठे।"

दूबरे दिन जन खाने जहीं दीवाने विखारत का विवरस्य देने फ्रीरोजाबाद से सानीरा माया तो मुल्तान ने उसे बताया कि वह केवल उसका सम्मान बढ़ाना चाहता था किन्नु उसने मेरे ही बात भोच लो । खाने जहीं ने उत्तर दिया "में ध्रवीमित सम्मान का माकाशी नहीं। यह भेरे किस काम का कि में जररोजी निहालचा राजदिव्हालन के वरावर विद्यालें। यह भेरे किस काम का कि में जररोजी निहालचा राजदिव्हालन के वरावर विद्यालें। यह भेरे करर विशेष कुचा होगी किन्तु जहर देहली के साधारप्य लोग मुफ्ते हम स्थान पर कहाँ देख सकेंगे। वे यही कहेंगे कि सहसाह ने दास को (४०६) परच्युत कर दिया। जब दास म्रानी मननद पर धामीन हाता है तो देहली के यह लोग देखने पाले हमें आहे कहने हैं कि खाने ज्युत सम्मान स्थान होता है तो देहली के यह लोग देखने पाले हमें अपने कहने हैं कि खाने जहाँ मसनद पर धामीन हाता है तो देहली के यह लोग देखने पाले हमें अपने कहने हैं कि खाने जहाँ मसनद पर बंदा है देशा जाय।" मुस्तान इस बात पर मुनदान सामा।

### ऐनुलमुल्क का पदच्युत होना

ऐनुलमुल्क ऐन माहरू कहा जाता या। सुस्तान कीरोज बाह भपने राज्यकाल के प्रारम्भ में इशाफो ममानिक रेतथा दीवाने विजारत में इजनास करता था। ऐनुलमुल्क वडा दुदिमान् तथा योग्य व्यक्तिया। इस इतिहासकार को विश्वस्य सुत्रो से झात हमाहै कि (४०७) सुस्तान मुहम्मद बिन ( पुत्र ) तुगलुक बाह के राज्यकाल में ऐनुलमुस्क के भाइयों ने कोई प्रनुविस कार्य कर दिया। सुस्तान मूहम्मद ने उसे वास्तविक रूप से धमकाया। उसने हुछ दिन उपरान्त दरवारे आम किया। मुल्नान मुहम्मद के राजनिहासन के निकट एक चालू रा विद्याया गया । सुस्तान ने उस दिन समस्त कावियो, धानिमो, सूफियों, खानो, मिलको, प्रतिष्ठित लोगों तथा प्रत्येक दिशा के साम व भाम लोगों को युष्याया। मुल्तान मुहम्मद ने जनसे प्रश्न किया कि "यदि किसी का बहुमूल्य मोती तथा रस्न को जाय धीर कुछ ममय उपरान्त उसे वह मिलन स्थान पर पाये तो वह उसे से ले ग्रयवा नहीं ?" लोगों ने उत्तर (४०६) दिया "ते तीना चाहिये । छोडना उचित नहीं ।" सुस्तान ने यह मुनकर ऐनुलमुरक की ग्रोर सकेत किया और कहा, "हमारा रस्न ऐनुलमुल्क है कि ग्रपने भाइयो के कारए। व्यर्थ में मिलन स्थान पर पहुँच गया था। हमने अपना मोती पा लिया।'' उस दिन उसने आदेश दिया कि ऐन्लमुल्क को उम जीलूचे पर वैठाया जाय। सक्षेप में ऐनुलमुल्क ऐसा योग्य तथा दुदिमान् या किन्तु उसे ग्राधिक सम्मान प्राप्त न था। उसने बहुत सी पुस्तके मुहम्मद शाह तथा फीरीज बाह के राज्यकाल में लिखी। उनमें से एक तरस्मुले ऐनुलमुल्की है जोकि समार में बढ़ी प्रसिद्ध है।

र फरमाने तीकी।

र मुरारिफे ममालिका

<sup>₹</sup> ऊनी कालीन ।

४ ऐनुजमुल्क के पत्रों का संग्रह ।

जब ऐनुलपुस्क को फ़ीरीज शाह के राज्यकाल में देहती के राज्य की इसराफ ममा-तिक मास हुई तो वह इसराफ के कार्यों के सम्प्रक करने का विशेष प्रमत्न किया करता था। दोनांगे विजारत में नैठता था। सेयोग के ऐनुसपुस्क का साने जहाँ नशीर से मतमेव (४०६) हो गया दोनों ने दरबार में बैठ कर बढ़ी मतुन्तित बातें जाया बढ़े मीन प्रकार का फ़ाला किया। प्रत्येक ने प्रपत्नी प्रपत्नी शीमा से वह कर बाते की। एक दिन वजीर ने ऐनुन मुस्त से कहा कि "मुशरिफ को मुफ़्त्यस्त (स्विस्तार) व्यय के कागज से बमा काम वो वह मुनतों से मुफ़्त्सल (व्यय का उच्लेख) मौराता है। मुलरिफ जमा का प्रधिकारी है । व्यय की जांच मुस्तीको का विशेष कर्मच्य हैं।" इस पर ऐनुलपुस्क ने कहा कि 'मुस्तीफो का सविस्तार

दोनों भारभी बाद विश्वाद करते और एक दूसरे को हुए। सक्षा कहते तुस्तान के पास पहुँचे। मुश्विफ तथा भुस्तीको के क्लंब्यो का राजविद्यासन के समक्ष उल्लेख किया। सीरोध बाह ने कहा कि समुद्रामधों के मुख्यते तथा मामकों के कार-तुनों को सादेश दिया जाय कि में देशां है प्रतास में अन्य मुख्यत्वक है। के सादेश दिया जाय कि में देशां है प्रतास में अन्य अपने मुख्यत्वक है। सीवाने प्रतास में जमा व खर्षे पुरुक्तम में देशां के प्रतास के जमा व खर्षे पुरुक्तम के देशां है क्लंगों में एक पुरुक्तम के इन्हीं कर्यों का दीशांने विज्ञान्त द्वारा पालन होने लगा। इसने पूर्व समस्त पुरुक्तम के राज्यकाल में समस्त कार-तुन प्रत्येक सीनो बीशांरी में पुरुक्तन तथा मुतकीन के पाण्यकाल करते थे।

(४१०) खाने जहाँ तथा ऐनुत्वनुत्क का फ्राबा इस सीमा को पहुँच गया था कि मनेक बार खाने जहाँ ने ऐनुत्वनुत्क से कठीर धक्र नहें। ऐनुत्वनुत्क भी खाने गहाँ ने एतुत्वनुत्क भी खाने गहाँ ने एतुत्वनुत्क भी खाने गहाँ का प्रमुच्य प्र

१ मरादिके ममालिक का बद ।

र भाय की दत्व रेख का अधिकारी है।

इ आय का मधिरतार लेखा।

४ व्ययकासंदित्त लेखा। ४ व्ययकासविस्तार लेखा।

६ प्रायका संचिम्न लेखा।

७ सविस्नार विवरण सदिव लेखा ।

**<sup>≡</sup>** शिविर ।

के शिविर के द्वार पर पहुँचा धीर ऐनुलमुल्क के धाने तथा खौट जाने का हाल शहसाह से मनी भौति कहा।

फोरोज साह ऐनुलमुक्त नो भुलाकर मुतकराया और उसने कहा "हवाजा ऐनुहोन! खाने कहा के सरायन में जाने तथा बिना भेट किये नीट साने का बया कारण था? भेट कर लेती साहिये थी।" ऐनुलमुक्त ने उत्तर दिवा, "दात साने जहां के शिविष में न गया था। वितेषकर बाही धिविर के दार पर भा रहा था। क्योंकि तजीर के दायरे तथा बादशाह के दिवरे तथा बादशाह के दिवरे तथा बादशाह के दिवरे में कोई मन्तर नहीं इसिवये कि लाल सरायना बादशाह का भी है धीर तजीर का भी है, होयी बादशाह के भी है धीर तजीर के भी, हाथी बादशाह के दायरे में कोई हे तथा उत्तर पहांचीर के भी, माने स्वतर में है हिया वजीर के भी, मत्र दास इस अम से कि यह शाही सरायना है, सत्रों के द्वार पर उत्तर पड़ा।"

(४१२) खाने जहीं ने यह सुनकर कहा, ''दास इस राज्य में निवास त्याग कर कार्य चाता जायगा इसिलिये कि सभी तक हम लोगों के बीच में घन सम्बन्धी मतभेद या मीर जिस प्रकार है वह चता जाता था। इस समय चीर ऐनुमुक्तक में दास को महताह के बराबर कर दिया। इससे प्रकेष प्राणों का बढ़ा भय होने लगा। मय मुफे हव की तैयारी कर लेनी चाहिये।'' यह पुनकर शहदाह उस स्थान से उठ कर एकान्त में चला गया घौर दोनों के विरोध के काराया इसके डी स्थान में बठ गया।

यांनी की राष्ट्रता इतनी घढ गई कि इसका उल्लेख सम्भव नहीं । कुछ समय सक योगों का व्यवहार इसी प्रकार रहा। इसी बीच में वजीर ने मुझरिक ॥ कहा, 'ह दुण्ट हराम जीर!' ऐतुन्युक्त ने भी वजीर को इसी प्रकार का दुरा उत्तर दिया और उस्त प्रमानित किया। उस समय मुल्तान एकान्त म मानन्य मना रहा था। वजीर सुस्तान के पास उसी स्थान पर रहुन गया। कीरोज बाह ने सुस्तान को सर्यायक चितित देवकत पूछा, 'खाने जहां! जुमल है प्रयात् इस समय वे भीका कैसे पहुँच गया?'' वजीर ने कहा, (४१३) 'ऐतुलहुक हराम खोर ने दीवान ने बैठकर ससार के स्वामी के दास को मुझ्यित यद कहे। योकि राह्याह ने यपने दास को सम्मानित करके विचारत के यद पर मासीन करा दिया है सो किर ऐसी प्रवस्था में ईव्यों के कारण कोई उसका घरमान करे तो दाम का बया स्वार रह जात्या? बहुवाह कुप करके महत्य ऐतुलाहक को प्रदान करते तो दाम का

सुस्तान ने सोच कर उत्तर दिया, "बाने जहाँ ! दीवाने विचारत तुम्मे प्रदान कर दिया। दीवाने विचारत के मिश्वारत के मिश्वारत दें धानि हैं। जिसे तु रखे, वहीं रहेवा, जिने तु प्रस्क कर दे वह परकुता व दिया की के तु प्रस्क कर दे वह परकुता व दिया की देवे। "दे के दिया की दिया के दिया के दिया की दिया की देवे।" दन अववार वर सुस्तान ने खाने जहाँ की खात विचारत में पाने की देवे। "देव अववार वर सुस्तान ने खाने जहाँ की खात विचारत में पाने की पर वह खुद खुद अपने मर की चल दिया। वहाँ म उतने दीवाने विचारत के प्रमुत्ता की प्रीत्न सुक्त के पाम भेवा और उत्तरे के पान भी पाने के प्रसुत्ता की प्रीत्न पुरुत्त के पान भेवा और वर्षक करान पर दिया गया।"

खाने जहीं नो इतना बढा सम्मान प्राप्त वा। जब-जब बादबाह शिकार की सवारों में सीटकर राहर (बहुकी) प्राता और सर्वप्रथम जब खाने जहीं मुस्तान मनीव पर निरस्ता हो मुस्तान मोडे से उतर पड़ता। उपे मालियन करता भीर उत्तक विषय में पूछताछ करता। जब तक साने नहीं नेवीवन वहां तब तक उसमें तथा मुस्तान में कोई मेद न था।

जब ऐतुनमुस्क इधाराफ के पद से पृथक् कर दिया गया तो वह तीन दिन तक शाही दरबार में न गया । सीन दिन पदचात् फीरोज शाह के समक्ष ग्राभवादन के स्थान पर धिभवादन करने गया। उस धरसर पर शहबाह ने ऐपुनधुक्त को प्रानं निकट युनबाया धोर ये शब्द कहें, 'हवाजा ऐपुहीन गुन। विरोध के कारस राज्य नष्ट हो आते हैं। सभी लोव, बुढ तथा पुरक निरास हो आते हैं। स्वीकि तैरा खाने अहाँ ते विरोध है प्रत तुक्ते मुलतान, अवदर तथा सिवस्तान की धनता प्रदान को जाती है। धननी प्रवता को धनता जा धोर वहाँ का कार्य कर।"

जनने यह फरमान मुनकर जहुँचाह से निवेदन किया, "में धकता में कार्य तथा बहुं का प्रबन्ध करूँगा किन्तु दीवाने विज्ञास्त में हिमाब नहीं दे सरता । घहनाह की देवा में (४१५) प्रस्तुत करूँगा।" मुक्तान ने जलर दिया, "देशावा ऐतुदीन! में पुस्तान की घकता बादाने विज्ञास से पूपक् करता हैं। जो जुख तु पुस्तान की घकता में नरेगा वह पुन्ने स्वोकर है। तेरा लिखना पर्यात है।" ऐतुनपुरुक ने दूम धर्त पर मुस्तान की घकता संवोकर की।

जब ऐनुलबुल्क की खाने जहाँ के कारण इश्वराके समास्तिक से परच्युत कर दिया गया तो भीरोज बाह के विखेण पात्र एक स्थान पर एकत्र हुने तथा परस्पर कहते तथे कि 'यह प्रच्छा न हुमा। धात्र चसे बचीर के कारण परच्युत किया गया कत कि मी प्रमा की वजीर के कारण परच्युत किया गया कत कि मी प्रमा की वजीर के कारण बड़ी रचा होगी। वे सब मितकर मुस्तान भीरोज का हुदय खान जहां से के एं मोर प्रमान ने इस खात जहां के करण होता तो इस काय के विषय में उस पर कहा (सीचा) 'यदि बनावा ऐनुहीन इस स्थान पर होता तो इस काय के विषय में उस परमामें किया जाता।' ऐनुस्वमुल्क मुस्तान की घनता को प्रस्तान कर दुका पा मीर देहती (४१६) से २४ कोछ तक पहुँच गया था। खाह के पान ऐनुसबुल्क का करमान पहुँचा कि 'यपना मात प्रस्ताब वहीं छोडकर घीडाविकां पहुँच वाय। यह कुछल है। घीड्र माकर, पुनकर की हो। वीड्र माकर, पुनकर की हो। वीड्र माकर, पुनकर की हो। वीड्र माकर, पुनकर की हो। माकर, पुनकर के पात की में हो सहसाह का करमान पहुँचा तो वह सी प्राधिन की हो हो। पहुँचा साह के पात पहुँचा हुक के बाद एक साह वें है नाया।

प्रत्येक हितेथी दांछ में अपने हृदय तथा राज्य के हित की बात परामर्थ-दाताधों के समान इस प्रकार कही, "वजीर को इतना सम्मान प्रदान करना कही तक उचित हैं। उनके साचरण तथा नामें की जांद करामी वाहिये।" सुस्तान ने यह सुनकर इस बात का पता लगाने के लिये कि वे क्या फहते हैं, ऐतुनबुत्क की धोर मुख किया। ऐनुसमुत्क ने यह सुनकर राज्य के हितंथी परामया-पाठाओं के समान कहा, "इन बातो पर साथना तथा युरे विचार हृदय में लाता राज्य की मीवें में विक्व बान देता है। जो भोई इन बातों में प्रयस्त्रीत होता है वह तिर्देशी नहीं होता। सान जहां कहा ही जुदिमान तथा थोग वजीर है। उसक (१९७) हटा देने से न जाने क्या हो जायेशा राज्य असने स्थान पर रह जाय अथवा राज्य का जहांज हितने ली अथवा सता सता वहां बावा है। उसक परिश्ल हितने ली अथवा सता सता सता वहां आया, (किमी को जात नहीं)।"

पुल्तान को ऐनुसमुक्त के शब्द बढ़े शब्दों समे धार खस ऐनुसमुक्त में इस विषय में परामर्थ देने का कहा। उनने उत्तर दिया, 'ऐमा नहीं कि यह बातें क्वीर के कानो तक न पहुंची होगी। उस नुकाकर सब कुछ बता देना पाहिश विससे उसके हूंदर में कोई शका अथवा मत हो तो उसका समाधान हो सके और यह निर्देचत होकर राज्य का सार्थ कर सके। यदि उसके हूंदय में विभिन्न शकायें रहेंगी तो यह अपने आए ह्येंगी पर रहेगा और राज्य के कार्य न कर सकेगा। कुछ समय में राज्य के सभी कार्यों तथा सातन प्रवन्ध में विभन्न वालाया।' कुछ लोधी ने वो इस घटना से सम्बिन्त में इस सिहान पर वायेगा।'' कुछ लोधी ने वो इस घटना से सम्बन्धित है इस सिहान कार को सताया है कि शहशाह ने तत्काल खाने कहाँ का बुनवाया। जब नह सताय (४१०) मया तो उसस समस्त घटना का उस्ते स्वरं क्या प्रया। बहु इस स्व बातों को सुनकर

चिकत रह गया घोर बङा दुनी हुमा i सुस्तान ने उसे दुसी देख कर उसे स्वय खिलप्रत पहनाई तथा बड़े सम्मान से विदा किया।

बजीर ने वहाँ से खुध खुध लीट कर ऐनुलमुस्क का धार्तिगन किया धीर कहा, 'मुझे यह जात न था कि तुभको मुमने इतना प्रेम हैं। यह भेगे भूल थी कि मैं तेरा विरोध किया करता था।' इस पर ऐनुलमुस्क ने कहां, "यह बात हृदय से निकानदे कि मैंने यह बात तेरे हित में कहीं है। मेरी तथा तेरी धरुता उद्योग प्रकार विवासन है। मैंने जो कुछ कहा बहु राज्य तथा सत्तनत के हित मे था।" खान जहां ने ऐनुलमुस्क को अपने घर ले जाने की बड़ी इच्छा की किन्त वह उसके घर न गया। मुस्तान ने यह सुनकर कहा:

> 'वुद्धिमान शत्रु को प्राण के पीछे पडा हो, उस मित्र से चच्छा है जो कि मुखं हो।'

(४१६) जब खाने जहाँ विजारत की यही पर धासीन होता तो निजामुनामुक्त प्रमीर हुटेन प्रमीर मीरान नायन वजीर गहीं के बरावर बाद धोर वँठता था। उसके नीचे नायब बजीर मुरारिफ ममानिक बैठता था। उसके नीचे वरावे ममानिक बैठता था। उसके नीचे वरावे ममानिक वँठता था। वजीर के बाद धोर प्रस्तीको बैठता था। मुक्ते विवस्त नुत्रों के बात हुया है कि मुस्तीको का स्थान सर्वे प्राप्त के नीचे होता है। जिन विनो सुद्धान मुहम्मद की पुत्री के पुत्र मुहम्मद की तो भी पाई पै--एक गुहम्मद, दूनरा मीइर, फीरोज बाह के राज्यकाल में मुस्तीको का पर प्राप्त हुमा थौर उसकी उपाधि प्रयोज्ञनमुक्त निर्वेच्य को गई, तो धहुवाह ने कहा, "प्यौज्ञनमुक्त की स्वामी की गुनी का पुत्र है बत. वह मुत्रादिक के नीचे किस प्रकार के वस्ता है। यदि उसे मुस्तीफि का पर प्रयोज्ञनमुक्त मेर स्वामी की गुनी का पुत्र है बत. वह मुत्रादिक के नीचे किस प्रकार वायकाल मुक्तान की स्वामी की प्रवास के समस्त पार्मी प्रवास के साम वायों।" इस कारण मुस्तान ने धादेश दिया कि क्योंकि दीवाने विचारत के समस्त पार्मीसकारी जाने नहीं के बाई थोर बैठते है धर. धजीबुनमुक्त वाई घोर बैठा करें। विच सम्य पार्मी रायवाद होता तो मुस्तीको, मुत्रादिक के के स्वासान पर तक होता तो प्रकार करें।

(४२०) किन्तु नाजिर तथा दुक्क एवं जनके समस्त नायब, नायब बजीर के पीछे खे होते थे। इस सम्बन्ध में विकरत नुन्नो से जात हुचा है कि दुक्कि का पद मुत्रपूर्व पराधिकारियों (से भूषी) मे न या। जब मुल्तान जलानुद्दीन खलजी देहती के राजिंग्हासन पर पास्क हुचा तो उसने नाना प्रकार के सिमदाकता (शन के कार्य) प्रारम्भ किये। मुल्तान जलानुद्दीन का एक सम्बन्धी उसे राजिंग्हासन पर पास्क हुचा तो उसने नाना प्रकार के कार्य में परामर्थ दिया करता था। मुल्तान जलानुद्दीन को एक सम्बन्धी उसे राज्य के कार्य में पर प्रवास दिया करता था। मुल्तान जलानुद्दीन का एक सम्बन्धी उसे राज्य के कार्य में पर प्रवास दिया ने प्रवास करते पर जात हुपा की दीवाने विजारत के कोई पद नित्र नित्

(४२१) उसके लिये एक प्रयक्ष प्रन्य की मार्कस्यकता हो जायगी। उस योग्य बद्धीर की क्या प्रशंसा की जा सकती है कि उसने यगनी दुदि तथा योग्यता से कैगा सम्मान पैदा कर लिया। फीरोज साह ना वजीर भी इतना ही योग्य था।

# खाने जहाँ का निधन

जब खाने जहीं बुद्ध हो गया श्रीर उपको गयस्था द० वर्ष से प्रधिक हो गई तो उसके सारीर के सभी प्रद्वी में दीप उत्तम हो गया। वज उसके नियन का समय दाता तो वह बबा ही स्म्मू रहा। जिल गानि में हवाजये जहाँ का नियन हुमा तो उतके पूर्व दिन में छुक्तार की नागा के उपरान्त सुरतान फीरोज खाह न प्रचानक प्रस्थान करके, प्रदुता नदी पार की सीन द कोस पर पड़ाव किया। उस समय द युद्ध देखिहाककार उन सोगो के साथ उपस्थित पा प्रौर उसने यह हाल देखा। वेश समय द युद्ध देखिहाककार उन सोगो के साथ उपस्थित पा प्रौर उसने यह हाल देखा। है। योग्य ज्योतिषियों ने मुस्तान के समय निवेदन किया कि ज्योतिय द्वारा यह जात होता है कि इस समय कुछ सुम तथा धसुम नक्षत्र एक स्थान पर (४२२) एकत्र हो गये है। उनके सपुत्र होने का प्रभाव हानिकारक नहीं। क्योंकि उस समय सोय बजीर रुप्त था, प्रत मुस्तान न प्रचानक प्रस्थान कर दिया। उसी पुक्रवार को रावि के सित्तम पहर में बजीर का निथम हो यथा।

खाने जहाँ मफबूल का निषम 300 हि० में सुस्तान फीरोख द्वाह के राज्यकाल के रैद में बूमा। सक्षेप ने, खाने जहाँ मकबूल के निषम का योक समस्त बेहती निवासियों को हुमा। बह बचा शीम्य कचीर था श्रीर उसे ईस्वर का बढ़ा प्रमा था। लाव सहकर का प्रवत्म बढ़े प्रयत्न से करता था। लाव सहकर का प्रवत्म बढ़े प्रयत्न से करता था। अपने करता प्रचा का भला चाहता प्रीर किसी पर फायाचार न होने देता था। विद कोई मुनता किसी विसायत में वोई प्रत्याचार करता प्रीर वन लाता तो खान जहाँ उस प्रिक्त करने को प्रसत्य न करता। सर्वदा प्रचा का पालन पोपए। किया करता। हमेशा सभी कारकुनो को ध्रमनी धरए। में रखता था भीर हुदय से उनके प्रपराध खिलाया करता था। विद किसी से प्रवृहरण का ध्रमराध दिलाया हो। बार्स करता का योच मुक्तान कीरोब साह को उस स्वास्त के प्रपट्टरण का कान करता थी वार्षिण हुत्तान कीरोब साह को उस स्वास्त के प्रपट्टरण का कान केता तो भी बह उसे किसी सुव्यर उपाय से क्षणा करा देता।

(४२३) खाने जहाँ मकवूल के निधन का द्योक देहली निवासियो तथा समस्त राज्य वालो को हुया। यह सब उठके दान पुष्ण का प्रभाव था इस्तिवर कि लान जहां रोख नसीहदीन महसूद का भक्त था। वेख ने उसे भाषीनोंद भी दिया था कि वह बचीर ही जाया और उदमें उद्देश निवास दिया था कि वह स्वांत हो जाया और उदमें उद्देश निवास दिया था कि वह सावस्यकता प्रस्त लोगों की सहायशा करता रहे थीर यह भी मोदेश दिया कि वह सर्वंद वेब कु किये रहा वेद तो सब्दा है। खाने जहीं ने दोख के प्रांदेशों का हृदय से पानन किया। उस समय से वह सर्वंद वजू की दशा में रहने का प्रयत्न किया करता था। यदि वह कभी मसनद पर विरावभान रहना और वजू की प्रावस्यकता पर जाती दो वह पुरस्त मतनद से उदा कर वजू कर नेता और हिए ससनद पर देव जाता। खाने वहीं स्म विषय में वहा प्रमत्न किया करता था। जब वह रुक्त पर देव आता। बाते वहीं कर स्वान करता सो उत्त विदाव से पर दिया में वहां प्रमत्न किया करता था। जब वह रुक्त पर देवा विद्योंने पर प्रमन करता सो उत्त वाले प्रसन के स्वावद रहते वाथ। जब वह स्वावद पर देवा । जब वह करतर

१ तीकोरात।

२ नमाज क लिए समाजुसार हाथ ग्रेंड भोना वनु वहल ता है। कुद दशाओं म बजू भग हो जाता हे और पुन-वजुकरना पहता है।

३ वक्त प्रकार का गहरा थाला।

४ एक प्रकारका लोटा।

लेता तो तत्काल पलम से उतर कर उस भाषताये से वज् कर लेता भौर पुनः सो जाता। किसी को न जयाता। भन्त में भेख निजामुद्दीन की पायती स्थान पाया ।

मुस्तान ने साने जहां के निधन के नमाचार पाकर श्रांकों में ग्रांनू भर कर निरुपय किया कि तररचात् वह किसी बढे युद्ध के लिए न निकलेगा। वह उसके लिए बहुत रोता था।

(४२५) मुफ्ते विस्वस्त सूत्रों से जात हुआ है कि जिस समय साने जहाँ विन (पुत्र) साने जहाँ का अन्म हुआ तो उस समय साने जहाँ मक्ष्मून मुत्तान की धक्ता का स्वामी था। वह बहाँ के कार्यों सवा प्रकथ के विषय में वहा प्रयत्न किया करता था। उस सम्प्र प्रक्तान मुह्ग्मद माह विन (पुत्र) नुगुक्त आह देहती में राज्य करता था। साने जहाँ मक्ष्मूल ने पुत्र के जम्म का हात सुत्तान मुह्म्मद साह को तिसा। खाने जहाँ के पाम देहती से फरमान पहुँचा कि इस पुत्र वा नाम जोना साह रखा जाय। इसी कारण खाने जहाँ विन (पुत्र) खाने जहाँ को जोना साह कहते थे।

सच्चे रावियों का यह भी कपन है कि खाने जहाँ के जन्म के उपरान्त जब खाने जहाँ मक्कूल उमे पेल बहाउदीन जकरिया के नाली मेख क्वनुदीन के पास ले गया तो छेख क्युदीन ने जीना धाह को देखकर कहा कि "विवामुलमुख्क यह शिधु बडा ही उत्तम होगा। तुमे इसके द्वारा पहचाना करेंचे।" उस मनय खाने जहाँ मक्कून की उपाधि किवामुल-मुक्क थी।

(४२६) खाने जहां मक्कबूल के निधन के उपरान्त अस्पेटिट क्रिया से निवृत्त होकर खाने जहां के पर वाले मुस्तान के पान पहुँचे । पीरोड बाह ने बडा बोक प्रकट किया और खाने जहां की स्वामि-भक्ति धानवन्यों एक एक बात का उल्लेख किया और बाहो अनुक्रमा के द्वार वचीर के पर वाली के सम्बन्ध में लोल दिय । खोना बाह को विवारत का जिलसत प्रवान किया और उसकी उपाधि खाने जहीं विन (पुत्र) लाने जहीं रखीं।

यह खाने जहाँ भी बड़ा ही योग्य बुद्धिमान् तथा समक्षार था। सूक्ष दूक्त तथा योग्यता में महितीय था। जब सुल्तान का फरमान इस खाने वहाँ को प्राप्त होता तो सुल्तान इस खाने जहाँ को फरबन्दम में मिक्षा करता था। खाने जहाँ मनजून के निधन के उपरान्त यह खाने जहाँ पूरे २० वर्ष तक राज्य-व्यवस्था एव सासन प्रवस्था में उसे परामर्थ दिया करता यो ने परामर्थ के पत्त ह सुस्तान कर इस्खा के बहुन्ज होता था। सुल्तान हितंपी बखीर के परामर्थ के प्रतुक्त को प्रवस्था के क्ष्य के सुल्ता के समक्ष होता तो वह किसी प्रत्य की भीर बात करने के निष्य मुख्य न करता।

जब बादसाह यात्रा से लीट कर आता धौर राजधानी देहली की घौर बापस होता धौर जब बहु नगर मे प्रविष्ट होता तो खाने जहाँ था बोस 3 के लिये पहुँचता । जिस प्रकार सुत्तान साने जहां ने पहुनी बार मेंट करने के लिये घोड़ से उतर कर उसका प्रालिगन करता उसी प्रकार इस खाने जहां मे भी प्रवस बार मेंट करने हैतु वह घोड़े से उतर पडता धौर उसका (४२७) ध्रालिगन करता । उन पर सत्यिक क्ष्माहिट, ध्रनुकप्प बस्ता दया उसका पोषण एस सरक्षण करता । खाने जहां मक्कूम मुक्तो से उपहार लिया करता बा धौर उसके विषय मे राजींसहासन के समक्ष मुचना प्रस्तुत कर दिया करता था। उनके द्वारा वह राजिंसहासन के समक्ष उपहार प्रस्तुत किया करता था और उन्हे खाम कारखानों ( मुस्तान के व्यक्तिसनत

१ दक्षन हुआ।

२ मेरा पुत्र । १ चरण चुम्बन ।

कारखानों) में पहुँचा देता था। यह साने जहाँ मुखती वथा किसी धन्म से एक दीम प्रवचा दिरम न सेता था। प्रत्येक वर्ष सुस्वमाध वाले वर्षोगे के समान ४ लाख तन्ते राव-दिहासन के समक उपहार स्वरूप मेंट करता था। सुत्तान फीरोज दाह ने देवी प्रेरण से राज्य के सभी कार्य तथा सत्ततत की वाग्बोर धाने जहीं विन (पुत्र) खाने जहीं को सींप दी यी किन्तु आग्यवश मुत्तान फीरोज शाह के राज्यकाल के घन्त म ईप्पा रखने वातों ने राज्य की नीतें में विष्म बाल दिया श्रीर शाहजारा मुद्रम्मय श्री (जो वाद से मुत्तान मुद्रम्मय हो गया था) तथा खाने जहां में भीर शत्रुवा उत्पन्न कराती और रत्न रूपी राज्य में घन्यवस्था पैदा कराती। इस कारण ईश्वर के धारेशानुसार देशनी का समस्त राज्य उकट पत्रट हो गया। प्रत्येक श्रूह के निवासी बुद्ध से केकर युवक तक बात मार्गा को हो लिये। जन लोगों की (४६०) अपञ्चतता का उत्लेख सम्मव नहीं। सभी धोटे वढे मुगलों ब्रारा नियस कर दिये गये। बद्धीर तथा शाहजादे की शत्रुवा का हाल इंग पुन्त इतिहासकार ने मुत्तान मुहम्मद बिन (पुत्र)

# अध्याय =

#### मलिक नायब बारबक के गौरव का हाल ।

कहा जाता है कि मलेकुरशक मिराव नागव वारवक शहबाह का भाई या किन्तु धन्य माता से । उसका नाम इवराहीम था। वह शहशाह का हितीपी रहने का बडा प्रयत्न किया करता था। सुल्तान फीरोज शाह अपने हित्री भाई से वडा प्रेम किया करता था भौर नायब बारवक के पुत्रों को अपना पुत्र समभता था। उन दिनो उसके खेल<sup>2</sup> को मिपाह (सेना) कहा जाता था और समस्त खेलो से बढकर समभा जाता था। फीरोज शाह ने मलिक नायव बारवक के पूत्रों को खान की उपाधि प्रदान कर रखी थी। उनमें से एक खेल खाँ, दूसरा नुसरत खाँ तथा तीसरा उमर खाँ था। इसी प्रकार शहशाह ने छ (४२६) बहुत बड़े हाथी मलिक नायब बारबक को वारगीरी वे के लिये दे दिये थे। जब मलिक नायब बारबक राज-भवन के द्वार पर शाला तो हाथी मलिक के ताने धारो धाते थे। हितैपी मिलक नायव बारवक तथा मुल्तान फीरोज शाह में इतना प्रेम था कि जब मुल्तान भोजन करता तभी वह भी भोजन करता। यदि कभी सुल्तान कीरोज बाह नकल रोजे की नीयत करता तो मिलक नायव बारवक भी उससे ग्रत्यधिक ग्रेम के कारण रोजे की नीयत करता। जिस दिन सुल्तान पान न खाता मिलक बारबन भी मुँह मे पान ग डालता । जब सुल्तान पान मुंह में रखता तो आबदाराने खान, जो सुल्तान के विश्वान-पात्र होते थे, इस बात की सूचना मिलक नायव बारबक को पहुँचा देते थे कि ाजदाता ने इस समय पान खामा है। ... उस समय मिलक भी पान खाता था। यदि कभी सुल्तान रुग्सा अथवा प्रस्वस्य होने के कारण उपवास करता तो उस दिन मलिक नायब बारबक भी उपवास करता। इस प्रकार (४३०) का प्रेम वहत कम लोगो मे देखा गया है।

मिलिक नायव वारवक के सदब्यवहार तथा उसकी नैतिकता की कहानी। कहा जाता है कि सुत्तान फीरोज शाह अपने राज्यकाल के अन्त में शिकार के लिये

१ जिन्त भिन्त हो गवे।

२ परिजन।

३ बोभाल दने के लिये।

४ वह रोजा जो अनिवाय न हो।

प्रस्थान करता तो मनिक नायब बारवक खहर ही में रहता था। बाही महल में निवास (४३१) करता। यद्यपि हाने जहीं सर्वेदा नायबे ग्रेंबत रहता था धीर राज्य तथा धन सम्यग्धे वाती में प्रयत्न किया करता था तब भी खहुवाह प्राचीन वादसाहो ने समान मनिक नायब बारवक को भी खहर में रखता था। बचीर तथा यक्षिक वारवक दोनी गहर में रखता था। वचीर तथा यक्षिक वारवक दोनी गहर में रखता था।

जब जाने जहाँ दरवार में विज्ञारत की चौखडी पर आसीन होने के उद्देश्य से प्राता तो सर्वप्रयम क्रुक में (राजनवन में) मिलक नायव वारवक के पास धाता धौर प्रभिवादन करता। उन दिनों में मुप्तीस्त्र प्रतिक सुद्धान के क्रूके नियानगी में बंदना पा। जब हाने जहाँ मिलक नायव वारवक के पास धाता और प्रभिवादन करता। कुछ में मिलक नायव वारवक के पास धाता तो वहु उसका बचा धावर सकता। कुछ पा प्रमुख के प्रस्ति के प्रति प्रस्ति के प्रति करते। कुछ क्षण के पहचाल करता। एक दूसरे के प्रति प्रस्तिक विच्या प्रस्ति करते। कुछ क्षण के पहचाल छाने जहाँ उस स्थान से उठ कर वापत हो जाता पीर वाहर प्राकर पश्चन पर प्रस्ति के प्रस्ति के प्रति के प्रस्ति के प्रस्ति के प्रस्ति के प्रस्ति के प्रस्ति के प्रति के प्रस्ति के किराता के प्रस्ति के किराता के प्रस्ति के किराता के प्रस्ति के किराता प्रस्ति के प्रसाति के प्रसाति के प्रस्ति के प्रसाति के प्र

# कारकुनों से हिसाब किताव का हाल

नहा जाता है कि मुस्तान ने मिलक नायब बारवक को घरयधिक घकताय तथा मामले सींप रखे थे। मिलक ने उन घकतायों और परानों में घरनी घोर से मुक्ता नियुक्त कर दिये थे। वन कभी कोई मुक्ता, धकता से म्राला तो मिलक माने ब्रिक्त करें हिसाब किताब करें। यब उनका हिसाब किताब करें। वब उनका हिसाब किताब करें। वक उनका हिसाब किताब करें। वक उनका हिसाब किताब करें। वक जाता है पा जाता भीर उन कारकुतों के दिम्मे धन सेच निवचता तो वे मिलक के समस प्रस्तुत किये जाते। इस पर मिलक नायब बारवक घादेश देता कि 'उस दुष्ट के सिर से पगड़ी उतार सी जाय', चाहे प्रस्थ फिक मान क्यों न ग्रेप होता। यदि २० हजार प्रपत्ता ३० हजार प्रपित्त एक साल उनका भी (४३) होता तो बह यही शब्द बहुत कि 'इस दुष्ट के सिर पर से पगडी उतार सी हा" उन दिनों यद् वामय बडा। वालक भी क्रीडा के समय कहा करते ये कि 'विर नित्त से पगडी उतारसाता है।" मांकक इस प्रकार कहता था धौर इस प्रकार न था'। मिलक तायब धारवक कहा करता था कि जब किसी के सिर से पगडी उतारी गई तो मानो जनका मिर काट डाला गया। मनुष्य की प्रतिस्ता पगडी डारा होती है। मिलक उनके प्रपान के लिये से शब्द कहता था। यपने करकुत की वान के कारण वगडी उतारता सी साम गर्म प्राप्त अपने कारकुत की वान के कारण वगडी उतारता सी साम गर्म प्रमान के लिये से शब्द कहता था। यपने करकुत की वान के कारण वगडी उतारता तिता वार सी प्रवार उनका अपमाल करता था।

१ दरबाट ।

र वंगा

र उमका उद्देश्य माधारक न होता था।

जब पन रोप होने के कारण किसी मुक्ते के शिर से पगडी उतार सी जाशी भी तो इसके उपरान्त जब पभी बहु मुक्ता मौकिक नास्व बारवक के पान जाता तो विना पगडी के जाता । जब मिल नास्व बारवक उदे बिना पगडी के देखता तो उसे देखते ही उनकी धोर से मुख मोड देखते ही उनकी धोर से मुख मोड देखते ही उनकी धोर से मुख मोड देखा सी पानी उतार तो गई तो फिर उनकी बया प्रतिच्छा देखा है? " अब बहु मुक्ता की बार नमें सिर मौक के समक्ष जाता तो मिलक के समक्ष जाता तो मिलक प्रति के समक्ष जाता तो मिलक के समक्ष जाता तो मिलक प्रति के समक्ष जाता तो मिलक प्रति के समक्ष जाता हो मिलक प्रति के समक्ष जाता हो सि प्रमान पर ति सा मौक प्रति के समक्ष जाता है दे हैं जाय प्रीर विवास जाता । (इस प्रकार पन स सिया जाता ) धीर को प्रेय हमाना बहु श्रमा कर दिया जाता । यह उसके मद्यावहार के कारण था।

## मलिक नायब बारबक की रहमदिली

(4\$४) कहा जाता है कि एक बार सिलक नायय याजवक के समक्ष यहमूक्त्र सुन्दर सम्ब लाया गया। मिलक को यह वस्त्र वडा सम्बा लगा। उत्तन वहा, "इस कपटे वा मेरे विष् पीराहन' तैयार कराया जाय।" जब कुमल दर्जी ने कराडा स्प्रोता ती उती जात हुमा कि उस रूपडे मे पीराहन नहीं तैयार हो सकत्र, कम है। विष्य व्यक्तियों ने मिलन के समस्त निवेदन किया कि उस कपडे में पीराहन नहीं तैयार हो सकता। इस पर गिलक नायब बारवक ने कहा कि पाहन नहीं तैयार हो सकता। इस पर गिलक नायब बारवक ने कहा कि "यदि पीराहन नहीं होता तो यकता में दिया जाय।" निस्मन्देह इस सब्द को वे वर्षी सब्द कहते हैं। यह नहीं क्षात्र किया जा सकता में पीराहन सुप्ता तमता है। जब पीराहन न हुमा तो यकता किस प्रकार सिया जा सकता है। " " मुहम्मद साहव ने कहा है कि 'स्वर्ग के प्रधिकार को बेवदी होते हैं।" मिलक नायब बारवक भी उन्हीं तोगों में से एक था।

(४३४) मिलक बारवक (विसी के) वेतन मे एक दाय वो भी हाय न लगाता था। यदि कीई (विसिक) किमी बाह में होता तो मिलिक धपने खाक्षेत्र मे से उसे कुछ दिला देता था। इस प्रकार के युद्ध तथा करीन (धर्म) के लोग मुहता लौरोज खाह के राज्यकात में विषयान है। केवल इम प्रवार का गौरव एव प्रतिष्ठा मिलिक वारवक हो मे न थी, भिष्णु प्रतिष्ठ राज्यका हाह्यक तथा स्तरक प्रवार के सहायक साव का सहायक तथा स्तरक प्रवार के सहायक हा प्रवार के सहायक हो में न थी, प्रतिष्ठ प्रतिष्ठ में प्रतिष्ठ में प्रवार हें प्रतिष्ठ में प्रवार केवल करता रहा। किसी के भीर प्रपाध करने पर भी मुल्तान के नमक्ष उमने उमवी निन्दान की प्रीर किसी को भीर त्रुपाश का कहा न पहुंचाया।

मिलक (उल) मुलूकुश्यक्षं एमादुलमुल्क वशीर मुल्तानी के गौरव का हाल।

(४३६) कहा जाता है मिलक एमादुलमुक्त का नाम बसीर था। वह तर्बरा मुस्तान के हित्तिपियों के समान उसका हित-चिन्तक रहा करता था। कुछ लोगों का नथन है कि एमादुनमुक्त को मुस्तान फीरोज की माता ने सपने पिता द्वारा दहेव में प्राप्त दिया था। जब मुस्तान की माता का विवाह सिपेह वालार रजन से हुया तो साह की नाता के पिता ने एमादुतमुक्त को जो दहेब से दिया था। कुछ का कचन है कि जब मुस्तान की माता का सिपेह सातार रजन से विवाह हुया तो युक्तान की माता को शपने पिता द्वारा अस्थिक

<sup>।</sup> प्रदार वा क्यों।

२ •यक्तिगता •यय

१६७

म्राभूषरण प्राप्त हुये। कुछ दिन उपरान्त सिपेह सासार रजव ने उसमें से कुछ आभूषण वेचकर एमाइलमुल्क को मोल लिया। कुछ का कथन है कि सुल्तान ने प्रपने सिहासनारोहण के उपरान्त सुल्तान कुतुरुद्दीन को एक पुनी से जो अत्यन्त रूपवती तथा वडी ही योग्य थी विवाह किया। एमाइतमुल्क उसका दास था। उसने एमाइलमुल्क को सुल्तान को दे दिया था।

(४२७) सब का निष्कर्ष यह है कि एमाइन्तमुक्क सुस्तान का विजेप यसकी दास या और बेनुल माल के घन से क्रव किया हुआ दास न था। वह सुस्तान फीरोज शाह को मीराल के रूप मे प्राप्त हुया था। बादबाह की मिल्क (धम्मित) था। प्राधीन दास तथा सेवक या। मंत्रप्रम जो सुस्तान की मिल्क भे आया, वह एमाइन्तमुक्क था। मुस्तान फीरोज बाह के विहासनारोहरा के एक्चान मंग्रेयम उसको पर प्राप्त हुया। इसका सविस्तार उल्लेख सुस्तान के सिंहासनारोहरा के पक्चार में क्या जा कुका है।

नह बडा दुद्धिमान तथा प्रद्वितीय दास था। बादसाह के प्रति उसे वधी निद्धा थी। बादसाह एकास्त में राज्य की गोपनीय वातो में उससे परामर्श केता था थीर नह उचित उत्तर दिया करता था। बादसाह उन्हें पहन्द करता था। जिस किसी को नह प्रमत्ता प्रथवा पराना विद्या करता था। विद्या करता था। बादसाह उन्हें पहन्द करता था। जिस किसी को नह प्रमत्ता प्रथवा पराना विद्या करता था। जो जैसे हो यह उसके विषय में निवेदन करता, मुजनान विदा किसी सकीच तथा जिसा की ऐमादुलमुक्क परच्छा, कराना वाहता तो उसके कहते ही शहसाह उसे तुरन्त पदच्युत कर देता था। एमादुलमुक्क की सेता में ५००० बीर सवार तथा प्रसिद्ध पहलवान वर्ममित थे। बहुत से बढे वे बे खान तथा प्रसिद्ध मितक जो सेना में सम्मित्त थे। बहुत से बढे वे खान तथा प्रसिद्ध मितक जो सेना में सम्मित थे। बहुत से वे वे वे खान तथा प्रसिद्ध मितक जो सेना में सम्मित्त थे, शहशाह के प्रादेशानुसार उसनी सेवा करते थे। बहुत सी प्रस्ताने तथा परगने सैनिकों के वेतन हेतु तथा प्रपने इनाम में शहशाह द्वारा उसके किए निविचत हुने थे। वमस्त सेनाओं का सरदार फीरोज साह था। वह समस्त सैनिको तथा सेवकों के कृद्ध निवारण में प्रस्तव सेनाओं का सरदार फीरोज साह था। वह समस्त सैनिको तथा सेवकों के कृद्ध निवारण में प्रस्तव प्रसन्त सीनाओं तथा सेवकों के कृद्ध निवारण में प्रस्तव प्रसन्त सैनाओं राज्यकाल में किसी सैनिक पर कोई छायाचार न किया। किसी ध्वसर पर उसने ने तो खुल कर प्रीरत्त सकेत में सेना की राजधिहासन के समक्ष निन्दा की। गर्वदा सेना को सम्प्रत परवारा था।

इंस्वर को घन्य है कि फीरोज बाह का राज्यकाल ऐसा था। दरबार के समस्त खान नया मलिक वर्ज इंमानदार थे। वे सद्भ्यबद्वार तथा निरिकता के नियं प्रयत्नशील रहते थे। यह मब ईमानदारी तथा नत्यता फीरोज खाह के सद्भ्यवहार तथा ज्वको नैतिकता के प्राधी-बाँद से थी। प्रत्येक राज्यकाल में बादबाह के व्यवहार तथा घाषरण् का धनुकरण् उसकी प्रवा करती है। क्योंकि मुस्तान भीरोज खाह धपने राज्यकाल में सद्भ्यवहार तथा सहनशीक्षता व पूर्ण करेण कार्य करता था, इती नारण् उचके राज्यकाल में समस्त राज्य के स्तम्म सहन-मीवता तथा नेकी से कार्य करते थे।

## एमादलमुल्क की धन सम्पत्ति का हाल

(41१) वहा जाता है कि एमाहुनमुत्क के पास प्रपार पन सम्पत्ति थी। उसके धन की सस्या करोडों से प्रिष्क हो गई थी। मुझे रिएट घटना वा उस्लेख करने वालों ने बताया है कि एन बार एनाहुनमुत्क के धन (रपने) के लिये टाट के घैलों की आवश्यनता हुई। २४०० तन्के के टाट के घैन मोल लिय गय। टाट के घैने का मूख्य ४ जीतल होता है। इसका निलप्पं यह है कि एमाहुनमुक्क के पाम इतना प्रिष्क धन था कि २४०० तन्के के टाट के धैने मोल लिय गय।

जय मिलक के कारकुनों ने एमाइलमुक्क के घर के सामान का रोजनामा (लेखा) उसके समक्ष प्रस्तुत किया और जब टाट के पंजों का मूल्य २५०० तक पठा गया तो उसने कहा कि इस कारण कि पंजों में धन रखने से धन का अनुमान लग जाता है, घतः धन को इस प्रकार पंजों में रखना उचित नहीं। उस समय मिलक एमाइलमुक्क ने प्रपने कार- कुनों को विदा कर दिया और धादेश दिया कि हुए खोदे जायें प्रोर उन्हें पलस्तर करना दिया जात तथा यह सब धन धनाज के समान उन कुँधों में हाल दिया जात । उसके प्रदेशान मुसार ऐसा ही किया गया।

सुस्तान के राज-कोय, खबान तथा दफोने ये निश्चित धन था। इस कारए। कि सुस्तान फीरोज बाहु ने देवी प्रेरणा से धपने राज्य का कर समस्त प्रवा में बटि दिया था, प्रत. बेहुत (४४०) मात के साडानो में निश्चत धन पहुँचता था। एमाहुतमुस्क के पास प्रपार प्रत (४४०) मात के साडानो में लिश्वत धन पहुँचता था। एमाहुतमुस्क तथा दफ्तीने थे। बह सर्वेदा धन एकन करने का प्रयत्न किया करता था। सुस्तान मुहुस्मद बाह बिन (पुत्र) फीरोज शाह के राज्यकाल में दासो ने जो घशान्ति की तथा उपद्रव फैताया बह धन के कारण था। इसका उल्लेख सुस्तान मुहुस्मद शाह के राज्यकाल में किया जाया।

सक्षेप में एमादुलमुक्क बक्षीर के पास मधार घन सम्पत्ति थी। इसी प्रकार राज्य के मधिकास खान तथा भावन धारी थे। किसी भी धानी के पास इतना धन न था भावनु किसी भी राज्यकाल में किसी भी खान तथा मतिक के पास इतना धन न था।

मुल्तान फ़ीरोख शाह द्वारा एमादुलमुल्कका ६ करोड़ का धन लिया जाना।

कहा जाता है मलिक एमादुलमुल्क ने १३ करोड धन एकत्र किया था घीर प्रधिक धन एकत्र करने के लिये बडा प्रयत्न किया करता था। मलिक एमादुलमुल्क के पास रापरी (४४१) (रिवाडी) की घनता थी। वह उसकी समृद्धि का बढा प्रयत्न किया करता था। एमादुलमूल्क के भातक के कारए। दीवाने विजारत (के भिषकारी) भक्तामी के हिसाब किताब तथा उसके नामलों में टाल मटोल किया करते थे। उसके कारकुनो को कोई भी दीवान मे न बुलवाता था। जब कुछ वर्ष उपरान्त रापरी (रिवाडी) की प्रक्ता का हिसाव क्तित्व हुमाती बहुत धन शेप निकला। सुल्तान के समक्ष इसका उल्लेख किया गया। सुल्तान ने कहा, "मेरा धन क्या और बशीर का धन क्या।" जब एमादुतमुल्क ने सुना कि शहशाह ने रापरी (रिवाडी) अन्ता के शेप का जोकि खजाने में घरा करना था, हाल सुनकर इस प्रकार से अनुकम्पा प्रदक्षित की तो उसने धाने धन का लेखा तैयार कराके राजींसहासन के समक्ष प्रस्तुत किया ग्रीर स्वय मुल्तान से निवेदन किया कि "दास के पास इतना धन है।" उस प्रवसर पर शहसाह ने वह लेखा पढा धौर एक शब्द भी नहीं कहा। बह लेखा पुन एमादुलमुल्क को दे दिया । दूसरे दिन सूर्योदय के उपरान्त मुल्तान ने बारजा के महल में दरबार किया। एमादुलमुल्क एक करोड धन बैलो मे करके सुल्तान फीरोज शाह के दरबार में से गया। मुल्तान का आदेश हुआ, "वशीरा! यह क्या है ?" एमादुलमुल्क ने निवेदन किया, "दास कुछ धन शाही दासो के लिये लाया है।" सुल्तान ने धन लेना (४४२) स्वीकार न किया किन्तु एमादुसमुल्क ने वढी विनति की। सुल्तान ने इस पर कहा "बशीर भेरी व्यक्तिगत सम्पत्ति है। जो कुछ उसकी सम्पत्ति है वह मेरी सम्पत्ति है। यह एक करोड धन बैतुल माल के खजानो मे न भेजा जाय क्योंकि खजाना बैतुल माल का भण्डार है। यह एक करोड धन मक्वूल इत्रदार को सौंप दिया जाय। सुल्तान के आदेशों का

पावन किया गया। जब कभी भी खाने जहाँ को सुस्तान की यात्रा के समय सामग्री एकत्र करते के लिए किसी वस्तु की ग्रावश्यकता होतो तो वह राजविहासन के समक्ष निवेदन करता। उन एक करोड धन से, जो भक्तूल इत्रदार को सीपा गया था, ऋत्य ले लिया जाता भीर कारखानी नी सामग्री का प्रकृष कर दिया जाता द्वारश्यात वद शक्ताभी तथा मामलो से पन प्राप्त में मान्ति के पन प्राप्त में मान्ति के पन प्राप्त में मान्ति के पन प्राप्त में मिलक भक्तूल इत्रदार का ऋत्य प्रदा हो जाता। जब तक मुत्तान फ़ीरोज-धाह राजविहानन पर प्राप्त रहा जम एक करोड धन में से कुछ भी ज्यय न हुमा! मिलिक (एमायूलमूरक) तथा खाने जहाँ

(४४३) कहा जाता है कि जब सुल्तान के राज्यकाल के धन्त में मलिक एमादुनपुरस बुद्ध हो गया तो उसके शरीर के सभी भगों में दोप मान्या । जब सुल्तान फ़ीरीज धाह यिकारगाह की यात्रा को जाता तो मलिक एमादुनमुल्क को शहर में छोड जाता। मलिक कभी-कभी गहर फीरोजाबाद के कूड़क में रहता, अधिकाशतः धपने घर में रहता था। जब एमादुलमुल्क होष्ट्रगत होता तो खाने जहाँ, यद्यपि मसनद पर बैठा होता, तुरात खडा हो जाता भीर भागे बढकर ग्रमिवादन करता तथा श्रत्यधिक श्रादर सरकार करता भीर शीधाति-धीन्न मलिक एमाइलमुल्क की घोर दौडता। मलिक एमाइलमुल्क भी बादर सत्कार करता। खाने जहाँ के हाथों को सहारा देता। दोनो एक दूसरे से प्रेमपूर्वक वार्तालाप करते। फीरोजाबाद में खाने जहां तथा एमादुलमुल्क के घर पास पास थे। सर्वदा खाने जहां एमादुल-मुल्क के द्वार की फोर से गुजरता। खाने जहाँ बजीरो के समान ऐस्वर्य से सवार रहता या। जब नहु एमादूलमूल्क के द्वार के समक्ष पहुँचना तो खाने जहाँ पहले ही से प्रपने मित्रों को उस मार्ग से फिरवा देता इसलिए कि कही एमादुलमुल्क को द्वार पर दोल व शहनाई वजने से कष्ट न हो भीर वह रुष्ट न हो। ईदो के दिनो में जब खाने जहाँ शहशाह की भनुपस्थिति में मपने घर से सवार होकर निकलता तो एमादुलमुल्क के द्वार के समक्ष खडा हो जाता। जब एमादुलमुल्क प्रपने घर से निकलता तो दोनो प्रतिष्ठित व्यक्ति वार्तालाप करते हुये नमाज (४४४) के स्थान के लिए प्रस्थान करते थे। उस भवसर पर वजीर एमावुलमुल्क के सम्मान हेरु मपनाचत्र प्रपने सिर से पृथक् करादेता। यद्यपि साव सरकर के प्रधिकारी खाने जहाँ के साथ होते किल खाने जहाँ मकबूल एमाइलमूल्क के स्रतिरिक्त किसी सन्य स्रोर कोई स्थान न देता था।

#### दासों का स्वतन्त्र किया जाना

दे दिये। मिलक इसहाक एमादुलगुरूक के पास भी प्रपत्ती व्यक्तिगत बहुत बढ़ी सम्पत्ति पी। पिता के घन की उसे आवश्यकता न थी। उपयुक्त घन तथा प्रग्य सामग्री के प्रतिरिक्त Yooo चरदोखी कवा २००० सफेद बन्द तथा बन्दे जर कमर उसके पास पे।

## अध्याय १०

# मलिक सैयिदुल हुज्जाव की नदीमी ।

कहा जाता है कि मिलक सैंपियुन हुण्यान का नाम मारक था। यह तथा उसका पिता स्वाता दिवा कुरेशी खेलून स्वताय खेट निवासुरोन के मुरीद (वेले) थे। मुक्के विस्तत्त सूमी से तात हुया है कि जिस दिन मिलक सैंपियुन हुण्याद का जन्म हुया तो स्वाता बहीद (४४६) मिलक न सैंपियुन हुण्याद को खेल की सेवा में में बाकर प्रमृत्त किया। उस समय खेल वन्न कर रहे थे। जैसे ही सैंपियुन हुण्याद को खेल की सेवा ने प्रमृत किया। या समय पील वन्न कर रहे थे। जैसे ही सैंपियुन हुण्याद को खेल की सेवा ने प्रमृत किया। गा, योख ने कहा 'स्वाता बहोद इस सोनो सोक के मारक (प्रसिद्ध) को घाने साघो।'" जब उसे माने से पेये तो खेल में सर्थिपक मनुकम्मा प्रदर्शित करते हुये मिलक सैंपियुन हुण्याव के प्रमृत सेवा सेवा शिवा होते खेल के समक्ष उस हसी प्राध्य से ले गा। या कि वे उनका नाम निश्चित करते। स्थानिक स्वाता की जिल्ला से मारक प्रदर्शित स्वाता मारक प्रदर्शित स्वाता की जिल्ला से मारक प्रदर्शित स्वाता स्वात प्रदर्शित स्वाता की जिल्ला से मारक स्वता मारक हो गया।

निष्करं-मिलक मकसूद बडा ही धार्मिक, पवित्र तथा सदावारी व्यक्ति हुआ ! उसने हाजियों के साथ काने नी यात्रा की। सर्वदा बुद्धिमानों के समान व्यवहार करता रहा। बह विद्वता, पाहित्य तथा बृद्धिमत्ता से परिपूर्ण था। सर्वदा सुस्तानो के दरबार में बढे योग्य बुद्धिमानो के समान व्यवहार करता रहा। सुल्तान मुहम्मद तुग्रलुक के राज्यकाल में वह राजींसहासन के समक्ष रहता या। कीरोज बाह के राज्यकाल में उसकी उपाधि मिलक सैयिदुल हुज्जाब हो नई भीर वह बडा ही यशस्त्री हो गया। वह सुल्तान फीरोज का नदीन था। सुस्तान फीरोच बाह उसकी बत्यधिक बुद्धिमत्ता तथा राज्य-ज्यवस्था सम्बन्धी वातो के पूर्णं ज्ञान होने के काररण मलिक सैथिदुल हुज्जाब से परामर्श किया करता था। यदि सुस्तान फीरोज किसी कारण मलिक सैथिदून हुज्बाव से रुष्ट होकर कुछ दिन उसे ग्रपन समक्ष न (४४७) माने देता तो मलिक दोनो समय बिला नामा सुल्नान के द्वार के समझ उपस्थित होता था। जब दो तीन दिन तक मलिक सैयिद्द हुज्जाब राजसिंहासन के समक्ष न माता तो सुरतान उसे याद करता और यह कहता, "नेरी वार्ता तथा मेरी वातो का रहस्य मारूक के मितिरिक्त किसी को जात नहीं भौर न कोई समऋ सकता है।" उन तस्काल बुला लिया जाता । ईश्वर को धन्य है कि मलिक सैयिदल हज्जाव ने धने स अपराधियों को सुस्तान फारोज चाह से, उस समय जब कि वह घरवन्त रुष्ट तथा क्रोधित था, मृक्ति दिलवाई । बहुत से लोगों का प्रपत्नी बद्धिमत्ता एवं समक्त से स्थायीकरण कराया । जब सल्तान किमी से रुप्ट होता भीर उससे कठोर शब्द कहता तो सैबिद्रच हुज्जाब यथासम्मव उसके गुएगे की चर्चा करता। यदि उसे एमा ग्रनुभव हो जाता कि सस्तान उसको क्षमा न बरेगा भौर वह उसके गुलो का उल्लेख न कर पाता तो फिर वह उसकी निन्दा न करता। उस प्रवसर पर बंडी सावधानी से मौन रहता । सर्वमाधारसा को मलिक सैयिट्ल हज्जाब से बढा लाभ पहुचता रहता था । इसी प्रकार यदि वह किसी के विषय में राजिसहासन के समक्ष कुछ कहना चाहता

तो वह उसका उल्लेख किसी दूसरे वहान से करता था। इस प्रकार उस दुखी दीन की

चहेश्य-पूर्ति हो जाती ।

(४४८) घटनाम्रो का उल्लेख करने वाले युद्धिमानो ने बताया है कि एक दिन एक तुच्छ मिधुक मिलक सैयिदुल हुज्याब के पास ग्राया ग्रीर ग्रपनी दीन दशा की उससे चर्चा की ग्रीर कहा, 'मैं बडा ही दीन तथा दिख्ड हूँ। इस दीनता के साय-साथ मेरे पुत्रियों भी है और उनका विवाह करने की क्षमता मुक्त में नहीं। ईश्वर तथा मुहस्मद सहद के लिये मेरी सहायता की चिये।' मलिक सैयियुल हुज्जाब ने कहा, 'हे मूर्ल भिलारों, जा। पौच सेरगेहू साफ कर बौर एक रूमाल में बौच कर कल उस क्रीर खडा होजा बिस भोर मुख्तान की सवारी जाय। देख ईश्वर तेरे बिये क्या धाता करता है।" उस भिक्षारी ने ऐसा ही किया। सुत्तान की सवारी के समय गेहूँ हाव में सेकर खड़ा हो गया। जब मलिक की हिष्ट उस पर पत्नी तो वह बीझातिखीझ उसके पास पहुचा भीर गेहूँ लाकर शहराह के समक्ष प्रस्तुत करते हुये उसने निवेदन किया, "यह भिलारी कहता है कि मैंने इस गेहूं के प्रश्येक दाने पर एक बार मुस्तान के लिये इचलास का सूरा पढा है।" जब मिलक सैपिटुल हुण्याव ने बाह के समक्ष ये शब्द कहे तो सुस्तान ने फकीरो के प्रति निष्ठा होने के कारख तथा प्रपने ग्राप को उन नोगों की घरख में रखने के कारख उस गेहूं को (४४६) सीयदुल हुज्जाव के हाथों से अपने हाथ में से निया ग्रीर अपनी ग्रांसी पर रखा। इस प्रवसर पर सुरतान ने मादेश दिया कि ,इस मेहूँ को रसोई में भेज दिया जाय तथा उसके भोजन हेतु रोटियाँ पकाई आयें।' शहसाह ने सारूफ से पूछा, "इस फकीर को किस चीज की प्रावस्यकता है ?" मलिक ने कहा, "इसके पुतियाँ हैं जिनका वह विवाह नहीं कर सकता।" सुस्तान ने मादेश दिया कि "उसे एक तन्कारोज सहर के उदर तथा जकात से दिया जाय।" मिलक सैधिबुल हुण्याव ने इस प्रकार उसकी जीविका का प्रबन्ध कराया। उसका यह कार्य इस सीमा को पहुँच गया या कि उसने किसी को सुल्तान फीरोच से प्रक्ता दिलवाई, किसी की रोटी (वृक्ति)। सैमिदुल हुज्जाव को जो गौरव प्राप्त या वह किसी नदीम को नहीं प्राप्त होता। वह जो कुछ भी कहता मुस्तान को उसकी बात पसन्द घाती थी।

जो कोई भी सैमिटुल हुज्जाब के पास घपनी घावश्यकताय से जाता तो वे उसकी कृपा द्वारा, उसकी इच्छानुसार पूरी हो जाती थी। लोगो से उनका कार्य पूरा हो जाने के उपरान्त बहु शुकराना भवश्य लेता था। यह बात सुल्तान तक पहुँचती किन्तु वह कुछ न कहता। जब मिलक सीयदुल हुज्जाब सुस्तान के महस्त के द्वार से बायस होता और प्रपने घर में स्नाता (४५०) तो वह अधिक समय तफ़सीरो के अध्ययन में व्यतीत करताया। वह भोजन तथा वस्त के सम्बन्ध में यही सावधानी से कार्य करता था धौर इस विषय में रात दिन भारयधिक प्रयत्नद्मील रहता था। यद्यांप यह कहा जाता है किन्तु भारतिमी तथा सुफियो ने रहाका बदा महत्त्व बताया है भौर दखनी के कहें हहना? के बतावर कहा है है। मिक वीमपुत हुक्ताब सर्वात कर्ज के धन से मोबन करता था। वस्त्र के विषय में भी वह बढा सावधान हुश्राब चर्चन अब के पर प्रेमिक क्षित्रहुल होता था, नहीं पहनता था। बो दारा के विदर्ध होता उसके पास भीन फटकता था। मनिक सैम्प्रिल हुज्बाब में सभी प्रकार के प्रुए तथा उसके पास भीन फटकता था। मनिक सैम्प्रिल हुज्बाब में सभी प्रकार के प्रुए तथा उसकुष्ट बातें थी। दरबार के सानो तथा मचिकों से बहु भद्ध-मद्धे की बातें तथा परिहास करता था। ग्रहशाह को उसकी मजे-मजे की बातें तथा परिहास बडा रुचिकर था।

रे कुरान का एक सचित्र क्याय । २ सुनक्षमानी के सामार्थ दिना ज्यात का ऋख, जिने ऋख तेने शाना अपनी सुविधानुमार प्रदा कर सब्दा है।

बहुत से ऐसे लोग जिन पर सुस्तान फ्रीधित होता जनका वह परिहास द्वारा करवाएं करा देता। मुत्तान के चालीन वर्षीय राज्यकाल में मतिक सैथिडुल हुज्बाब राजीवहासन के समय, (४५१) दरवार में तथा महफिसो में नदीभी का कार्य करता रहा। उसकी मृत्यु सुस्तान के निधन के दूर्य हुई।

#### अध्याय ११

मिलक शम्मुद्दीन ग्रन्नू रिजा का हाल जो मुल्तान फ़ीरोज के राज्यकाल में मुस्तीफ़िये ममालिक हो गयाया।

कहा जाता है सिनक सम्मुद्दीन धन्न रिजा, सिनक मुनीर धन्न रिजा का अतीजा था। वह सुस्तान मुहम्मद तुम्बुक के राजिहाहान के समय को रहस्यमंगी कार्य किया करता था। वह सुस्तान मुहम्मद तुम्बुक के राजिहाहान में समय को रहस्यमंगी कार्य किया करता था। वह सिन्दा में अहम्मद के राजिमदन के समय दो हुन है करा दिये थे। मुन्ने विश्वक्त सुनी ने जात हुया है कि यद्योग सिनक मुजीर के पास सुस्तान मुहम्मद तुम्बुक के राज्यकाल में देहनी की पक्ता थी, किन्तु जब मुस्तान सुष्ट तथी का पीछा (४५२) करने के लिये बट्टा की घोर पथा (इसकी विश्वव वर्षा सुद्धान मुहम्मद के लात में की बार कुछी हो) वो दक्षने यहा से सिनक मुजीर को चुक्ताया। सिन्दा मुदीर पननी मुक्ता से सवार तथा प्याधी शहित सुन्ता का मुहम्मद की छोर रवाना हुया। उन दिनों देहनी में मिनक कवीर नाथव गैवत था। जब मिनक मुजीर देहनी के निकट पहुंचा हो मिनक कवीर का प्रधानानव यह हो। छोड़ कर यद्भा के बाट की घोर बढ़ा तथा मिनक कवीर के स्त

जब मलिक मुत्रीर दोबाव में उतरा था तो कुछ विशेष खोगो ने मलिक कबीर से ग्रुप्त रूप से कहा कि 'मिलिक मुनोर के मस्तिष्क में कूछ धौर ही भावनायें हैं इपनिये कि वह मभिमानवर्गविना मलिक से भेंट किये हुये दोझाब में उतरा हुमा है घोर देहली नगर से जानबुक्त कर उसने मुंह मोड़ लिया है। मलिक कबीर ने, जो देहली मे सुल्तान मुहत्मद तुप्रसुक की प्रमुपश्चिति में पूर्ण का से प्रविकार-सम्पन्न था, मलिक मुनीर को बुलाने का बढा प्रयत्न किया। बहुत से लोगों की सम्मति एवं परामर्श से मिलक कवीर ने मिलक मुत्रीर को दीमाव से बुलाभेजा मलिक मुजीर विवस होकर सीझातिओझ देहली पहुँचा भीर भपनी सेना भी बोग्राब में छोड़ दी। जब मलिक मूत्रीर मलिक कवीर के पास पहुचा तो उस समय मिलक कदीर शासन की मसनद पर धासीन था। मलिक मुजीर ने पीछे की मीर हाणिको के स्थात पर प्रभिवादन न किया। प्रत्यधिक प्रयश्न करने पर भी मूर्ल मलिक मुत्रीर ने (४५३) सब से पीछे के स्थान पर अभिवादन करना स्वीकार न किया। जब मलिक मुत्रीर को भागे है गये तो उसने दूसरे स्थान पर भी अभिवादन न किया। जब मिलक मुजीर मलिक कबीर के निकट पहुंचा तो उसने 'अस्सलामु अर्लंकुम" कहा। मलिक कबीर ने मलिक मुजीर की भीर बढ़ी तीव दृष्टि से देखा और कहा, "मैं सुल्तान मुहम्मद की भीर से वासन कर रहा हू। मुक्ते नियाबते गैंबत के कारण पूर्ण ध्रियकार प्राप्त है। तेरे मस्तिष्क में कौनसी हुवा गरी है कि मुक्त से भेंट किये बिना देहली से मुख मोड़ कर श्रीर मेरी चिन्ता किये बिना (शाही) सेना की धोर जाने का साहस किया; ज्ञात होता है कि तुकिसी मन्य हवामें है।" मलिक मुर्जार ने मलिक कबीर से प्रशिष्टता के सब्द कहे और कहा, "प्रत्येक मिंह के लिये पृथक बन होता है। एक को दूसरे से कदापि युद्ध न करना चाहिये। संसार का नियम यही है।" जब मूर्ख मलिक मुजीर ने ये शब्द

गगा नदी पार को। पतह खाँकी मृत्यु हो जुकी थी। इस याता में यह तुष्छ लेखक झम्स सिराज प्रफीफ मृत्तान के साथ था। शाहजादे की मृत्यु का खुल्तान को बटा दोक हुमा। उस वर्ष जब मुल्तान शहर में पहुँचा तो वह तैयारी जो उसके पहुँचने पर होती थी रकवा दी गई।

इसके उपरान्त नह ७६० हि० (१३७६-७६ ई०) में सहर में रहा। इस वर्ष एक सुराधानों ने सहते गुरोब में मितक नेक धानदी कोतवाले ममानिक पर तलवार द्वारा प्रदार किया। गुलतान फीरोब के राज्यकाल में पहनी बार राज्यकान में पतार तालवार सीवी गई मी। दिवस्त मूर्तों से जात हुया है कि एक सुराधानी जो कि सुराधानों ज्यापारियों में से या, किसी धपराथ के कारण कोतवाल के बन्दीगृह में वन्दी था। इस मनस्या में उसे बहा कृष्ट रहेवा। मुख समय उपरान्त सुस्तान ने बन्दीगृह के बन्दियों का विवरण प्रस्तुत करने का सादेश दिया। इस प्रमान के मनुसार मितक नेक सामदी कोतवाल के सिकारियों ने नियमतुद्वार उस सुरास के सादेश दिया। इस प्रस्तुत किया का हाल सुरतान के मनक प्रस्तुत किया। बादशाह ने मादेश दिया कि वह परदेशी है, उसे प्रस्तुत किया जाय।

मिलक नेक झामदी झपने झिलत ममय उस खुरासानी को मुक्त करके घपने साथ (४९५) राजिसहायन के समझ ने जला। जब दोनों जीने पर, उस स्थान के प्रामण में, पहुँचे तो मिलक नेक झामदो झामे झामे था और वह खुरासानी पीछे पीछे था। उस स्थान पहुँचे रहु खुरासानी ने झिमानानदा एक स्वत्तार क्षेत्र को बात के से स्वत्तार लिये कीवल में बैठने ये। खुरासानी ने झिमानानदा एक स्वत्तार वाने को सो को खीर उसे मियान से निकाल कर मिलक नेक मामदी के सिर पर मारी। उस समय मिलक खुरासानी की वगल में हो गया। तलवार का उस पर प्रमान न हुमा थीर वह बच मया किन्तु थोडी सी तलवार मिलक नेक मामदी के सिर में प्रमान हुमा थीर वह बच मया किन्तु थोडी सी तलवार मिलक नेक मामदी के सिर में प्रमान हुमा थीर यह बच मया किन्तु थोडी सी तलवार मिलक नेक मामदी के सिर में प्रमान खाना राजिस के सिर में प्रमान खाना राजिस के सामदी के सिर में प्रमान खाना राजों में सी सिर में प्रमान खाना राजों वा सामदी में सिर में प्रमान खाना राजों के सिर में प्रमान खाना राजों के समस प्रमुत किया। के सी बात स्वात का प्रमान के सामदी कही के समस प्रमुत किया। के सी बात की वहाँ महत्त्व के सामदी चान के समस्त धिसकारियों से प्रस्त करता था। खाने जहाँ की साम लिंका होती। मुखान कीरोज बाह सिकार खेतने यया था। खाने जहाँ ने सिर मान कीरोज की सिर स्थित स्वात था। खाने जहाँ ने स्वात साम खाने आहाँ ने सामदी प्रसान कीरोज की सिर स्वित स्था था। खाने जहाँ ने सामदी प्रसान कीरोज की सिर स्वति स्थान स्वता था। खाने जहाँ ने सामदी प्रसान कीरोज कीरोज बाह सिकार खेतने या था। खाने जहाँ ने सामदी प्रसान स्वता करने के सामदी सिकार खेतने या था। खाने जहाँ ने सामदी प्रसान कीरोज कीरोज करने के सिर स्थानित रखा।

जब मुस्तान राजभवन में पहुँचा तो उसने बन्दियों के नियस में पूछताछ कराई। इसें (छुरामानों की) खुना हुमा ले जा रहेथे। उसने तलवार चनाई। सभी सोग उधर कार समाये थे।

(४६६) जब वहा बीर गुल होने लगा तो वह प्रावाच मुल्तान के कानो में पहुची। वस समय मुत्तान वहे वीमन से ख़जबरे चोकी के सहल में बैठा था। मुत्तान बढ़े बातक से मुद्रक के कोठे पर प्राया। ख़ुरासानी प्राया के ख़जुओं के समान सितक नेक पर सनवार बताकर कोतवात ममाधिक से वचकर सीडियों की और बाय कर निकल जाना चाहता था। करके हाथ में नगी तलवार होने के कारता कोई हाय ता वा खुरासानी के निकट जाने का साहित मन र सकता था। जब उस खुरासानी ने सीडियों से उत्तरना चाहा तो दौड़ते समय उसके पांव हमागा परे घोर कहा मुन्ता होने के साम उसके पांव हमागा परे घोर वह मुक्ति पर निर पहा कुछ तलवार वाले, जो सीडियों के पांव

१ पहरे।

में घातक विष की तीन वीलियाँ तथा सुनहले फरसे निक्ले। उन वीलियो की शहशाह 🕏 समक्ष प्रस्तुत किया गया भौर समस्त हाल बताया गया । सुल्तान ने भादेश दिया कि भव रिजा से पूछा जाय कि इतना घातक विष किस नारण एकत्र निया था। अब रिजा ने उत्तर मेजा कि 'यह विष अपने परिवार के लिये एकव किया था।" इस बात पर सत्तान ने कहा, "अबूरिजा छली तथा धूर्त है। मुसलमानो के प्राम् के लिये एकत्र कर रक्षा होगा। ईरवर ने उन्हें उसके छल तथा उसकी धूर्तता स मुक्त कर दिया।" भादेश हुमा कि उन तीनों विप की थैसियों को फीरीजाबाद के कुरक के नीचे यमूना तट पर जला डाला जाय ।

(४६१) सक्षेप में, कुछ दिन के उपरान्त फीरोच चाह धिकार खेलने बदापूँ में काफिरो की दिशा में चला गया। अबु रिजा को खाने जहाँ को इस आशय से सौंप दिया गया कि वह उससे धन प्राप्त करे। बास सक हितैयी वजीर नित्य मसनद पर धासीन होता वा। मिलक शम्मद्दीन को इसना पीटा जाता कि लकड़ी टट कर चर-चर हो जाती किन्त यह इतना घृष्ट्या कि इतनी सार लाजर भी 'सोबा' सब्द मूल ते न निकासताया। मार लाते-खाते उसमें गिकि न रहतो । उसके पाँव पकड कर खींचते हुये खाने जहाँ की मसनद के सामने से बाहर ले जाया जाता। दूसरे दिन पून इतनी ही मार खाता। छ मास तक हितंपी बजीर शम्महीन की ब्री तरह पिटबाता तथा दण्ड देता रहा । तत्पश्चाद शहशाह का फरमान खाने जहां को प्राप्त हथा कि सम्मुहीन बबु रिजा की मरूत व तहलक में भेज दिया णाम । तहलक व सकत परिचम दिशा में जगसी व बियाबानों में है। यहाँ जल का बड़ा सभाव है।

जब तक सुरुतान फीरोज शाह जीवित रहा तथा सिहासनारूढ़ रहा, मनिक शम्सुद्दीन (४६२) प्रवृ रिजा तहलक व मस्त में रहा । मुहम्मद थाह विन (पुत्र ) फीरोज बाह ने द्मपने राज्यकाल में, उसे बड़े सम्मान से वहां से बुसवाया किन्तु खाने जहां द्वारा पहचाई गयी क्षती के कारण वह भोडे पर सवार न हो सकता था, पालकी पर सवार होता था। हुछ समय उपरान्त उसकी मृत्यु हो गई। वह सीन वर्ष तक दीवाने विचारत में बैठा भीर सबकी मपने प्रधीन करके उसने समस्त राज्य छिन्न भिन्न कर दिया। तत्पश्चात ७८६ हि० (१३८७ ई०) में चसकी मृत्यु हो गई।

## अध्याय १२

मिलक शम्मुद्दीन दामगानी के पत्र का उल्लेख तथा मुन्तान फ़ीरोज शाह के चमत्कार का हाल।

(४६३) कहा जाता है कि सुरुतान मुहम्मद शाह बिन (पृत्र) तुगुलक शाह के राज्यकाल में १ = स्थानी पर विद्रोह हथे और सुस्तान मुहम्मद को सनके कारण बडा परेशान होना पडा किन्तु ईश्वर की कुषा से फीरीज बाह के राज्यकाल में ४० वर्ष तक जसकी प्रत्यधिक योग्यता के कारण कोई क्षरण भर को भी मलिक शम्सहीन दामगानी के श्रतिरिक्त विरोध न कर सका। सिंहासनारोहरण से लेकर ७७७ हि॰ (१३७४-७६ ई०) तक ईश्वर की कृपा से सब हसी खुशी व्यतीत हो गया । नित्य राज बढता रहा । २६ वर्ष तक फरीट्र ने समान राज्य में वृद्धि होती रही । ७७६ हि॰ (१३७६-७७ ई०) में सुल्तान शिकार खेलने कतवर की घोर गया । इस वर्ष के आरम्भ में भकरमात् सुल्तान के पुत्र बाहु जादा फलह खाँ की मृत्यु हो गई। सुल्तान सात्रा (४६४) से लौट श्राया था। वर्षा ऋतः प्रारम्भ हो गई थी। बादशाह ने अजगर के समान

गंगरतं परको। फतह लांनी मृत्यु हो चुनी थी। इस यात्रा में यह तुन्छ सेसक यान्स किंग्य स्पोक्ष मुल्तान के साथ या। बाहबादे की श्रृत्युका सुल्तान को बढ़ा दीक हुमा। व्य गंबर तुल्तान शहर में पहुँचातो वह तैयारी जो उसके पहुँचने पर होती थी रुकवा पीर्षः

स्वे उत्तरान वह ७८० हि॰ (१३७८-७६ ई॰) में बहुर में रहा। इस वर्ष एक वृत्तानों ने वहने पांवेद में मिनक नेक मामदी |कोतवाले ममालिक पर तसवार द्वारा ग्रार निया बुक्तान फीरोड के राज्यकाल में पहली बार राज्यकन में तलवार कींची गई में। तिस्तत मूर्गों से जात हुमा है कि एक खुरासानी जो कि खुराखानी व्यापारियों में से मा, किंगे पराप के कारण कोतवाल के बन्दीगृह में बन्दी था। इस मतस्या में उसे मा इर पहेंचा। कुछ समय उपरान्त सुक्तान ने बन्दीगृह के बन्दियों का विवरण प्रस्तुत करने वा माने विवरण प्रस्तुत करने वा माने विवरण प्रस्तुत करने वा माने की स्वापा हम प्रस्तुत करने वा माने की स्वापा हम प्रस्तुत किया जो की समझ प्रस्तुत किया । बादसाह ने मादेश मिंग के बहु परदेशी है, उसे प्रस्तुत किया जाय।

जब मुलान राजप्रदन में पहुंचा तो उतने बस्त्यों के विषय में पूछताछ कराई। रेपें (पुरामानी को) खुला हुमा के जा रहेये। उतने तजनार चनाई। समी सीग उपर कार सहायेथे।

(४६६) जब बड़ा छोर गुझ होने लगा तो वह झाबाज मुस्तान के कानों में पहुंची। विस्त सम्बन्ध मुस्तान बड़े बैसब से छुजने थे थोशों के सहल में बैठा था। सुस्तान बड़े मातक है है इस को कोठि पर माता। खुरासानी प्राय के धायों के समान मिलक नेन पर तनवार पताकर है है इस के कोठि पर माता। खुरासानी प्राय के छो सोर माम कर निक्य जाना पता था। पताकर ने का पता था। उनके हाथ में नगी तमजार होने के बारण चौद हाल मामा खुरासानों के निकट जाने हर साहम न बर सकता था। जब उन खुरासानी ने सीड़ियों से उत्तरना चाहा तो दोड़िये सम्बन्ध पताकर मात्र जो हो हो से पर स्वाय स्वय स्वय सी सीड़ियों के पर स्वय स्वय सी सीड़ियों के पर स्वय स्वय साहम सी सीड़ियों के पर सिंद स्वयं सी सीड़ियों के पर सिंद स्वयं सी सीड़ियों के पर सिंद सी सीड़ियों के पर सी

सबू रिवा के घर की सम्पत्ति साकर राजधवन के द्वार में देर की गई। एक सन्द्रक में पातक विषय की तीन चीलयों तथा सुनहले फरते निकले। उन चीलयों को शहंसाह के समझ अस्तुत किया घया भीर समस्त हाल बताया गया। सुन्तान ने भारेश दिया कि सबू रिवा से पूछा लाग कि दुतना घातक विष किस कारए। एक किया था। सबू रिजा ने उत्तर में जा कि "यह विषय प्रपत्न ने परिवार के लिये एक किया था।" इस बात पर मुस्तान ने कहा, "ध्व दिया खती तथा पूर्व है। मुस्तकानों के आरण के लिये एक कर रक्षा होगा। देखर में उन्हें उसके एक तथा उसकी मुर्तता थे मुक्त कर दिया।" भारेश हुमा कि उन तीनों विष की परिवार को किरोजावाद के मुक्क के नीचे यमुना तट पर जना हाला जाय।

(४६१) सक्षेप में, कुछ दिन के उपरान्य फीरोज साह जिकार खेलने बतायूँ में काफिरों की दिसा में चला गया। अबू रिजा को खाने जहाँ को इस साध्य से सौंप दिया गया कि यह उससे मन प्राप्त करें। उर मास तक हितंथी प्रचीर निरंध मसतद पर मासीन होता था। मिलक सान्सुदीन को इतना पीटा जाता कि तकतुं है हर कर चूर-पूर हो जाती किन्तु यह इतना छुट या कि इतनो सार खाकर भी 'बोजा' सब्द पुक्त से निकासता था। मार खाकर की खोज पब्द पुक्त से निकासता था। मार खाकर की खोज प्रचार के खाने जहाँ की मसतद के सामने से साहर ले जाया जाता। इसरे दिन पुज इतनी हो सार खाता। छः मास तक हितंथी बजीर सान्धुरीन को बुरो तरह पिटबाता स्वा स्पन्न हो ना तत्वस्थाद सहसाई का फरमात खाने जहाँ की प्राप्त हो की प्राप्त दिया का सामने से सान्धुरीन को बुरो तरह पिटबाता स्वा स्पन्न रिकास सामने से सान्धुरीन को सान्धुरीन को बुरो तरह पिटबाता स्वा स्वा मिस्त से तहसक में भेज दिया जाय। तहसक व मस्त पश्चिम दिया में जबती व वियावारों में है। यहाँ जल का बड़ा समान है।

जब तक सुस्तान कीरोज बाह जीवित रहा स्वया सिहासनास्व रहा, मिलक सम्मुद्दीन (४६२) मन्न रिजा तहसक व मस्त में रहा। मुहस्यद साह विन (पुत्र) कीरोज बाह ने मरने राजकाल में, उसे बड़े सम्मान से वहां से मुख्यात किन्तु खाने जहां हारा पहुंचाई गयी सही के कारण वह भोडे पर सवार न हो सकता था, यानको पर सवार होता था। कुछ समय उपरांग तसकी मृत्यु हो गई। वह तीन वर्ष तक दीवाने विवारत में बैठा मीर सबको प्रपने प्रयोग करके समेत उपने स्वार कर दिया। तरक्षण मृत्यु हो गई।

#### अध्याय १२

मिलक शम्भुद्दीन दामगानी के पत्र का उल्लेख तथा सुल्तान फ़ीरोज शाह के चमत्कार का हाल।

(४६३) कहा जाता है कि पुस्तान मुहस्मद चाह बिन (पुत्र) तुग्रवुक साह के राज्यकाल में १- क्यानो पर विद्योह हुने घोर मुस्तान मुडम्मद को उनके कारण बड़ा परेशान होना पड़ा किन्तु ग्रॅस्यर की कुना के फीरोब चाह के राज्यकाल में ४० वर्ष तक उसकी प्रत्यक्ति योगता के क्रायक को स्थाप कर संका। विद्यास को है साल कर में भी मितन चम्मुदीन दामगानों के अविरिक्त विरोध न कर संका। विद्यासनारोहण से वेकर ७७० हिं० (२३०४-०६ ई०) तक इंबर की कुना से सब हती सुसी व्यतीत हो गया। नित्य राज बढ़ता रहा। २६ वर्ष तक फरोडू के समान राज्य में बृद्धि होती रही। ७७० विं० (२३०५-०७ ई०) में बुद्धान विकार खेलने कतवर की घोर गया। इस वर्ष के आरस्म में सकस्मात सुस्तान के पुत्र बीह बाइ वाई की बुरखु हो गई। सुस्तान यात्रा (४६४) के तीट प्राया । वर्ष च्छु आरस्म हो मुई थी। बारशाह ने अनगर के समान

गगानदी पार की। प्रतह द्यां की मृत्यु ही चुकी थी। इस यात्रा में यह सुक्छ लेखक धम्स विराज प्रकोज सुल्तान के साथ था। शाहजादे की मृत्यु का सुल्तान की बडा दोक हुन्ना। उस वर्ष जब सुल्तान दाहर में पहुँचातो वह तैयारी जो उसके पहुँचने पर होती थी रुक्वा दी गई।

इसके उपरान्त वह ७८० हि॰ (१३७८-७६ ई॰) में सहर में रहा। इस वर्ष एक खुराक्षानी ने सहने पाचेब में भिलंक ने के आपदी |कितवासे समास्तिक पर तलबार द्वारा महार किया। युक्तान फीरोब के राज्यकाल में पहली बार राज्यवन में तलबार खीची गई मी। दिश्यल पूनों से जात हुमा है कि एक खुरामानी को कि खुरासानी व्यापारियों में से मा, किसी मपराप के कारण कोतवाल के बन्दीगृह में बन्दी था। इस मजस्या में उसे बहा कहु पहुँचा। कुछ समय उपरान्त मुल्तान ने बन्दीगृह के बन्दियों का विवरण प्रस्तुत नरने का मारेश दिया। इस अरस्या के स्वारण प्रस्तुत नरने का मारेश दिया। इस अरस्या के मारेश मिला के स्वारण स्वार्य निवार के स्वारण स्वार्य निवार के स्वारण स्वार्य के सामेश दिया। इस अरस्य के सामेश दिया। इस अरस्य के सामेश स्वार्य के सामेश दिया। इस अरस्य के सामेश स्वार्य के सामेश दिया। इस अरस्य के सामेश स्वार्य के सामेश है। उसे प्रस्तुत किया। का सहर्य के सामेश स्वार्य के सामेश स्वार्य के सामेश स्वार्य के सामेश के सामेश सा

मिलक नेक आमदी अपने अन्तिय ममय उस ख्रासानी की पुक्त करके अपने साथ (४९१) राजीतहाइन के समझ से बसा। जब दोनों जीने पर, उस स्थान के प्रागण में, पहुँचे तो सिक नेक सामदी आने आसे साथ और वह ख्रासानी ने अधिमानवरा एक सत्वार पर हुख दास तत्वार तिथे नीवत में में बैठते थे। ख्रासानी ने अधिमानवरा एक सत्वार पर हुख दास तत्वार तिथे नीवत में में बैठते थे। ख्रासानी की अधिमानवरा एक सत्वार क्याने वाले में तिवार को को और उसे मियान से निकास कर मिलक नेक आमदी के दिर पर मारी। उस समय मिलक ख्रासानी की वगल में हो गया। तत्वार का उस प्रमान नह प्रा भीर वह वच मया निक्तु बोडी सी तत्वार मिलक नेक आमदी कि दिर में प्रमान नह प्रा भीर वह वच मया निक्तु बोडी सी तत्वार मिलक नेक आमदी कि दिर में प्रमान नह प्रा भीर के विश्वार स्थान मारी के दिर में प्रमान नह प्रा सीर के नेक प्रमानी के सीवार में की प्रमान के मारी के से सीवार में की प्रसार में की प्रमान के के होयों करने विश्वार साम प्रदेश मिलक नेक प्रमानी के दे से रखा गया। उसका अधियोग मिलक ने कही बार खाने वहीं के समस प्रस्तुत किया। वस साने वहीं ममनद पर विराजनान होता उसे वजीर की हुक्षण की मसनद के समझ ममन्त्र तथा जाता। खाने जहीं वी महता के समस अस्तुत किया। खाने जहीं होता महता के समस प्रस्तुत किया। खाने वहीं की साम प्रसार कि समस समझ समन्न के समस के समस किता होता। खाने जहीं होता महता की समस स्वार स्थान स्वार खान पर्या था। खाने जहीं की समस के समस समन्न कि साम होता उसे स्वार स्वार की स्वार पर्या था। खाने जहीं की समस के समस समन स्वार की साम साम की समस की समस स्वार करने के सिक स्वार स्वार स्वार करने के स्वार पर्या था। खाने जहीं की समस स्वार करने के सिक स्वार खान करने के स्वार विश्वार खान करने स्वार स्वार करने करने स्वार स्वार करने करने स्वार स्वार करने करने स्वार करने स्वार करने करने स्वार स्वार करने स्वार स्वार करने स्वार स्वार करने स्वार करने स्वार स्वार करने स्वार स्वार करने स्वार स्वार करने स्वार स्वार स्वार करने स्वार स्वार स्वार करने स्वार स्वार स्वार स्वार समस स्वर स्वार स्वार स्वार स्वार स्वार स्वार स्वार स्वार समस स्वर स्वार साम सार स्वार समस स्वर साम साम स्वर साम सार साम साम स्वर समस समस समस स

जब मुक्तान राजमवन में पहुँचा तो उसने बन्दियों के विषय में पूछताछ कराई। वेसे (मुपानानी को) खुना हुमा ले जा रहे थे। उसने तलवार चनाई। सभी सोग उमर कान समाये थे।

(४६) जब बढा घोर मूल होने समा तो वह धावाब मुस्तान ने कानों में पहुंची । यह समय मुखान बढे बंगब से छुज्जदे घोड़ों के महल में बैठा था। मुस्तान बढे मातक है दूरक के कोठें पर सामा। सुरासानी प्राप्त के धानुमों के समान मितन नेक पर तनवार क्याकर कोडवासे ममानिक से वचकर सीविद्यों की मोर माम कर निकल जाना जिल्हा था। वचके हाथ में नगी तनवार होने के कारण कोई दाल बाना सुरासानी के निकट जाने का शहन न कर सकता था। बक्ट उस सुरासानी ने सीविद्यों से उतराना प्याहा तो होटे समस्त नवके पात कमाना यो घोर वह मुमि पर गिर पहा। बुध तलवार बाते, जो सीविद्यों के पात

<sup>1 555.1</sup> 

सबू रिवा के घर की सम्पत्ति साकर राजभवन के द्वार में देर की गई। एक सनूक में पातर विषय की तीन चैतियों तथा सुनहले फरते निक्ते। उन चींनियों को शहुशाह के समझ प्रस्तुत किया गया और समझ सहार को से पूछा जाय कि इतना पातक विषय निस्त कारए। एक विश्वा था। सबू रिजा ने उत्तर में नो के प्रस्ता का कि प्रमा पातक विषय निस्त कारए। एक विश्वा था। सबू रिजा ने उत्तर में नो कि 'यह विषय प्रपो परिवार के लिये एवन किया था। '' इस बात पर सुस्तान ने कहा, ''मानू रिजा सुनी तथा पूर्व हैं। मुस्तमानों के प्रारा के निये एकन कर रक्ता होगा। देवर के चे नहें उसके स्तत तथा उतकी भूतेता से मुक्त कर दिया।'' सादेश हुआ कि उन तीनों थिए की देतियों को फीरोजाबाद के मुक्क के नीचे मुमा तट पर जना साना जाय।

(४६१) सक्षेप में बुद्ध दिन के उपरान्त फीरोज बाह क्षिकार खेलने बदायूँ में काफिरो की दिसा में चला गया। अबू रिजा को लान जहाँ को इस धावय से सीप दिया गया कि बहु उससे मन प्राप्त करें। छ मास तक हितेंथी वजीर निरस मसनद पर मासीन होता था। मिलिक बाम्युरीन को इतना पीटा जाता कि लक्छी हुट कर चूर-पूर हो जाती किन्तु वह इतना सुट पाकि इतनी मार खाकर भी 'लीबा' अब्द पुख से न निकासता था। मार लाले दिता सुट पाकि इतनी मार खाकर भी 'लीबा' अब्द पुख से न निकासता था। मार लाले खाते उसमें खाकि न रहती। उसके पांव पकड कर खींचते हुवे खाने जहाँ की मसनद के सामने से बाहर से जाया जाता। इसरे दिन पुन इतनी हो मार खाता। छ मास उक हितेंथी कजीर बाम्युरीन को दुरी तरह पिटचाता तथा दण्ड देता रहा। तत्पश्चात् पहताई का फरमात खाने जहाँ को प्राप्त हो मास हुवा कि बाम्युरीन को हुवे। तरह पिटचाता तथा दण्ड देता रहा। तत्पश्चात् पहताई का फरमात खाने जहाँ को प्राप्त हुवा कि बाम्युरीन को सुरी तरह पिटचाता तथा दण्ड के सक्त य तहतक में भेज दिया जाया। तहनक व मस्त परिचम दिशा में असनी व दियावानों में है। यहाँ जस का बड़ा समात है।

जब तक मुक्तान फीरोज बाह जीवित रहा सथा सिहासनारूढ़ रहा, मिक्स धाम्मुहीन (४६२) मद्द रिजा वहसक व मस्त में रहा। मुहस्मद बाह बिन (पुत्र) फीरोज साह में प्रमेर राउपकाल में, उसे बड़े सम्मान से वहाँ से बुत्तवाया किन्तु खाने जहाँ हारा पहुचाई गयी सही के कारण वह घोडे पर सवार न हो सकता था, पालकी पर सवार होता था। कुछ समय उपरान्त वसकी मृत्यु हो गई। वह सीन वर्ष तक दीवाने विचारत में बैठा घीर सबको अपने प्रमीन करके उसने समस्त राज्य छित निम्न कर दिया। तरवहबात ७८६ हि० (१३६७ ६०) में उसकी मृत्यु हो गई।

### अध्याय १२

मिलक शम्मुद्दीन दामगानी के पत्र का उल्लेख तथा मुन्तान फ़ीरोज शाह के चमत्कार का हाल।

(४६३) कहा जाता है कि तुस्तान मुहस्मद बाह बिन (पुत्र) तुम्रकुक साह के राज्यकाल में १ = क्यानो पर विद्राह हुने भीर सुस्तान मुहस्मद को उनके कारण बढ़ा परेशान होना पड़ा किन्तु ईवनर को कुमा से फीरोज चाह के राज्यकाल में ४० वर्ष तक उसकी प्रत्यक्षिक योगता के कारण को के व्याप कर को भी मिलक धन्मुहोन दामानानों के स्विरिक्त निरोम न कर सन्। विहासनारोहण से लेकर ७७७ हि० (१३०४-७६ ई०) तक ईस्वर को कुमा से सब हसी सुधी व्यतीत हो गया। नित्य राज बदता रहा। २६ वर्ष तक फरोड़ू के समान राज्य में मुद्धि होती रही। ७७८ हि० (१३०४-७० ई०) में सुस्तान कि मार मा से प्रत्यक्ति के मारम में मनस्मात सुल्तान के पुन बाहजाव को मुख्य हो भई। मु सुलान यात्रा दस वर्ष के मारम में मनस्मात सुल्तान के पुन बाहजाव के पुन बाह की मुख्य हो भई। मु सुलान यात्रा (४६४) से लीट मामा मा। वर्षा च्यु प्रारम्भ हो गई मो। बादबाह ने मजनर के समन

है। मन्त में पड्यन्तकारी दागमानी इतना बड़ा विद्रोह खड़ा कर देशा कि समस्त संसार को उतने पोर कप्ट होगा। किन्तु एमाडुलमुल्क दिल व बान से इस निषय में प्रयस्तवील रहा। (४००) क्योंकि माम्य में ऐसा ही निखा था, बादबाह ने बम्सुदीन के विषय में एमाडुसमुक्क की प्रार्थना स्वीकार कर सी धोर उसके सम्बन्ध में गुजरात के नायब बनाये जाने का करमन माने का म्रारेश दिया।

मुख दिन उपरान्त बसे गुल्तान फीरोज के चरहा। में डाल दिया गया। गुल्तान ने मोदे दिया कि "ग्रम्स नू अपने विषय में अपने जमानत दे।" दामगानी ने यह मुनकर कहा, "जिस किसो के दियस में मुल्तान का आदेश हो।" इस पर मुल्तान ने कहा, "शेखून इस्लाम खेंव निजानुहोंन मीलिया को ज्यानतों में दो।" वामगानी ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हुन्तान सवार होकर सामगानी के साथ केकर खेलुक इस्लाम के रीजे (सम्माधिक) पर गया। दागानी ने शेखून इस्लाम को कबर का गिलाफ पकड़ कर तथा किवला (विश्वम) दिशा नी धोर मुल करके सेल को अपनी जेमानत में दिया। बादशाह ने उस झाकाक्षी नो गुजरात मेंव दिया।

सक्षेप में दासवानी मुस्तान से विदा होकर कुछ दिन उपरान्त गुकरात पहुचा। रागतों, कार्यार तथा क्षामों के कर एक सम्य चन बहुत वही संस्था में प्राप्त किया धौर हुदय में विदोह करना निश्चय कर सिधा। प्रस्थ चक्क स्विकार में कर सिधे। गुजरात के कर में है एक दौग प्रयुवा दिश्म भी राजवानी में न नेजा। वो रक्षक उसके साथ भेजे गये से उनमें से क्सि को भी सचना न दी।

(५०१) बुध समय जरागत महस्वाकाक्षी वामयानी ने यह हाल धुवरात वालों को बताया। गरोक को मीठी-मीठी वार्तों से खुनाया। ग्रुएवान अमीराने सदा एक स्थान पर सगिटत हो गरे भीर उन्होंने वामगानी को हस्या कर बी: इनके विषय में पत्र शहशाह की सेवा में प्रेरित किये गरे। पत्र राजींसहासन के समझ वढ़े वा ही रहे थे कि वामगानी वा तिर पहुंच गया। अमीराने सदा के जलाग भी आर्थित विकेश के सकर पहुंच। उन पत्रों में लिखा पा अमीराने सदा के उलाग भी आर्थित किये कर बहु खाह की सेवा में में जा जा रहा है।

रामगानी के सिर पहुच जाने पर शुक्तान ने आदेश दिया कि उसे दरबार के समक्ष रेका आया। यह सुख्तान फीरोज शाह के घर्म में विद्वास का आशीवाँद है कि बिना किसी दुव के दामगानी का सिर अवानक कट गया। युवुमों ने कहा है अपितु ह्वीस है कि जो कीई देवर के साथ है तो देखर की अनुकल्या भी उसके साथ होती है।

वामगामी की हत्या का हाल जिससे बुद्धिमान् लोग शिक्षा ग्रहरण कर मर्जे

(५०२) इस सुच्छ इतिहासकार को विश्वतत सूत्रों से कात हुधा है कि. साम्पुदीन रोमपान वैटे-यहे खान, प्रतिहास के विरुद्ध विद्रोह कर देने पर समस्त प्रवरात वाले उस पर हुँसते थे। पंसस्त वेट-यहे खान, प्रतिष्ठित मिलक तथा सफन समीराने सदा एवं स्पिकार-सम्पन्न निर्पा-पारी एन स्मान पर एवन हुये। सभी स्मिठत हुये, विद्येप कर मिलक सेख प्रव्य तथा उस नेने माय सोगों ने एनवारची साक्रमण कर दिया। प्रातन्ताल स्वकार रक्त बहाया गया भीर वतका पर रिक्त हो गया। ये सब पहनवान माने लेकर दामग्रानी में पर में प्रविष्ठ हो। गये ग्रीर उन्होंने उसनी हत्या करदी।

<sup>।</sup> सुरम्भद साह्य की बाखी।

के नीवती थे, उसकी धोर अपटे धोर उन्होंने धपनी ढाल उस पर डालकर उसे बन्दी बना . लिया। जब यह सब विवरण सुत्तान के समया अप्तुत किया गया तो सुत्तान ने नहा, "है थोर! सु सुरासान मा निवाधी है। सु ने इस कोतवाल के ऐवी तलवार सगाई कि वह जीवित न रहा। सु यह न देसता था कि जब धपराधी को हमारे सपसा लाया जाता है तो उसके पांच से थेडी नही निकाली जाती।" तत्पक्वार्य सुत्तान ने कहा, "असे बया दड दिया जाय इसिन्ये कि वह परदेशी है। उस खुरासानी को दरवार के समक्ष खड़ा किया जाय श्रीर उसके समस्य समूह को दरवार के सम्मुख खड़ा किया जाय। समस्त खुरासानियों को मादेश दिया (४६७) जाय कि वे इस खुरासानी के मुह में धूकों। तत्पक्वार उसके उसे हमारे राज्य से साइर निकाल पांचे।

जिस समय खुरासानी उसके मुद्द में यूक रहे थे उसने धवने पेट में थाकू भींक कर प्राप्त हत्या करनी । जब सुस्तान को यह हाल बताया गया तो उसने बहा, "भेड को उसके पाव द्वारा लटका दिया गया ।" इस स्थान पर इस चर्चा का उद्देश यह है कि सर्वप्रमाणी तलवार सुत्तान ने महान में निकली, वह यह थी जो ७८० हि॰ (१३७८-७६ १०) में उस खुरासानी ने मियान से निकाली घोर मिकक प्रायदी कोतवाल के सिर पर लगाई। वह क्या ही महान समय था।

तरपरचाद ७ म हि॰ (१३७६-म० ६०) में फीरोज बाह ने विकार क्षेत्रने हेतु एटावा तथा तिलाई की कीर प्रस्थान किया। इसी वर्ष में ईश्वर की दया से दूसरी सेना ने वर्षी ऋतु में उसी मोर प्रस्थान किया। उस वर्ष में मुस्तान फीरोज बाह के बहुत से मिलको की मृत्यु हो। गई। सिकाश बाब बहर में साथे। प्रत्येक मिलक की मृत्यु से सुस्तान की स्रत्यन्त दुःख एव योक हुता।

ण में हि० (१२००-०१ ई०) में सन्सुरीन दासपानी ने गुजरात में विद्रोह कर दिया।
७०६ हि० (१३०-०-०१ ई०) में प्रज़ू रिजा मुस्तीकिये समासिक नियुक्त हुया धौर ७०४ हि॰
(१३०-३-०४ ई०) तक मज़ रिजा का उत्पात राज्य के नगरो तथा करवी में समस्त उदाती
(४९०) से यब कर रहा। ७०६ हि० (१३०-४-०१ ई०) में सुस्तान क्या हो गया। ७०६ हि॰
(१३०-७-०-०६०) में देहती के राज्य का बहाब हिल उठा। धाहजादा मुहन्मद खी सथा
खाने जहीं में पीर मुद्ध हुया। ७९० हि० (१३०-०-४९ ई०) में सुस्तान फीरोब धाह का नियन
हो गया।

दृष्ट दामगानी के विद्रोह का हाल

(४८६) सम्मुद्दीन दामगानी गुजरात के जफर खीं ना सम्बन्धी था। यह मुस्तान का बहा विस्वासपान था। अपने समकाशीन मिलनी में उसे बढ़ा सम्मान मात था। बाह फीरोड़ के नदीमों ने सर्व सम्मान मात था। बाह फीरोड़ के नदीमों ने सर्व सम्मान मिलनो के नवावत दी जाय। जफर खीं मिन (युत्र) जफर खीं को सुस्तान अपने पास रखें।' उन दिनो माम से जफर खीं बुद्धां (ज्येष्ठ) का निधन हो जुका था। उसके पुन दरमा खीं ने धपने स्वयंवासी पिता द्वारा जफर खीं की उपायि तथा गुजरात की कमता प्राप्त की थी। कुछ बपों तक उसके पुनरात का बहा मुन्दर प्रक्रम प्रमु । फनतः दीनतावाद कोंच उछा। फीरोज बाह कुछ समय तक इसी पिता में रहा। प्रयोक की किसी न किसी कार्य के लिए निश्चप दिया।

दामगानी ने मलिक एमानुलमुल्क से ग्रुत रूप से मिल कर उसे मध्यस्य बनाया। एमानुलमुल्क ने सुल्तान से समय-समय पर दामगानी की चर्चाकी। प्रत्येक बार बादसाह ने उत्तर दिया कि सम्मुद्दीन दामगानी थोग्य पुरुष है किन्तु सकके स्वभाव में पद्यन्त्र मरी बाहर ले जाकर पुल मलिक पर जो सालूरा के भार्य में है टाल दिया। भय के कारए। ग्रपने रक्त बगे हुये वस्त्र घोटो को घोने को दे दिये।

दूसरे दिन सूर्गोदय के उपरान्त बादबाह इत्तेष्वक से उस पुन की घोर से ग्रुजरा। 
उस ताथ को देवकर दही ठड्र गया। उस समय मिलक नेक धामदी कोतवास की मृत्यु 
ही चुकी थी। उसका पुत्र हुसामुद्दीन कोतवासी करता था। बादबाह ने हुसामुद्दीन को उसी 
स्थान पर जुनाकर कहा, "यदि इस मुठक के हृस्यारे का पता न लगा सकातों में तैरी 
हुत्या करा हूँगा।" मिलक हुसामुद्दीन हुस मादेव से चिकत तथा बड़ा परेतान हुमा। 
बह सोच में पर गया कि किसे पकड़े धीर हुस सुदेव किस पर पस्ते।

(१०६) निष्कर्ष यह कि लाझ का सिर व सुह घोया गया और उसका रक्त दूर किया गया भीर उसे एक लाट पर इस आध्य से रक्षा गया कि सम्भव है कि कोई उसे पहचान सके भीर पता बता सके कि यह कहाँ का है, कहाँ उसकी जम्मभूमि है भीर वह कहाँ का निवासी है। जब वहाँ लोगों को बहुत भीड हो गई मार फीरोजावार के भीने लोग का वास वेबने पहचा गये तो एक ब्यक्ति ने उसे पहचान निया और कहाँ कि "अका घर हितारे सीरी में में मुक्त पुहल्ले में है।" समिक हुसायुद्दीन ने पता पाकर अपने आदिमयों को हिसारे सीरी में में मा । खोत्र करने पर जिसका वस हुमा था, उसके घर का पता चल गया। उसके घर में मुंबा में अंगों में है। वे सब बेचारे हैरान व परेखान फीरोजावाद नगर की भीर भारे। जब उसके निकट पहुँचे तो पता चला कि वह उन्हों में से है। विचार तथा शोक प्रकट करने के उपरान्त उस लोगों ने बताया कि वह स्वाजा सहमद खखाने के नवीसिन्दे के बासको को शिक्षा दिया करता था। स्वाजा उससे सक्ति या। स्वाजा उससे सिक्त रहता था। सम्भव है कि इसी कारण उसने सकती दिया करता था। स्वाजा उससे सिक्त रहता था। सम्भव है कि इसी कारण उसने सकती है सा

क्लाज प्रहसद को कोतवाल के समक्ष उपस्थित किया गया। स्वाजा प्रहसद के छल के कारण प्रदाश स्वीकार क किया। कोतवाल ने यह हाल कुलाज के समक्ष प्रसुद्ध किया। प्रहाला ने प्रारेश स्थाल के समक्ष प्रसुद्ध किया। प्रहाला ने प्रारेश स्थाल के समक्ष प्रसुद्ध किया। प्रहाल के प्रारंश स्थाल के समक्ष प्रसुद्ध किया। प्रवास के साथ के प्रकाश के साथ प्रारंथ के कारण प्रहार (१०००) किया जाय। जब कोतवाल ने प्रिममानी स्वाला प्रहाल के साथ साथ प्रवास वासियों के कठोरता की तो उन्होंने सवन्य हाल बता दिया भीर कहा कि, "स्वाजा प्रहामद तथा थे पूलाम चर्चे भीर यह स्था प्रवास वहनी हमा के प्रवास करते थे। वसी समय उपकी हस्या ने गर्द । प्रमा के ने मुनाम स्वाचा प्रहमद के प्रवास वास परे थे, लाये गये। उन्होंने सवीवार किया कि 'हम लीग इस प्रमापक को पकड़े थे धीर स्वाजा प्रहम ने उत्तक के तथा कि प्रवास किया कि 'हम लीग इस सम्यापक को पकड़े थे धीर स्वाजा प्रहम ने उत्तक के तथा कि प्रवास किया कर के तथा के प्रवास कर के तथा के प्रवास के तथा के तथा के प्रवास के तथा के प्रवास के तथा के तथा के प्रवास कर के तथा के प्रवास के तथा के तथ

उन्हीं सूत्री से यह भी जात हुआ है कि जीते ही धम्मुदीन दामगानी ने अपनी मूखेता के कारण अपने हुदस में विद्योद तथा विरोध करने का जिलार किया तो समस्त छोटे बढ़े मित्र तथा थिरोधी, जो उसकी चौखट पर थे, उसे धिनकार के पत्थर मारते से। यह सर्व (४०३) ईदरर की धनुकम्मा का प्रभाव है।

## अध्याय १३

## सुन्तान फ़ीरोज शाह द्वारा खुनियों की बड़े समारोह से हत्या कराना

कहा जाता है कि फीरोज बाह बादबाहों के नियम तथा प्रयाप्तार किसी भी जूनी को न छोदता या भीर तुर-त जससे जून का बदला ने तेता या। उनके राज्यकान के प्रारम्भ में मिलक प्रवृक्त कुरार के पुत्री ने परस्पर पुत्र कर दिया। मुफी विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हमा है कि मिलक प्रवृक्त कुरार जुलान मुक्रम्मद बाह निन (पुत्र) मुलतान तृपकुक गाह के राज्यकाल में के देएवर्ष एव तेना का अधिकारी या। मुल्तान के निश्वामी से उसकी क्वी धनिम्रता थी। उसके बंभव के सावन्य में समस्त संसार वाले सहंतत हैं।

सक्षेप में, मिलक यूमुक बुगरा के दो पुत्र थे। दोनो का पानन पोपए। उनने बड़े परिश्रम से किया। इन दोनो पुत्रो को भाताय मिल-भिल्ल थी। खयोलवरा मुस्तान कोरोज बाह के राज्यकाल में दोनो माई यूपुकपुर करने में, जो मिलक यूपुक कुरारा ना प्राचीन स्थान (४०४) था, पहुचे। बड़ा माई, छोटे माई की हत्या करके उपक् कर देवा चहता मा कियु उत्ते समस्त नहीं मिलना था। जब दोनो भाई यूपुकपुर करने में पहुचे और कुछ दिन तक नहीं एहे तो बड़े माई ने छोटे माई की हत्या कर दी। उसकी माता ने यह हाल फीरोज बाही राज्यहिहासन के समस मस्तुत किया । बादबाह यह सुनकर चहित ही गया इससिये कि बड़ा माई सहसाई कहा बड़ा विद्वास्त मा स्वाप्त किया।

से साई द्वारा छोटे माई की हत्या का प्रमाण मिलते ही शहराह वहे तीच विचार में पड गया। बड़े लोण मिचार के जररात्त शहराह ने आदेश दिया कि बड़े माई की बादसाह के द्वार के समक्ष गर्दन मार दी जाय। शहराह ने बड़े माई के प्रति अरव करा एवं द्वा मान होने पर भी खन का बरुता ने के साथे है दिया।

इसी प्रकार सुत्तान फीरोब छाहु के राज्य के स्रतिय काल में एक नवीसित्य या जो साही साजाने में तिस्त्री पढने का कार्य करता था। एक स्थापक उसके घर में उसके बातकों को शिक्षा देने के लिये माया करता था। उसका घर घडर देहली में था। स्वामा महमद फीरोबाबाद नगर में रहता था। स्वामा सहमद की उस प्रध्यापक के मध्य में प्रेम का मामता में रहता था। इसेकाक से स्वामा सहमद की उस प्रध्यापक पर स्थानत का सन्देह (१०१) हो यथा। उस प्रध्यापक का एक स्त्री से बडा प्रेम था जिसे उसने प्रपत्ता हृदय प्रदान कर दिया था।

वह सप्यापक धनिवार को देहनी से कीरोजाबाद आता था। ९ दिन तक स्वाना धहमद के घर रहता था। उसके बच्चों को पदाता था। यहरूपतिवार को देहनी घणा जाता था। एक राजि में स्त्री च्या आहम दे धप्ती हो गुजाम बच्चों को मिलाकर उस सप्यापन की मीरित कर सिर्दाण करते के मिरित स्वानी की मिलाकर उस सप्यापन की मीरित स्वानी किया। सिर्दाणान करते समय धिमामावस्य उन तीनों ने मिलकर उस स्वानी स्थापन की चाक की हत्या कर दी और उसी साथी राजि में उसे सपने पर से

॥इरसे बाकर पुन मलिक पर जो खालूरा के मार्ग में है टाल दिया। मय के कारए। प्रयक्ते एक समे हुने वस्त्र थोदी को घोने को देदिये।

दूतरे दिन सूर्योदय के उपरान्त बादसाह इत्तेष्ठाक से उस पुत की घोर से पुतरा। इस तथा को देखरर वहीं ठहर गया। उस समय मलिक नेक प्रामदी कीतवाल की मृत्यु हो उभी थी। उसका पुत्र हसामुद्दीन कोतवाली करता था। बादसाह ने हुसामुद्दीन को उसी प्यान पर तुनाकर कहा, "यदि इस मुतक के हत्यारे का पता न बसा सका तो मैं तैरी हुसा कर दूंगा।" मलिक हुसामुद्दीन इस आदेश से चिकत तथा बडा परेशान हुमा। हुसोव में पढ़ गया कि क्रिसे पकड़े और इस चून का दोष किस पर रक्से।

(४०६) निलम्पे यह कि लाझ का सिर व सुद घोषा गया और उधका रक्त दूर किया गया और उसे एक लाद पर इस धादाय से रक्ता गया कि सम्मव है कि कोई उसे पहचान एक प्रोत्त रात रात रात है कि कोई उसे पहचान कि और पता रात कि सह कहाँ का है, वहाँ उसकी जनमञ्जी है धीर वह कहाँ का निवासी है। जब वहाँ लोगों को बहुत और हो गई धीर छोरीआवाद के सभी लोग तमावा देखरे बहुत गये हो एक व्यक्ति ने उसे पहचान निया और कहा कि "इसका घर हिसारे धीरी में में सुद्ध मुहस्त्वें में है।" मितक हुसामुद्दोन ने पता पाकर धमने मादमियों को हिसारे धीरी में में गा। खीज करने पर जिसका सम हुसारे धीरी में में गा। खीज करने पर जिसका सम हुसारे धीरी में प्रेता। खीज करने पर जिसका सम हुसारे धीरी में प्रेता। खीज करने पर जिसका सम हुसारे धीरी में प्रेता। खीज करने पर जिसका सम हुसारे धीरी में प्रेता। खीज करने पर जिसका सम हुसा था, उसके पर का पता पता पान में हिसारे धीरी में प्रता पता पता पता पता पता है सह उन्हों में से हैं। विसाप राता पता प्राप्त मन करने के दरान करने के स्वाप्त में की सिरा दिसा करार पा। इसमा है सह स्वाप्त पता पता हम सह हिसा कराई हो। इसमा उसा पता पता साम सम है कि इसी कारण उसने सहने हिसा कराई हो।

स्वाजा भ्रहमद को कोतवाम के समक्ष उपस्थित किया गया। स्वाजा महमद ने छल के कारण अवराध स्वीकार न किया। कोतवाल ने यह हाल सुस्तान ने समक्ष प्रस्तुत किया। मुल्तान ने प्रादेश दिया कि ग्रहमद के घर के दाशों तथा दासियों से कठोरतापूर्वक व्यवहार (१००) क्या जाय । जब कोतवाल ने घनिमानी स्वावा ग्रहमद के दासो तथा दासियों से करोरताकी तो उन्होंने सच-सच हाल बतादियाऔर कहा कि, "स्वाबा सहसद तयादी युताम बच्चे घौर यह बच्च एक स्थान पर मदिरापान विया करते थे। उसी समय उसकी हत्या की गई।" ग्रन्स में जो गुलाम स्वावा शहसद के मित्र वद गये थे, साथे गये। उन्होंने स्वीवार क्यिया कि 'हम शोग इस अध्यापक की पकडे थे और ख्वाबा महमद ने उसके गते पर चात्र चलामा या । इस पर स्वाजा शहमद ने कहा वि "ये गुलाम मूठ बोलते हैं। गत पर बाहु बलाया या। इस भर क्यान्य न्यून स्थान है। मेरी दिवह (वय) निया है। मुनामों ने कहा, भेने दिवह (वय) नहीं क्या, इन्हीं ग्रुजामों ने दिवह (वय) निया है। मुनामों ने कहा, स्वाचा के एक रिवत वस्त्र योशी को दे दिये यये हैं। जब योशी को हुलवाया गया वी पोबी स्वाजा के पूले हुये वस्त्र लाया। उस यस्त्र पर रक्त के स्थान पर पोले घटने थे। खाजा प्रदेशका चुछ हुन पर्या है है। स्वाजा ग्रहमद ने उत्तर दिया, 'मैंने एक जानवर हित्त (व्या) दिया था, ये उसी ने चिह्न हैं।" सुत्तान ने मादेश दिया कि इस्साद ब्रमाये (४वह (४म) । १४। वा, न प्या । पत्था । पत्था वा । पत्था वा । पत्था वा । पत्था वा वा । पत्था वा वा वा वा वा वा वा वाप । पत्र वस्साद उपस्थित विमे मये भौर उन्हें पीले विस्तृ दिखाये गये तो उन्होंने देश वर भाव । यब ब्रह्माव उपारच्या । प्रशास विवह (वय) वरने वा नहीं है विन्तु अब मनुष्य वा रक्त वहार "यह पालापन आनवररा कार्य प्रोया जाता है तो पीनापन रह जाता है।" जब बस्सार्थों ने यह कहा तो साह प्रीरोज ते भावा बाता हता पाणाच्या पूर्व के बाद्यों जहीं को माँ की मासूब रह दिया भादेश दिया कि महसद खूबी को उस स्थान पर से बाद्यों जहीं कोमों की मासूब रह दिया भारत दिया। इ. भद्रभद क्ष्मा । अता है। स्त्राजा महमद साने जहाँ के जरलों में गिर पड़ा और विनती करने लगा नि इस उन्हीं मुत्रों से यह भी आत हुआ है कि जेते ही घान्मुहीन दाममानी ने प्रवनी मुस्ता के कारण परने हुदय में मिन्नीह तथा निरोध करने का विचार किया तो समस्त छोटे वहे मित्र तथा विरोधी, जो उसकी जोसट पर थे, उसे धिवकार में परंपर मारते थे। यह सब (४०३) हैंदर की धनुरूपण का प्रभाव है।

## अध्याय १३

सुल्तान फ़ीरोज शाह द्वारा खूनियों की बड़े समारोह से हत्या कराना

कहा जाता है कि फीरोड वाह बादछाहो के नियम तथा प्रपानुतार किसी भी , खुनी को न छोडता था घोर तुप्त उससे खुन कर बदला से तेता था। उनके राज्यकाल के प्राप्त कर कारमा के प्राप्त कर कारम प्राप्त में मिलक प्रमुफ बुगरा के पुत्रों ने परस्पर युद्ध कर दिया। मुक्ते विश्वस्त सूत्रों के ज्ञात हुमा है कि मिलक प्रमुक खुगरा चुल्तान मुक्तमद शाह दिन (पुत्र) खुल्तान तुण्डुक गाह के राज्यकाल में बने प्रेरबर्थ एवं तेना का घिषकारी था। खुल्तान के विश्वस्त्रपात्रों से उसकी

बडी पनिष्ठता थी । उसके बैभव के सम्बन्ध में समस्त संसार वाले सहमत है।

सक्षेप में, मिलक युनुफ बुनारा के दो पुन से। दोशो ना पालन पोपए। उसने बड़े परिस्नस से किया । इन दोशो पुत्रों को माताय मिल-मिल्र सी । अयोगवा मुल्तान फीरोड साह के राज्यकाल में दोशो माई मुल्कपुर करने में, जो सिलक युगुफ बुरारा ना प्राचीन स्थान (१०४) या, पहुचे। बड़ा आई, छोटे माई को हत्या करके प्रवक्त कर देवा चाहता मा निन्तु उसे समझ तही मिलता था। जब दोशो माई युनुपपुर करने में पहुचे और कुछ दिन तक नहीं रहे तो बड़े माई ने छोटे माई की हत्या कर थी। उसकी माता ने यह हाल फीरोड बाही राखित हो मया इसिमंद्र कि वाही राखितहासन के समझ प्रस्तुत किया। बादवाह यह सुनकर चिन्त हो गया इसिमंद्र कि वहां माई शहराह कह सुनकर चिन्त हो गया इसिमंद्र कि वहां माई शहराह कह उसके प्रति बड़ी अनुकस्या एवं हुपा-मान रखा माई शहराह का बड़ा विश्वस्थान था छोर बहु उसके प्रति बड़ी अनुकस्या एवं हुपा-मान रखा साई शहराह करने प्रति वड़ी अनुकस्या एवं हुपा-मान

बढ़े भाई द्वारा छोटे आई की हत्या का अमाशा मिलते ही शहंबाह बड़े सोच विचार में पढ़ गया। बड़े सोच विचार के उपरास्त सहसाह ने आदेश दिया कि बड़े भाई को बादसाह कि द्वार के समझ गर्दन मार दी जाय। शहसाह ने बढ़े भाई के प्रति अरवन्त कृपा एवं द्वा भाव होने पर भी छन का बदला सेने का साहैश है दिया।

इसी प्रकार सुस्तान फीरोज द्याह के राज्य के झत्तिय काल में एक नवीसिया या जो पाही खजाते में लिखने पढ़ने का कार्य करता था। एक प्रध्यापक उसके पर में उसके बातकों को विद्या देने के लिखे धाया करता था। उसका घर घहर देहलों में या। उसाजा महत्तद फीरोजाबाद नगर में रहता था। स्वाचा धहमद तथा उस प्रध्यापक के मध्य में प्रेम भामाला भी रहता था। इत्तेकाक से स्वाचा घहमद को उस प्रध्यापक पर स्थानत का सायेह (४०४) हो गया। उस प्रध्यापक का एक स्त्री से बढ़ा प्रेम था जिसे उसने धपना हृदय प्रदान

वह प्रध्मापक सनिवार को देहली से फीरोजाबाद खाता था। ५ दिन तक स्वामा प्रहमद के घर रहेता था। उसके बच्चों को पढ़ाता था। मृहस्पतिवार को देहली चला जाता था। एक रात्रि में छली स्थाया सहमद ने घरने दो गुलाम बच्चों को मिलाकर उस प्रध्यापक को मिर्टिशान में चना तथा। मिदिशान करते समय प्रिमानवार उन सोगों ने मिलकर उस क्षेत्र प्रमाणक का चला होगों ने मिलकर उस क्षेत्र सामय प्रिमानवार उन सोगों ने मिलकर उस के चला होगों के साम प्रमाणनवार उन सोगों ने मिलकर उस के चला का प्रमाण करते होगों प्रमाण के चला है हत्या कर दी और उठी आधी राजि में उत्ते प्रपोण घर से

सपाम सीय तेता ध्रीर उसे घरने निकट बुलवा कर उनका समस्त हाल सुनता और तत्परचाद्
महता, हिं हुखी । मेन पिछले सुन्तानो को प्रधानुसार दीनो के क्ष्ट निवारण के विधे इतन
दीवान निमुक्त कर रखे है, सू ने उनसे प्रार्थना क्यों न की "यदि वह कहता, ' मैंने उनसे प्रमेश ने
वार प्रार्थना की विन्तु उनकी टाल्परोल देखकर राजािहासन ने समक्ष निवेदन करना पड़ा',
तो सुल्तान इस पर उन दीनानो के प्रधिकारियों को ध्रमे समक्ष बुलवाता भीर उनके प्रति
प्रविधिक कठोरता प्रदिक्ति करता तथा प्रार्थी की आवस्यकता की पूर्ति करा देता। यद्याप
(११३) यह दीवाने रिक्षानत के अधिकारियों की शिकायत न करता तो भी सुल्तान प्रार्थी की
यादस्यस्ता पूरी कराने के परवात ही आने बढता। सुल्तान फीरोज बाह ने अपनी प्रतिक्र
यादस्य इस्ही बातों में व्यतीत की। पिछले सुल्तान की उलक्ष गुरुसान भी उलक्ष गुरुपाये जाते से
वे सक के सब भिष्ठ कुछ प्रधिक सुल्तान कीराज बाह में बिकायन से। उसमें कुछ बिकाय
(यन्ते) के गुल भी पाये जाते थे। ' एक बार सुल्यम्ब साहब ने जिबरीन से इसर
'यदि ईवर दुन्हें मनुष्य के वेश में अवता बो तुम क्या कार्य करते ?" जिबरीन से उत्तर
'या 'युल्तानो की सहायता।" हसी लिये दीनो तथा दुल्यमें की सहायता के कार्य कार्य करता था।
मैं कभी न करता था।

### अध्याय १५

## सैयिदुस्सादात सैयिद जलालुद्दोन की सुल्तान फीरोज शाह से श्रान्तिम विदा।

(११४) वहा जाता है कि सीयर जलाजुदीन बुखारी एक वर्ष तथा दो वर्ष परचार उच्च स सुस्तान की मेंट के लिये झाया करते थे। दोनो से बबा प्रेम पा भीर दोनो एक हुतरे के प्रति परना प्रेम बवान का हृदय के प्रयत्न किया करते थे। जब जलाजुदीन उच्च से माते क्या फीर वीनो एक हुतरे के प्रति परना प्रेम बवान का हृदय के प्रयत्न किया करते थे। जब जलाजुदीन उच्च से माते क्या फीर वीवाया पहुँचते ने जंब से मात क्या की रोवाया पर हुँचते ने जंब का प्रति हुँचते के प्रति करते भीर सुद्धान उच्चे वह सम्मान के सहस् में ताला था। वे नभी मीनारे के निकट कीरोजावाद के बुश्क में, कभी विविश्वायम में भीर कभी धाहजादा पतह खीं के समापि सोन में उद्देश । जंते ही सीमपुरसाधात सुत्तान के समस्य सुद्धानर हाजियों के स्थान पर सम्यान भरते तो बादबाह राजांसहासन पर खड़ा हा बाता तथा प्रारप्ट्यंक मिनवादन करता। दोनो जासला (कर्स) पर झालीन हो आते। जब संधिय दाराम जाते तो सुत्तान (१११) पून जानवान स खड़ा हो बाता। जिस समय ही सीयद हाजियों के स्थान पर न पहुँच जात फीरोज साह जामराने पर सहाम करते तो सुत्तान में साम पर सताम करते तो सुत्तान में साम पर सताम करते तो सुत्तान भी सनाम करता। या वह प्रयस्तान पर वहान स्थान पर सताम करते तो सुत्तान भी सनाम करता। या वह प्रयस्तान पर सताम पर सताम करते तो सुत्तान भी सनाम करता। या वह प्रयस्तान पर वहान स्थान पर सताम करता। या साम पर सताम करता। साम स्थान पर सताम करता। साम स्थान पर सताम करता। साम स्थान पर सताम स्थान पर सताम करता। साम स्थान पर सामनिय है।

बाराह् भी महान भागकों के समान शिवद से मेंट करने के लिये हुमरे तीसरे दिन जान करता था। दोनों एक स्थान घर जैठने ये और प्रेमपूर्वक नातांनाथ करते यें। उच्च के प्रिकाश लोगों तथा देहनी के धोर्यों की प्रायः जो खादराक्तायों होतों उन्ते के सैंपिद से कह देते। सैपिद के सादेशानुसार जनके सेवक न न लोगों की प्रायस्वकतायों निक्स सेते। जब बादगाह सैंपिद से दार्गनार्थ भाता दो सैंपिद सपन सेवकों को पादेश देते कि उन पन्नों की

### अध्याय १४

मुस्तान फ़ीरोज शाह का श्रपनी अन्तिमावस्या में तीन वस्तुयों में संज्ञान रहना (१) बन्दियों को स्मृति रखना (२) मस्जिदी को सजाना

(३) शोषितों के प्रति न्याय करना ।

(५०६) मुल्तान फीरोज चाह अपनी मन्तिमाबस्य। में। योग्य मुल्तानो के समान इन तीन बातो पर विशेष स्थान देता था: (१) धीन बन्दियों के विषय से। जब जब वह शिनार से तीट कर म्रांता और फीरोजाबाद में जतरता तो दीन बन्दियों के विषय पर व्यान देता। जनके विषय में मुख्ताख करता। जो कोई मुक्त किये जाने के योग्य होता उसे गुरन्त मुक्त कर देता। जो कोई देश से बहिष्कुत होने योग्य होता उसे तत्काल निकलवा देता। सबसे प्रन्था यह पर्ध कि जब शुल्तान किसी को निकलबाता तो जिस स्थान पर वह उसे मिजवाता वहाँ उसके विषय विषय में निविषत कर देता ताकि उसे जीविका सम्बयों कोई करट न हो।

(१११) दूसरा कार्य मस्जिदों की जप्रति से सम्बन्धित था। सुस्तान ने दरबार के कमंबारियों तथा प्रीकारियों की आदेश दे दिया था कि बारों नवारों की मस्जिदों की मुंची तैयार की जाय भीर जसे जसके समझ प्रसुत किया जाय, इस सिवें कि कुछ के निर्माता में सुखु हो चुकी थी तथा कुछ के निर्माता दिव्ह हो चुके थे। इन सब का सिहस्तार दन्त्रेश सुस्तान के समझ किया गया। सुस्तान ने समस्त पश्चित्रों के सिवें इमान तथा सुप्रदिज्ञ निमुक्त कियें। दो प्रेपक के विशे तेस तथा आदित्य मित्रुत किया। जो प्रस्ति मित्रुत कियें। योपक के विशे तीस तथा बोरिय के सिवें प्रमान तथा सुप्रदिज्ञ निमुक्त कियें। योपक के विशे तीस तथा को प्रस्ति के स्वेत स्वास्त स्वास्त स्वास्त स्वास्त स्वास स्वास्त स्वास स्वास्त स्वास स्वास

(५१२) मुस्तान का तीगरा कार्य शोपितो के प्रति न्याय करने से सम्बन्धित या। वह प्रतिष्ठित बादशाहों के समान इस कार्य में बड़ा प्रयस्त्रधील रहता था। यदि कोई उसरी सवारी (के प्रस्पान) के समय उसे कोई प्रार्थना-पत्र देता तो वह उसी स्थान पर धपने घोडे की

# तारीखे मुवारकशाही

## [ लेखक-यहया विन अहमद विन अब्दुल्लाइ सिहरिन्दी ] ( प्रकाशन-कलकचा १६३१ ई० )

सुल्तानुल ग्राजम ग्रबुल मुङ्जक्षर फ़ीरोज शाह

(११०) वह मुस्तान गाओ ग्रायापुरीन तुमछुक बाह के प्रमुख प्रस्पदार रजन का पुत्र मा। वह उस पित्रम तथा महान हैस्वर ने, जो उस ज्योंक की जिमे वह चाहता है राज्य प्रसान करता है, इस करिस्तों जैमे स्प्रमाद तथा मुहस्मद साहत जैसे गुणों वाले सण्यन, राज्य प्रसान करता है, इस किरसेच काह ) को राज्यस्त प्रदान किया तो कूरता, प्रस्पापर, प्रातंक तथा हिसापूर्ण प्रत्येक वार्ष तथा प्रजा का उपह्रव एवं विद्रोह जो उसके स्थाम स्वर्मीय कुत्रता मुहस्मद तुमछुक शाह के शासन हाल में हिंगीचर से, जनके स्थाम पर स्थाम पर प्रयाम स्था प्रीक्त हो सा प्रद्रमान हो तथा प्रजा की सुरता प्रस्थापित हो । दे ।
(देश में) विद्या की बाहुत्यता हो गयो घोर प्रनेक सामित तथा सुकी देश हो गये।

जपर्युक्त वर्ष के मुहर्रम मास को २३वी तारील (२२ मार्च १३४१ ई०) को बह (फीरोज बाह्) सिन्य नदी के तट पर राजस्त्रितन पर बाल्ट हुया। सभी श्रेणी के लोग उसके दश्यार में एकन हुये। बसीरो तथा सरदारो ने पूर्णस्प से तथा हुदय में उसकी

अधीनता स्वीकार की और उसके कृत्यों का अनुमोदन विया।

मुल्तान ने पूर्व की माँति अपनी सेनायें एकत्र की तथा अगले दिन देहली की प्रस्थान

करने हेतु सक्त्य करके अपनी सेना की पंक्तियों की ठीक विया ।

(१९९) उस दिन मुगमो ने, जो ( मुल्तान मुहम्मद ) की सहायतायँ माये थे, प्रमाणे नोरोज मरकज के मक्काने के, लाही सीनकों पर माक्काल कर दिया । एक राजाझा प्रमारित हर्ष कि स्वेमों होरों को सिन्य नहीं के किनारे-किनारे साने बढाया जाया त्या से त्यार देनके पीछे चर्षों मुख्य कर कि किनारे-किनारे साने बढाया जाया त्यार से त्यार देनके पीछे चर्षों । मुख्य वहीं पर पहुँच गये और उन्होंने विविद्य बहुनों को हानि पहुँचाई । साही सेना पुष्प करें । मुख्य पराजित होकर स्वप्ते देश को सोट यये । मुख्या निरातर कुष करता हुमा निविद्यान पहुँचा और पुक्तार को बहु उसके नाम का खुरवा पढ़ा गया।

र शाही पोझें की देख रेख बरने वाला ।

२ सविदा

मुस्तान के समक्ष प्रस्तुत किया जाय । फीरोज बाह उन पत्रो का घवनोक्तन वरता घीर प्रत्येक की धावस्यकता उसकी इच्छानुसार पूरी कर देता। जब वीयर शुख समय शहर में रह कर (४१६) उच्च बापस जाते तो बादशाह एक मजिल तक उन्हें पहुचाने जाता था।

सक्षेत्र में कुछ वर्षों तर ऐगा ही होता रहा। जब मितन बार सीवर जनाजुदीन विशेष कर मुक्तान फीरोज छाह से मेंट करने शहर घाये तो वे कुछ प्रधिक समय तक छाहर में रहे थीर फिर उजन लोट गये। विदा होते समय सीयट ने नहा, 'सम्मव है यह प्रनित्म विदा हो इस निये कि हित्ती धपनो अन्तिमावस्था नो प्राप्त हो चुका है। तुम भी पुद्ध हो गये। घन तुम्हारे निये देहनी में बाहर दूर दूर नी यात्रा करना जनित नही।" सीयद ने यह वरदेश विया"।

१ किसी मी इस्तलिखित योथी म इससे अपिक प्राप्त न हो सका, अन्त इतना हो मुद्रित कर दिया गया।

बही ने क्स प्रकार एक बानव थो कुठ्युठ सुरतान युडम्मद का पुत्र बताकर निहासनास्त्र कर दिया है। यदि स्वामित सुरतान ने कोई भी बत्तान छोडी होती तो पुत्र करता जान धारव ही होती को पुत्र करता जान धारव ही होता, और यदि उसके कोई पुत्र होता तो उसे बह मेरे प्रिमानवार को कोई मित्र या धीर न सहायक । वेसे (वनवदी उत्तराधिकारी थो) स्वाम्य वेश उसका ने तो कोई मित्र या धीर न सहायक । वेसे (वनवदी उत्तराधिकारी थो) स्वाम्य वेश उसे ही कि लोगों ने उमे प्रपत्न या साव स्वाम्य को वोसे वेह से प्रवास के से प्रपत्न या साव स्वीमार कर विया है।" अन्त में सुस्तान ने पूछा, "प्राप्त लोगों की सम्मित से समय थो देखते हुये बया उचित्र हैं? आप सोग मुक्ते क्या परामयं देते हैं, भीर (इस ममय) को तता उचित्र पग उठाना चाहिये ?" भीवाना कमानुद्दीन ने इस प्रकार उसेर (२२२) दिया, 'जिस निस्ती ने मी सारस्य से हो राज्य के बसंज्यों का पासन समने उत्तर से विया है उसे वे मीवाना के मार्थ में उपार से मार्थ है वह स्वाम्य के मार्थ में अपार से स्वाम है सार बही बादशाह है।"

जो इत जमके पास आये थे जनमें से सैंग्रिय जलाखुद्दीन करमती, मीलाना नजपुद्दीन राजी तथा मिलक देनान भी जीरोज शाह की सेना में रह गये। मुखान में (ग्रेंक) दाऊर स्वाजये जहाँ के मीला जादे को पामन लोटा दिया और उसे सादेश दिया कि वह स्वाजये जहाँ के कर्द्दें कि यदि सुरतान के उपकारों को, जिनकी मुखतान ने उसके करप वृष्टि की थी, तथा भरानी पूर्वभागी मेशामें का समरण करता है, तो वह प्राची मुखता तथा पथ-मधुता से जन्म पिरोध की त्याग दे और आजाकारिया के पप पर चलने में मध्या हित समके, क्योंकि उस दया में उस पर भीर भी भुषाबृष्टि होंथी तथा उसके दोप तथा पाप समा कर दिये जायेंगे। देहती कोटने पर (सेंदा) राऊद ने (उपयुक्त) कादेश स्वायये जहाँ के पास पहुँचाया। उसने देता कि हवाजये जहाँ की शक्ति, वैभव, यन सथा यन में बृद्धि हो रही है भीर वारों भीर से भीग उसमें भ्रा साकर मिल रहे हैं।

स्ती धीच में मिनक महसूर यक ने पुत्र मिनक प्रयु पुश्चिम तथा प्रतिक साहीन बक पुत्रतान ने पान प्रति भाषंना-पत्र तथा वपहार लेक्द्र साथे थीद (वाही) दया से सम्मानित हुए। तथ सुत्रतान सरपुती बहुँचा तो मिलक विवायुक्तुस्त वुह्स्तातिवार, उसी वर्ष के जमादी उस सुत्रतान सरपुती बहुँचा तो मिलक विवायुक्तुस्त वुह्स्तान के सहस्त है के जमादी उस सामित साम के भ्रतिम दिवस (२३ अपत्रक १३५१ ई०) को सम्रक्त हो कर प्रयोग सम्मत्त स्वकों एवं स्त्रियो सहित देह्ती से वाहर प्राथा थोर उसने सुत्रतान के साम प्रति महत्तान की प्राथ कि स्वाय प्रति क्षा स्वाय प्रति का स्त्रतान की भ्राम प्रति क्षा स्वय प्रति के साम प्रति मान प्रति मान प्रति मान प्रति मान प्रति मान कि साम प्रति मान मान प्रति मान प्र

जार्युक्त वर्षके रुवन मास में (७१२ हि॰ ग्रामस्त सितास्तर १२४१ ई॰) सुस्तान देहती ने निकट उत्तरा अगस्त श्रवा ने उसका स्वागत किया तथा शाह्ये हुपा की प्राप्त किया। गुम नक्षत्र में २ रुव्य (२४ प्रमन्त १३४१ ई॰) वो सुन्तान राजग्रासाद में उत्तरा सेपा राज्य का वासन स्वाजित करने और राज्य-व्यवस्था एवं शासन-प्रयक्त में सक्षनन हो गया। भीर कस्वी में भेता पया। राज्य के विभिन्न भागी में प्रका की दया कुपा तथा तिशा के निर्मित सामान्य राजाबा प्रेपित की गई। सुन्तान सुहम्मद का जनाका वाही थत्र से प्राच्छादित एक हार्थ पर रखा सुरस और जनसीन्य सुन करने हेन्द्री से असुस सुरस है

एक हाथी पर रखा गया श्रीर उत्तरीतर कुन नरने देहनी से जाया गया । र मुस्तान मुहस्मद की मृत्यु के सम्बन्य में समाचार प्रेषित वरने के उद्देश्य से मलीह नामक हवाजये जहाँ का एक दाम (चट्टा से) तीसरे दिन चना तथा शहर (देहली) पहुचकर (१२०) उसने प्रपने स्वामी के पास यह समाचार पहचाये । जल्दी में तथा सावधानी से छानबीन तया सोच विचार विचे बिना, स्वाजये जहीं ने एवं युवक को जिसवा मूल यदा मतात या, सुस्तान मुहत्मद का पुत्र बताकर (प्रजा के सन्मुख) प्रस्तुत किया। देहती के मीकवों तथा बमीरो की स्वीकृति से उसने उसे (युवक को) सुरतान गयासुद्दीन महसूद यी उपाधि से उपर्युक्त वर्षं के सफर माम को लीतरी तारीख (१ बार्षंत्र) को सिहासनारूढ किया तथा स्वयं राज्य के शायों का प्रबन्ध करने लगा । सीयद रसुलदार तथा मलिय सैन्द्रीन देहनी पहुचे घीर उन्होंने बाह्बाह (फीरीज बाह) का गुम फरमान (राजाझा) उन लोगी (ख्वाजये जहाँ तथा उसके सहयोगियों) को दिखाया । चूंबि ख्वाजये जहाँ ने बिना बिसी सीच विचार के यह सब नार्य किया था, यतः मायश्यकतानुसार यह मपने कृत्यो पर हठ रहा। कुछ ममीरो तमा मिलको, उदाहरणार्थं मलिक नत्थू खास हाजिब, बाजम मिलक हुनामुहीन सेख जादा विस्तामी, उपार (प्राप्त पार्टिक प्रमुख्यात होताय), मार्च्य प्राप्त हुनाहुद्दीन वेचक, ने उसे सहयोग प्रदान किया । मितिक हमत मुल्तानी तथा भनिक हमानुदीन वेचक, ने उसे सहयोग प्रदान किया । सर्पुतपुरुक, मितिक हेनात, स्रमीर पत्तवन्ता, मितिक सुनतस्त्र सारिक हमत प्रमीरे मीरान, डाणी मिल, स्वाना बहानदीन पोकरा, मितिक मुनतस्त्र वस्ती, मितिक बहुदीन सुवारी जैसे प्रन्य समीरो ने निव्हपटता प्रदक्षित करते हुवे गुप्त रूप से प्रार्थनात्मत्र शहसाह (ईश्वर सका उत्यान करें) के पान भेजे। स्थावये जहाँ ने सुवास से सहसूद वक यो गुरुवाया परन्तु (१२१) उसने उदासीनता प्रकट मी तथा सहायता प्रदान करने का बादनासन देते हुये एक प्राप्तांना व्यक्त विहासन के समझ केना । शुस्तान में सुरावरवाशा तिरमित्र तथा ऐनुलप्तुस्क को भी पत्र भेजे गये परानु छन्होंने स्त्रावये जहाँ के पत्र सुरतान के पास प्रेपित कर दिसे मीर (इस प्रकार) सुरतान को स्वाजये जहाँ की शत्रुता का ज्ञान हो गया। तरपस्थात खुदाबन्दचादा तथा पेनुलमुल्क बाही बिबिर में उपस्थित हो गये। उन्हें विदेश उपहारो तथा दया से सम्मानित किया गया।

यह जात करके कि वादशाह निश्मर कुच करता हुआ जसके विकद मा रहा है भीर बहुत से व्यक्ति उपमें क्षत्र के नीचे एकत्र हो गये हैं, हवावये जहाँ ने मैथिय जालाइदीन करसती, मिनक देलान, मीजाना नण्डदीन राखी धीर अपने मीनावादे दाऊर को (मोगेव वाह को यह समझते ने जटेश्य से) दूत बनाकर मेंवा कि राज्य मुस्तान मुहम्मद के परिवार सांसों के प्रियम का मेंवा मेंवा माने के परिवार संसों के प्रियम को परिवार में सब भी है धीर कीरोव बाह या तो मितक तथा नायव का पर स्वीकार करके राज्य के कार्यों के प्रतिवार को मंगा वाह पर को कार्यों के प्रतिवार को मंगा वाह पर के स्वीवार करते हो जो प्रतिवार मेंवा के मंगा के भी वाह अपने साथ से जायों । उपन्ने कर द्वारों नीह पत्र पर कोरोव ने एक मोही धायोजित की भीर सस्तानुत मधायव कृतुत्र मीनिया नसीरत हक वहा शराबद्दीन (देशवर जन पर स्था रखे) मीनावा कमा मुद्दीन बाबार को एक साथ दुलाकर कहा कि 'भार को में को ताह है कि में स्वार्यों मुख्तान का निर्वात वहा विश्वायपाय था। आप लोगो ने सुना होगा कि हवावये

१ अरथी।

२ इस विषय के सम्बन्ध में तुमलुक कालीन भारत माय १, परिशिष्ट 'द' पू० १६-१७ देखिये।

उ एक पोधी में कदतग्रा।

तया ५वी रबी उल ग्रालिर (२६ ग्रप्रैंत १३५४ ई०) को वह ग्रपने सामान, वैवकी तथा ग्राणित वगानियो सहित मध्याङ्गीन्तर की नमाज के उपरान्त क्रिले के बाहर निक्ला।

मुस्तान ने प्रुद्ध हेतु सेनाकी पांक्यी कुव्यवस्थित की। हाजी वी दिष्ट जैसे ही प्रश्तान पर पत्नी बहु मयभीत हो गया भीर पत्तायन कर गया। साही सैनिकों ने उस पर देग से माक्रमण क्या भीर उसके चत्र तथा थे हाथियो पर घषिवार लगा क्या। इतियास के प्रत्यिक प्रदेशारीहियों तथा चरातियों को तसवार वा भीजन बनाया। सुस्तान वहाँ २ दिन तक ठहरा भीर सोसरे दिन बसने देहनीकी धीर कुच किया।

कुछ मास पश्चात् खहवाह ने फोरोजाबाद नगर—ईश्वर सब प्रकार के कीप से उसकी रक्षा करे—की स्थापना की।

७५६ हि० (१३११ ६०) में मुस्तान ने दावालपुर की और प्रस्पान दिया धीर उसने सतलदार से अज्ञरत तक को ४० कुरोह की दूरी में एक नहर खुदवाई । अगले वर्ष उपने सतलदार से अज्ञरत तक को ४० कुरोह की दूरी में एक नहर खुदवाई और ७ अन्य (१२६) नहरों को उसने मिलाकर को हांकी तक पुरेषवाया। उस स्थान से वह नहर को प्रसास के तक से गया और वहाँ पर एक सुटह दुगें का निर्माण करने उसका माम प्रसास की तक से गया और वहाँ मोच एक खुटह दुगें का निर्माण करने उसका माम कि ति तहर के जल से गया और वहाँ मोचे एक बिसाल खनाव्य का निर्माण कराया जिसे नहर के जल से भरा जाता था। खनकर से एक अन्य नहर खुदवाई और सरमुणी के दुगें के गोचे से होती हुई वह हरनी खेरह तक से आई गई। इन नहरों के मध्य में एक किले का निर्माण कराया और जसमा नाम कीरोजावाद रसवा। एक प्रस्प नहर बढ़ी जोन से निरुष्ठानी पानी और वहाँ से उसे एक होंच तथा भी और वहाँ से उसे से उसे कुछ दूर सारों तक से नामा गया।

चता वर्ष के चिलाहित्जा मास में (७४६ हि॰, दिसम्बर १३५५ ई॰) ईटुउजुहा के दिन एक मिल्र के खलीफा अन्त हाकिम वे अमरिस्साह पदुल फ़तह अबू वक इक्त सिबरंबी मुत्तेमान के पास खिलमत तथा मन्यूर से हिन्दुस्तान के अदेशों के राज्य को प्रदान करते हुये गास हमा।

जिस वर्ष लखनीती के इतियास हाजी के पास से दूत यहपूर्व उपहार सेकर उपस्थित हुये। उन्होंने अरमधिक कृपा तथा असीमित दया मान प्राप्त निये। उत्पर्वताय ने वापस हुये। उन्होंने अरमधिक कृपा तथा असीमित दया मान प्राप्त निये । उत्पर्वताय ने वापस हुये। एक प्रन्य प्रमुसर पर, इतियास हाजी के पास से पुनः उपहार प्राये और (दूतों ने) हिमार कीरीजा में पासीस किया। जुल्तान ने उन्हें आदेश दिया, 'जिरे पुच्छ सेवल उन सनुधी से अधि सरसूर्य रखते हैं जी तुम यहाँ वाये हो; यत तुमकी बन्दरगाहों से चुने हुये हाथी लाना चाहिये।'

७१८ हि॰ (१११७ ई॰) में बक्कर खाँ कारती मुनारगांव से नदी के मार्ग द्वारा दो हापियों सहित झावा और वाही दरबार से सम्बन्धित हो गया । शाही कुरा द्वारा उसकी सम्मानित निया गया और उसे नायब वजीर ना यद प्रदान नर दिया गया ।

(१२७) ७५९ हि॰ के जिसहिज्या मास में (नवस्वर १३५८ ई॰) मुखान सामाना नी मोर चला मौर वहा जिलार खेलने में सलघ्न हो गया। इसी बीच में समाचार प्राप्त हुये कि मुग्रजों की एक सेना दोबालपुर को सीमा पर था पहुँची है। मलिक कुबूल सरपदीवार

१ राम्से सिरान (तारीले फीरांच साही) के अनुसार लरान ।

र सम्मवन यमुना के किमी स्थान से।

३ चरणों का चुम्बन किया।

७८३ हिनरी ने सकर मास में (मार्च-प्रग्रैल १३४२ ई०) फीरोज शाह ने सिरमूर नी मोर प्रस्थान किया घोर ४ मास ने परचात वह देहनी लौट ग्राया ।

उसी वर्ष नी तीसरी जमादी उल घञ्चल सोमवार नो (१७ जून १३५२ ६०) दाहजारा मुहामद खो नाजन्म हुमा । यह मानन्दपूर्ण तथा सुखद समाचार एव सुम्र सूचना सुस्तान को प्रेपित की गई। मादिय-प्राप्त साहजार्द का जम सुन समक्रा गया।

#### पद्य

'शुम सौभाष्यशासी सुसद तथा समृद्धताली हो, राशियन्द्र (जहाँ) सुर्वे 'है) के चिल्ल में इम नसन का भागा !'

सहसाह ने साहजादे के बन्म की खुद्धी में बदन तथा फानन्दोन्लाश का प्रायोजा कराया। यह साहजादा सुस्तान की प्रभुता के काल में उत्पन्न हुमा था तथा उसने जन्म दिन से ही राज्य का कैमन तथा उसकी समृद्धि में बृद्धि होने लगी।

(१२४) उसी वर्ष में कुछ मास पश्चाद सुस्तान ने क्सानूर की घोर प्रस्थान क्या भौर मनफूर में शिकार क्षेत्रता हुमा देहली वाचल माया |

धेप्र हि० के छायान मास में (नवस्वर, १३५३ ई०) सुस्तान ने एर बहुत वहीं सेना के साथ सखनीती पर आक्रमण हेतु प्रस्थान दिया । छोटे तथा वह सभी दायों की देख-देख खाने नहीं को सींप कर सुस्तान निरन्तर हुन करता हुमा सखनीती की मोर स्वा । बादशाह के गोरखपुर के निकट पहुँचने पर उदय खिह उसकी देशा में उपिस्पत हुमा तथा खनने २० लाख तनके तथा ? हाथों मेंट किये भीर खाडी हुगा की प्रास्त दिया।

(१२४) २७वी रबी उस प्रव्या ७४१ हि॰ (२१ ग्राप्रेस १३४४ ६०) वो सुस्तान एकदस के दुर्ग पर पहुँचा श्रीर वहाँ पर ऐसा भीयल युद्ध हुआ जिसका उस्लेख सम्मन नहीं। बगालियों नी पराजय हुई श्रीर वहुत से लोग मारे पथी परातियों ना गुकर्म सर्विदानों। उस दिन मारा गया। इस मास नी २२ तारीख (२३ प्रयंत) को सुस्तान ने उस स्थान से प्रस्थान नरके गमासट पर पड़ाव टाला। इतियाय हाओ न एकदला के किसे में बारण सी

१ पीरोज देहली से १० राज्याल ७१४ डिं० को रवाना हुमा और १२ शाक्षान ७८५ डिं० को नापस हुमा।

र पक्त पोधी में सहदेव हैं। पुरुषक में मुक्दमे नायकों है विन्तुण्क अन्य पोधी के आधार पर मुक्दमे पायका पटना उचित है।

यस्तूबर-नवम्बर १३६० ई॰) सुल्तान बिहार के मार्ग से जाजनगर की घोर गया। उसने (१२६) ग्रादेश दे दिया कि सामान से लदे हुये जानवर, स्त्रियाँ, विकृत घोडे तथा वृद्ध पूरप भागे न जायें। उसने जफर खाँ वजीर वे भाता मलिक क्तुव्हीन की हाथियो तथा . सामान सहित कडा में छोडा और स्वय निरन्तर कूच करता हुमा खामे वढा । सिकरा पहुँच कर उसने उसे लूटा और वहाँ का राय भाग गया। राय साधन की पुत्री शकर खातून र तया उसकी धाया सुल्तान के हाय लगी। सुल्तान ने उसका पालन-पोपए प्रपनी पुत्रियों के साय-ताय किया । मुल्तान फिर आगे बढा और उसने एमाइलमुल्क को कुछ सेवको एव सामान सहित एक मिलन पीछे छोडा । ग्रहमद खाँ जो लखनौती से पलायन कर गया पा तया रएयम्बोर की पहाडियों में धरता लिये हये था, सुल्तान से मिल गया तथा महान क्याभी से सम्मानित हुन्ना। बहाँ से सुल्तान (जाजनगर के ) राय के निवास स्थान बनारसी (कटक) नगर की धोर गया और महेन्द्री को पार किया। राय भाग कर तिलग की घीर पस दिया। मुल्तान ने उसका पीछा करने में एक दिन की यात्रा की, परन्तु जब यह जात हुमा कि राय बहुत ब्राग चला गया है तो उसने उसका पीछा करना त्याग दिया श्रीर निकटवर्ती स्थानो में शिकार खेलना आरम्भ कर दिया। राय बीर भानदेव<sup>3</sup> ने कुछ व्यक्ति इस बाह्य से सन्धि करने के लिये भेजे कि उसकी प्रजा का विनाद्य न हो । प्रपने स्वभावा-पुरुष मुस्तान एक मीर को चला गया भीर (राय ने) ३३ हाथी एव यन्य बहुमूल्य वस्तुमें खराज के रूप में भेजी। वहाँ से सुस्तान पीछे लौट पड़ा तथा हाथिया के चरने के स्थान पद्मावती \* तया बरमतलामोली में शिकार खेलता रहा। उसने दो हाथी मारे और ३३ को जीवित पकड (१३०) लिया । इस अवसर पर जियाउलमुल्क ने निम्नलिखित रुवाई की रचना की

### रुवाई

'याह, जिसने न्याय से स्वाई प्रक्ति प्राप्त की, समस्त ससार को सूत्र के समान प्रदीस किया। जाजनगर में हाथियों का शिकार करने के सिद्यं बाया, समा उसने दो हाथीं मारे श्रीर ३३ को जीवित बन्दी बनाया।'

चस स्थान से मुस्तान निरन्तर क्रूप न रके कड़ा पहुँचा चौर कड़ा से प्रस्थान करके रजह ७६२ हि॰ ( मई-दूत १३६१ ई॰ ) में विजय तथा सफलता प्राप्त करके देहती पहुँचा।

कुछ समय परबाद मुस्तान को सात हुया कि बरवार<sup>क</sup> के निकट मिट्टी वा एक पर्वेद हैं जिसमें से एक धारा प्रवाहित होकर सत्तवदर<sup>क</sup> में विरती है। इसका नाम सरसुती है। पर्वेत वे दूसरी घोर एक धन्य नहर हैं जिसका नाम सत्तीमा है। यदि मिट्टी का पर्वेत काटा दिया जाय तो सरसुती वा जल (सतीमा) में गिरेगा, तब दोनों हो सरहिन्द तथा मन्मूरपुर में

र हादीशना का विचार है कि राम भरनगढ़ का राजा होगा। यह बहितम दिशा में दिलामपुर तथा पूर्व दिसा में समसापुर के गण्या में है और महानदी इस स्वागढ़ के बीच से काटती है। यह सम्बन्धर के उपर-परिचन में २२ मीच पर दिखत है।

सम्भवतः यद नाम बाद में रक्ता शवा द्वीगा ।

र राजा वीर भाजु देव जिनने १११२ र से ११७८-१ ई० तक राज्य स्था ( ४ मन्मवत पदम छेत्र, वो दुरी से २० मील उत्तर पूर्व हें हैं)

<sup>े</sup> सम्पत्त स्वार । सत्वय, सिवालिक में निष्टल कर मैदाल में स्वार नामक स्वार में प्रविष्ट देनी हैं।

<sup>2 84341</sup> 

को जनके विरुद्ध सेमा सहित जाने का आदेत हुया परन्तु गुगल जसके पहुँचने से पूर्व हो प्रपने देश को यापस हो गये। सुत्तान देहली लोट आवा। इस वर्ष के प्रपत में मिलक ताजुदीन मतबड है कुछ पर्य स्वामीरे सहित दूत के रूप में लालतीतों से आया। वे प्रपने साम लाज के एक पर्य संस्तान के प्रपने मां प्रपने साम लाज के एक पर्य सं उपहार लावे और लाही हुए। हारा सम्मानित किये गये। बदले में मुख्यान के में प्रथा प्रदान के क्षाय उपहार मिलक संकुद्दीन छहने पील को देहर मिलक लोजुदीन नवसद के साम्य उपहार मिलक संकुदीन छहने पील को देहर मिलक लाजुदीन नवसद के साम्य प्रपात वामुद्दीन के पान सल्यों में में ना सिक्स में में पान सल्यों में में में में सिक्स पान के स्वामी के पान हम सल्यान प्रमान सिक्स पर के उपापि पारएं करके बादबाह हो गया है। सन्यानीतों में पान हमें दूर विहार में शिक्स पान प्रमान में मारेस सिंप पारे पार इस घटना को भूवना पुल्तान को भ्रेपित की गई। मुस्तान ने मारेस दिया लो जो पहला का प्राप्त की गई। मुस्तान ने मारेस दिया लो जो पहला का प्राप्त की मई। मुस्तान ने मारेस दिया लो को पहला हमारेस सिंप नाम में में दिया लाय। पाने कि सहार में सेना को वे देश लाये पार (लावनीती से पाने हुये) दूरों को कहा पहलावा लाय। प्रोधेस का पानत किया पाता। पाने किया पान किया पाता। पाने से पान किया पान किया पाता।

u६० हि॰ (१३५८-५६ दै०) में सुल्तान एक बड़ी सेना लेकर लखनौती की स्रोर खाने जहाँ को देहली में छोड़ कर रवाना हथा। तातार खाँ को गखनी से मुस्तान तर के प्रदेश का शिकदर नियुक्त करके उस और मैज दिया। जब सुस्तान खफराबाद पहुँचा, वर्षा मृद्ध भारम्भ हो गई अतः वह वही रुक गया। इस स्थान पर धाजस मिलक शेख जादा विस्तामी, जिसका सुल्तान द्वारा देश निर्वाशन हुआ था, (शिक्ष) के खलीपा के पास से एक खिलमत लाया । सुत्तान ने उसके प्रति कृपादृष्टि प्रकट करते हुये भाजम खाँ की उपाधि (१२=) प्रदान की । सँगिद रसूलदार को लखनीती से गाये हुये दूती सहित लखनौती भेजा गया। सुल्तान सिकन्दर ने ५ हाथी तथा झन्य बहुमूल्य उपहार सैथिद रमूलदार के हाप दरबार को मेंने । सीयद रसूलदार के पहुँचने के पूर्व कालमा वा किवलोड़ी से दूत कि रूप में कालमा या। सुल्तान में उससे कहा कि 'तुल्तान विकन्दर पूर्व तथा मनुभव दूरव है मीर सदायरण के भाग से भटक चुका है। भारम्म में मेरी उसके विरुद्ध तलवार उठाने की कोई इच्छा नही पी, परनु उसके भ्राप्ताकारिता के कत्तेव्य का पासन न करने के कारण हम उसके विरुद्ध स्वयं कृष कर रहे हैं। वर्षा समात होने पर कीरोज साह ने सखनौती की मीर प्रस्थान किया तथा गार्ग में हो हाथी व एक लाल छत जीते राजवी विह्नो को बाह्यावा पतह छों को प्रदान किया गया तथा निर्देश हुमा कि उसके (शाह्यादे के) नाम के सिनके डाले जाय समा स्टक्तं क्षेत्रीन प्रविवारी नियुक्त किये जाय । खब युत्तान पण्डुरा पहुंचा तो सुस्तान त्या क्वान्त्रभाग भाग्यारा राष्ट्रका गन्य आधा व्यव पुरवान प्युत्तर पृष्ट्या ही पुरवान विकायर एक्वना के दुर्ग में जहाँ उसके पिता सम्पुद्दोग ने सारण प्रहण को यो बाद होकरा वैठ रहा। १५ जमादो उस प्रस्ताक अध्यक्ष ५६१ हि॰ (४ प्रप्रेत १३६० हैं०) को मुखान ने एक्वन के दुर्ग के द्वार पर पढ़ाव निया। बय कुछ समय तक उसका पेरा चलता रहा तो किले की क कुन कहार पर पड़ाव नाथा। जब कुछ सबस तक उनका परा पसता रहा तो।किन की सिना ने प्राक्रमस्कारियों का विरोध व्यर्थ सभक्ष कर हाथी, थन देशा सन्तुमं खराज के रूप में भेजी तथा मासम्मार्ग्य किया। २० कमादी उत्त-म्ब्ब्ल (च म्राज) की उसी वर्ष फीरीज बाह्य स्कटसा से सीट मया और उसके पण्डमा पहुँचने पर सिनम्बर में ३७ हायी एवं प्रस्य श्रद्धमुख्य वस्तुयें उपहार स्वरूप मेंट की ।

निरत्तर कूच करता हुमा मुस्तान जीनपुर पहुँचा। वर्षा घारम्य हो जाने के कारण यह वही रक गया।वर्षा ऋतु समाप्त होने पर उसी वर्ष की जिलहिज्या मास में ( ७६१ हि॰

१ एक पोधी में बतह है।

२ राजदतः उसका नाम सैविद श्रलाउदीन था।

(१२७६-७.५ ई॰) में उन लोगों ने उनका वध करने उनका शीक्ष काट दिया थौर उसे दरबार में प्रीपत किया। (इस प्रकार) यह विद्रोह थान्त हो गया। उस नेक तथा दयानु बादमाह के सनुद्रवाली शानन में उसके राज्य के प्रत्येक कोने में उसकी उत्कृष्टता तथा उदारता का ऐसा प्रभाव पठा कि दाभगानी के विद्रोह के पूर्व किसी स्थान पर भी न तो विद्रोह हुआ और न किसी ने किसी भी श्रूथान में विद्रोह करने का साहम किया और न हो कोई प्रपने पाँव प्रावाकारिता के मार्ग के हुद्दा सका। दामगानी ने श्रीझ ही स्थान विस्वासध्यात का दक भीगा।

(१३३) राज्य की मीमाओं को प्रतिष्ठित ग्रमीरो तथा सल्तान के श्रमुचिन्सकों के पथीन करके सुरक्षित किया गया। इस प्रकार हिन्दुस्तान के भाग में बगाल की सीमा पर कडा च महोबा की ग्रवनायें तथा दमवा ये शिक मिलकशरार्थ मर्दोन दौरत को, जिसे नसीरलमुल्क को उपाधि प्राप्त थी, प्रदान की गई । ग्रवध तथा सडीला की ग्रक्तायें ग्रीर कोल की शिव हसामूलमृत्य हुसामूदीन नवा के ग्राधीन नी गई । जौनपर तथा जफराबाद की अक्ता मिनन वहरोज सन्तानी को तथा बिहार की मक्ता मलिक बीर धफ्तान को प्रदान की गई। इन शमीरों ने इन भागों के उपविद्यों की भातिकत करने तथा सीमाओं की अभि को मुख्यवस्थित रतने में कोई शिथिलता प्रदक्षित नहीं नी। इस प्रकार सुन्तान को अपने राज्य के उन भागों की सुव्यवस्था तथा नियन्नरण के विषय में कोई चिन्ता न रही, परन्तु श्वरासान की घोर कोई भी ऐसा घमीर नहीं था जो मुगलों के बाक्रमणों का मुकाबला करने में समर्थ होता, बत विवश होकर मिलकूश्सक अर्था के भागवादी को दिवासा करान बन है है। नेपीरतमुल्त की कहा तथा महोबा की मनता में बुतवा कर दुए (मुगनी) का उपद्रव शास्त्र करने तथा उनने माम्रमण की रोज थान के सिथे मुस्ताव भेज दिया गया। इस माग की अक्तामो तथा उनके द्यापीन स्थानो को उसके प्रधिकार में दे दिया गया। हिन्दस्तान की पन्ता, नडा एवं महोबा को मसिक मर्दान दौलत के पत्र मसिकश्यक मसिक हास्महोत सलेकात नी प्रदान कर दिया गया। दामगानी के बध किय जान ने पश्चात ग्रुजरात की प्रक्ता मिलक मुफरेह सुरतानी को, जिमने करहतूलमुख्द की उपाधि प्राप्त की थी. दे दी गई।

(१३४) ७७६ हि० (१३७,०-७८ है०) में सुत्तान ने इटावा तथा प्रकहल की फ्रोर प्रस्तान निया। इनावा के मुकहम, राय सजीर ने एक फ्रम्पत को, यो (पहले) सुत्तान के विवद्ध निव्रोह करने पर पराजित किया गुड़े थे, श्रास्तानन तथा पोत्पाहन दिया गया भीर उन्हें उनके की, वच्छा में पर पराजित किया गया पहलाही नाम के की, वच्छा में पहलाही तथा पत्ताही नामक स्थानों में किशो का निर्माण कराया थया। इन स्थानों पर मिलक ताजुदीन तुक्तें के पुत्र मिलक प्राप्ता में किशो का निर्माण कराया थया। इन स्थानों पर मिलक ताजुदीन तुक्तें के पुत्र मिलक प्राप्ता ने वह तह से मुत्राहकों उच्छा प्रविद्ध धर्मीरों सहित निपुक्त कर दिया गया। कीरोजेजुर एव पतनाही की धरवायों उच्छा तथा प्रवहत की श्रवतों मिलक बंधी प्रश्नान की प्रवार करने मुत्राल देखी वो और लेट क्या।

देस वर्ष में शवध ने घमीर मिलन निजामुद्दीन नुषाकी, जो मुत्तान की सेवा में धा, सेना में गृत्यु हो गई। घनध नी घनता उसने ज्येष्ठ पुत्र मिलक संफ्ट्रोन को दे दी गई।

सेना में मृत्यु हो गई। घवष की यक्ता उसके ज्येष्ठ पुत्र मिलक संगुहीन को देशे गई। ७८१ हि० में (१३७१-८० ई०) में सुल्तान ने मामाना की घोर कूच किया। सामाना

उत्तर हिंद ने (१८०८-५० ४०) व मुत्सान व नामाना व मार कूच किया। सामाना पहुँचने पर सामाना वे ममीर मजनित्ते खास<sup>च</sup> समीर मसिक कुबूल कुरान स्वा<sup>च</sup> ने जो सामाने

<sup>।</sup> भारतवर्षं वा पूर्वी भाग ।

२ ध्यः पोधी के अनुसार दलमक । यशी विश्त है। ३ सम्भवत राय सुमेर।

४ सुल्तान की विशेष गोडियों वा प्रश्नवह ।

४ वरान पदने बाना।

नृहर्ती हुई सुप्ताम तन जायेंगी भीर इस प्रकार जल निरन्तर प्राप्त हाता रहेगा। वहाँ पहुँच वर दुढ़ समय तक वह मिट्टी ने पर्वत को धुदवाता रहा। सरहिन्द तथा उतने सागे १० वोम तद या भाग सामाना की कित से पूचक् वरने इम श्राक्षय से मिलन जियाउसपुरन सम्मुद्दीन प्रवृरिका ने क्ष्मीन कर दिया गया नि वह उमे सावाद वरे। वहाँ एव विने का निर्माण विया गया तथा उसका नाम फीरोजपुर रना गया।

(१२१) यह जात करने वि जम्यून्त पर्वत नो नाटन में नोई लाभ नहीं, सुस्तान उस स्थान से नगरनाट चला गया भीर उसे विजय करने ने जपरान्त यहा की भीर प्रस्थान विजा । जिस समय वावशाह यहा पहुँचा, तो यहा के सासन जाम वाभित्या ने स्थान के जल से पिरे हुये होने के कारण उसकी हड़ता नो बजह से उसमें पराण तो पौर कुछ सम तक सुद्ध करता रहा। सामग्री तथा चार को कमी ने नारण साही सेना में लोग मूल स मरने लगे भत सावस्वयन्तानया तथा पार को कमी ने नारण साही सेना में लोग मूल स मरने लगे भत सावस्वयन्तानया नाय प्रविचित्र हुमा। वर्षा करता नम्पान सुनी थी। वर्षा करता पुरात ने पट्टी के विजय हुमा। वर्षा करता नो भनता करता कर को ना प्रदात नर दो गई तथा निजामुनमुक्त को, जिसे (पुजतान) से पट्टी की विजय हुमा । स्थान स्थान के स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान से स्थान से स्थान से स्थान से स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्थान से स्थान स्थान

७७२ हि० (१३७०-०१ ६०) मे खाने जहीं (बजीर) की मृत्यु हो गयी तथा उसका ज्येष्ठ पुत्र जूना शाह उसकी पदवी का उत्तराधिकारी हुया। ७७३ हि० (१३७१-७२ ६०) में गुजरात में जफर खी की मृत्यु हो गई। उसके ज्येष्ठ पुत्र को उसकी पत्ता प्रदान कर दी गई। तस्तरचात् १२ सक्तर ७७६ हि० (२३ जुलाई १३७४ ६०) को शाहचादा फतह खी मा कन्युर में स्वर्गसाह हो गया जिसके कारण सुस्तान सोकातुर हुया तथा उसके स्वास्थ्य (१३२) को प्रत्यक्ष रूप में प्रकार कर से प्रकार की प्रत्यक्ष रूप से प्रकार की प्रत्यक्ष रूप से प्रकार एकी प्रत्यक्ष रूप से प्रकार रूप से प्रकार रूप से प्रकार रूप से प्रत्यक्ष रूप से प्रवास रूप से प्रकार रूप से प्रकार रूप से प्रत्यक्ष रूप से प्रवास रूप से प्रकार रूप से प्रकार रूप से प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से प्रकार रूप से प्रकार रूप से प्रकार रूप से प्रत्यक्ष रूप से प्रकार रूप से प्रत्यक्ष रूप से प्रवास रूप से प्राप्त से प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से प्रकार रूप से प्रवास रूप से प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से रूप से

७ अद्य हि॰ (१३७६-७७ ई॰) में दाम्स दामपानी न प्रतिवर्ष ४० लाख तन्के, १०० हापी, २०० अपवी पोडे, मुक्ट्यो तथा हवदियों नी सत्तान के ४०० दास, प्रवाद के बदले में वर्तमान कर ने प्रतिदिक्त देने ना प्रस्ताद ग्वासा । सुतान ने प्रादेश दिया कि यदि प्रतिवर्ध के बदले में वर्तमान कर ने प्रतिवर्ध कि प्रमुख्य अपूर्व क्षित्र क्षेत्र कर बदाई हुई शर्दों को स्वीकार करता है, तो उसे प्रपन पद पर रहने दिया जाय । यह समभते हुये कि मैं इन शर्दों के प्रमुख्य धन नहीं भदा नर सनता तथा सम्मुद्धीन दामपानी दीव प्रारता है, अबू दिवा ने इस प्रदेश के स्वीकार न किया । दासपानी ने तरास्वात पुष्प सुनाद पे दीटो एव एक पौदी की पुडवत अप्राप्त की तथा प्रवर्ध का मायब निवुक्त हुया ।

गुजरात पहुँचने पर व्यापें ने विचार उसके मस्तिप्क मे प्रविष्ठ हुये भौर उसने बिडोह कर दिया, उसने यह देखा नि वह प्रपना बचन पूरा बरने में असमर्थ है। अन्ततोगत्या मिलक शेख मिलक फलक्दीन जैसे अमीर सदा ने दामगानी पर आक्रमण वर दिया शौर ७०५ हि॰

र तवरातं भरवरी बदायूनी की मु-न्यानुत्तवारीस्य तथा वयक्रम्य बालद क अनुसार ७७३ हि॰, तारीस्रे फिरिशा के अनुसार ७७५ हि॰।

र सम्भवन कीथ'र, मेरठ (उत्तर प्रदेश) की भगाना तहमील म ।

३ ए३ प्रसार भी पालशी।

ग प्रादेश दे दिया । मिलन यानुव ब्राखुरवम, पायगाह के समस्त घोडो तथा मिलन कृतुबुद्दीन फरामुर्ज, सहनयेपील हास्थियो को हीदे तथा कवल सहित तैयार करके साहजादे के पास लाया । फीरोज याह पे दान तथा ग्रमीर एवं नगर के लोग श्री शाहबादे के सहायक बन गये ।

(१२७) रजय ७६६ हि॰ (जुलाई-समस्त १३६७ ई॰) में साहजादा पूरी तैयारी के साय एक राजि के उपरादर्ध में अपने बहुत से अनुसाइमी सहित साने नहीं के घर पहुँचा। जब उसे पह सूचना मिली तो उसने दरसा शाँ को बन्दीगृह से बाहा निनाला और उसकी हत्या करा की दी साह निनाला और उसकी हत्या करा दी और तथा दीवार होकर कुछ चुने हुए अनुसाइयों को लेकर साहश्यादे से युद्ध करने लगा। पन्त में बिरोज का सामध्यं न पाकर वह धपने घर लौट गया और घर में प्रियु होते पनम साहत हो गया। अधिक विरोज करने का सामध्यं न देखकर कह एक अध्याप से पिपने पर से बाहर) किता और अध्याप से पाने प्रति प्राप्त प्राप्त के साथ मेवात की और आग गया तथा करारी में को का भीता के पाल सारण सी।

धाहकादा मुहम्मद खी ने लाने जहाँ के घर का क्षेत्रा, घन, सम्पत्ति तथा सस्म शास्त्र, पीडे तथा सामान लूट लिये । सरस्वात् वह बहुत बड़े दल सहित दरबार के समक्ष पहुँचा । स्वीपरान्त उसने मिलक बहुत्वाद फतह खीं, मिलक एमादुद्दीला, मिलक सम्पुद्दीन वरबान तथा मिलक मुस्तेह मुक्तरान को, जिन्होंने खाने जहाँ वा साथ दिया था, दरबार ने समक्ष सानर माया हाला। अब हुन पटनाकों को सचना सल्यान को नी गई. तो उसने साहजादा मुहम्मद

हों नो बचीर नियुक्त कर दिया। अमीर मितिक एवं मुक्तान फीरोड साह के बात तथा सर्वसाधारण शाहकार के बारों क्या हा अमीर मितिक एवं मुक्तान कीरोड साह के बात तथा सर्वसाधारण शाहकार के बारों को एकत्र हो गये। मुक्तान कुढ तथा निर्वत हो गया था। कि प्रावत्यकात्र उत्तर अस्ति मितिक के विदेश प्रविकार, बीडे, हाणी, साब य सामान धाहजार को सीर दिया। उत्तर उदे नासिकहीन मुहम्मव बाह की उपाणि भी प्रदान की भीर स्वयं हरिय नी उपामना में सत्तर दही तथा। समस्त राज्य की प्रत्येक जामा मितिक में दीनी बादवाहों के नाम का खुत्वा पढ़ा जाता था।

(१३०) वाबान ७००२ हि॰ ( धगस्त-स्वितम्बर १३०० ६०) में वाह्वावा मृहम्मद वा ज्यानुमा मृह्व में विहासनाक्ष्य हुमा। उन समस्त उत्पाधियों, पर्यो, प्रस्तापों, बुतियों, वेंतने, परदार तथा इनाम की, जो सोगों को विगव सासन नाम में प्राप्त या, पुष्टि की गई। मिलक यानुव सालुरवक को तिकम्बर खी की उपाधि वी गई तथा पुत्रदात की प्रक्षा में गई। मिलक यानुव सालुरवक को तिकम्बर खी ही उपाधि वी गई तथा पुत्रदात की प्रक्षा में गई। मिलक प्रजु को मुकादिक की, कमाल उत्तर को दस्तुर खी तथा ममाउमर की मुर्तुतन्त्रस्त की उवाधि प्रयाप नी गई। मिलक समाउदीन तथा कमाउदीन उसने विस्तासपाय बन गसे। बीजान का कार्य उनकी प्रदान कर दिया गया। मिलक यानुव विस्त्यसपाय बन गसे। बीजान का कार्य उनकी प्रदान कर दिया गया। मिलक यानुव विस्त्यसपाय वन गसे। बीजान का कार्य उनकी प्रदान कर दिया गया। मिलक यानुव विस्त्यसपाय कार्यों हो साने वहाँ की वनकर पात्रस्त प्रदान की प्रकाश हत्या करात्री, तथा बहु उसका वी बनने वनकर मिलकर दिया करात्री में सीने दिया निमने उसकी हत्या करात्री, तथा बहु उसका वीच द्वारा में सत्ता की याना जो प्रत्रात की प्रस्ता की प्रदान को प्रदान कर दिया गया। वारह बाद वासन कार्य में सत्तान हो यया।

जिलहिन्या ७८६ हिं॰ (दिसम्बर-जनवरी १३६०-८८ ई०) में मुहम्मद खोने निरमूर पहादियों नी मोर कुच निया। नहीं यह दो मास तन नेष्टियो तया गोदनरे का शिकार गरता रहा। जब यह इम प्रनार (चिनार खेचने में) ध्यस्त था, तो उछे साम्बास्त ने फ्मीर मतिन मुफर्तह तथा शुजरात ने क्षमीराने सदा हारा निनन्दर खों नी घोनेवाबी से हन्या ने

रे मम्मवत् मचारी सबका अचेरी, सम्बद्ध के दक्षिय में २१ मीन वर एकं झाम ।

रे पक प्रकार का पर तीय देल, जुम अवश कारद मिया ।

मा मुस्ता था शरयिव उपहार प्रस्तुत किये । सुल्तान ने उस पर महान क्रुपा-दृष्टि की । तलस्वात् स्रम्वाना तथा शाहाबाद से होता हुमा वह सान्तुर की उपत्यकाम्रो में प्रविष्ट हुमा भीर सिरमूर के राय तथा पहाडी के रायो से खराज तथा ८५हार प्राप्त करने राज्यानी की भीर वापस गया ।

(११५) इसी समय बटिहार के मुनद् म सरकू के विद्रोह ना समाचार प्राप्त हुमा। इस सरकू ने बदायू की शिवन के मुन्ता संग्रद मुहम्मद तथा उसने माई संधिद फताउदीन की प्रपने नितास स्थान पर एक प्रीति भीन में मामितित विचा और विद्रासभात करने उनके हस्या करवा दो। ७५२ हि॰ (१३५०--११ ई॰) में मुत्तान ने सेंबियों के प्रतिकार हेतु कटिहर की पोर प्रस्थान किया और उस प्रदेश की विष्यत कर दिया। बादधाह तोग प्रवस्तम्मारी रूप से, अब कभी किसी नगर में प्रविद्य होते हैं तो उसका विनाश कर देते हैं प्रीर वहाँ के प्रतिकृत लोगों को भी भी वा कर देते हैं। सरकू ने इस बहानत के अनुसार प्रावरण किया पंतान्य लोग उन न्स्तुनों के स्थान देते हैं वो उसकी धार के बाहर होती हैं वह कुमायों के पर्वेश में प्रदेश ने महत्त्र में के प्रमुख्त का स्थान के स्था

७६७ हि॰ (१३६१-६६ ई॰) में सुस्तान ने बियोली में जो बरायूँ से ७ कोन की दूरी पर है, एक क्लि निर्मित कराया तथा उसका नाम कीरोजपुर रखा परन्तु लोग उसे दूरे माखरीन कहते थे। उसके परचात सुस्तान दुवंस तथा सक्तिहोन हो गया। उसकी मदस्या

Eo वर्ष के लगभग हो चनी थी।"

उसके बचीर खाने जहाँ ने (राज्य के) पूर्ण अधिकार अपने हाय में कर लिये और राज्य के कार्य उसके अधिकार में आ गये। फीरोबआही अभीर तथा मिलक पूर्ण रूप से (१६६) उसके अधीन से। जिसे वह (बजीर) अपना विरोधी पाता यथा सम्भव उसकी शिकायत करके उसके हत्या करा देता तथा अपन्य को वन्दी बना लेता। धन्ततांप्रवा, स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि खाने जहाँ जो कुछ कहता था सुल्तान उसका पातन करता था। हसी कारण राज्य के कार्य मन्द गति से खनने नरे तथा। हसी कारण राज्य के कार्य मन्द गति से खनने नरे तथा।

एक दिन साने जहीं ने सुत्तान से निवेदन किया कि साह्वादा सुहस्मद सौ, कुछ प्रमीरों तथा मिलने, जैसे पुनरात के प्रमीर जरूर हाँ के पुन दरया सौ मिलन थाकू महस्मद हाँगी, प्रासुद वक, मिलक राज्ञ, मिलक समाइदीन तथा मिलक प्रम आरिये बन्देगा से पुन मिलक कमाइदीन और बादबाह के बियेप दासों से गिलकर बिरोह करते में तथा हुआ है। मुत्तान ने राज्य के कार्य साने जहाँ हो को सौंप दिये थे, प्रस उसने सीच दिवार के विना प्रारोध दिया कि उन सोगों को बन्दी बना तिया जारे। प्राहुवाद ने जब यह सुना तो यह कुछ समय तक सुन्तान को सेवा में उपस्थित म हुआ और यदारि वजीर उसे बुक्वाता रहा निन्तु बह बहाने बना देता। तत्वरचात् वजीर ने छेप कर का हिसाब ठीक करते के बहाने से महोबा के प्रमार करते के सहाने से महोबा के प्रमार करते के सहाने से महोबा के प्रमार करते के स्वत्या हजार सोर सी अधिक सम्मतित हुआ और उसने सपनी स्थिति से पराने विता। इससे साहुवादा सोर सी अधिक सम्मतित हुआ और उसने सपनी स्थिति से पराने पिता से यवनत कराया। बुत्तान ने वजीर ने पदच्युत करने तथा दरवा सा को मुन्त कराने पिता से स्वनत कराया। बुत्तान ने वजीर ने पहच्युत करने तथा दरवा सो को मुन्त कराने पिता से पराने तथा सुन्तान ने वजीर के पहच्ये तथा स्वित से पराने पिता से पराने तथा सुन्तान कराया। बुत्तान ने वजीर ने पहच्युत करने तथा दरवा सा को मुन्त कराने परान से वस्ती स्वात कराया। बुत्तान ने वजीर ने पहच्युत करने तथा दरवा सौं को मुन्त कराने

१ एक पोथी में महनको।

२ अन्तिम स्थान जो बसाया गर्या अवना बननाया गर्या ।

ताराख नवारान्याहा

एक्ट करके उस दाव को परीक्षा करते तथा काजी की मृहर लगवा कर यह लिखवा लेते थे कि उसके दारीर पर धाव का कोई चिह्न नहीं था, तदीपरान्त उसे दफन कर देते थे। इस प्रसार ग्रेमियोगो की वलनाल तथा दारा के समस्त ग्रादेशों का ग्रक्षरश पालन होता था । उसके राज्यकाल में डालिजाली परुप निर्वेस के उत्पर अत्याचार करने का शाहम न कर सकता था ।

### ट्वन्ट

"परीक्षा लने वाल इस मुचक्र के बहुत स चक्करा के परचात, उनके (सल्तान के) न्याय की कहानिया रहती है (यद्यपि वह स्वय मर चका हो )।"

सर्व शक्तिमान ईश्वर इस नम्र परोपकारी तथा न्यायी बादशाह को देवी करणा मे स्थान दे तथा ग्रपनी दया एव स्थर्ग में उस स्थान प्रदान करे। स्थर्गीय मुस्तान फीरोज शाह (उसका महयरा पवित्र हो) का शामन ३५ वर्ष तथा ह मास तक रहा । ईश्वर ही सत्य को जामना है।

## फतह खाँका पंत्र सन्तान तग्रसक शाह जिसकी उपाधि गयासुद्दीन थी

फ्तह एई बिन (पृत्र) तुमञ्जूक शाह बिन (पृत्र) फारोज बाह स्वर्गीय सुस्तान फीरोज का पौत्र था बौर उसे सुस्तान अपना पुत्र कहता था । स्वर्गीय सुस्तान की मृश्य ने पश्चात (१६वी रसजान ७६० हि॰ में उसके देहावसान के दिन ही वह फ़ीरोडाबाद के राजप्रासाद में कुछ समीरो, मलिको तथा फीरोजशाही दासो की सहमति से सिहासनारूढ हथा भीर उसने मुल्तान गवासहीन की उपाधि धारण की।

(१४२) सत्तान ने विजारत का (पद) मिलक ताजुदीन के पुत्र मिलक जांदा फीरोज नो प्रदान किया तथा खाने जहाँ की उपाधि से उसे सम्मानित किया। खदाबन्दजादा गया-सुद्दीन तिर्रामिकी को सरसिलाहदार नियुक्त किया। मलिक कीशोब ग्रसी को कारागार से बाहर निकाला गया । सरजानदार का पद जिम पर उसका पिता नियक्त था, प्रदान क्ष्मा । ग्रनरात की मनता मलिक मुफर्रह सुल्तानी को सींपी गई, जिम पर वह विगत शासन काल में मी बासीन था। प्रवताको तया अन्य पदा को जिन पर अन्य अमीर आसीन थे, 'उन्ही के पाम रहने दिया गया ।

मलिक फीरोज अली एव बहादुर नाहिर को एक वडी सेना के साथ शाहजादा महस्मद खों के बिरद भेजा। प्रवनामों के यमीरों को जैस सामाना का समीर मत्तान शाह राव वमालददौलत बद्दीन मतीन तथा धन्य धमीरो को उनके ग्रधीन नियतः किया गया।

उपर्यंत्त वर्ष के श्रव्वाल मान (७६० हि०, मितम्बर-ध्रक्तबर १३८८ ई०) से सेना सिरमर वी पहाडियो में प्रविष्ट हुई । बाह्बादा मुहम्मद खाँ उस स्थान से भागवर प्रनिम्न मार्ग में होता हमा बननारी पर्वत की चाटी पर पहुँचा। शाही सेना पहारियों के माचल के सहारे न होता हुआ वर्ता और जब वह बननारी की घाटी में पहुँची तो दोनो सेना में माधारण युद्ध हुमा. परन्तु पर्वत के हढ होन के कारण झाहबादे को कोई हानि न पहुँची। वहां से वह पहाडों के

र बह २४ मुहरून ७५२ दि॰ वो भिहासनास्ट हुआ था अन उसने ३० वर्ष ७ मास स्था २४ दिन तः (दिन्ही मनों) वे अनुमाह रा व दिया।

समाचार प्राप्त हुया वह सेना, जो मृत (सिकन्दर लाँ) व साथ गई थी, सिवद सालार के साय देहतो तोट थाई । उनमे से मुख बाहत तथा कुछ हुटे हुये तोटे । इस मुक्ता के कारण साहबादा मुहम्मद खाँ विनित्त हुमा तथा राजधानी वी श्रोर लौट गया । गतुमब-भूत्य होने के कारण वह धानन्दोल्दास तथा विलास में श्रन्त हो गया और सिकन्दर खाँ की हत्या वो उसने साधारए सी बात समका। १ माम तक राज्य के कार्य ( प्राचीन ) नियमी तथा प्रबन्धों के (१३६) मनुसार चलते रहे। धन्त ने राज्य धत्यधिक अध्यवस्थित हो गया। फीरोउदाही दामों ने, जिनकी सस्या १ लाल थी और जिन लोगों ने देहली एवं फीरोउाबाद में निवास प्रहरण कर लिया था, मलिक समाउद्दीन तथा मलिक कमाजुद्दीन द्वारा प्रदर्शित विरोध से उत्तेजित होकर शाहजादे का साथ छोड़ दिया और वे फीरोज झाह से मिल गये। शाहजादे को जब यह बातें जात हुई, तब उसने प्रसित अही रहीन सोहरी वी उन दासो से, जो मैदाने नबूल में एकत्र हो गये थे, बातां करने के लिये भेजा। उन सोगो ने उस पर पत्यरो सथा हैंटो की वर्षा की छौर जहीरुहीन को इस प्रकार बाहत करने अपने दल से निकास दिया धौर किसी प्रकार सिंध के लिये राजी न हुये । मलिक इस प्रकार चायल होकर बाहजादे के पान पहुँचा। शाहजादा युद्ध के लिये तैयार था। वह अपने धश्वारीहियो, पदातियो तथा हाथियो नवृत्रभी विश्वनाचा बुक्ष न विच्या पार्च भागा कर जाना करवाराहुन। सहित विज्ञीहियों के विरद्ध वैदान की और बढ़ा। वब उनते उन पर साक्रकरण विचारी वे महत्त की ग्रीर भाग गये तथा सुस्तान के पास धारण हेतु पहुँचे। दो दिन तक युद्ध होता रहा। तीसरे दिन भी जब शहसावा पुन युद्ध के लिये तैयार होकर निकला तो राजदोही मुल्तान को महल से बाहर ले आये। सैनिको तथा महावतो ने जब अपन पिछले सुल्तान को पुरुषान पर्नाविक वाहर प्रश्नित है। तानका प्रमान होयान वे व्यवस्था पांचा पुरुषान वे विकास की भीर झा गये। यह देवतक कि मुद्ध जारी रखने में वह सतमये हैं, साहखादा अपने घोड़े से अनुवादयों सहित सिरमूर पी पहांचियों में प्राप्त का कि में वह सतमये हैं, साहखादा अपने घोड़े से अनुवादयों सहित सिरमूर पी पहांचियों मी स्रोर भाग गया। उपयुक्त दानों ने आह्खादे तथा उनके अनुवादयों के परी पी सू

वातित स्थापना के परचात सुत्तान ने अपने (य्येष्ठ) पुत्र कतह शां के पुत्र वाहजादा सुगञ्जक शाह को जो उनना पोता था प्रपता उत्तराधिवारी निवृक्त विचा ग्रीर राज्य के वार्य (१४०) उसे सौंग दिये। इसी प्रकार सुत्तान का जामाता पामीर हुसेन श्रहमद इकवात, जो शाहजादे के दल मे प्रथक् हो गया था, हिन्दू समीरी द्वारा बन्दी बना लिया गया तथा तुगलुव शाह ने पास ले जाया गया। उसने महत्त के द्वार ने सामने उसकी हत्या करवा दी। सामाना के प्रमीर सदा लोगों को गासिव खाँ प्रमीर को बन्दी बनाने तथा उसे दरबार में लाने में निर्देश सम्बन्धी ग्राडेश दिये गर्य । मलिक सुन्तान शाह मुगरिल, मनिन मनबूल कराय खी ने मीना जादा माली खाँ ने कामनी देख रेख में देहली साया । जब वह लाया गया तो साहजादे ने उसे बन्दी ने रूप में विहार भेज दिया तथा सामाने की सकता सुरनान साह को प्रदान कर दी।

१ दरमजान ७६० हि॰ (२० सितम्बर, १३८८ ई०) को सुल्तान फीरोज (उसका सव रसवान ७६० हिल (२० संताचन १, १३०६ ई०) वो सुत्तान फीरोज (इसना सन्दरा पित्र हो) निर्मलता से जर्जर होकर मृत्यु वो प्राप्त हुया । ईमानदार द्रतिहासकारो तथा सम्मान योग्य आयु वाले गच्चे इतिहासकारो तथा सम्मान योग्य आयु वाले गच्चे इतिहासकारो ने यह तिव्या है कि स्वर्गीय मुद्दान सम्प्रुपीन इत्तुतिमात के पुत्र नामिस्ट्रीन के बाद जो इसरा नीवीरजी या घव तन देहनी में इतना ग्यायसीन एव दयाडु विनम्न सम्प्र ईक्वर के अब करने वाला बादबाह स्वर्गीय फीरोज शाह (उसना मकवर नो साविद्य आपत्र हो तथा वह स्वर्ग में निवान करें) ने सीति वावरवाह कोई स्त्री हुआ है। यदि कोई दीन वाली आयव्यव्य, मार्ग में ही मृत्यु नो प्राप्त हो जाता था तो पुत्रते, (१४१) पदाधिकारी, तथा बात पास ने मुकदम इसामी, कावियो एव समस्त मुसलमानो को

१ सालिश खाँ उचित होया ।

### सुल्तान अञ्च वक्र शाह।

#### पद्य

"जिस मनुष्य ने दारा पर सत्याचार किया, सब तक, वित्रकार उतके दारीर को सूची पर सटका हुया विवित करते हैं।"

ितःसन्देह ही, जो प्रपत्ने परोपकारक का यम करता है, उसे इसी प्रकार यदका मिलता है। सक्षेत्र में दास, किन्होंने उन प्रमाणे तथा दुष्ट उजडोही (क्ल जदा) का साम दिया था, निर्देशी तलकार का मोजन बना दिये गये। यह वक्त साह ने साहो हाथियों तथा (१४%) खाने पर प्राप्त का कर सिया। उसकी प्रतिकृति क्षेत्र का सा कर सिया। उसकी प्रतिकृति माति कि प्रतिकृत वाले में प्रमाण तक्त प्रतिकृति का कि प्रतिकृति का स्वार्थ के स्वार्थ करायों से मिलक सुल्तान साह खुधदिस के सुप्तान के होव पर २४ सफर ७२१ हि॰, (२५ फरदरी १३ नद है०) को दुकके-दुकके कर विषे। तरस्वात्, ससी दिन सामाना पर प्राप्तिकार अगा सिया प्रीर मिलक सुल्तान साह का सीच गाति वाल स्वतं करवार को नष्ट प्रप्त कर स्वार्थ। चर्मिन स्वतान साह का सीच गाति कर साह स्वार्थ कुछ दिन तक रहा।

## सुल्तान फ़ीरोज शाह का कनिष्ठ पुत्र सुल्तान मुहम्मद शाह।

२४थीं रबी उस बाखिर ७६१ हि॰ ( २३ मधैत १३८६ ई० ) की मुस्तान मुहम्मद

१ अभीनता स्वीकार करने की रापव ली।

ज्पर-ज्यर हाता हुमा सखेत की भार गया। बाही सेना ने वननारी से बूच विया भीर प्रस्वर ने प्राम में पहुँची तथा भ्रस्वर नी घाटी में चबूतरिये क्रीमार के निनट पढ़ाव किया। बाहुबारे न तस्पदात्, सरीत छोड़ दिया भीर बहु नगरनोट के हुगें में चला गया। बाही संनिद्यों न कुलियरी की सीमाम्रो तक स्वया पीछा विया प्रराट मार्ग के उन्हें तील निरोध का सामना नराग पड़ा, बात मिलक कीरोब भली एवं भन्य समीरों ने पीछा नरना छोड़ दिया भीर वापस तीट यो। साहकारी ने नगरजीट में स्थान ग्रहण विया।

तुगतुर बाह युवन तथा अनुभवनूत्य था। राज्य व्यवस्था सम्बन्धी वार्यो स वह (१४३) धत्मित या तथा परिवर्तनहोल भाग्य थे छल वपट का उसे कोई अनुभव न था। उसने मौरिरापान तथा भोग विकास के अरस्भ कर दिया। राज्य वा समस्त कार्य उपेक्षित हुमा तथा फोरोक्साही वासो ने घृष्टता तथा निर्भोचता प्रविधित परिवर्ष के स्वत्य कार्य वार्य वार्य विभाग प्रविधित क्षा कर्म हो प्रवा वार्य विभाग प्रविधित क्षा कुट्यक्ष्य का प्रवा हो या।

हसी बीच में, मुल्लान नुष्युक ने यपने माई सस्पदार द्वाह को प्रकारण ही बन्दी बना किया। उठार खों का पुत्र सन्ध्र सक साह परण हेंतु माग गया। मामव बजीर मितक स्वनुद्देन जन्दा प्रया कई मन्य समीरो एव फीरीज बाह के साहा में उठार के एक इस कि साह हो। मितकर विद्वाह कर दिया। उन्होंने फीरीजबाद के महल में मितकर किदोह कर दिया। उन्होंने फीरीजबाद के महल में मितकर किदोह कर दिया। उन्होंने फीरीजबाद के महल में मितकर किदोह कर दिया। उन्होंने फीरीजबाद के महल में मितकर किदोह कर कि माग कि माग कि मीरीजबाद हमा। बुत्तान नुष्युक बाह देसे मुनकर यहुना नदी मी घीर के द्वार से माग गया। मितक फीरीजबाह वजार उठार पर पहुंचने पर उन्होंने हुन्दा कर परित प्रवास मितिक की हत्या करायी। उनके बीख पड से पुष्यक महित प्रवास मितिक की हत्या करायी। उनके बीख पड से पुष्यक महित परित परित परित परित की स्वास मितिक बादा फीरीज की हत्या करायी। उनके बीख पड से पुष्यक कर दिये गये मोर सरवार वे सानने सटका दिये गये। यह घटना २१वी सफर ७११ हि० (१६ करवरी १३६६ ई०) की पटी।

#### पद्य

"धूलि में मिला दिया गया भाग्य का शह शुलात का फूल, जिसे देश के उद्यान ने, सौ हजार नाज से अपनी गोद में पासा था।"

इंस्वर की शक्ति कितनी भारवर्यजनन है। वह उस दार से एक बादशाह से मुकुट तया सिंहासन सहित वैभव के शाय बाहर शाता है और पसक मारते ही उतका शीश बाट बार उसी दार से बाहर केंक देता है। "यु उसे ही गीरव अवान करता है जिसे सू बाहता है भीर उसे ही सुच्छ बनाता है, जिसे तू बाहता है, तेरे ही हाथ में सनाई है, नि सन्देह तुझे सामस्त बातों का पूर्ण भीषणार है।"

### रुवाई

(१४४) "तूने देखा है कितने वैभव से सवण घरसनों का मुनुट धावारा तक पहुँचा या, उसकी मृत्यु हो गई तथा उसका सरीर उसकी मृत्यु पर भूमि के नीचे देखों। जब उसकी पेटों में न तो सितारे पे और न चन्द्रमानुत्य माहति वे (दारा), न उसकी जीए के नीचे पोडा न सवाम उसवे हाथ में "

र मन्भवत स्त्रवृद्दीत पुनैदी।

<sup>?</sup> गुनेर समया गुलर, बान गैना के बार्ये सर पर, कायटा के २० मीन दक्कित पश्चिम में ।

साहीन एमानुसमुद्दन को ४००० प्रद्रवारोहिया तथा अगिएत प्रवातियों एवं दासो सिहित प्रामीपत की जीर भेजा। दानो सेनाको की मानीपत कर निकट नत्यमोगा प्राम में बुद्ध हुया। स्वयातिमान दंश्वर ने अनु बक्त लाह की सना को विजय प्रदान की और साह्यदे की तथा प्राणित होकर सामाना की खोर आप नई। उत्तका निविर, सामान व सामग्री विनेतामा हारा मूट निये गये। बारच्य में, जब देहनी की सेनायों ने, ईश्वर की कुमा से विजय पर विजय प्राप्त की तो सुल्तान मुहम्मद एवं उत्तवी सना खतुषी का विरोध पुत न नर सदी। फल-रस्प्त यह सत्यिम निरोध हो प्या, तवापि, समीर मिलक तथा उस प्रदेश की प्रत्र सुम्नान की पूर्णताः सहायम थी और धहु बक्त आह न जहर (देहनी) खानी छोडकर पराजित प्रमां का पीछा करना उत्तिव न समक्ष।

उसी बर्प (७१२ हि०/१३१० ई०) के जमादी उल प्रवश्त मास (प्रप्रैल मई) में धव बक्त चाह न ग्रपनी सेना एकत्र की भीर जलेमर पर चढाई की। उसन देहली से लगमग २० कीस को दूरी पर पडाव क्या। सुल्तान मूहस्मद न इसका सूचना पानै पर धननी समस्न सेना तया सामग्रा जतेसर में छोड दी चीर भश्वारोहियो सहित देहसी का और प्रस्था किया। उन दास रक्षकों में से कुछ ने, जो शहर देहली की देख रेव के लिये छोड़ दिये गये थे, बदाय बार पर पाडा बहुत ग्रुद्ध किया परत् भाकमलुकारियो । द्वार में भाग लगा दी भीर रक्षको ने पलायन किया। सुरुतान मुहस्मद ने इस द्वार म बहर (देहनी) मे प्रदेश क्या तथा शुभ राजप्रासाद में निवास प्रहेण किया । नगर क समस्त जन साधारण संया सम्मानित व्यक्ति एव बाजारी सस्तान (१४) में मिल गये। पत्र इसकी सूचना बच्च बक्क बाह की प्राप्त हुई, वह उसी दिन की झ ही मपी अनुपाइयों का एक दल सेकर चल दिया और उनी द्वार से नगर में प्रतिष्ट हो गया। मिलिक बहादद्दीन जगी की, जो सुल्तान मुहम्मद द्वारा द्वारो की रक्षा हेतु नियुक्त किया गया पा, नसी स्थान पर हत्या कर दा गई। जब अबु बक बाह शुभ राजप्रासाद के निकट पहेंचा ती मुख्तान निर्देशन था। वने झवानक यह समाधार पहुँचने येथे! वह मोडे से प्रदर्शहरीहरो सिंहत महत्र कर पीक्षे के द्वार से निकल भागा थौर होचे खाम के द्वार से होकर सहर के बाहर निकला और जलेसर अवनी सेना तथा सामान के पास वायस पहुँच गया । उन प्रमीरों, मलिको तपा सैनिको में से. जो नगर से बच निक्लने में शसमर्थ रहे कुछ तो बन्दी बना लिये गये भीर कुछ मार डाने गवे, उदाहरसार्थ खनीत खाँ बारवक र एव स्वर्गीय मुस्तान (फीरोज शाह) का भागिनय मलिक प्रादम इस्माईल को जीवित व दी बना लिया गया तथा उनकी हत्या कर दी गई।

उन्हों के वर्ष के रमजान मास (प्रमस्त वितन्यर १३६० ई०) में मुबहिशर अब उ पुम्तानी, जिसमी वर्षाधि इस्ताम की भी कीरोज धात के घने हो साथों के साप कारत्यवरा पत्र बता बाह के निरुद्ध हो भया तथा वसन मुस्तान से मुक्त कर से पत्र ध्यवहार प्रारम्भ कर दिया। पत्र में जब यह बात मंग की बात हो गई तो खत्र बुक्त धाह में ठहरने की चित्र न रही घत तमने भोडे से भव्यारोहियों तथा भाने कुछ धनुरमन धनुयार्थों जैसे मनिश धाहीन प्रमाहनपुरन, मिलक बहरी तथा सफर की मुस्तानों के साथ देन्सी त्याप दो धोर बहाइन नाहिर के कोटला की भी घर स्थान निया।

पक पोधी में बसीना, पमीना, पानीपत से दिविश की घेर १ गील।

२ एक पोधी में नायव बारवक।

६ शांत्रिया

सम्भवत वह उपयुक्त लोगों को अपने दित की रचा देतु देवली छोड़ गया था।

५ नूर (गुक्गॉव किले) ने दिख्य में न शील पर।

उसी वर्ष (७६१ हि॰/१३ मध्यै ) यावान सास में (जुलाई-सामस्त ) (सुलान सुहम्मद) ने पुन; देहनी की भीर कृत किया। अबू बक खा उससे युद्ध करने के निये ध्रसर हुमा भीर कदनी है भाग में पहुँचा। दोनों के सम्य में युद्ध तथा थीर रक्तपात हुमा। समें चंद्र देवर के प्रादेश के सुरक्षात (मुहम्मद) नी सेना पराजित हुई। अबू बक विश्रयी हुमा। विविष्ट का साजो सामान विश्रयी सेना ने लूट सिया। उन्होंने सीन कोस सक उनका पीछा किया। सुलान पराजित होकर पुन: अतेसर में निवास करने छया। प्रजू बक बाह देवसी लीट गया।

१६ भी रामान को उसी वर्ष ( ७६१ हिं० ११ सितम्बर १६ वर्ष ६० ) भीरोज घात के दासो की, जो प्रदेशो तया नस्वो में वे जैसे मुख्यान, लाहोर, सामाना, हिसार भीरोजा तथा हाँसी, नगर के मुख्यो तथा प्रवा हारा एक ही दिन में मुख्यान मुहम्मद के मादेशानुसार हत्या कर दी गई। राजांशहरूप किये मुख्यानों में समये के परिलामस्वरूप हिन्दुतान के काजिर घनिताली वन गये। उन्होंने जिल्ला तथा खराज देना वन्द कर दिया भीर मुख्यानाने में सामों की सूट लिया।

७१२ हि॰ मुहर्रम मास (दिसम्बर-जनवरी १३८६-६० ई०) में याहजादा हुमायूं ली ने, उन समीरो तथा मिलिजों को एकण करके, जो उसके प्रधीन नियुक्त किये गये ये, जैसे गाविव दो सामाना का समीर, मिलिक वियाउलसूर- भवू रिजा, मुकार- सौ हलाबून तथा हिसार फीरोबा का सभीर सम्बद्धा, पानीगत में पदाब निया तथा देहनों के आस पास (१४८) में सूट मार की। सबूबक साह को जब इसकी सूचना हुई, तो उसने मिलिक

१ दक पोथी में कम्बल, सन्भवत यह ब्रम्बर होगा।

२ सम्मत्तः काँधला, दहली से लगभग ४६ मीन उत्तर-पश्चिम दिशा में !

#### वरा

'यदि तू थर्प की पूँछ पर प्रक्षार नरता है तो तुम्के उसका सिर भी कुघल देना चाहिये, सर्प की पूँछ को घायल करना सुरक्षित नार्य नहीं है।"

उसके झासन-काल को अवधि १ है वर्ष थी। मुल्तान स्वय इटावा की धोर गया फ्रीर वहीं उसकी सेवा में राम बर मिंह उपस्थित हुमा विसे उसने एक खिलधत दी भ्रीर वापस भेज दिया। वहाँ से यमना ज्यों के किनारे किनारे खबकर सस्वान देहसी पहुँचा।

(११३) इस वर्ष के रजन मास (मई जून १६६२ ई०) में स्वाजये जहीं ने पास से, जो देहनी में सुस्तान को नामके नैनत सा, यह अत्र प्राप्त हुया कि इस्लाम को निहोह के दिवार से मुस्तान तथा लाहीं? की धोर प्रस्थान करने वाला है। मुस्तान ने यह समाचार पाते ही गुरुत्ता तकेस छोड़ कर नेहली की धोर प्रस्थान किया, वहीं असने दरबार किया घोर इस्लाम खों से उन दिवारों के नियम में पूलताई की निकार उन पर सेप तताया जाता था। उसने इन दोयों को मस्वीकार निया, पर-तु इस्लाम खों के मतीचे तथा जावर नामक एक युद्ध का किया में मुख्य प्रस्तान खों के स्वीचे तथा जावर नामक एक युद्ध का किया सम्याप्त प्रस्ता के सामक सम्याप्त हों हो। वा कर वी वा किया माम नया माम किया मुक्त पुत्त सुन्त के स्वीच सम्याप्त माम माम किया मुक्त पुत्त सुन्त के निवार में मिल पुत्त सुन्त को स्वीचर में (मुद्ध स्वावाद से) एक छेना देवर पेन दिया गया।

७१६ हि॰ (१३९८-१९ ई०) में सुन्ता प्रसा हुई कि सबीर, यथरन कीत निह राठौर तया भीश गाँव के पुकर्म भीर मान, चन्दवार के मुकर्म समयबन्द ने विद्रोह कर दिया है। मुहतान में मानक मुकरंदुनमुहरू को सियी प्रकार विद्रोह बात करने के निन्दे पादेश दिया। मानित मुकरंदुनमुहरू ने के साथे प्रकार विद्रोह बात करने के निन्दे पादेश दिया। मानित मुकरंदुनमुहरू ने कन्नीय की भीर प्रस्थान किया। वर्षाक कालियों ने भी पपने मानुवाहयों को लेकर व्यवका वामना विद्या। मुकरंदुनमुहरू ने मेनिपूर्ण मान प्रहणा हिना भीर

भीरिमिद्द प्रथवा भीरिमिद्द कोमर्।

२ सम्भवन मुमेर।

र परा विले की कामगंब उदसील में ।

उसी वर्ष १६थी रमजान (२८ प्रगस्त) को मुबिश्तर जब तथा फीरोज्याही दासों ने प्रयू बक्र दाह के पलायन कर जाने की सूचना देते हुये युस्तान के पास पत्र भेजे। उन्होंने सुस्तान के कनिष्ठ पुत्र खाने खाना वो एक हाथी पर बैठाया और उसके क्षिर पर चत्र लगाया।

(११०) दोनिरे दिन १९वी रमजान (३१ प्रमस्त) वो मुल्तान ज्येनर से यहर (देहसी) पहुँचा तथा फीरोजावाद के प्राचाद में राजिमहासन पर सास्व हुपा। मुबस्तिर जब ने विजारत का पर प्राप्त किया तथा इन्लाम खो की उवाधि पाई। फीरोज बाह के दास तथा नगर के लोग सुत्तान से मिल गये। कुछ दिनो पश्चात (मुल्तान) फीरोजाबाद छोड कर जहीं पनाह के किसे में गुम प्राप्ताद में पहुँचा। उसने फीरोजबाही वालो से हाथियों को ने जिमा सथा उन्हे प्राचीन महाचतों की देख रेख में कर दिया। फलत-प्राचीन दालो ने बिहारे कर दिया। कृति मुल्तान बाक्तिमाली या घोर समस्य हाथी उसके सेवकों की देख रेख में में प्राप्त के वसका समना न कर सके।

वे प्रभने देशी बच्चों सहित रातों रात भाग कर तथा बहाबुर नाहिर के कीटला में प्रमु बक्त बाह से मिल गये। उपयुक्त दांशों में से जो नगर में रह गये थे उनके विषय में बाही प्रावेश हुमा कि वे नगर को है दिन के भीतर रिक्त करतें। इस प्रकार नगर उन अधुक्र व्यक्तियों से रिक्त हो गया। कहा जाता है कि जब इन प्रायंत्र वालों में से प्रियेकात मुख्ता हारा बन्दी बना सिए गये तो प्रशेक हमें भएको प्रभीत वे बताता या। सुरक्ता जयों के हिता प्रायंत्र प्रभीत को कोई भी खरा खरी करवना का उच्चारण करने बहु प्रशीति है। इसी कारण प्रमिक्तीय हिन्दुरतानियों की हत्या कर दी गई तथा कीरोज्याह के दासों को ततवार के पाट उतार दिया गया। समस्त हिन्द तथा सिन्ध में यह कहानी प्रसिद्ध है। इसी प्रकार राज्य के विभिन्न भागों के समीर तथा मलिक उसके दरवार में सा गये और सुल्तान की शक्ति (१४) तथा प्रतिष्ठा में श्रुटि हो गई, अबूबक साहत्या प्री पेच आर्युद्धान का स्पन्त एवं विनास करने के निये साहचारा हुमायूं खी, इस्लाम खी, गासिव खी, राय कमाझुरीन एवं राय जुलती को एक साल्डिशानी सेना देकर सेवा गया। उपरोक्त समीर महेल्यारी किस्से में पहुँचे। मुद्दरेम ७६३ हि० (दिसम्बर-बनवरी १३६०-६१ ई०) में सबूबक साह, बहादुर माहिर संया फीरोजसाही दासों ने एक साथ एकत्र होकर प्रास नाल उपर्युक्त सेना पर माक्रमण कर दिया भीर बहुत से बादमी मार डाले। इस्लाम खाँ अपनी सेना सुन्यवस्थित 

१ शब्द वंश से सम्बन्धित ।

२ एक पोधी में जुलजैन ।

३ सम्भवत मेवात में दिदवारी।

४ एक पोथी में मेरठ है भौर वही उचित श्वात होता है।

स्पोकार करली। उन्होंने उसे हायी, सामान तथा बादबाही की धन्य सामग्री भी सौप दो। वह इसी प्रकार एक मान तक राज्य व रसा रहा परन्तु ईश्वर के आदेश से शुस्तान रुग्सा हो गया भ्रोर उसना रोग बढ़ता है। गया यहाँ तक कि ५थी बमीद उस अब्बल ( ८ मार्च १३६४ ई० ) को उसकी मृत्यु हो गई।

#### पद्य

"बादबाहो रू श्वत के अतिरिक्त इस थाल (अर्थात् ससार) में कुछ भी नही है, रूपवानो की धूल व अतिरिक्त इस मरुस्यस (अर्थात् ससार) में कुछ भी नही है।"

चन्का शासनकाल १ मास तथा १६ दिन रहा।

## मुल्तान महमूद नासिरहीन शाह।

मुल्तान महसूद वासिवहीन सुल्तान सुहम्बद बाह का सबसे छोटा वृत्र था। धलाउद्दीन (१५६) की मुत्यु क उपरान्त प्रविकाश प्रमीर एव मिलिक जिनकी धनताय परिचम दिवा क प्रदेशों में थी उदाइरणार्थ गालिक को सामाना का प्रमीर, राव क्याखुदीन गईन, मुवारक खी हलाजून, इ. दी एक करनाज क प्रयीर खवास खाँ, यहर (देहसी) से बाहर निकते धीर उन्होंने उच्यान के निकट प्रवाद किया। वे वयनी-प्रपर्धा प्रकाशों को (सुल्तान स विना) भेट रिवे जाना चाहते थे। इस मुचना के प्राप्त होत है। इवावये वहां प्रमारी वो देहसी लाया तथा सुल्तान महसूद की प्रयीनता स्वीवार कवाई। २०थी जमावी उल प्रवच्च (७६६ हि॰/२३ माज १९४१ है) को मुल्तान महसूद के नाविवहीन सहसूद बाह को उपाधि चारण वो शीर सुभ राजप्राप्त में स्वीरा, सनिको, इमामी, सैंपिदो, ब्रावियो तथा सूत्यने की सहस्ति स

विशेष का पद रशाजये जहीं को प्रदान हुया। पुकरंतुनसुरक मुकरत की कहनाया और राज्य का उत्तराविकारी मंत्रीमीत हुया। यन्दुरंशीत मुत्तानी में समादत की की उपाधि सी गई तथा बारेगी नियुक्त हुया। मंत्रित की उपाधि सारण की प्रति दीमानुर में प्रस्ता को की प्रशिव हुया। मंत्रित सारण की प्रति दीमानुर में प्रस्ता की की प्रशीव के सम्मानित किया गया। उनने एमाइनमुस्क का पद प्राप्त किया गया। उनने एमाइनमुस्क की प्रस्ता की प्रस्ता की प्रस्ता की स्वत्र की स्वत्र की की प्रमुत्त के नियुक्त हुया। इन्द्र तथा हिन्दुन्तान की व्यवस्था प्रमोज की विश्व हुया। की स्वत्र की की स्वयुद्ध हुई।

रजब ७६६ हि० (मई १२६४ ई०) वो रशजये जहां न २० हाथियो सदिन हिन्दुस्तान की योर प्रस्थान निया । इदाबा, कील, सीर, "विस्त्य" तथा क्रतीज र सभीप के वाकिरो वो (१४७) दढ देने के पवचात उसने जीनपुर की सीर प्रस्थान विधा क्रतीज र समित के वाकिरो वादान, स्वार , स्वार , तथा तिरहुत को चाने प्रयोग वर्ष तथा । स्वारा , तथा तिरहुत को चाने प्रयोग कर तथा । स्वारा का किसो वो जिनको उन्होंने विश्वस्य प्रयोग का किसो वा वा सुने के व्यवस्य वा अर्थों के स्वार्य तथा । उन क्रिसो वो प्रतिवा वा वृत्र कोर वर्षाया प्रया । सर्वोच्च द्वरूर ने प्रस्तवानों को प्रक्रित तथा विजय प्रयान की। बावनम दे रास तथा नया नयानी के प्रायत वे प्रतिवा विश्वस्य कर दिये। स्वार्य के प्रतिवाय विश्वस्य के प्रतिवास विश्वस्य कर विश्वस्य कर विश्वस्य क्षत्र के प्रस्तवानों की प्रतिवास विश्वस्य कर विश्वस्य वा विश्वस्य कर विष्ठ । स्वार्य के प्रतिवास विश्वस्य कर विश्वस्य कर विश्वस्य कर विष्ठ ।

सगभग देशी समय सारण खाँकी योख खोखर का विद्रोह धान्त करने तथा उसकी

१ स्तोर राम्मानाइ में है मीन तथा पर्य खानाइ के उत्तर-पश्चिम से १२ मीन पर।

र कम्पिन अन्दरगढ से २३ मीन उत्तर पश्चिम ।

(१४४) वननो तथा प्रण देकर सरदारो को श्रधीनता स्वीकार वरने पर लालाबित किया। वे मिलिंग से मिनने स्थे। सिनिंक उन सब को अपने साथ क्यों से से स्था, बहु यह दासाध इन्दें के यहाने से उनको किने के भीतर से स्था। दुष्ट सर्वीर के धीतरिक्त, को पीछे रह स्था, प्रस्थेन यहाँ क्या गया। धन्त में उन सब को अन्दी बना कर नरक मेन दिया गया। सवीर इटावा की मोर भाग गया। विजय तथा सफलता ने परिपूर्ण होकर मनिक मुकर्यून-मुलक गृहस्मदाबाद सीटा ।

राज्याल ७६५ हि० ( प्रमस्त-सितान्वर १३६३ ६०) में मुल्तान ने मेवात के विकट दूच जिया और उसे विध्वत करने के परचाद मुद्रम्मदाबाद जतेनर सौट गया जहीं वह रस्स हो गया। उसका रोग दिन प्रति दिन बढता ही गया। उसी समय उसे मूचना मिली कि स्वतादुर नाजिर ने देहली के समीपेवर्धी स्वार्धी को भूट निया है। सुरुतान ने प्रमानी कीमारी पर प्यान न परते हुये एक चुडरावों में अध्यान विया। बहादुर गाहिर ने कीटला से निकल कर एमसे मुकाबना वियाधिन्तु प्रयम साक्रमण में हो पराजित हुवाधीर कीटला में वारण की। शाही सेनाफो ने उनका पोछा क्या धोर नोटला के बहुत हैं भारती करने न सर्प की। शाही सेनाफो ने उनका पोछा क्या धोर नोटला के बहुत हैं भारती वन्दी यन। सिर् गये तथा उनने पोक्षो प्रस्त्र शास्त्रों एवं साथानो नो सूट निया गया। वहादुर नाहिर कोटला मे भाग लडा हुधी तथा जहर नाथक पर्यंत में खिरा गया। वहीं में सुस्तान सुहम्मरावाद लीट भागा तथा जतेसर का भावाद कराने तथा वहां भवनों का निर्माण कराने में सलग्न हो गया परन्तु मूल्तान का रोग प्रति दिन बढता हो गया।

पण पुरताग पाराप आता वान बहता हा गया। दिस्त के सुरतान ने शाहजाडा हुमायूँ को योख स्वीवत सम्बन्ध ७६६ हि० (जनवरी-करवरी १३९४ है०) में सुरतान ने शाहजाडा हुमायूँ को योख स्वीवत के विरद्ध, विसने विद्रोह कर दिया था तथा साहीर पर मंपिकार त्या तिमाय था, दूप करने के निस्ते नियुक्त किया। साहजादा प्रस्थान करने ही वासा या नि उसे १४वी रवी वस स्वयन (२० जनवरी) को उसी वर्ष (७६६ हि०/१३१४ है०) मुस्तान की

मध्य का मनाचार काव्न हथा।

#### परा

'हे साथी । यद्यपि भानाश शकर से तेना पीपरा करना है. उसकी उत्तमता नहीं रहती है यदि यह त्र है विप ने मान्ता है।

(१५५) मुल्नान ना सब मुहम्मदाबाद मे देहली ले बाबा बया नहीं हीज खास के ऊपर भगने पिता के मझबरे में इक्त वर दिवा गया। सुल्नान वे बासन-कास की सबधि ६ पर्यंतया ७ मासुधी।

सुरुतान प्रमाउद्दीन सिकन्दर शाह।

१ एक प्रकार की पालकी।

२ इस्लाम के नेता ह वे लोग जो मुसलमानों को नमाश पढ़ावे हैं।

इसके परवाद योग्न ही भीरोड साह के कुछ दास तथा कुछ महावत सुल्तान गासिक्ट्रीन से मिस गये। समादत खाँ निरंचत था। उन्होंने ध्यानक मुस्तान नासिस्ट्रीन को एक हाथी पर बंठाया और सभी लोग उसके सहायक बन गये। समादत खाँ दीयान ( १६०) या चत वह कोई विदोध न कर स्वरा। वह भन्तपुर के बार के मार्ग से होकर महल के बाहर निक्त गया। उसके कुछ सेविक उससे मिल गये सीर कुछ प्रत्येक दिशा में छित मित्र हो गये। समादत खाँ देहलों में अपने दल सहित प्रविष्ट हुणा और मुक्त के सी संग्रेंट करने गया। कुछ दियन परचाद मुकर्षव खाँ वे विश्वासधात करके उसने हत्या कर दी।

चो धमीर तथा मिलक, फ्रीरोजाबाद में रह गये थे, जैसे मुहम्मद मुज्यकर, शिहाब नाहिर, फडजुरलाह बलखी तथा फीरोड शाह के दान, मुत्ताव नासिक्हीन से मिल गये, फ्रीर उन्होंने पुन फंपीनता सम्बन्धी धाय ली। मुहम्मद मुजपकर बजीर हो गया। उसे तातार खाँ की उपाधि प्रदान हुई। शिहाब नाहिर, शिहाब खाँ हुमा, तथा फजजुरलाह बलखी ने कुछुछा खाँ की उपाधि प्राप्त की। मितक सहमास मुस्तानी ने शाही दासो के नेतृत्व का पर प्राप्त किया।

उस समय दो बादसाह थे—एन देहली में तथा हुमरा कीरोजाबाद में। मुकरेव को ने बहादुर नाहिर तथा उसके मनुवाहयों नो भ्रमने साथ मिला लिया और उसे प्राचीन देहली के हुएं का रक्षक बना दिया। मन्दू नो इकबाल को की उपाबित तथा सीरी का किशा प्रदान हुमा। देहली तथा पीरोजाबाद में प्राचित युद्ध होता रहता था। मुत्तवाल माने प्रदान हुमा। देहली तथा पीरोजाबाद में प्राचित युद्ध होता रहता था। मुत्तवाल माने परस्पर रक्षणत होता था, परन्तु कोई को दल किसी धन्य कर पर निजय प्राप्त न कर सस्ता था। दोधाव ने बीच की शिक्ष, सीपथे, पानीपत, फर्कर तथा रोहतक मुत्तान गावितहोंन के प्रविक्ति में ही मुत्तान महमूर के प्रविक्ता रे उपयुक्त किसो के प्रतिरक्त महिम के प्रविक्त स्वता राज्य करते पे तथा कर एव (१९६) स्राप्त प्रपान पा। गज्य ने प्राचीत तथा मिल स्वता या। कभी तो पीरोजाबाद वाले विजयों होते थे, धीर देहली वा पेरा दालते थे थीर कभी देहली वालं फीरोजाबाद वाले विजयों होते थे, धीर देहली वा पेरा दालते थे थीर कभी देहली वालं फीरोजाबाद के किन्तमी राहि थे, धीर देहली वा पेरा दालते थे थीर कभी देहली वालं फीरोजाबाद के किसी पर साथ करते थे।

्रेसी स्पिति में ७६० हि॰ (१३६४-६६ ई॰) में सारण खी तथा मुत्तान ने प्रमीर मतनदे माना विद्या खी में धतुना उत्पन्न हो नई। दोनों में भीपछ युद्ध तथा रक्तपात हुमा। मत्त में, मनिक मर्दीन मुट्टी ने कुछ दाछ सारण खी नी घोर मिल मये। युत्तान नी सिज

१ व्य पोबी में सम्मन है। सम्मन है यह सोनीनव हो।

मनुतापर मधिकार जमाने के उद्देश्य से बीवासपुर मेवा गया। उपरोक्त वर्ष (७६६ हि०/ १३६४६०) के सावान (कृत) मास में सारण खाँ ने दीवासपुर के सिये प्रस्थान किया। उसने बीवासपुर के सैनिको तथा दासों को कुल्यवस्थित और सैवार किया तथा दीवासपुर की भवता प्रपत्ने प्रियक्तर में करती।

शाबान (७१६ हि०/जून १३६४ ई०) में सुल्तान ने सधादत खाँ को प्रपने साथ लेकर बयाना की भीर प्रस्थान किया। मुकर्रब खाँ की कुछ बाही सेवकी तथा हाथियो सहित नगर में छोड़ दिया। जब सुस्तान ग्वालियर के निकट पहुँचा तो मलिक असावहीन धारवाल मिलक राजू के पुत्र सुवारक ली एवं सारन ली के भाई मल्लू ने समादत ली से विश्वासयात किया। इसकी सूचना पाकर सम्रादत खाँ ने अलाउद्दीन तथा मुबारक खाँ को बन्दी बना लिया भीर समकी हत्या करदी । मत्सु भाग खडा हमा बीर देहली में मुकरेंब खी के पास वारणार्थ पहुचा । सस्तान भी वहाँ से वापस होनर देहली के निकट पहुँचा। मूकरेंब खाँ उससे मिलने के लिए पुरात कार्य कार्य प्रमुखने का सम्मान प्रात किया, परन्तु भय तथा भातक के कारण जो उसके हृदय पर प्रास्ट वे वह नगर को वायस लोट बाया और ठुट को तैयारी करने लगा। ग्रंगले दिन सुत्तान तथा सम्रादत खाँ समस्त ग्रमीरो. मलिको एव हाथियो को एकपित तथा तैयार नरके मैदान के द्वार के सामने पहुँचे । मुकर्ब खाँ किले में से ही युद्ध करता रहा । यह ध्यवस्था ३ मारा तक रही । इसी प्रकार सुरुवान के सम्बन्धी मृहरंग ७६७ हि॰ (प्रस्तवर-नवस्बर १३६४ ई॰ ) में उसे नगर के भीतर से गये परन्त हायी, पदाति तथा समस्त राजसी (१५६) ठाठ बाट के सामान सम्रादत खाँ के मधिकार में ही रहे। सुल्तान की उपस्थिति ने मुकर्व ए। की स्थित और भी दृढ करदी। श्रयले दिन उसने नगर के लोगों-भैनिकों से लेकर साधारण लोगो तक-को एकन किया और नगर द्वार के बाहर युढ हेतु निकला। सम्रादत साँ को जब यह समाचार मिला तो वह भी मपनी सेना मैदान में लाया । दोनो के मध्य में घोर युद्ध हुया । अन्त में मुकर्रव ला पराजित होकर शहर को लौट आया और शहर के अत्यधिक निवासी पददलित हो गये परन्तु सम्रादत खाँ जिले पर मधिकार वरने में ससफन रहा भीर पीछे

<sup>🛚</sup> एक पोथी में जुनजेन।

इक पोधी में तिरहारा । तिरहारा लिबाना बिले में है ।

<sup>9</sup> सम्बद

यमुना नदी पार करके धपने वजीर तातार खाँ के पास चला गया । फीरोजाबाद पर इकवाल खाँ ने घोषवार वर लिया । तदोपरान्त मुवर्रब खाँ एव इक्वाल खाँ के बीच दो सास तक नित्य युद्ध होता रहा । धन्त में कुछ प्रमीरो तथा मस्किकों ने सध्यस्य बन वर दोनों में मैत्री करा दी ।

(१६४) मुकरंब खाँ ने सुत्तान महमूद ने साथ जहाँ पनाह में प्रवेश विधा। इकबाल खाँ भी सीरी में हो था। धकस्मात, इनबाल ने अपने आदिमियो को साथ लेकर मुनर्थेव खाँ में मकान का भेरा डाल दिया और उसे खरल देकर उसकी हत्या नरदी, यदाप उसने सुल्लान महसूद को कोई हार्ति न पहुँचाई, विन्तु राज्य का समस्त प्रवन्य उनने धपने अधिकार में वर लिया और सुल्लान को कठनुतली आग रला।

खीकाव ६०० हि० (जुलाई-धगस्त १३६ = ई०) में इक्याल ने तातार खों के विरुद्ध पानीपत की धोर कूच किया। जब तातार खों को यह सूचना मिली तो उसने प्रमना सामान तया हापी पानीपत के किले में धोड़ दिखे धोर स्वय आरती सेना केकर देहली को धोर मस्यान किया। इक्बाल ने पानीपत को बेर लिया और उद्धे २,३ दिन में विजय कर ितया। धन्त में तातार के तामान, हाथी तथा घोड़ों पर अधिकार कमा लिया। वातार के तामान, हाथी तथा घोड़ों पर अधिकार कमा लिया। तातार खों ने भी देहती के किले के वियय में बड़ा प्रयत्न किया, परन्तु उद्ध पर अधिकार करने में सरस्त्र हुमा। इसी बीच में पानीपत को विजय करने का उसे साहद महो सची विजयों होत्तर हुमा अपनी सेना चिह्न गुजरात में प्रपन्न पिता के पास चना गया। इक्वाल खी लिजयी होकर हार्यियों, योडा तथा मुद्ध के तुट के तामान भी नेकर देहती वापस हुमा। तातार खी के एक सम्बन्धी मचित्र नहीरिता हुमा। तातार खी के एक सम्बन्धी मचित्र नहीरितामुल्य को उद्धे (इक्याल खी के) पह सार करने तथा पानीपत के किसी पर बढ़ाई करने के कारए प्रादिल खी की (१९६) प्रपान करने तथा पानीपत के किसी पर बढ़ाई करने के कारए प्रादिल खी की (१९६) प्रपान करने स्वाम को नेकरा भी उद्धे प्रपान करने तथा पानीपत के किसी पर बढ़ाई करने के कारए आदिल खी की (१९६) प्रपान करने स्वाम लो के प्रचान करने वाला पानीपत के किसी पर बढ़ाई करने के बारपान की अस्ता में उद्धे प्रपान करने हमा साल करने हमा मार उद्धे प्रपान करने हमा साल हमा में उद्धे प्रपान करने हमा साल हमा हमा प्रवान करने हमा साल हमा हमा प्रवान करने हमा साल हमा हमा प्रवान करने हमान हो गया।

सफर ५०१ हि॰ (धनतुबर-नवम्बर १३६० ई॰) में यह समाचार प्रसारित हुमा कि खुरासान के बादमाइ प्रमार तेष्ट्रर ने तत्मचा पर शाक्रमण करने के परचाद मुस्तान में अपनी सेना का पढा किया है तथा शारण खीं के उन समस्त सैनिको को, जो पीर मुहम्मर द्वारा बन्दी बना सिपे गये थे, तत्नवार के थाट उतार दिवा है। इस कारण इकबास खीं बढी चिन्ता तया शिक्ष में पढ़ गया।

प्रमीर तैमूर ने भटनीर की छोर प्रस्थान किया धौर किसे ने राय जुलजी भट्टी को बन्दी बना कर बिरे हुये सोगी की हत्या करदी। वहां से वह सामाना की धोर गया जहाँ बीवालपुर, भजीवन तथा सरसुती के उन निवासियों में हो, जो भाक्तमणुकारी के अप से शहर देहती की धोर तथा तथा पर सोग अप सार कर से पार के अप से शहर देहती की धोर तथा जा रहे थे, जुल वन्दी बना लिए गये धोर बहुत हो सोधी की हरणा कर दी पर विज्ञान ने तब यमुना नदी बार की धीर दोषात में प्रवेश किया जहाँ के अधिकांक्षा मांत उसने तथा कर दिखा के सार कर से पार की तथा के सार कर से पार की सार कर से पार के पार कर से पार कर से पार के पार के पार की पार की पीर धीरोजावाद में उत्था । अनले दिन होते खास पर

१ एक दोधी में जनजीन। २ कफर नामें में लोजी।

सारग लो के प्रियंकार-क्षेत्र में घा गयी। रमजान ७६६ हिं० (मई-जून १३६७ ई०) में सारग लो ने एक नकी क्षेता एकत्र की धीर सामाना की घोर प्रस्थान किया। सामाना के प्रमीर गातिव लो ने घपने धापको किले में सुरक्षित कर जिया घोर युद्ध प्रारम्भ कर रिया, पराचु विरोध करने की शिक न होने के कारण पराजित होकर वह कुछ घरवारोहियो तथा पराजियो सहित पानीपत जना गया घौर तातार ली से मिल सथा। नुसरत लाह को जब यह सूचना प्राप्त हुई, तो उपने दांसो के पराधिकारी मिलक घरनास को १० हाथी तथा घोडों से से ना स्वर प्रस्ता की १० हाथी तथा घोडों से से ना स्वर प्रस्ता की से पायी का प्रति से ना स्वर सारा की की निर्वाधित करके सामाना गाजित लो की सीए दे।

(१६२) १५ मुहर्रम म०० हि० (८ धक्तूवर १३६७ ई०) को उन दोनों में कोहन है के स्थान पर युद्ध हुया। नवंब किमान ईस्वर ने तातार खाँ को विजय प्रदान की। सारण तो मुख्यान की योर भाग गया और तातार खाँ ने सारण खाँ को खिला-भिन्न करने सामाना गालिक साँ को सौंप दिया, भीर स्वय राय कमानुदीन मईन के साथ तसकरदी तक सारण खाँ का पीक्षा करते हुये गया। करने कह वहाँ से बापस सोट खाया।

रबी उल मध्यसं ८०० हि॰ (नवस्यर-विसम्बर १३६७ ई॰) में लुरासान के बादसाह मिंगर तैमूर के पोते पीर मुहम्मद ने एक बड़ी सेना सहित सिक्ष्य नदी पार करने उच्छ के किसे हो ने तिया। अपनी मंतिक ने, जो सारण सा की धोर से उच्छ का बाती था, एक मास तक किसे के भीतर से मुद्द किया। सारण सा ने अपने नायब मित्रक तानुहीन की मास प्रमीरी तथा मित्रक हो धीर ४००० मध्यवारिहियों की सेना के साम मती मंत्रिक की सहामतार्थ उच्छ भेजा। मित्रक तानुहीन तथा सेना के पहुँचने के समाचार पावर पीर मुहम्मद में पेरा उठा लिया भीर व्यास मती से तर स्वत स्वतमह पर, जहाँ मित्रक तानुहीन प्रमात किसे हुँच था, आक्रमण कर दिया। देना वादे स्वतावधान थे। वे सामता न कर से के हुँच की से हुँच था, आक्रमण कर दिया। देना वादे स्वतावधान थे। वे सामता न कर से हैं हु स्वत्य का प्रमात किसे हु या कर प्रमात है तो वाद सामता कर से हैं हु सोरों की बही हत्या करदी गई, कुछ लोग नदी में कुर वड़े धीर हु कर महातियों का भीनन वन गये। पराजित होकर मित्रक तानुहीन प्रपत्न थोड़े वे सैनिको सिहत मुख्ता की भीर सामस चला गया। पीर मुहम्मद ने भी नहीं प्रपत्नी सेना सित्र उत्त कर किसे में परण लेन पर विवस हो गया। इसात कर यु छ होता वहा। अस्त में, १६ रमशान २०० हि॰ (५ जून १६८६ ई०) को लाख सामग्री समाप्त होने पर सारण खाँ ने काम-धानना की भीर पीर मुहम्मद ने भीनता है विवस ना विया। वीर मुहम्मद ने सान ने उसके परिवार, मामित्रों, सेना तथा नगर के लोगो सिहत बस्ती बना विया। वीर मुहम्मद ने मुस्तान पर धिकार जमारितों, सेना तथा। विया विया। वीर मुहम्मद ने मुस्तान पर धिकार जमारितों, सेना तथा। विवार विवार विवार वीर स्वरान पर धिकार जमारिता विवार विवार विवार विवार परिता है विवित्र स्वरी वना विवार वीर सारण स्वरान पर धिकार जमारिता विवार विवार सारण सेना वेरा परिता से सारण सेना के विवार सारण सेना विवार विवार सारण सेना स्वरान पर धिकार परिता सेना स्वरी असन स्वरान स्वरान स्वरी स्वरान स्वरी असन स्वरी स्वरी स्वरान स्वरी असन स्वरी स्व

शान्याल ८०० हिं० (जून-जुलाई १३६८ ई०) से इकबाल खी सुस्तान नासिरहीन से मिस गया और दोनों में एक समम्भीता थे-जूल मशामख कृतुब्बहरू वस्त्रारा बढ़ीन के मनवरे में हुया। वह सुस्तान नासिरहीन को हायियों तथा सेना सहित जहां-पनाह के हिसार में से गया। सुस्तान महभूद, कुरुरंव खी तथा बहादुर नाहिर प्राचीन देहती के दुगं से बन्द होकर वैठ गये। तीसरे दिन इकबाल खी ने विश्वाखधात किया। सुस्तान नासिरहीन प्रसावधान था। इस प्रकार खवानक बाक्रमण के कारण उसने जहां-पनाह को थपने हाथियों तथा छोटे से दल सहित छोड दिया। इनबाल खी ने उसका पीछा किया और उसने पत्नापन करने वालों के हाथियों को धर्म प्रथमिशार में कर निया। सुस्तान नासिरहीन न परावित होकर कोरोजावाद की धीर प्रस्थान विया और वहाँ से बह अपने सेवको तथा स्थमियों सहित पडाव डाल दिये । हुए राय ने इस्तानी सेनाको की सक्ति देखकर विवस होकर ब्राजाकारिता स्वीकार नर सी । कुछ हाथी तथा उत्तम प्रकार के जवाहरात भेज कर क्षमा तथा सिंध की यापना में । मुख्तान ने उन्हें क्षमा पर दिया । मुस्तान ने अपनी स्वामाविष द्यानुता वे नारण उसे क्षमा कर दिया बीर विजय तथा सफनता पाकर छुध-सुद्य वापम हो गया । मार्ग में कुछ जगती हावियों का विकार हुमा ।

देहती पहुँचते ने कुछ समय उपरान्त सुत्तान फीरोज धाह ने एन शुभ नक्षत्र में नगर कीट के किसे की घोर, जो सिवालिक का बहुत बड़ा किसा है, प्रस्थान किया धोर निरस्तर हुन करता हुमा उपर क्षात्र हुन उपर को घोर तर प्रसान हुमा और हुन माने के मुख्ततापूर्वक उपरा पर कर निष्या। जब विजयी सेनार्थ नगर करे किया । जब विजयी सेनार्थ नगर करे किया पा का विजयी सेनार्थ नगर करे किया गया। काफिरो तथा दुधे ने घण्यों दीनता एवं विवयता देख कर प्रपत्ती समस्त धन (४१० व) सम्मति सुत्तान की सेवा में गेज कर क्षमा तथा सीच की याजना की। सुत्तान ने घण्यों सामानिक द्याद्वता एवं उदारता के कारए उन्ह क्षमा प्रदान करदी धीर उन्ह बहुमूच्य विवयता प्रदान करदी। सुत्तान विजय स्वा सक्ष्यता प्राप्त करके राजधानी की घोर सीट साथा।

तत्परचात् सुल्तान न एक शुभ भवसर पर एक भारी सेना लेकर धट्टा की धोर, जो सिन्ध का एक वहुत बड़ा नगर है, प्रस्थान किया । जब विजयी सेनायें निरन्तर कृप करती हुई उस प्रदेश में पहुँची तो आस पास की अधिकाँश विलायतें विध्वस करदी और यहा से कुछ कोस की दूरी पर पड़ाव विया । यट्टा निवासियों ने पजाव (पाँच नदियों) के बीच के पुस्ते पर शररा ली। इस्लामी सेना को दीर्घकाल तक उन स्थान पर ठहरना पडा। दूरी एव विलायतो (प्रदेशो) के विध्वस हो जाने के कारए। धनाज तथा धन्य सामग्रियो का मूल्य बहुत बढ गया और वे दूष्प्राप्य हो गई । विवश होकर विजयी सेनाओं को वापस होना पड़ा भौर वे देहली न गई और गुजरात में पडाव करके तैयारियाँ करने लगी। वर्षा के उपरान्त विजयी सेनाम्रो ने एक गुम नक्षत्र तथा शुभ भवसर पर पुन यट्टा की मीर प्रस्थान किया भीर उस प्रदेश के क्षेत्र में निरतर पडाय डाल दिये । इस बार किले वाले वडी दीन धवस्था को प्राप्त हो गये तथा परेशानी में पड गये। वे ग्रालिमा तथा सती को बीच में डाल कर क्षमा तथा सिंघ की याचना करन लगे। मूल्तान ने मुहम्मद (४११ ब) साहब के धर्म पर घ्यान देते हुये उन्ह क्षमा कर दिया। उसने मलिक जादा फीरोज बिन (पून) ताजुद्दीन तुर्क को, जो अपनी सत्यता एव निष्ठा के लिये प्रसिद्ध था, यट्टा में इस माशय से भेगा कि यहा के वाली राय जाम तथा उसके भाई बँमनियाँ को सालाना देकर दरवार में ले आये। उन्हें भत्यधिक धन-सम्पत्ति तथा खिलवर्ते प्रदान की गई। सिन्ध के बीर प्रपने सहायको सहित शाही सवारो के साथ देहली रवाना हो गये। सुल्तान एक श्रम मुहत्तं मे राजधानी में पहुँचा । मालिमो, सैविदो, पूज्य व्यक्तियो तथा काजियो को प्रत्यधिक इनाम एव खिलमतें प्रदान की । उन बीरी को देहली में निवास स्थान प्रदान कर दिया । ममस्त सिन्ध मे उसके नाम का खत्वा तथा सिक्का चलने लगा।

जम बारजाह में खत्यिक ग्रुण तथा जसने बहुत में स्मारक हैं। उसने स्मारकों में मत्य भवन हैं जिनना जमने देहनी तथा उजके धासपात्र निर्माण कराया। भीरोजादाद का बूस (महन) उत्कृष्टता एवं केंचोई में आवारा ने समान है। इसका निर्माण समुना तट पर हुमा। यहे-बटे मनिका तथा प्रतिष्ठित धमीर भी उसी के धानपान निवान करने करों (४११ व) मुत्तान ने धपने शुभ नाम पर उस नगर ना नाम फीरोजाबाद रक्ता और उसे शाह बयाल या सामक था। जब विजयी सेनाये सन्यू तट पर पहुँची तो गोरखपुर के राय ने, जो उस प्रदेश या प्रतिस्थित राय था, दो हायी तथा धरणिय धन सम्पत्ति तेकर मुस्तान के ममस पर्ती पुर्वित कर मुस्तान के ममस पर्ती पुर्वित कर में साम प्रति विजयी मेनायों ने सरयू नदी पार वी घौर निरन्तर कुच करती हुई कोनी गदी के तट पर पहुँची। उस नदी को पार करके मेना ने भी धारितिश्व करनीती की और प्रस्थान विष्या। जब निजयी सेनायें बन्दा के क्षेत्र में पहुँची तो सुस्तान विष्या। जब निजयी सेनायें बन्दा के क्षेत्र में पहुँची तो सुस्तान वास्पुद्दीन इसवाम ने विना युद्ध ने बन्दा नगर को छोडकर एक्टला मे, जो बनात का सबसे हब किसा है, सुरुश सेनी

(४०८ व) दूसरे विज मुस्तान फीरोज साह ने सेना सहित उस नदी के तट पर जो एकरवा के समक्ष बहनी है पढ़ाव किया और वह नदी पार वरने की तैयारियों करने लगा। जब बिजये देनायें उम्म स्थान पर मुख दिन उहर गई तो मनुष्यों की अधिनता तथा पशुणों की भीत्र वो उस स्थान पर मुख दिन उहर गई तो मनुष्यों की अधिनता तथा पशुणों की भीत्र से बायु में दुर्गन फैल गई। मुस्तान ने वापसी का धादेश दे दिया। जब सेना तैयार होकर प्रस्थान करने लगी तो खुत्तान साम्युद्दीन हरायास को अस मुझ्या कि विजयी सेनायी तैयार होकर प्रस्थान करने लगी तो खुत्तान साम्युद्दीन हरायास को अस मुझ्या कि विजयी सेनायी ने प्राक्रमण किया वाहर गिकला भीर पुढ करने लगा। जब कीरोज शाह की विजयी सेनायों ने प्राक्रमण किया तो खुत्तान शम्युद्दीन हरायास युद्ध की शक्त पाकर मा बड़ा हुया और पुत एक्टवा के विज में प्राक्रमण किया तो खुत्तान शम्युद्दीन हरायास युद्ध की शक्त पाकर पाकर सब्दा हुया और पुत एक्टवा के विज में प्राप्त पा पा पा पा उसके ४५ हाथी तथा समस्त हिम्यार छोन वित्रे गये। एक्टवला की यह दवा हो गई कि हस्तामी सेनाय (धुविधा से) विजय प्राप्त कर सेनारी की पर एक्टवला की यह दवा हो गई कि हस्तामी सेनाय (धुविधा से) विजय प्राप्त कर सेनारी का पर पर पानी आप से तथा दियार हो तथा साम्युद्दीन हराया साम्युदीन हराया की स्वरा में एक्टवला की सेवा में (४०६ अ) के वी प्रीर सिंग करनी बाही। सुत्तान ने वाध्युदीन हराया है वियो सियार हो गया और उसने क्या प्राप्त करने किया सेवार हो नियार हो गया और उसने कम प्रपर्धीय सेवा सेवार से निय सेवार हो नियार हो नियार हो नियार हो नियार स्वरा विवास स्वरा कि सर्वे साम्युदीन हराया के वियो सियार हो नियार हाना स्वरा विवास सेवार सेवार हो नियार हो नियार हो लोग हाया।

जब बह देहली के समीप पहुँचा, धायम हमायूँ खान जहाँ मिलक मकबूल मुस्तानी दस्तूर ममालिक तथा कावियुल कुञ्जात सह सुदूरे जहाँ, सैयिद जलाखुल हुन वम्म्यरा बहीन तथा धन्य प्रतिनिद्धत धातिमो एव मिलको ने सुस्तान का स्वाग्व किया धौर हाथ चूमने के सम्मान से सम्मानित हुँभे। बाही पताकार्य १२ शावान ७५५ हि० (१ सितम्बर १३५५ ई०) को देहली पहुँची। सुस्तान ने बगाल ने युद्ध की सुद्ध की सामग्री दारा धालिमो तथा मिलको ने लाम प्रदान किया। सहर में उसके सीटने की सुद्धी मनाई गई। सोगो ने मुतहर कि के इस होता हुए सा गुरु में उसके सीटने की सुद्धी मनाई गई। सोगो ने मुतहर कि के इस होता इस हर्य के गुरि दान कावनार्थ प्रकृत की

(४०६ व) तारीखे फीरोजशाही के सकलनक्ता जियाउदीन करनी ने सुत्तानुक माञम फीरोज के राज्यकाल के चार वर्ष ७५२ हि० (१२५१ ई०) से ७५५ हि० (१२५४ ई०), तक का विवरण वपने इतिहास में सविस्तार लिखा है। इसका उल्लेख इस

तारीक्षे मुहम्मदी में किया गया और अब उसका तथा उसकी सत्तान का दोप हाल विश्वस्त सन्नी एवं सच्ची घटनाओं वा उल्लेख करने वाला के विवरस्य के आधार पर किया जायगा।

जब मुस्तान पीरोज ताह बयाल से लौटा और विहार के क्षेत्र में उतरा तो वहां से उसने एक शुभ मध्यम में जालनार को घोर प्रस्वान विया और निस्तर कूल करता हुसा मनकर के किले में नीजे, जो जालनार का एक बहुत बड़ा नयर है, पहुँचा और उस रह किले (४१० घो) पर प्रिपिकार जमा तिया तथा चूट मार प्रारम्भ कर दी। मनकर के राज में जहात पर बैठ कर समुद्र में शरण ले सी। गुल्तान ने एक बहुत वड़ी सेना सेकर समुद्र-सट पर नियमो का प्रचार होने तथा। उसने फीरोअपुर विक के बाक्रमण का कार्य प्रपने ज्येष्ठ पुत्र धाउम हुमायू महसूर खी को प्रदान कर दिया। मुगलो के बाक्रमण के उपरान्त उसने चत्र धारण कर तिया।

कुछ समय उपरान्त मुत्तान फीरोड बाह ने मिलक जादा फीरोड को एक बहुत वही सेना देकर मालवा प्रदेश के निवट के एव स्थान कालकन पर धाक्रमण करने के लिये भेगा। (४१३ प्र) मिलक सेना तथा अपने सहायकों को लेकर उछ किले के नीचे पहुँच गया धीर उसे वेर सिता। उस विलायत तथा उछके नासपाछ के स्थानों को ध्वस कर दिया। अस्त में किले के धरमन हट होने के कारण उसने वहाँ गलों से साध करसी धीर बराज निश्चित करने के उपरान्त प्रस्ततापूर्वक नीट आया। मौलाना मुतहर ने इस बादशाह की प्रस्ता से एक बडा ही उत्तम कसीवा लिखा है जिसमें उनको विजयों का सिक्तार उल्लेख किया है। "" "

(४१४ घ्र) जब सुल्तान बृद्ध हो गया तो उसने घपने पोते तुगलुक शाह बिन (प्रत्र) पतह लों को प्रपना उत्तराधिकारी बनाया ग्रीर उसे बाही मरातिब (चिह्न) प्रदान किये। वह अपने ग्राप को ग्रन्त पूर में रखता या और सोगो के समझ त्रकट होता रहता या। तुगछ्रक पाह वहा विकासी या भीर राज्यव्यवस्या के छुणो पर घ्यान न दे सकता था। वजीरे प्रुप्तकत खाने जहाँ जोनाँ यिन (पुत्र) मकबूल सम्पूर्ण भविकार-सम्पन्न हो गया। वह शाहजादा मुहम्मद खाँसे भयभीत रहता था तथा ईर्प्या रखता था। यह वजीर सर्वदा इस बात का अर्थना किया करता था कि बाहुबादा मुहस्मद खीं तथा उचके सम्बत्धियों एवं सहायकों का (४१४ व) वितास करादे। सत्यस्वात् यह तुमबुक स्नाह की भी हत्या करके देहली के राज-सिहामन पर मधिकार जमा लेना चाहता था। उसे सुल्तान फीरोज का भी, जिसकी कुछ सौसें शेप थी, भय न था। वह सर्वदा इस विषय से सम्बन्धित योजनायें बनाया करता था। उसने सुल्तान फीरोज शाह से, जिसकी वृद्धावस्था के कारण बुद्धि ठिकाने न थी, एकान्त में शाहजादा मुहम्मद खाँ तथा कुछ बडे-बडे समीरो के वध का फरमान प्राप्त कर लिया। वहाँ से वह पूर्ण रूपेण प्रसन्न लौट भाषा भीर उसे भ्रम हो गया कि उसकी मनोकामना सिद्ध हो गई। उसे यह ज्ञात न था कि विद्रोह तथा पड्यन्त का परिग्णाम हानि तथा विनाश के भतिरिक्त कृष नहीं होता। जब उस पद्यन्त्रकारी ने इस पद्यन्त्र का प्रायोजन किया तो एक प्रमीर ने शाहबाद को इसकी सूचना दे दी, और उसे भसावधानी की निद्रा से जना दिया। शाहजादा यह समाचार पाकर हडतापूर्वक अपने स्थान पर डटा रहा । उसने उन सव प्रमीरो को, जो उसके सहायक थे, बर्थात् मलिक मुहम्मद हाजी भाखुर-वक, मलिक समाउदीन तथा कमानुदीन जो दोनो माई वे श्रीर मलिक उनर प्रजे बन्देगान केपुर ये, मलिक राज्ञ एव समस्त बढ़े बढ़े मलिको, धषरन तथा सबीर को जो हिन्दुस्तान के प्रतिष्ठित राय थे, प्रादेश दिया । वे रातो रात शाहजादा मुहम्मद साँ की सेवा (४१५ प्र) में उपस्थित हुये । शाहबादे ने उनसे परामर्श्व किया और सबने यह निश्चित्र किया कि वे समस्त सेना सहित प्रात काल के पूर्व प्रस्थान करे और वजीर के द्वार पर पहुँच कर उसके निष्ठ करित को निहंत निर्माण के अप अस्थान कर आर क्यार के द्वार पर पहुँच कर उसके सिस्तिक से अभिनान दूर करवें। वदनुनार वे रात अर तैयारियों करते रहे और सूर्योंदय होने के पूर्व कसरते हाथियों एव अवारों सहित उस हरामक्षेत्र के द्वार पर पहुँच गये और युद्ध करने लगे। साथ के उनसे विभुक्त हो जाने वे कारण उसकी कोई युव्त सफल न हो सकी। वह तुरन्त अपने घर से, जोनि एक बहुत बड़े हृढ किले के समान था, अपने दो पुत्रों सहित अपनानित एवं दीन प्रवस्था में बाहर निकना और आय कर युपने समुद्र तोदी पर कोका के प्रमनी राजधानी बनाया। तत्परचात् कूसी जहाँ (पनाह) ना, जो ऊँचाई में धाकाश के समान है, निर्माण कराजा। उसने मुहरूबी भीनारे मो जो बजायत के नारण गिर पड़ा था पुन मरम्मत कराई थीर उसे कई गड ऊँचा बरा दिया। इनी प्रकार उसने समस्त मस्तियो, मरम्मत कराई थीर उसे कई गड़ अब बरा दिया। इनी प्रकार उसने समस्त मस्तियो, मदस्तो, निष्कुरे मुल्तानी एव सूचियों के मक्वयों नी जो ध्वस्त हो गये थे, मरम्मत वराई, धौर उनका निर्माण कराया। उनने लिये रक्षक निपुत्त निर्मे। इनके उपरान्त उसने देहती से कुछ नोस पर एक हिसार (कोट) मा निर्माण कराया धौर उसका नाम प्रपने चुम नाम पर मोरोजा रस्ता। उस हिसार (कोट) में नई हजार स्वारों को बसाया। वह नगर तथा हिसार इस समर तक शेय हैं धौर हिस्सुतान के एक बहुत बड़े नगर सन गये हैं।

कुछ समय उपरान्त एक निद्रोह इस प्रकार हो गया। जब मलिक सहक (?) की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र सर्वदा दाहजादो के साथ रहने लगा था। यह बाहजादा फतह तो का, जो मुल्तान का उत्तराधिकारी हो गया था, विक्वासपात्र हो गया । बाहबादा फतट छौ उससे कृष्ट हो गया भीर उसके पेश कटवा डाले। जहता इस कारण भयभीत होकर भाग खडा हुमा भीर उसने चौहानो के पास पहुँच कर इटाबा के किले में शरु लेली । सुल्तान ने यह सुन कर एक बहुत बड़ी सेना लेकर चौहानों के विनादा हेतु प्रस्थान करने का सकला कर शिया धीर (४१२ प्र) निरन्तर प्रस्थान करता हुपा इटावा में मिले मे नियट पहुँच गया। माफिर तथा दुष्ट जिनकी युद्ध सम्बन्धी डीग निवट तथा दूर वाली के कानी तक पहुँच चुकी थी, बिना युद्ध किये, रात्रि के अधिरे में विले से भाग खडे हुये और उन्होंने पराजय को पर्याप्त समक्ता। मलिक जहता ने सुरुतान से क्षमा याचना थी। इस विजय के ईश्वर की कुपा से प्राप्त होने के कारए सुत्तान ने चौहानो की समस्त विलायत मे कामत एव अचान का आदेश दे दिया। मन्दिरो ने स्थान पर धल्लाह की एवादत के लिये मस्बिद निर्मित कराई । इटावा से वह माँजन की मोर पहुँचा ग्रीर उस स्थान पर एक शहर-पनाह तथा एक दृढ किला बनवाया। उसका नाम तुगलुकपुर रक्ता । मलिक मुहम्मद शाह अक्रगान को वहाँ नियुक्त किया । उरछा, शाहपूर, राठ तथा चन्देरी शादि की सेनायें तुगलुकपुर भेजी यह सौर सुल्तान स्वय विजय तया सफलता प्राप्त करके राजधानी की भोर लीटा। कुछ वर्ष उपरान्त जब इस ग्रुएवान मलिंक का निधन हो गयातो तुगलुकपुर की भनता उसने पुत्र यलखाँ को प्रदान करदी गई। उस समय काफिरो के प्रभूत्व के समाचार उस बादशाह के कानो तक पहुँच चुने थे। वह एक गुभ मुहुत मे उस प्रदेश में युद्ध करने तथा उसे मुख्यवस्थित बनाने के लिये चल खडा हुना। निरन्तर कूच करता हुआ जब वह उस प्रदेश में पहुँचा तो, जो विद्रोही एकत्र हो चुके थे, वे छिप्त (४१२ व) चिन्न हो गर्ने । मुल्तान ने यमुना तट पर कनाशोराँ ग्राम के सामने पडाव निया भीर भपर्त शुभ नाम पर हिनारे फीरोज वा निर्माण प्रारम्भ विया। जब हिसार का कार्य पूर्ण हो चुका तो उसने उसे मलिन जादा फीरोज बिन (पुत्र) ताजुद्दीन तुक को, जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है, प्रदान कर दिया। विनार वा हिसार (कोट) मलिक हसन मकन की प्रदान कर दिया गया। तुगलुकपुर तथा उसके सभीप के स्थान उरछा, चन्देरी, राठ, शाहपुर, राबरी (रेवाडी ?) को उपर्युक्त फीरोजपुर का शिक निश्चित किया। मलिक खादा फीरोज को विभिन्न प्रकार की साही कृपाओं द्वारा सम्मानित करके विशेष लिलग्रत प्रदान की। मलिक मुहम्मद शाह अफमान की सतान को फीरोज्ञपुर की शिक की सेना में प्रविष्ट करा दिया श्रीर स्वम विजय तथा सफलता प्राप्त करके राजधानी को लौट गया। मलिक जादाने दिक फीरोजाके चारो बीर के स्थान को अपने न्याय द्वारा सुव्यवस्थित कर दिया। वह प्रजापर किसी प्रकार का भारयाचार न दरता था। उसने काफिरो के बहुत बडे-बडे स्थानो गर्यात् मोगांव, मतुंद, चन्दवार शादि को इस्सामी कस्वे बना दिया। वहाँ इस्सामी

उसकी राजधानी-फीरोजावाद ।

उमकी सतान-फतह खाँ का पिता फीरोड खाँ जिसकी मृत्यु सुल्तान फीरोज गाह

के राज्यकाल में हो गई।

श्रवू बक्ष द्वाह, मुहम्मद खाँ अर्थात् नासिरुद्दुनिया वद्दीन मुहम्मद शाह दादी खाँ का पिता जफर खाँ ।

उमरे मिलक-माने जहाँ बजीर जीना विन (पुत्र) वक्लील मुल्तानी ।

निजामुलमुल्क नामव वजीर।

जफर खौ नायव वजीर।

इवराहीम खाँ नायव वारवक, सुत्तान वा माई !

मलिक प्रनी, सुल्तान का मागिनेय, राठ का मुक्ता।

मिलक इस्माइल, मिलक बसीर सुल्तानी-एमादुलमुल्क का आगिनेय।

मलिक मान्यक, सैविदल हुज्जाब ।

मलिक बृतुबुद्दीन, सुल्तान का नाई।

मलिक याकूब मुहम्भद हाजी आणुर बेग ।

मिलक सुम्बुल बामदी, राजधानी का कोतवाल ।

मिलिक सरवर अर्थात् स्वाजये जहाँ, यहर ( देहली ) का बहना।

मलिक कतुत्रदीन, शहनये पील ।

मलिक उगर ग्रजें बन्देगान।

मलिक उमर, शहनये दीवान ।

मलिक मुवारक कवीर खलीकी।

(४१७ घ) मलिक रखी, मारिजे ममालिक।

प्रदेशों के प्रमीर—जफर ली बिन (पुत्र) जफर ली सर्यात् दरया खाँ गुजरात का मुक्ता। मितक कादा फीरोज बिन (पुत्र) मितक ताजुदीन तुकं फीरोडपुर की सिक का वाली।

\_\_\_\_\_

तातार खाँ, जफराबाद वा मुन्ता । दाकर खाँ वशीर मलिक वय्यू चफरान, विहार का वाली ।

मिलक हुमामुलमुल्क बिन (पुत्र) भवध का मुक्ता।

मिलक उमर, मुल्तान का मुक्ता, तत्परचात् मिलक ।

मरदान दौलनवार, कहा का मुक्ता।

मिलक दौलतवार, ब्रशीय के विले का भूक्ता।

मलिक मुईनुद्दीन, ब्याना का मुक्ता ।

मलिक निजामुद्दीन, घार का मुक्ता।

मलिक मुहम्मद शाह चफ्छान, तुग्रजुक्पुर का मुक्ता।

मिलरु राज्य जुन (हाजिव) उरचा या मुनना, तत्पश्वात् उत्तरा पुत्र मुनेमान खाँ।

मलिक पुनूल उर्फ नुरावाद ग्रामद बदायूँ ।

मनिक बुबूल बुरान स्वी, सामाना वा मुक्ता ।

पास पहुँच गया। झाहजादा मुह्म्भद खों ने साथ भर में उस दुष्ट के घरबार को विष्यस कर दिया। उनकी समस्त पन सम्पत्ति नष्ट हो गई। कुछ अमीर एक बहुत बडी सेना के साथ उस हरामखोर का पीड़ा करने के लिये इस आश्चय से भेजे गये कि वे उसका सिर काट लागें और यह विदोह शाद हो जाय।

बाह्वादा मुह्म्मद खाँ समस्त प्रतिष्ठित ग्रमीरो के साथ सुस्तान कीरोब साह की सेवा में उपस्थित हुमा मीर राजीसहासन के समक्ष पूरी घटना का उस्लेग किया। सुस्तान ने यह समाचार सुन कर वजीर की मृत्यु पर ग्रीसू बहाये और घपने सन्त्र फाठ डाले। विवाद होकर (४१४ व) उसने साह्वादा मुह्म्मद राा को १० ज्ञाव्यात ७६६ हि० (२४ ग्रक्नुवर १३६७ ई०) की प्रपा नसीग्रहत मिनुक किया भीर स्वय एकान्वासा ग्रह्म कर विवा। तुन्तुक साह की वह प्रपने साथ रखता था। मुस्तान मुह्म्मद के स्वतन्त्र क्य से वक्षीग्रहद हो जाने पर समस्त मितको एव ग्रमीरो ने उसकी येग्नत कर सी। वह नित्य राजिसहासन पर ग्रासीन होता भीर राजय-व्यवस्था सम्बन्धों धादेश दिया करता था तथा प्रजा के साथ न्याय किया करता था। राजय-व्यवस्था सम्बन्धों धादेश दिया करता था तथा प्रजा के साथ न्याय किया करता था।

जब कुछ दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गये तो नामिरदृतृनिया वहीन मुहम्मद शाह विन् (पुत्र) फीरोज बाह फीरोजाबाद से बड़े बड़े सुस्तानो एव सूफियो के (मनवरो) के दर्शनार्थ देहली पहुँचा और हजार मुतून राजभवन में, जो जहाँपनाह के हिसार के मध्य में है, उतरा। वह वहाँ से नित्य सवार होकर जाता और मधायख तथा सुल्तानों के (मकबरो) के दर्शन करता था। इसी क्षेत्र में यह समाचार प्राप्त हुवे कि वासी ने तुगतुल बाह से विमुख होनर विमोद कर दिया है। भ्रम्य दास जो मुल्तान मुहत्मद शाह के साथ थे भाग कर फीरोजाबाद पहुँच गये भीर एक बहुत बडा उपद्रव उठ खडा हुआ। सुस्तान मुहम्मद शाह ने यद्यपि उनके पास मनेक क्षमायुक्त पत्र भेजे किन्तु उन लोगो ने उन पर कोई घ्यान न दिया। सुल्तान मुहम्मद (४१६ भ) ने विवश होकर एक बहुत वड़ी सेना लेकर फीरोजाबाद की ग्रीर प्रस्थान किया ग्रीर फीरोजाबाद वाले भी युद्ध के लिए तैयार हो गये। जब युद्ध प्रारम्भ हुना तो सुल्तान मुहम्मद जीकि अपने समय का बहुत वडा योदा था, स्वय युद्ध में सम्मिलित हो गया भीर प्रथम प्राक्रमण में समस्त फीरोबाबाद वालो को परास्त कर दिया और उन्हे खास शाही महल में दक्षेल दिया। जब तुगुलुक साह ने धपने सहायको तथा विश्वासपात्रो को स्पतरे में देखा तो सुल्तान फीरोज शाह को घोडे पर सवार करके कूक्ते के बाहर निकाला। जैसे ही सुल्तान मुहम्मद की होट प्रपेत पिठा पर पड़ी वह देहती की और दस दिया। मुहम्मद शाह के हुख बडे-बडे मनीर शहीद हुये तथा बन्दी बना सिये गये। इस प्रकार मसिक असी शाह उर्फ दिलावर खी बन्दी वना लिया गया । प्रतिक धसदुदीन चेहलगाना सहीद हो गया । सुस्तान मुहम्मद पराजित होनर कुछ सवारों को लेकर देहली के द्वार पर पहुंचा। करहत खीं, जो मुस्तान फीरोज ना एव बहुत वढा दास या, देहनी नगर ना राहना था । उत्तन विरोष किया ग्रीर द्वार न लोले तथा मुस्तान भुहम्मद को प्रविष्ट न होने दिया। मुन्तान मुहम्मद विवस होकर कुछ सवारो सहित सिवालिक की खोर चल दिया।

(४१६ व) मुल्तान फीरोज बाह ने अपने पोते तुगाकुक शाह बिन (पुन) पतह हाँ को पुन. सिहासनाइक कर दिया। धावम हुमायू हाँ जिन (पुत्र) मितक ताउदीन तुक को वजीर निमुक्त कर दिया और क्वम प्रनातवास बहुए कर किया। शक्त मुक्तान तुगछुक शाह के रास्क्य में किया है के प्रतिकार वाह के रास्क्य में निभन हो स्था। उपने लगाम वालीन वर्ष तुन राज्य निया।

(४१६ ग्र) महमूद को प्राप्त हुए तो उसने तुरन्त विजयी सेनाग्री सहित मामिलपूर की ग्रीर प्रस्थान किया थीर उस स्थान की नष्ट तथा ध्वस कर डाला तथा धपार धन मम्पत्ति प्राप्त नी । इस्लामी सेना विजय नया सफलता प्राप्त वरके अपन स्थान को सीट गई । वाफिरो वी सेनाम्रो न, जो गासिलपुर के निकट पडाव डाने थी, उनका पीछा किया। मार्ग मे इरलामी सेनामा से युद्ध हुत्रा । दुर्भाग्य से इस्लामी सेनामें पराजित हुई । कुछ वडे-बडे म्रमीर तथा प्रतिष्ठित मितक युद्ध में वाफिरो के हाथ से बहीद हो गये। मिलक जादा महमूद पराजित होकर मज कस्वे में पहुँचा । इसी बीच मे जुनैद वाँ तया कुछ प्रतिष्ठित ग्रमीर-सलेमान खाँ तथा यल खाँ ग्रादि देहली से ग्रपने वडे भाई महमूद खाँ से मज में मिले । मिलक जादा महमूद को विजयी सेनामों के पहुँचने के कारण जयनता जास हुई किन्तु इस्लामी सेना की पराजय तया प्रतिष्ठित समीरों के शहीद हो जान एवं कापिरों के प्रमुखशाली हो जाने के कारण इस्लामी प्रदेशो तथा रस्यो में खरावी जा गई थी। सर्वप्रयम मज कस्ये की प्रजा मलिक जादा महमूद के साथ फीरोजाबाद की भ्रोर रवाना हुई। तत्पश्चात् चन्दवार, भोहगाँव, भतूद, बारचा, महोनी तथा रतवा ब्रादि इस्लामी बमीरो के ब्रधिकार से निकल गये और दूष्ट तथा (४'६ व') दुराचारी काफिरो के अधिकार में आ गये। भित्तक जादा महसूद ने सपने भाई निजाम लाँको प्रकलन के किले में नियुक्त किया। मिनिक हसन मदन क्यार करवे में रहा। धन्त मे जब काफिरो का प्रमुख बहुत यह गया तो मिलक जादा महमूद अपने समस्त सहायकी सहित शाहपुर प्रदेश की ग्रोर पहुँचा । मिलक हसन मकन भी मिलक जादा महमूद की सवारी के साथ गया। मिलक जावा बहत समय तक बाहपूर में रहा। कुछ समय उपरान्त मजिलसे माली निजाम खाँ ने भी तुमलुरपुर वा विला उप अकबल सुधि के उपरान्त छोड़ दिया भीर शपने बड़े भाई मलिक जादा महमूद से मिल गया । यह मरिवन जादा शाहपूर के मार्ग मे यमुना तट पर पहुँचा और कालपी बाम का नाम, जो काफिरो तथा दुष्टो या निवास स्थान एवं वेन्द्र या, मुहत्मद साहव के नाम पर मुहत्मदावाद रक्ता । मन्दिरो के स्थान पर भल्लाह की एबादत है लिये मस्जिदों का निर्माण कराया भीर उस नगर को प्रपत्नी राजधानी धनाया ।

कुण्डुर शाह बिन (पु.न.) फतह यो युवाबस्था के कारण भोग विलास में तस्तीन रहता था और बजीर मुमलेकत धावम हुमायूँ कीरोज को बिन (पु.न.) मिल्र ताजुदीन सपनी मर्साधक रोग्यता एव बुद्धिमता के बारला प्रशा के मान त्याप किया कारण प्राप्त कारण क्याप किया करता था (४२० म.) बिन्तु नामय बजीर निजामुत्तमुल्क जुनीत ने वह बड़े प्रमोरी को पुन्त रूप से प्रमेन माथ मिला निया और देहती के रावशिहानन पर प्रभिकार जमाने की इच्छा करने मान में नाहों कर दिया। कम सेमार कारण मान में निहों हु पर दिया। जन सोगों ने मिल्र मुवारक वजीर खलीपती की हर्त्या करदी। तसस्यान मुल्तान के पूरिक पात (प्राप्त महल) में प्रतिष्ठ हो गया। सन्त में छन हरामदोरी तथा पुरत्ते ने मुल्तान तुगाइन याह तथा सावम हुमायूँ भीरोज खाँ वजीर धौर कुळ बढ़े-बड़े स्मारी की एत्या करदी। इनके जपसन्त पातम हुमायूँ भीरोज खाँ वजीर धौर कुळ बढ़े-बड़े स्मारी की पुत्तान कीर को हो। मर्दी शोर कर इतिहास की रचना के माय तल बारो बोर के सोग हम गुणवान वजीर को हो। पर पात्र इत्त इतिहास की रचना के माय तल बारो बोर के तोग हम गुणवान वजीर को हमी उपापि से पुत्तान हों। हमाम्मेरों ने मुत्तान, बजीर तथा हु छु बड़े-बड़े समीरों की (४१० ब) हत्या ने प्रपासन निवास की समी उपापि से पुत्तान कीर को सात सात्र कर दिया।

तुगलुक साह बिन (पुत्र) फ्तह भी की राजधानी-फीरीजाबाद।

#### सुन्तान तुरालुक्ष शाह

इस बादसाह ने राज्यनाल में बहुत से धारा के भालिम तथा पूज्य धर्मीनष्ठ व्यक्ति एव कवि हुये हैं। मोलाना मुतहर सबसे प्रियन विस्वारपात्र था भीर वह प्रत्येक वर्ष उच्च कोटि के कमीदे तथा कवितायें प्रस्तुत निया गरता था भीर उसे खिलयर्ते तथा इनाम प्रदान हुमा करते थे। इस यवि के बहुत से दीवान इस बादसाह की प्रसमा से भरे हैं।

(४१७ व) जब मुल्तान मुह्म्मद विन (पुन) फीरोज बाह पराजित होकर सिवासिन की घोर भाग गया तो मुमनुक बाह विन (पुन) पवह हाँ, जो मुत्तान ना उत्तराधिनारी या. पुन सिहास्तास्व हुमा । उसने धाजन हुमानूँ मिलक खादा फीरोज वाँ विन (पुन) मिलक लाज्य फीरोज वाँ विन (पुन) मिलक लाज्य फीरोज वाँ विन (पुन) मिलक लाज्य फीरोज वाँ विन (पुन) मिलक लाजुरीन जुनेंदी जो धपने समय ना बहुत वादा पद्यमनारी तथा उपदर्श था नायन बजीर (४१६ म) नियुक्त हुमा । उसने निवामुलमुल्त नी उपाधि प्रदान की । मिलन हमहाक विन (पुन) एमानुसनुस्क बचीर सुल्तानी की एमानुसनुस्क तथा सेवा का मारिज नियुक्त किया । मुहम्मद वह नो बारवक तथा धरसान बहुत वेश नियुक्त किया । मुहम्मद वह नो बारवक तथा धरसान बहुत में मार्च पे उसके भाई थे । सपने होटे आई की की बहुत मुहम प्रतिन्द्र मार्म थे । सपने होटे आई की की बहुत मुहम मुहम्मद ने एक सहन बढी सेना सिहुत मुल्तान मुहम्मद ने एक पर्नत की बोटी पर एम बहुत बडे हुह स्थान पर दारण सेली । पत्त मे देहसी की सेनामें उन स्थान के धरमत हुह होने के कारण धरस होकर सीट धाई । प्रदेशो ने उपप्रव धात करने ने निये पतिन प्रव स्थार समीर नियुक्त हुमें वे उपप्रव सात करने ने निये पतिन प्रव स्थार सात करने ने निये पतिन प्रव स्थार सात करने ने निये पतिन प्रव स्थार होने कि सारण धरस होकर सीट धाई । प्रदेशो ने उपप्रव धात करने ने निये पतिन प्रव स्थार नियुक्त हिया जाय ।

जब तुगलुक बाह बिन (पुन) पत्तह को कपनी गुवाबस्था में सिहासनास्व हुआ हो उसके राज्यसाल के प्रारम्भ में गुल्तान पीरोज गाह था, जो बडा धर्मिन्छ बादसाह था, निषम हो गया। मुगलुक बाह ने भोग विलास के हार खोल दिये तथा युवाबस्था के सारण विनासक कार्य प्रारम्भ कर विये । राज्य-ध्यवस्था एव सासन प्रवस्थ की चिन्ता त्याग थी। वचीरे (४१६ व) मुमलेक्त भाजम हुमार्ग कीरोज खी बिन (पुन) मिराक ताजुदीन तुर्क जो, बडा शोग्य तथा दुविनाद था, राज्य के भादेश धपनी बुद्धि तथा समभ से निकाला करता था जोर स्थान राज्यसान भी प्यास सम्भव राज्य को मुख्यबस्थित रखने का प्रयत्त किया करता था। उसने वपने राज्यकाल के प्रारम्भ में सरवली खी बिन (पुन) मुद्धमद बाह अपनात को, जिसे मुस्तान कीरोज ने बन्दी बना दिया था, मुक्त कर दिया। यनिक त्येद बाह उर्क दिलाबर खी की, जो मुस्तान मुहम्मद बिन कीरोज बाह को दुधेटना में बन्दी हुना या, मुक्त कर दिया। इस कारण समस्त बरै-बड़े मिल तथा प्रतिटिक सभीर इस महितीय बड़ीर के निराजान एक मिन होने ये ।

इसी बीच में इस्लामी सेनाघो की, जो मिलक बादा महमूद बिन (पुत्र) कीरोन खीं के साथ थी, पराजय ने समाचार देहली में प्राप्त हुने। सर्वेप्रयम जो सब से बड़ी दुर्णटना एवं विद्रोह राज्य के प्रदेशों में हुमा, यह बा। नहां बाता है कि जब सुत्सान मुहस्मद बिन (पुत्र) कोरोज साह पराजित हो गया घोर उसके सहासक मिलक तया समीर द्विप्त मित्र हो गये तो घपरन तथा सबीर, जोकि काफिनो तथा दुटों के नेता थे, चपने करने प्रवक्त तथा प्रवार की भीर गहुँक कर विद्रोह एवं उपद्रव मचाने समे। उन्होंने मासिलपुर प्राप्त के निकट प्रपन्न की भीर गहुँक कर विद्रोह एवं उपद्रव मचाने समे। उन्होंने मासिलपुर प्राप्त के निकट प्रपन्न सिविंद समा जिये। जब उनके सगठन तथा धनुष्ठान के समाचार मिलक दादा

खां बिन (पुत्र) हुनामुलमुल्क, मलिक मतकद बिन (पुत्र) मलिक मरदान, मलिक बुध विन (पुत्र) मुजफकर वाह मलिक बिन (पुत्र) दौलतथार का भाई, गुल्तान मुहम्मद साह बिन (४२२ प्र) फीरोड बाह से मिल गये। वजीहुनमुल्क जफर खां तथा मलिक प्रमेद शह उर्फ दिलावर खौं एवं समस्त सहायन विस्वासपात्र बादसाह के साथ थे।

जब सुल्तान मुहम्मद बाह बिन (पूत्र) फीरोज बाह ने अत्यधिक सेना एकत्र करकी ती उसकी शक्ति के समाचार राज्य के चारों और फैल पये। मुल्तान अबू बक्र शाह ने अपनी समस्त सेना, हाबियो तथा सहायको सहित देहनी ने सुल्तान मुहम्मद विन (पुत्र) पीरोज शाह से युद्ध करने के लिये जतेसर की श्रोर प्रस्थान किया और देहली से कुछ कौस दूर पडान किया। जब प्रयु बज शाह ने प्रस्थान के समाचार सुस्तान मुहम्मद को प्राप्त हुये तो उसने बढ़े-बढ़े समीरो ने परामशं से यह उचित समना कि नई हज़ार बीर सवार देहली की शीर भेज दे। यदि शहर वाले उसका साथ दें तो वडा ही उचित है अन्यया युद्ध करके हिसार (कोट) पर ग्रधिकार जमा लिया जाय। यह निश्चय करक यह कई हुजार सवार लकर प्रेमेरी रात्रि में सीझाविजीझ देहली की घोर रवाना हुआ और रातारात सबू बक्र शाह के विविद को बाई घोर छोडवा हुआ, उसने कीचा घाट पर अभुना नदी पार करली। प्रात्त काल के पूर्व देहली के निकट पहुँच कर बरन द्वार में आग लगा दी और उसे जला डाला। जब सद्री तया शहर (देहली) के प्रतिपेठत लोगो को सुल्तान मुहम्मद के धागमन की प्रमाणिक मूचना प्राप्त हो गई तो वे बड़े उत्माह से उसके स्वागवार्य गये । जब सुल्तान मुहम्मद विन ( पुत्र ) फीरोज बाह बिजम तथा सफलता प्राप्त नरके कुश्ते हजार सुतून मे पहुंचा तो दो प्रतिध्ठित (४२२ व) धमीर सैफ नौ एव दिलाबर खाँ बरन द्वार पर इस भाराय से छोड दिये कि वे भनि द्वारा व्यस द्वार का पून निर्माण करा दें। सुल्तान अबूबक शाह यह समाचार पाकर देहनी की भोर सेना ले गया और बरन द्वार में, जो पूर्ण न हो सका था, प्रविष्ट हो गया। सैफ खाँ तथा दिलावर खाँ जो द्वार के रक्षक थे, मुकावना न कर सके। सैफ खाँ वाहर ही से भवध की घोर चल दिया और दिलावर खाँ धव बक शाह की सेवाघो से यूठ करता हुआ बाजार से होता हुमा सुल्तान के द्वार के समक्ष पहुँचा और एक विश्वासपात्र को भीतर भेज कर सुल्नान मुहम्मद शाह बिन फीरोज शाह को यह समाचार पहुँचाये । मुल्तान जो अपने समय का बहुत बडा पहलवान या घोडे पर सवार हुया और अपने बुद्ध विस्वासपायी सहित बाहर निकल कर जरेमर की और चल दिया। अब बक्र शाह फिर से मिहासनास्ट हवा। इसके उपरान्त सद्यपि समस्त बढे-बडे श्रमीर पुन उमसे मिल गये विन्तु वई वार निरन्तर पराजित होते के कारण उसने देहली के राजसिंहामन ना विचार त्याग दिया और निराश हो गया षया समरङन्द जाकर श्रमीर तिमुर से सहायता माँगने का सकत्य कर लिया । प्रत्येक प्रतिस्ठित ममीर सथा मनिव को उसकी ग्रवना की भोर विदा कर दिया और भ्राजम हुमायू स्वाजय (४२३ म) जहाँ नी उपाधि मुल्तानुस्थर्व निर्चित की। अपने पुत्र हुमायू खाँ को शिक्षा वे निए उसके पाम छोड दिया ग्रीर स्वय समरकन्द की भोर रवाना हो गया।

 उमर्पा राजधानी ये मितव-—गाजम हुमायू फीरोज खाँ बिन (पुप) मितव ताजुहीन तुर्क वजीर ममातिन । निजामुलमुल्क रननुहीन जुनैदी, नायव वजीर ।

मुहम्मद शह, सुत्तान का भाई, वारवक । गैरत खाँ विन (पुत्र) मलिक इवराहीम, नायव वारवक ।

धरसलान शह, सुल्तान का भाई, श्राब्दवक ।

राज्य की सन्य दिसाओं के स्रमीर -- मलिक जादा महसूद <sup>वि</sup>न (पुत्र) फीरोड खाँ, बजीर, फीरोडपुर की निय का बाली। रास्ती को निवास मुफर्रेड, प्रकारत का मक्ता।

> मिलक सुलेमान विन (पुत्र) खिच्छ खौ मुल्तान का सामक । गालिव खौ, सामाना का मुक्ता ।

### सुल्तान श्रव्ह बक्र शाह विन जफर खांबिन फ़ीरोज खां।

(४२१ म) मुन्तान नुगलुक चाह बिन पतह स्त्री के निघन के उपरान्त ध्रार्थ कर चाह बिन (पुत्र) जरूर को बटै-बटे घमीरो तथा प्रतिष्ठित पतिको की सहमति से देहली के रागींसहासन पर बार छ हुमा। दो प्रतिष्ठित दाल जरूर खो गर्याद सिल्ह बहुरी एव मिलक साहीन राज्य के हमाओं के गांधकारी बन बेठे और विचारत वा पर एव एमाहुलमुक्ती उनके साहीन राज्य के हमाओं के गांधकारी बन बेठे और विचारत वा पर एव एमाहुलमुक्ती उनके साहीकार में एमाई। यद्याप वे राज्यस्ववस्था को ठीक करने का बडा प्रयत्न करते किन्तु हुस्ते कुछ लाम न होता। मुल्तान भीरोज बाह के निधन के उपरान्त राज्य-व्यवस्था में विचन पडना प्रारम्भ ही गया तथा विभिन्न प्रकार के बिडीइ उठने शुरू हो गये। मुल्तान प्रयू वक्र बाह विन (पुत्र) चफर खाँ बुवावस्था की मस्ती के कारणा भीय विचास में प्रस्त रहने लगा। स्वतन्त महन्ते तथा फीरोज बाह के जुक धमीरो ने राज्यव्यवस्था पर धपिकार जमा लिया। वे लोग भी चुलतान का महन्त रहण करते हुये भीय विवास ने तल्तीन रहने लगे।

हुमी बीच में हेहुलें में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि मुख्तान नासिहरदुनिया बहीन (४२१ व) मुहम्मद चाह बिच (प्रत) फीरीज चाह ने एन यसक्य वेना सहित सिवालिक से हेहुने की और प्रशान कर विया है और राजनिहासक पर अधिकार जमाने तथा प्रजू वक चाह के विवालिक से हेहुने की जोर प्रशान कर दिया है और राजनिहासक पर अधिकार जमाने तथा प्रजू वक चाह के सिवाली हों सिवाली है कि हमाने हैं सुद्ध वक चाह के सहायकों हमाने सिवाली के सिवाली के

प्रातः हाल उसने दरबार किया और वडे-बडे मलिक तथा प्रतिष्ठित धमीर एकत्र हुये । सुल्तान ने भोजन लाने का भादेश दिया। भोजन के उपरान्त समस्त प्रतिष्ठित मलिक एवं भमीर भपने-मपने स्यान पर चले गये भीर बजीरे मुमलेकत बाजम हुमार्यु इस्लाम खौराजितहा-सन के समझ खड़ा रह गया। मुल्तान ने वजीर को बादेश दिया कि इस राजमवन की जिसका निर्माण उनके पूर्व जो ने कराया था, और जो समय के व्यतीत हो जाने के कारए। हट फूट गया (४२५ स) है. मरम्मत कराई जाय जिससे वह ससार में धेप रहे। इस मादेश के मिलते ही वजोर ने उस महन की मरम्मन प्रारम्भ कर दी। इस प्रकार मुल्तान भी कुछ दिनों तक कूरके हजार सुनून में रहा। इस बीच में अधिकाश तुर्क अभीर, जिनके पर फीरोजाबाद में ये, चले गये। केवल योडे ही से गजशाला एव बस्वशाला की रक्षा हेतु रह गये। सुल्लान ने भवसर पाकर सम्पूर्ण गजदाले एव कल्बसाने पर अधिकार जमा लिया। उसने वर्जीरे ममालिक इस्लाम खाँ छे पुन प्रतिज्ञा कराई स्रोर तुर्क समीरो के पास फीरोजाबाद में निवा-सन का ब्रादेश में व दिया। उन्हें तीन दिन तक का समय दिया गया और ब्रादेश १शा कि सीन दिन के उपरान्त जो तुर्क कीरोजाबाद में मिलें उनकी हत्या कर दी जाय। तीन दिन में समस्त कीरोजशाही दास कीरोजाबाद के बाहर निकल गये और उनका सगठन छित निघ ही गया। मधिकास मैनात में सबूबक बाह बिन (पूत्र) जकर खाँ बिन (पूत्र) फीरीज बाह के सुरनानुष भाजम नासिरद्दु निया बद्दीन भुहत्मद बाह बिन (पुत्र) कीरोज वाह देहली से

कीरोबाबाद पहुचा क्रीर उसन निश्चिम्त होक्स क्रवन पिता की राजधानी पर अधिकार जमा लिया। देहला का राज्य भी उसे पूर्ण का से प्राप्त था कि तु धबुबक बाह बिन (पुत्र) जफ़र खीं में पास, जो राज्य का एक उत्तराधिकारी था, तुक ब्रमीर बहुत बढी सख्या में एकत्र ही (४२६ म) गये। मेवात के वाली बहादूर खी ने शब्द बक्त शाह की भवनी शरए। में ले लिया भीर उसके छिर पर चन रख दिया। एक बहुत बंडा विद्रोह चठ खडा हुमा। सुल्तान मुहम्मद बाह बिन फीरीज बाह एक शुम मृहने में बहुत बड़ी सेना लेकर मेवात का भीर मद्भवक बाहको भगने तया बहादुर खाँके विनास हेतु निक्ला भौर निरन्तर प्रस्थान करता हुमा कोतरा किले के क्षेत्र में, जो मेत्रात का सबसे बढ़ा किला है, उतर पटा भीर युद की वैवारियाँ करने लगा। बह दुर खाँ, जी अपने समय का बहुत बडा योदा था, अबू बक पाहको चत्र पहना कर ै सुस्तान के मुकाबले में युद्ध कराने के लिये लाया। सुस्तान ने चनसे युद्ध करके उन्हें पहले बाकमण में ही पराजित कर दिया । बादू बक्र शाह अपने बारपिक पदातियों एव प्रदर्शाहियों का विनास कराके कातरा के किले में पुस गया। सुल्तान मुहम्मद चाह बिन फीरोज बाह ने उसका पीछा निया और हाथी एव सेना कोलरा के किले के द्वार पर से गया भीर इस हड जिले की निजय कर लिया एवं ध्वंस करा दिया । ध्यू बक्र शाह तथा (४२६ ब) बहादुर खाँ ने मुनामर पर्वेत की कन्दराओं में शरण ले ली। सुल्तान ने उस पर्वेत की बन्दराग्रों की ग्रार प्रस्थान किया और मुद्ध तथा रक्तपात विया। बहादुर खी ने भपने भागको विनाश के निकट पाकर बाबू बक शाह को डाल बना लिया भीर उसे भारय-थिव उनहार सहित मुल्तान मुहम्मद छाह नौ सेवा में मेज कर समा याचना नी। मुल्तान ने बहादुर खी हरामक्षीर को क्षमा कर दिया भीर भवू बक्र बाह बिन (पुत्र) जफ़र खी को बन्दी बनादिया। विजय एवं सण्यतना प्राप्त करने के उपरान्त राजधानी की भोर लीट भागा। भद्र बक्र शाह की कुछ समय उत्तरान्त मृत्यु हो गई।

१ चत्रकी छ'या में करका

र पुस्तक म िराज साम स्वॉ-शाम खाँ का पर्वत-है।

२३२

की ग्रोर चल दिया और मेनात के बाली (ग्रधिकारी) बहादुर खाँ से मिल गया। देहली का राजसिंहासन रिक्त हो गया । सुल्तान मुहम्मद विन (पुत) फीरोज शाह ने यह शुभ समाचार पाकर सहर्ष ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट की । इसी वीच में स्वतन्त्र मलिको तथा तुर्क ग्रमीरो (४२३ व) के पत्र सुल्तान मुहम्मद विन (पुत्र) फीरोज शाह को प्राप्त हुये। वजीहलमुल्क जफर खाँ पत्रों के उत्तर सहित देहली भेजा गया। उसने देहनी के समस्त मलिको तथा अमीरो से प्रतिज्ञा कराई।

# सुल्तानुल भाजम नासिख्द दुनिया बहीन मुहम्मद शाह बिन फ़ीरोंच शाह।

वजीहुलमुल्य जफर खाँ के देहली पहुँचने पर स्वतन्त्र मलियी तथा तुर्क भमीरो ने परामर्श थरके सुस्तान मुहस्मद बिन फीरोज शाह के राज्य के सम्बन्ध मे प्रतिका की सीर एक प्रसिद्ध व्यक्ति के हाथ वजीहुलमुल्क जकर खाँ के पास प्रार्थना-पत्र भेजे । इस प्रकार राजधानी के मिलको की प्रार्थना पर नासिरुदुनिया बद्दीन मुहम्मद बाह बिन (पुत्र) कीरोज बाह ने देहली की भोर प्रस्थान किया । जब वह यमना तट पर पहुँचा तो समस्त बडे-बडे मिलक एव (४२४ म्र) प्रतिष्ठित धर्मीर समस्त हाथी घोडे एव शहर के द्वारी की कुजिया लेकर उसके स्वागतार्थं भागे भीर यमुना तट पर सुल्तान से मिले तथा सुल्तान के सूभ चरणों को भूमने का सम्मान प्राप्त किया । सुल्तान मुहम्मद शाह बिन (पुत्र) फीरोख शाह विजय तथा सफलता प्राप्त करके कूकि भीरोजाबाद में एक खुभ मुहर्त में ७६४ हि॰ (१३६१-६२ ई०) में सिंहासनारूढ हमा । मलिक मुबदिश्वर जुब को बजीर नियुक्त किया गया । उसकी उपाधि इस्लाम ला रक्ली गई । मलिक दोल, जिसकी उपाधि मुजाहिद ली है, आरिजे ममालिक बनाया गया। उसने इस बादशाह को सिहासनारूढ होने की वधाई देते हुये एक उच्च कोटि के क्सीदे की रचना की । उसके कुछ छन्द इस प्रकार है।

(४२४ व) सुरुतानुल बाजम नासिरुदुर्निया बद्दीन मुहम्मद शाह विन (पुत्र) फीरोज शाह के देहली के राजिसहासन पर ग्रारूढ होने के कारए। विभिन्न प्रकार के उपद्रव, भी राज्य मे उठ खडे हुये थे, शान्त हो गये। प्रजा भी सुल शांति प्राप्त हो गई। हिन्द तथा सिंघ के ग्रधिकाश प्रदेशों में सिक्को तथा खत्वे की इस बादशाह के नाम द्वारा शोभा प्राप्त हो गई। समस्त वडे मलिको तथा प्रतिष्ठित ग्रमीरो ने, जो राज्य की श्रवतात्रों में तथा चारो श्रोर नियुक्त हये थे. उस प्रतामी बादशाह की आज्ञानारिता स्वीकार करती। उस दानी ने ग्रमने राज्य के प्रारम्भ में न्याय तथा दान के द्वार प्रजापर खोल दिये। ग्रालिमो, सैयिदो, पवित्र लोगो (मन्तो) तथा काजियों को ग्रत्यधिक इनाम एव बहमुल्य खिलग्रतें प्रदान की। मलिको तथा ग्रमीरों की श्रेणी एवं सम्मान में वृद्धि करदी।

वह तुर्क धमीरो से जो गजशाना तथा प्रश्वशाला के अधिकारी थे, सर्वदा चिन्तित (४२५ अ) रहता था और गुप्त रूप से उनको हटा देने के विषय में अपने सहायको तथा विश्वाम-पात्रो से परामर्श विया करता था। इस प्रकार वजीहुलमुल्क खफर खाँ तथा समस्त बंडे-बंडे प्रमीरों के सकेत से वह फीरोजाबाद से बंडे-बंडे सुल्तानो एवं धर्मनिष्ठ सुपियो (के मकदरों) के दर्शन में बहाने से देहली की श्रोर चल खड़ा हुआ। दर्शन के उपरान्त सल्तान मुहम्मद तुगबुत बाह द्वारा निमित कूरने हजार सुनून रे मे ठहरा । रात्रि में वही विश्वाम किया।

<sup>।</sup> महल् ।

२ इजार्स्तम्भी वातासदल ।

द्वान दिये । यह वहाँ एक वर्ष तथा कुछ माम तर पडाब डाने रहा किन्तु किने के प्रस्यन्त हड होने के नारण उसे धासकत शोवर सौट जाना पडा । इस समय तक धर्मात् ६२६ हि० (१४६४-३६ ई०) में युजरात का राजयुट्टर एव राजनिहासन मुस्तान घहमद साह विन युरम्मद याह विन युरपक्रर शाह के नाम से मुसोधिन हैं।

- (३) खिळ खो बिन (पुन) मुनेमान बिन (पुन) मरबान मुल्तान महमूद बिन मुहस्मद बिन प्रीगेड याह के उपराग्त देत्मी के राजमिहामन पर सास्ट हुमा। उननी मृत्यु के उपरान्त हुमा। उननी मृत्यु के उपरान्त, मुवारत साह बिन खिळा खो के पुन मिहामनास्ट हुये और कुछ समय राज्य करने क उपरान्त मुग्नु को प्रान्त हो गये। उनने उत्तरान्त खिळ खों का पाता तथा उत्तर जावा मितन पुत्र देहनी के राजिशमान पर सास्ट हुमा। उनने प्रपन्नी उपाधि मुत्तान सुदुस्मद रहनी। यह इन समय देश हि॰ (१४३४-३६ ई॰) तक, जो हत इतिहान के सहसन की तिथि है, देहनी के राजिशक्षत पर सास्ट है।
- (Y) मिलक उमेद बाह उर्फ दिलावर खाँ ने बार में बन ग्रहण क्या मीर ममस्त माप्ताप्रदेश भ्रपने कथिकार में कर दिया। वह बहुत समय तक काफिरों से ईश्वर के लिये युद्ध करता रहा भीर उसके उपरान्त मृख्य की प्राप्त ही गया। उसके उपरान्त होद्यंग दिन (पूत्र) दिलावर खाँ अपने पिता के स्थान पर सिंहासनारूद हुन्ना भीर मालवा के पासपास के स्वान भागने भाषावार में कर निये। उनने कहरेला को, यो प्रतिष्ठित काफिरों की खान तथा गढ़ था. ब्वस कर दिया। भोवनगाँव रे बाली, रायमेन, कमोधन, काकस्न तया बोयेद को, जो हिन्दस्रों के बहन बहे-बढ़े नगर ये, इस्ताम के खित्ते एवं इस्बे बना दिये। उमने बाबनगर पर भी चेदाई की भीर उमे व्यस कर दिया। वहाँ से लगभग १०० हाथी पपने पातक में प्रपने प्रधिकार में कर निवे । उसने प्रपने समकासीन बादसाही से युद्ध किया । क्सिंग स्थान पर उमे विजय हुई भीर कुछ स्थानो पर वह पराजित हुमा। उसके राज्यकाल में बहुत बढी-बडी विजयें हुई। कुछ वर्ष उपगन्त जय उसके ग्रुएवान माई कदर खीं की मृत्यु हो गई तो चन्देरी सुस्तान होशन के खबीन हो गया। उसने अपनी बन्निम धवस्या में अपनी उपापि मुल्तान हमामुद्दुनिया वहीन होसन शाह रक्खी । बहुत समय तक राज्य करने (४२९ घ) के उपरान्त उमकी मृत्यू हो गई। उसके उपरान्त उसका पुत्र गुजनी खाँ गादियाबाद उर्फ मौडू के राजितहासन पर झारुढ हुमा। उसने अपनी उपाधि ताजुद्दुनिया वहीन मुहम्मद नाह रक्की । उसने धपने शीनो साहबों, उस्मान की, प्रतह खी तथा हैवत खी की को मलक्ये जहाँ के पुत्र थे, हत्या करादी। उसकी थोडे ही समय में मृत्यु हो गई। उनके उनरान्त मनमूद खाँ बिन (पूत्र) मुगीस खाँ शादियाबाद उर्फ माँह का प्रधिकारी ही गया। उसने प्राप्ती उपाधि मुल्तान श्रेलास्ट्ट्निया बहीन महमूद शाह रवसी। बह इस ममय = ३९ हि॰ (१४३५-३६ ई॰) तर, जो इस इतिहास के सक्चन की विधि है, मालवा का शासक है।

नहा जाना है नि मुत्ताल नासिरहर्दुनिया बहीन मुहस्मद शाह बिन (पुत्र) फ़ीरोज शाह प्रत्न वक साह बिन (पुत्र) जफ़र खी के कार्य से निश्चित्त होन र तथा धपने सहायकों एव (४२६ व) विश्वासपारों नो बड़ो-बड़ी धक्तायें प्रतान करने के उपरात्त पान्य कार्यों के सम्प्रत करने में व्यस्त हो गया । एन बहुत बड़ी सेना सेन र धन बत तथा इटाया के काफ़िरो को नेट्ट करने में व्यस्त हो गया । एन बहुत बड़ी सेना सेन र धन बत तथा हुटा के नेटा यो, प्रत्यिक करने का सक्त कर दिया। प्रधारत तथा सबीर ने, जो काफ़िरो तथा हुटा के नेटा यो, प्रत्यिक मेना एनत्र न रने इस्ताम के सिसी तथा इन्यों का बिनास एवं विश्वस प्रारम्भ कर दिया। बतारराम क्रम्ये यो च्यस कर दिया धीर बड़ी के समस्त निवासियों की हाया कर दी तथा इस विजय के परवात राज्य मुज्यविष्यत हो गया। बडी-बडी अपतामें तथा ऊँचे-ऊँचे पर मुद्दम्पद साह के सहायको तथा विश्वसम्यात्री को, जिन्होंने निकाई के समय उसकी सहायता की थी, प्राप्त हो गये। जक्तरावाद तथा जोनोपुर की अन्ताये प्राप्तम हुमार्यू मुस्तानुत्रमत्ते चल प्रये ह्यावये जहीं मुस्तानी को प्रतान हुई। हुजरात, बजीहुममुक्त जक्त सो को प्राप्त हुमा। मुस्तान विज्य खी बिन (युत्र) सुनैसान विन (युत्र) भरवान (सरदान?) की प्राप्त हुमा। माल्या की अन्ता उमेद साह उक्त दिनावर की थी प्राप्त हुई। मुस्तान मुस्मद साह बिन (युत्र) जीरोड जान के चपरान्य ये जार प्रतिश्वित समार, जो उस राज्य के स्तम्म से, बादवाहि की श्रेत्रों को प्राप्त हो गये और खुल्दै तथा विश्वके के स्रविकारी हो गय।

(४२७ ष) प्रथम मुल्तानुव्यकं स्वाजये वाहाँ सरवर सुल्तानी वा जो जोनीपुर में सिहासामास्व हुया । उसने प्रवास स्वाय न्यायपुषक ज्यवहार किया धौर बहुत समय तक राज्य सता रहा । उसने चरारा सुपारक साह, जिसे वह सिय पुत्र के समान समस्ता था, राजिसहान पर बैठा । उसने चरारा सुपारक साह, जिसे वह सिय पुत्र के समान समस्ता था, राजिसहान पर बैठा । उसने घराय बहुत ममय तक स्थापित न रह सका धौर सीम ही समास ही गया । उसने परवास उसका आहे जिसको उपाधि मुलत स धौ थी हिहासतास्व हुया । उसने परवाधि मास सुर्यका वह हैं । इसा उसने परवाधि मास सुर्यका वह हैं । इसा उसने परवाधि मास स्थापित के प्रवास के समस्त प्रवास के समस्त प्रवास वाहा मा उसने से समस्त प्रवास वाहा मा उसने से समस्त प्रवास वाहा मा । इस समय नश्च हिंद (१४६४-१६ ई०) में, बोकि सम इसिय प्रवास के समस्त प्रवास वाहा मा इस समय नश्च हिंद (१४६४-१६ ई०) में, बोकि सम इसिय स्वास करा मा सिला, जोकि स्थाल का बहुत सहा एव इसने संगाल की सोर सस्यास किया है स्वर उसे प्रवास करें।

(२) वनीहुत्तमुह्नक खकर खीं, जो ग्रजरात में खुरवे तथा निनंके का प्रियकारी बना, जसकी उपाधि खकर खी हुई। कुछ समय जगरात शुक्रपकर बाह के जीवनशाल में उसका पुत्र, जिसकी उपाधि तातार खीं थीं, तिहासनाक्य हुआ। असकी परवी गुहम्मद बाह हुई किन्तु बीह्म ही चलकी मुख्य हो गई। शुक्रम्मद बाह विन (पुत्र) मुख्यकर बाह की हुए के उपरान्त, सुरतान मुख्यकर बाह ने अपने पोते महम्मद बाह विन (पुत्र) मुख्यकर बाह की हुए के उपरान्त, सुरतान मुख्यकर बाह ने अपने पोते महम्मद बाह विन (पुत्र) मुख्यकर बाह की हुए की जीव बाह के प्रत्यक्ष के अपने स्वान मुख्यकर बाह कि प्रत्यक्ष के अपने मिन वाद बाह विन (पुत्र) मुख्यकर बाह कि प्रत्यक्ष के आरम्म ही मुख्य की आरम हो गया। मुस्तान सहसद बाह विन सुक्रमद बाह विन मुख्यकर बाह ने समस्य मुख्यकर वाह विन मुख्यकर बाह के समस्य मुख्यकर बाह कि समस्य मुख्यकर बाह कि समस्य मुख्यकर बाह कि समस्य मुख्यकर बाह विन समस्य हो पाय। मुस्तान पर चढ़ाई की भीर सुद्धान होया साह विन (पुत्र) दिलानर खी से पोर पुद्धान के स्वरत्य पर पर्वा की भीर के कई हचार भ्रद्धारीही तथा पराति करत हुँ से अपने में वह से स्वरत्या साह किये विना लोटना पर्वा ।

मुस्तात होवाग की मृत्यु के उपरान्त उत्तका पुत ग्रवनी खाँ धादियाबाद उर्फ माह के राजितहानन पर भारत हुआ किन्तु शीघ्र ही उत्तकी भी मृत्यु हो गई। उत्तकी उपाधि (४२८ म) डाजुरदुनिया बहीन मुस्तान हुहम्मद बाह हुई। उन्के उपरान्त महमूद खाँ बिन (पुत्र) मेमत खीं बजोर ममानिक खादियाबाद उर्फ माहू न खादिय है। यहां । उत्तने प्रान्ती उत्तान क्षार्विय खादियाबाद उर्फ माहू न खादिय है। यहां । उत्तने प्रान्ती क्षार्वान किंग्या। उत्तने प्रान्ती क्षार्वान किंग्या। उत्तने प्रान्ती के स्रोत्र स्वान सुरुक्त विन मुक्त्यन खाहे भी प्रान पर वहाई नी धीर जादियाबाद के क्षेत्र में पढ़ाव सुरुक्त विन मुक्त्यन खाहे भी पुत्र मातवा पर चढाई नी धीर जादियाबाद के क्षेत्र में पढ़ाव

१ सुरुतान भदमद साह विन मुद्रम्मद साह विन मुख्यम् पर साह ।

मिल्हुम्सक मिलक राष्ट्र ।
सेख मिलक उक्ष्र मुनाहिट खाँ ।
मिलक जुड विन मुबर्गकर, दोलतथार का मतीबा ।
मराना खाँ विन मिलक कुनुल ।
सानार खाँ विन मिलक कुनुल कुरान स्वाँ ।
सानार खाँ विन मिलक कुनुल कुरान स्वाँ ।
सोनत खाँ विन मिलक कुनुल कुरान स्वाँ ।
भावन खाँ विन मिलक उन्होस्ट्रीन साहोरी ।

## सुल्तान प्रलाउद्दुनिया वद्दीन सिकन्दर शाह बिन महमूद शाह बिन क्षीरोज शाह ।

(४३२ झ) मुस्तान मुहस्मद खाह के नियन के उपरान्त उसका दुन हुमायू खी देहनी के राजीसहासन पर झाकड हुमा । उसकी उपाधि सुस्तान धनाउदहुनिया वहीन सिकन्यर मार्ग हुई। वह बढा ही सुण्यवस्थारक, बीर, पराक्रमी तथा न्यायकारी या। उसने सिहासनाकट होते ही प्रजा के साथ न्याय निया और नाना प्रकार के विद्रोह की उठ कड़े हुये ये, धान्त हो गये। धपने पिता के ममान, सब्तनीती के सासक मुस्तान गयासुदहुनिया वहीन पाउम शाह से प्रेम बनाये रक्षा। दोनों झीर से सर्वेदा राजदूत तथा उपहार झाया याया करते थे। छत्तेय में, यह बादबाह बडा शुख्यान था, किन्तु उसका राज्यकाल अधिक देशो तक स्थापित न रह सका और उसकी स्नीय ही मुख हो यह। उसके उपरान्त उसका भाई महसूद, जिसनी उचाधि स्नाने स्वानी भी, निहासताकट हुया।

## गयासुद्दुनिया वद्दीन महमूद शाह विन महमूद शाह विन फीरोज शाह ।

(४३२ व) उनके राज्यकास में राज्य के उच्च पद उसके प्रतिदिद्धत दाखों सर्पाद् मुक्त वहां, सहायत खाँ, महत्तू औं धादि को प्राप्त हों। यह धीर वे पूर्ण प्रिकार-सम्प्रप्त हों। ये। यान में, तुकं समीरों में विरोध उत्तरस हो गया। युक्तें सां, वहां दुर वो तथा नत्त्व सां के हिसार जहां पाष्ट कथा कुश्के सीरी पर प्रिकार प्राप्त कर किया। युक्तान महमूद विन युह्म्यद धाह फीरोजाबाद में रहता था धीर सम्प्रद ती तथा सितार खाँ किया महमूद विन युह्म्यद धाह फीरोजाबाद में रहता था धीर सम्प्रद ती तथा सितार खाँ किया या युक्तान महमूद विन युह्म्यद धाह को देना सहित कुश्के फीरोजाबाद में विषय सां पुर कुश्के को स्वाप्त करने का उन्होंने सकत्व कर्ण विषय। युक्त यो युक्त विराप्त करने का उन्होंने सकत्व कर्ण विषय। उन्होंने सक्त कर्ण विषय। उन्होंने से स्वी क्षेत्र के स्वार्ट निक्त का चित्र से सुक्तान महमूद विन युहम्मद साह, युक्त खा क बहकाने वे साही शिविद के बातर निक्त का भीर द्वात क्य के पहुंच से तो जाकर निक्त निक्त कर पुद करने तथे। समाहत की, तातार खीं तथा वसस्त बहे वह प्राप्त र जरीने देहती साल पर उत्तर हुते थे, समत हाणियों एव देना की कर साथ वह बीर प्रार्ट उन्होंने देहती गाओं की हिए दिया। १००० पाहे तथा सवार नार को धीर विवय एव सक्तत पकत

बन्दी बना तिया। जब मुस्तान संबर को ये समाचार प्राप्त हुये तो उसने दोाग्रातिश्रीष्र कािकिंगे पर चढ़ाई की घीर हुए। को पराजित कर दिया। श्रेष इटाबा के क्लि में पुत गये। उन्हें पेर तिवा गया। किले के सल्यन हृड होने के कारण इस्तामी सेना को प्रतीक्षा करनी पड़ी। इटाबा के किले काे सुद्ध वन गये। इसी बुद्ध ये बोच में सावम हुगामू महमूद लां विन (द्वन) फीरोज लां विन (द्वन) मिलक काजुदीन तुक प्रक्रममदाशन उन्हें काल्यो से सुद्धान मुहम्मद बिन (द्वन) फीरोज लाह को सेवा में उपस्थत हुया। धावम हुमामू महमूद लां के (४३० थ) प्राप्ते के समाचार पावर हुष्ट कािक एवड़ विन सम्बद्धान है सेवा में उपस्था कि किले से माग गये। इस्तामी सेनाआं न इटाबा के किले से माग गये। इस्तामी सेनाआं न इटाबा के किले से माग गये। इस्तामी सेनाआं न इटाबा के किले से माग गये। इस्तामी सेनाआं न इटाबा के किले से माग गये। इस्तामी सेनाआं न इटाबा के किले से माग गये। इस्तामी सेनाआं न इटाबा के किले से माग गये। इस्तामी सेनाआं न इटाबा के किले को स्वस वर दिया मीर चौहालों के अंदे के प्रवर्ग का कहत करा दिया।

प्राचम हमाभू महसूद खाँ बिन (पुत्र) फीरोख खाँ की वाही क्रुग्रहिष्ट से सम्मानित विया गया । उसे बहुमूद्य खिलमत तथा महोबा की, लेकि हिन्दुस्तान का एक बहुत वहा नगर है, प्रस्ता प्रमान की गई। समस्त खिले तथा करने जो फीरोयपुर की शिक से सम्बन्धित से, उसे प्रसान कर दिये गये। सुस्तान घावय हुमाभू महसूद खाँ को बढ़े सम्मान से विदा करके देहनी रहेंच गया। सहस्र में बढ़ी खखी मनाई गई।

कुछ समय उपरान्त सुस्तान में नगा तट पर जलेसर में धपनी राजधानी बनानी (४६० में) निरुप्त की १ इस उहुँ दस से बहु देहुआ से जलेसर पहुँचा थोर उसे धपनी राजधानी बना सिया। देहुनी का नाथव समीर (सासक), धपने पुत हमा खुँच की निकृत्क कर दिया। बजीरे मुमलेक्ट इस्ताम को को राज्य व्यवस्था सम्बन्धी यादेश देने के सिये निमुक्त कर दिया। सुरुतान मुहम्मव बिन फोरोज साह जलेसर में भीव बिलास में प्रस्त हो गया। इसी बीच में नवीर मुमलेक्ट इस्ताम को के बिरोधी कुछ समीरों ने पहुंचन एव सुरुता से बादसाह के हृदय को उससे विमुक्त कर दिया। मुस्तान ने बिना कुछ सोच विमार किये हुने जलेसर से हेहती वहुँच कर रहा वचीर की हत्या करा दी। मुस्तान के इस वार्य को लोगो ने उचित न समझा। उसना भी सीप्र ही निधन हो गया। इस बादसाह में प्रनेक ग्रुप्त से सिप्तान की स्वाप्त से सुक्त कर दसा भी सीप्ता ने स्वाप्त सामका। उसना भी सीप्ता ही निधन हो गया। इस बादसाह में प्रनेक ग्रुप्त में इस स्वाम पर केन्स मुमाहित को के कुछ खन्दों का उस्तेश किया जायगा को स्वत में सुस्तान की प्रमान में स्वति हो।

(४६१ प्र) चतकी राजधानी—फीरोजाबाद, तत्परचात जतेसर। सतान—हुमायूँ का, महभूद खाँ। मिक तथा प्रमीर—पाजम हुमायूँ इत्साम खाँवजीर महभूद खाँ बिन फीरोज खाँ विन मिकक ताजुरीन तुर्क।

(४३१ म) सुत्तानुष्वकः क्वाबचे बहाँ सरवर सुत्तावी।
ववीह्नसुत्कः कठर खाँ मुख्यवमः।
खिव्य खाँ विन मितक सुतेनान विन यानिक सरदान।
सनिक उभेद खाह चर्छ दिनावर खाँ।
संक खाँ विन हुवापुत्रमुत्तनः।
मानिक मसऊद विन मितक मरदान।
मानिक याकृत मुद्रम्भद हावीं मिकन्दर खाँ।
मानिक याकृत मुद्रम्भद वावीं।
कोरोज खाँ विन स्वाप खाँ।

कारण मल्लू क्षी के साथ या घीर कमी उचकी बात का उल्लंघन न करना या 1 मल्लू खीं नस्य कूरके सीरी में मुल्तान महमूर के पात माता या घीर नमस्त विद्यासम्बन्धी नियमी का न्यान रखता तथा स्वामि-मुक्ति प्रदेशित करता या 1

कुछ समय जपरान्त मुन्तान महसूद बिन मुहम्मद वाह को बहु नाता सहित दरावा ने बांद्रामों के डिले पर धाक्रमण करने के लिये देहनी के बाहर लाया धौर निरन्तर याना करते हुं के उसने उपर्युक्त किले के श्रेष्ट में पढाव डाल दिये। बहु डिने गो पेरने द्री जाना या कि कुछ दुर्श के बहुकाने से मुक्तान महसूद बिन (बुध) मुहम्मद बाह नेना के शिविर से कुछ बीर सवारों को लेकर धिकार के वहाने से निक्क प्रयास्त्रियों, धमीरो, वहाँ एवं बडे-बड़े शाहित्यों ने उसका को किले के समस्त प्रविद्यित व्यक्तियों, धमीरो, वहाँ एवं बडे-बड़े शाहित्यों ने उसका क्या बीर उसकी सवा में प्रविद्या है। यो भीर पढ़े बड़े समान से नगर में से गये तथा नुश्के खात में उहराया। उसन प्रतिकार्य की एवं सकता हुई। महसू मां सुरतान का थीड़ा करता हुमा एक भारी सेना नेकर कभीन के किले के उपान्त में पहुचा धौर उस बायन्त इंड किले को जो हिन्दुस्तान में प्रविद्य के प्रयास पहुन वान था दोर्यकाल तक किले के नीचे पढाव डाले रहा एवं घोर युद्ध करता रहा। धन्त में

(४३४ व) इसी बीच में वस यह मुखद समाचार प्राप्त हुये कि यहचू खों, जिसन दहती मा राजविहासन प्राप्त भीवकार में कर निया था, दिव्या खी निव (दुन) सुनेमान विन (दुन) मरदान म युद्ध करता हुआ मारा गया और देहनी के बद्ध एवं प्रतिष्ठित लोग उसके माने के प्रतिकार रहे हैं। सुरक्षान महसूद यह समाचार पाकर पीप्राविद्योग्ध देहनी की भोगे प्रत्यान करने के निये तैयार हा गया। उनने प्रप्ते एक बहुत बड़े समीर मिला पुत्रमद विरामित्री को क्षेत्रीत से अपना नामव बनाकर खोड दिया, भीर स्वय निरतर श्रूच करता हुमा राजधानी की मार वन दिया। बहर (दहली) नामों ने उसके प्राथमन के समाचार पाकर उसका निव्यान के समाचार पाकर उसका निव्यान के समाचार पाकर उसका निव्यान महसूद विन पुत्रम्य के समाचार पाकर उसका निव्यान में सिष्ट होनर दहनी के राजविहासन पर शाकर हुसा। बुख्ये तथा विकत्त

पुन. क्रुस्के फीरोजायद पहुचे। मुल्तान फीरोज के योते मुस्तान मुसस्त से, त्रो इन दुर्घटनायों के वारस्य पुरुक् हो गया था, प्रार्थना करके उसे फीरोजायद में विहासनारूट कर दिया। उनकी उपाधि मुस्तान मुस्तर साह रक्तो। तातार को बिन (पुत्र) वजीहुनमुझ्द ने विवासत की गई पर प्राप्तिकार जाता लिया थोर सम्प्रद्व को ने एमापुलमुझ्ती वा पर प्राप्त हो गया। वे मुस्तान नुगस्त साह को दिखान के लिये क्वते ये धीर स्वय प्राप्ती इच्छा से राज्य-व्यरम्पा वा स्वानन करते थे। प्रमुद्ध की तातार को विवास की विवास की प्राप्त के स्वाप्त की विवास की स्वाप्त करते थे। प्रमुद्ध की तातार को विवास की स्वय हुई धीर समादत को विवास होगर हुछ को के अध्य स्वय होगर हुछ को वे स्वय हो विवास होगर हुछ को से प्राप्त की विवास होगर हुछ को की स्वय हुई धीर समादत हो विवास होगर हुछ को की प्राप्त की विवास होगर हुछ को की स्वया होगर हुछ को की स्वया होगर हुछ को की सहता होगर हुछ से से स्वया सुक्तान ने उसे बहुत सम्बानित विवास । तत्यका सुक्तान ने उसे बहुत सम्बानित विवास होगर साम करा हो गई। वा प्रस्तानित विवास सम्बानित विवास होगर हाता पुन हो हम सम्बानित विवास सम्बान से स्वास को स्वास करा हो गई।

मुल्तान महमूर बिन मुहम्मद बाह तथा सुल्तान नुसरत में सर्वदा शपूता रहा नरती थी। सम्रादन खाँकी हत्या के उपरान्त तानार खाँ बिन वजीहनमूल्क को भीरोबाबाद क राज्य-व्यवस्या सम्बन्धी कार्यो पर बडा बियकार प्राप्त हो गया। नुसरत बाह उससे बडा द्यातक्ति रहताथा। इसीबीच में मन्लूखौन को बटाघूर्तवा पह्यथ प्रारम्भ कर दिया ग्रीर ग्रुप्त रूप से दून तथा उपहार बूदने सोशी से नुसरत बाह की सेवा में फ़ीरोजाबाद मेजे भीर उसमे इस बात की प्रतिक्षाकी कि उमे (सुस्तान नुसरत द्याह) की कूरके जहाँ-पनाह में सिहासनावड कर दिया जाय भीर मुल्तान महमूद बिन मुहम्मद बाह को पुराने देहली के दिमार (कोट) से निकाल दिया जाय । इस छल तथा घोले के कारण मुल्लान नुमरत, जो बुद्धि से पूल्य था, बीझतासे कृत्दे फीरोजाबाद संदेहनी रवानाही क्या। जब वह हिसार में निकट पहुँचा मल्लूखाँने कई हजार सवार शेकर उसका स्वागत विया भीर सुस्तान नुमरत को जहाँपनाह के हिसार (कोट) में कूश्क हजार सुतून में उतारा धौर उमका वडा **धादर सम्मान किया भीर फिर कुश्के सीरी की सीर, जहाँ उसका निवास स्थान था, चल** (४३४ म) दिया। उसने सुष्त रूप मे सुल्तान महमूद तथा मूकरंब खौके पास भादमी भेजे भीर उनसे भी बहाने बनाता रहा। देखने में वह सुल्तान नुसरत बाह का सहायक बना रहा विन्तु उमे राजसिंहासन के योग्य न पाकर उसके समस्त हाथी भ्रपने श्रक्षिकार में कर लिये। सुरतान मुसरत शाह दुछ सवारो को सैकर कूब्के बहाँ-पनाह ने भाग गया भीर नष्ट भ्रष्ट होकर एक घोर चल दिया। मृत्लुखाँ समस्त हाथी अपने ग्रन्थितर से वरवे सक्तिशाली सन गया। बहादुर लौ इस दुर्घटना के पश्चात् प्राचीन देहली के हिमार (कोट) से बाहर निकम कर प्रवनी विलायत मेदान की ग्रीर चल दिया। सुरुतान महमूद शाह तथा मूकर्रव खाँ ने विवय होकर मल्लू खाँने सन्धि वर ली भौर प्राचीन देहली के हिसार (कोट) को स्थाग दिया। सुरतान महमूद बिन मुहम्मद साह ने मल्लू खाँ की स्वीकृति से जहाँ-पनाह क हिसार (कोट) में पढ़ाव किया। मुकरेंब खाँ भी सुल्तान के निकट ठहरा। मल्लू खाँ ने समस्त हायी मृत्तान ने महल के समक्ष बघवा दिये ग्रीर मुकर्रव खाँ से आतृत्व प्रदर्शित करने लगा निन्तु मर्वदा मुक्ररेंब खाँके विनास का प्रयन्त किया करता वा तया साम की प्रतीक्षा किया करता था।

मुक्तार के दिन प्रातःकाल वह नमस्त संवार तथा प्यादे नेकर क्रूफे सौरी के बाहर निकला ग्रीर मुक्देव खाँ को घेर कर उसका विनास कर दिया। तत्पश्चात् वह प्रूश्क हुजार नुतून में मुस्तान महमूद बिन (पुत्र) मुहम्मद बाह के पास पहुँचा ग्रीर पुनः प्रतिज्ञा की (४३४ व) एवं वचनबद्ध हुग्रा कि वह उसवा साथ देगा। सुस्तान महमूद विवग्र होने के

## ज़फ़र नामा भाग २

[ लेखक-शरफदीन अली यजदी ] ( प्रकाशन-कलकता १८८४-८८ ई० )

# साहेब क्रिरान (ध्रमीर तैमूर) के हिन्दुस्तान पर बाक्रमण करने के कारण।

(१४) साहेद किरान ने कृतद्व, बक्रसान, काबुल, ग्रचनी तथा क्रन्यार एव उससे सम्बन्धित तथा प्रधीन स्थान, हिन्द्स्तान की सीमा तक बाहजादा पीर मूहम्मद जहाँगीर की प्रदान कर दिये थे। जब यह राज्य चाहजादे के बाबीन हो गया सी उसने उसे नाना प्रकार के ग्याय, तथा परोपकार सम्बन्धी कार्यों द्वारा उन्नति प्रदान करने का प्रयत्न किया। उसके ब्रादेशानुसार चारों कोर से उसके पास सेनायें एकत्र हो गई कौर वह दूसरे प्रदेशो की विजय हेतु प्रवृत्त हथा । समीर सैफल कन्यारी, समीर ससेमान खाह के चचाजाद भाई समीर क्तुब्हीन तथा बदलशी के बादशाहो-बाह सरकर खाह, शाह बहाउद्दीन बहलील, मुहन्मद दरवेश बरलास क्रेमारी इनाक, तिसर स्वाजा बाक बच्चा सैकल विकोदरी, इसन जानदार, महसूद बरात ख्वाजा तथा धर्म्य समीरो को लेकर उसने सुलेमान पर्वत 🖫 कगानियो पर माक्रमण किया। सिन्ध नदी पार करके उच्छ नगर को युद्ध द्वारा अपने अधिकार में कर लिया। वहा से प्रस्थान करके मुल्तान पहेंचा तथा मुल्तान नगर को थेर खिया। बढ़ी का शासक मल्लूका ज्येष्ठ भ्राता सारगया। सुल्तान फीरोड बाहकी मृत्युके उपरान्त उसके समीरो में से उन दो माइयो को बडा प्रभाव प्राप्त हो गया था। जन्होंने फीरीज बाह के पीत्र सल्हान (१५) महसूद को बादशाह बनाकर हिन्द्रतान का राज्य अपने हाथ में से लिया था। मल्लू पुल्तान महमूद के साथ देहली में या। सारग विश्वयी सेना से नित्य दो बार युद्ध करता या। विजयी सेना की स्रोर से तिमूर स्वाजा साक बुगा सधिकौशतः प्रयत्नशील रहता था। जब यह समाचार साहेब किरान (तैमूर) को प्राप्त हुये तो उस समय उन्होने खिता की घोर के यार्ग-अच्ट लोगों तथा मूर्ति-पूजकों के विनाश का निश्चय कर लिया था और सेनायें उनके दरबार में एकत्र हो रही थी।

हैसे पूर्व उन्होंने यह सुना था कि यहांपि हिन्दुस्तान में देहती तथा इसी प्रकार झन्य हैयानों में भी इस्लाम को प्रमुख प्राप्त है और तोहीद के वाक्य दिरहम तथा दौनारों पर निष्ठें जाते हैं किन्तु उसके आसपास के बहुत से प्रदेश अब भी काफिरो के झथीन है धीर वहीं भूति पूजा तथा दुराचार होता है। हिन्दुस्तान का वादशाह उन मार्ग-अप्ट सोगों से घोड़ी सी पूजी कर सतुब्द है और उन्हें कुछ तथा दुराचार एवं व्यक्तियार की प्राप्ति से रसी है। इस कारण संपूर्व के इसमा करने का विचार हट हो गया।

१ सादवादा पीर मुदम्मद की सेना ।

र प्रवेशवर्वाद ।

मर्थात् इस्लाम का कलमा, ला क्लाहा इलल्लाइ, मुहम्मदुरेस्युहल्लाइ ।

इस्लामी सिक्के चलते है कथना इस्लामी राज्य है।

१ खराज।

को उसके नाम से क्षोत्रा प्राप्त हुईं। बवे-बब्ध ग्रमीरो एव प्रतिहित मसिको को वहुमूह्य खिसप्रत प्ररान हुँगे। उसने ग्राचम हुगायू मुहम्मद स्त्रों बिन फ्रीरोड खी बिन प्रसिक्त (४३६ प्रो ताडुरीन तुर्के को मबेहुसमुरूक मिलक महमूद बिन मसिक उमर प्रतिये दीवान क हाय चम्द्र, इरदाश एव तास मेंचे फ्रीर उसे सुस्तान की उचाधि प्रदान की।

सुस्तान मद्रमृद बिन मुहस्मद खाह बिन फीरोज साह ने अपने पूर्वजों के सिहासन पर सास्त्र होने के परचात मुनावस्था में कठिनाइयों एव कष्ट सहन करने के कारण भोग विद्यास प्रारम्क कर दिया । राज्य-अवस्था एव सेना का प्रवन्त त्याग दिया । सोगों के साथ न्याय करता और जो कुछ प्राप्त था, उससे सन्तुष्ट था किन्तु इसी बीच में उसका निधन हो नया । उसकी मुखु के पद्यात सुस्तान फीरोज खाह बिन रजन के वश में राज्य निकत कर विभिन्न प्रदेशों के प्रयोक्तों के प्रयोक्ता में चसा गया ।

म्रायिकारा प्रालिमी तथा देहती के प्रतिष्ठित मिलनों ने सुस्तान नासिक्द्दुनिया बद्दीन महसूर बाह बिन कीरोज बाह बिन मिलक ताजुदीन तुर्क से, जो मुहम्पदाबाद उर्फ कालवी मे (४३६ व) बडा क्षांकिशासी या, देहती आने की आर्यना की। वह मुगलो की दुर्घटना के उपरान्त सुस्तान हुमा।

## शिहाबुद्दीम मुदारक शाह समीमी तथा श्रधीनता के उपरान्त उसका विरोध करना

(४६) मिहाबुद्दीन मुवारन चाह ज्यद नदी वे किनारे के टापू का द्यानस या घोर उसके पास पत्यिक सेना, परिजन तथा पन सम्पत्ति थी। इसमे पूर्व जब जब अमीर खादा पीर मुहम्मद ज्हाँगीर मुल्तान क्षेत्र में पहुँचा था तो खिहाबुदीन उसकी प्रधीनता स्त्रीकार करते हुए दासता प्रदानत करने वे जिए उपित्मत हुआ करता था घीर बाहजादे ने चरणों का सुम्बन कर के सम्मानित हुमा करता था; किन्तु अपने स्थान पर औट आने के उपरान्न उसका मुक्त कर किस्मानित हुमा करता था; किन्तु अपने स्थान पर औट आने के उपरान्न उसका मिहान में भर गया और टापू के हुढ होने के कारण उसने विरोध प्रावस्त्र कर विवा।

जब साह्नेद किरान ने चीन को पार रुप्ते जमद नदी के किनारे शिविर लगाये की उम प्रमाने के विरोध का हान जात हुया। उन्होंने बुहल्पिवार १४ मुहर्म (२६ सितम्बर) को प्राप्त कि प्रमोर शेंद्र मुहर्म पूर्व मितम्बर) को प्राप्त कि प्रमोर शेंद्र मुहर्म प्रमान कर प्राप्त कि प्रमान का प्रमुक्त के प्रमान कर प्राप्त कि प्रमान का प्रमुक्त के प्रमान का प्रमुक्त के प्रमान का प्रमुक्त के प्रमान का प्रमुक्त के स्वाप्त किया। जब बहु हासू के निवट पहुचा तो उसने देखा कि जिज्ञ हुनेन ने पृत्त गरि आई लोट रक्की प्रमुक्त के प्रमुक्त के स्वाप्त के देखा कि जिज्ञ हुने को प्राप्त वह क्यान कि निवट जब ली एक बहुत बड़ी कीन थी। विजयी से गार्व विना ठहरे हुए उम फील में प्रविष्ट हो गई प्रीर पोर दुद्ध प्राप्त के हुन को जिज्ञ से साम का प्रमुक्त के प्रमुक्त के प्रमुक्त के स्वाप्त का प्रमुक्त के स्वाप्त का प्रमुक्त के स्वाप्त का प्रमुक्त के प्रमुक्त के साम बार वन कीमो पर निरस्त प्राप्त का प्रमुक्त के साम बल के निवट का प्रमुक्त के साम वस के निवट का प्रमुक्त के साम वस के निवट का प्रमुक्त के साम के निवट का प्रमुक्त के साम ने विक्त प्रमुक्त के प्रमुक्त के साम वस के निवट का प्रमुक्त के साम ने विक्त प्रमुक्त के साम वस के निवट का प्रमुक्त के प्रमुक्त के प्रमुक्त के साम वस के निवट का प्रमुक्त के साम वस के निवट का प्रमुक्त के प्रमुक्त

- (११) उस रात्रि में तैमूर वे घर वे कुछ विशोध लोगों से सर्वात मन्सूर बूरल धूरा एवं उत्तरे माध्यों से बीरला तथा वीध्य से ग्रुढ किया। उसी समय साहित किरान सीमता में स्थान करते उस टापू के निकट पहुँच गये। सिहाशुड़ीन ने २०० श्रीकार्य एकप कर रखी थी। रात्रि के पाक्रमता में पराजय हो जाने तथा भाग्य के पबट जाने वे उपराग्य बहु उस कच्छ से बाहर निकता होर उसी रात्रि में अपने महायको महिता तीकाओ पर बैठ कर उच्छ की छोर वीदि निन्दुरताल वा एक प्रदेश है जमद नदी के नीके, चल बहा हुआ। अभीर शैख सुरहीत याही आदेशानुमार विजयी नेताओं महित उनके पीछ पीछ नदी के किनारे पुढ करता हुआ वल खडा हुआ। हिन्दुरताल ने वहुत से श्रीत मारे गये। जब येख मुहहीन विजयो सेताओं विहास वारत दुवा तो श्रदशाह में उन नीगो के प्रति जिन्होंने रात्रि में बडी घोरता का प्रदर्शन विगा या और पाहत हुये वे वाली कुणाइन्टि प्रदक्षित की श्रीर खिनयत तथा पुरस्कार प्रदान करने सम्मातिक किया।
  - (४२) जब चिहानुदीन की नौकार्ये मुखान के निकट पहुँची तो पीर मुहम्मद तथा उसके धर्मीरों एव धरीन सुनेभान बाह तथा उसकी सेनाओं एव धर्मीर जादा दाहरूस ने वोक्ति सामाना में धा रहे ये उनका मार्ग रोक लिखा और उन धर्मामों को नदी में बन्दी बनाकर तसवार के पाट उतार दिया। शिहानुदीन अपने परिवार सहित भीका से पाने में नूद पटा और अधरारा ही होकर बटा करट भोगने के जगराना नदी तट पर पहुँचा।

१ १०,००० सैनियों दादल।

#### साहेब क़िरान का युद्ध के लिए हिन्दुस्तान की ग्रोर प्रस्थान

- (१७) साहेव किरान घर्म-युद्ध हेतु रजब ८०० हि० (मार्च १३९८ ई०) में हिन्दुम्तान की ग्रोर रवाना हए ।
- (१ म) समीर जादा भीरान शाह के पुत्र अर्थार जादा उमर को समरकक्द के शासन में लिये निमक्त कर दिया।

#### साहेब क्रिरान का सिन्ध नदी पार करना

सगलवार १२ मुहर्रम ६०१ हि० (२४ वितस्यर १३१८ ६०) को विवसी सेनामी ने विगय नदी पार को और चीलजरी नामक स्थान पर बाख़ी विदिर करे। यह स्थान एक बड़ा क्षत्र चोड़ा मरस्यन या और इसके प्राथनार जल प्रधान धावारी का गेड़ी भी चित्र न या। इतिहास की पुरक्कों में यह चील (चीले ज्वाती) के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसका यह कारण है कि मुस्तान जनामुद्दीन स्थारन बाह न चनेब खी से युद्ध करने में प्रसम्प होने के कारण आग कर नदी पार की थी और इस चील में प्रसिद्ध होकर गुणे से मुक्ति का

(४०) यम विजयी पताकाकों की छामा उस ब्रोर पत्नी तो बूद पर्यंत के मुक्त्म तथा राम प्रथम सोभाग्य के फारण बादबाह की आजाश्वरिता में मिल् उपस्थित हुए घोर उन्होंने मागगुजारी तथा चपहार प्रस्तुत नियो इसस कुछ माम पूर्व रहम सीम प्राप्त स्वासा में साही आदेशानुतार केना रोकर मुन्तान की धोर प्रस्था किया था और जूद पत्र में महुकत केन हो प्रस्तान किया था और जूद पत्र में महुकत के दिया के प्रसाद कें प्रसाद करते हुए समस्त प्रवन्य किये पीर जनका सवाय के भी थी। नियदेह बादबाह की क्रवाहित उनकी घोर हुई और बादबाह ने उनकी मुजिया प्रथा करने का धादेश दिया थीर के प्रसात बायू के भने स्थान को भी दिया था

१ तैमूरकी सेनायँ।

२ साल्टरेंग।

वस्पुर्ने सेकर बादबाह के दरबार में बापस हुए। मगलवार ७ सफर (१६ मबत्वर) को सफल पताकार्ये तलमी से रवाना हुईं मौर दूसरे दिन आल के पास जो व्यास नदी के तट पर है पात नवाज के समक्ष पटाव हुमा।

#### विजयी पताकाग्रों का नूसरत कोकरो के विरुद्ध प्रस्थान

इस पडाव पर शुम कानो तक यह समाचार पहुँचाये गये कि शेख केकरी का भाई तुमरत दो हजार नीरों सहित जाल ब्राम में जलाशय की किला बनाकर पढाव डाले हुए है। वर् जनाशय यहा ही लम्बा चौहा तथा गहरा है। साहेब किरान ने स्वय सवार होकर सेना सहित उस जलाशय ने किनारे पदाय किया और सेना के सध्य के भाग तथा बाज सक्यवस्थित (५०) किये । दाहिना भाग, समीर शेव नुस्हीन तथा श्रमीर शल्लाह दाद हारा सुशोधित निया और बायें भाग को अशोर दाह मलिक तथा अभीर केल मुहम्मद हैकी तिमुर द्वारा सोमा प्रदान की । मध्य भाग के सामने सकी सुस्तान तवाची खुरासान के पदातियो सहित युद्ध के निए तैयार हुआ। नुसक्त १००० हिन्दुओं को लेकर जलावाय के तट पर धाया धीर युद प्रारम्भ कर दिया । यली स्त्तान पदातियो सहित युद्ध करने लगा और वीरता प्रदक्षित करने लगा। यह तथा कुछ प्रन्य लोग माहत हुए। धमीर दीख नूरहीन तथा मल्लाह दाद उनके पीछे में सहायतार्थ पहुच गये भीर तुच्छ विरोधियों की तलवार के बाट उतारने सर्वे ! (१८) विशय के उपरान्त विलयी सेना ने उन नरक वासियों के घरों में मांग लगा दी और चनकी घन सम्पत्ति लूट ली। मोमवार १० सफर (२२ श्वत्यूवर) की विजयी सेना ने वह जनाशय तथा जाल को पार किया और शाह नवाज ग्राम में दिविर सगाये। शाह नवाज बहुत बड़ा प्राम है। यहाँ धनाज के बहुत बड़े-बड़े ढेर थे। सेना वाली ने धपनी इच्छानुसार प्रतान से लिया फिर भी कुछ जनाज कीय रह गया। कुछ समीर बादवाह ने मारेशानुसार उस यान से रवाना हुए भीर ब्यास नदी पार करके उन सीगो पर, जो मुसरत की सेना से बच कर भाग निकले ये, माकमण किया और उनका विनास करके प्रायभिक्त यन सम्पत्ति मान्त की । साहेब किरान ने उस स्थान पर दो दिन तक पडाव किया और भादेश दिमा वि जो बनाज रह गया हो उसे काफिरों को वप्त पहुचाने वे लिए जला डाला जाय।

वृहस्पतिवार १३ सफर (२५ अक्तूबर) को विजयी पताकाणी ने साह नवाज से सम्मान पूरंत प्रस्थान किया और ध्यास नदी के तट पर जन्जान नामत्र आप के समझ पड़ाव किया। बाहो मादेग हुमा कि सेना बाले लटी पार करें।

# शाहजादा पोर मुहम्मद जहांगीर का मुस्तान से पहुँचना

(५१) इसमें पूर्व हिन्दुस्तान पर धाक्रमण के कारण के सक्तम में यह उन्लेख हो जुरा है कि समीर जादा पीर मुहम्मद जहांचीर ने मुस्तान नगर को धेर लिया था। जब इसको छः मान व्यवित हो गये तो जीवर वाले वाक्रिहोन होने के कारण परेवान हो गये। उत्त प्रदेश के मान कारण ने विवय होकर दीनता अरूट की, घीर मुस्तान पर विवय प्राप्त हो गई। इसे दें दों दारा वाही राजींग्हासन के समक्ष इस विवय के समाचार मेंने गये। उसी समय एकं प्रकार ने विद्या हो जाने के कारण बाहजादे के समस्त घीटे नष्ट हो गये। साहजादे (६०) में नगर के भीवर जाना पढ़ा। हिन्दुस्तान तथा उसके धासपास के हाम्बत तथा सरदार औ भावाकारी तथा निष्ठावान हो जुके विद्या करने ने से भीर प्रयोग मिस्तान के सुक्तिय विवार सामे की गये। सुख स्वारा हो जुके विद्या सरदार में भावाकारी तथा निष्ठावान हो जुके विद्या सरदा में स्वारा मिस्तान की सुक्त स्वार हो सुक्तिय विवार सामे की। सुख स्वारा पर रागोगाधी की हत्या कर दी गई। ऐसी दशा

१ विभिन्न स्थानी के रचक ।

साहेव किरान ने प्रमीर चाह मिलक को इन प्राचान से मैत्रा कि यह अगलों में पुत्तर, जहाँ-गहाँ विरोधी माग कर पहुँचे से, वहीं उनने धाँममान को नष्ट कर दे। वह प्रादेशानुदार वीरो सिहन जननों में पुत्त नया धौर उत्तन बहुवों की हत्या कर दी तथा प्रायधिक दूट की सम्बद्धित प्रस्त दात एक धनाज से गरी हुई नीकार्ये प्राप्त की घौर उन्हें सेकर यह चाही धितिर में पहचा।

विहासुरीन से युद्ध के जगरान्त सेनामों ने मही से प्रस्थान निया भीर १-६ दिन तम नियों के तट पर पाणा करके रिवार २४ मुहरेंस (६, भवनूबर) को जगावा नदी के तट पर मिल में सिविर लगाये। उस किने के समस्त नम्म दाना पताया निया मिसती हैं। यादसाह ने (१९) दुन वीपने का भावेश दिया। शाही भावेशानुसार उस विकत्त नदी पर पुन वीप गया भीर सुपयार २७ मुहरेंस (६ भवनूबर) को एन भर्युत पुन तैयार हो गया। विद्वने वाशसाहों हारा उस नदी पर पुन बीपने भा कोई उस्तेशन की हिम से पर पुन बीपने वा कारी पर पुन बीपने मा कोई उस्तेशन की हिम से पर पुन बीपने वा साहों से साम पर मी पी, पुन न बैपनया था। साहेब किरान की हिम से यदि किरन से कितन कार्य भी भागाता था सो वह सुमनायुक्त सम्मन हो जाता था।

### शुभ पताकाधों का तलमी नामक किले पर पहुँचना

साहेद किरान ने ससार को विजय करने वाली सनाधों वो लेकर पुल पार क्या (१४) धीर वहीं ते प्रस्थान करके तसभी नदी के तट पर नगर के समग्र पढ़ाव किया। तलमी के प्रहरण नव र दे के स वी दूरी है। नगर के मलिक तथा राव, सैंपियों एव म्रालिमों को लेकर तलाल पुन बरबार में उपित्वत हुने भीर पूर्णि चुस्तन का सीमाग्य प्राप्त क्या। प्रयोग की उसकी में यूपी के म्रजुशार सम्मानित किया गया।

१ शारण प्रदान करने का कर।

हो उन्होंने मनीर साह मशिन तथा दौलत तिषुर तवाची को पादेश दिया कि वे हेनाको लेकर दौदासपुर के मार्गमे प्रस्थान करें भ्रोर सेना सहित देहनी के निकट सामाना ग्राम में उनम मिलें।

साहेव क्रियान ने उस स्थान से १० ह्यार सवारो सहित धीम्रातियोद्य रात दिन यात्रा करना आरम्म नरही भीर धयोधन वी धोर बढे। सोमवार २४ (१ नवस्यर) की प्रति काल विकरी पतानामें मुद्रोपन पहुँची। इससे पूर्व समागे सेवा मुन्दर तथा धिम्मानी सेव साद ने (१४) जो सेता सुर्दान से पीत्र थे, उत नगर के घीमवाज निवासियों को मार्गभ्राट कर (१४) जो सेता सुर्दान से पीत्र थे, उत नगर के घीमवाज निवासियों को मार्गभ्राट कर दिया वा धोर उन्हें पत्रने साथ लेवर बतानेर को धोर को हिन्दुस्तान था एन वर्गश्रा है मार्ग की हुए थे। कुछ लोग भ्रमाने दीन मुनव्यर वे साथ देहती थी धोर तहुव गये थे। सीयरों सवा पानियों का समुद्र सादेव विज्ञान पानिया होता वर्ग वर्ग पत्र साथ साने के समाचार मुक्त र उनने घोर भाग की स्वाचार के समाचार मुक्त र उनने घोर भाग के समाचार मुक्त र उनने घोर भाग साने स्वाचाह से शिलाना नासिरदीन जमर तथा दवाजा महमूद वे पूत्र पित्रा हमारित हुए। सात्रा क्रमाना नासिरदीन जमर तथा दवाजा महमूद वे पूत्र पित्रा हमारित स्वाचार में सात्रा ना साम्य के साथ सात्रा को स्वच्या साम्य के स्वाचार के निवासियों की स्था करते रहे भीर देना के पार करते समय सेता वालों को विश्वा प्रधार का निवासियों की साथ सही दही कि निवासियों के स्था साहेव हिनान के प्रति विवसस करने प्रपत्न समन हो पर गहे, वे सुरक्तित रह गये, (१६) धौर उन्हें कि भी महार वा चच्च पर एक हानि न हुई। यो कोग कुन्दित दिवारों म भाग लि हुए वे तथा मार्ग-भ्रस्ट होतों के साथ को सेत ये वनकी हस्या हो गई धौर ये या तो वनी सन्ता सात्रा हिये गये मा नद्ध हो गये।

बतभीर के किले तथा नगर की विजय और वहाँ के छोटे यहें सभी का विनाम

(६७) बत्तनीर ( मटनोर ) का किला बड़ा ही हढ बना था और हिं-हुन्तान का प्रसिद्ध किला समफा जाता था। जबने चारों कोर प्रसेद दिखा से १० कोस तक रेगिस्तान या धोर सो कोस तक जबत नहीं प्राप्त होता था। नहीं ने सोय एक बहुत बडी फोल के जल प्राप्त करते हैं । कोई भी बाहरी हैना वहाँ कशांधि न दहीं ची। हिंग्हुस्तान के साथगाई में से भी किसी ने जनन विरोध न क्या या धौर कोई भी बही सेना म से गया था। इन बारख देशों ने जनन विरोध न क्या या धौर कोई भी बही सेना म से गया था। इन बारख देशों के साथ का प्रस्ता हो सेना थी ने पहों में मुस्ता तहने के बिचार से बहीं पहुँच गये थे और उस स्थान पर एन वहुत बड़ी भी अप एक मही पहुँच को भी सी पहना के स्थान से ने स्थान यीर भी थी थी भी थी से साथ समय समय समय साथ हुई गाहियाँ साथवान के स्थान। पर धोर दी थीं।

साहेर किरान मानवार २० (६ नवस्वर) नो प्राव काल प्रवोधन में प्रविष्ट हुए भीर सेंब इस्तीर मानवार २० (६ नवस्वर) नो प्राव कर से प्रविद्य हुए भीर सेंब इसीराज साहर कर ने प्रविद्य प्रावना ना साबह करने प निए पहुंच। वहाँ से निकल कर ने बचनीर (भटनीर) की विजय का सक्त करने रचला हुए भीर कांधन की नदी नीकि हि-पुस्तान नो बड़ी निव्यो में सम्प्री जाती है, पार की तथा सातित कीतनी (६०) में पहाव किया। नहीं में प्रवोधन २० कोंग्र और सन्तीर (भूतार) ४० कोंग्र सम्वीद रे नोंग्र तथा ( पत्रवेद ने पाह्रव किया) नहीं में प्रविद्य किरान नभी दिन खालिय कोतनी नामत किने में पहुंचे भीर मम्पाह्र की नमाज ने उपरान्त सवार हुए। दिन पा अंप भाग तथा राष्ट्र में यात्रा करने उसी सेंग्र स्वावर के स्वावर के प्रविद्या सात्र की स्वावर के स्ववर के स्वावर के स्वावर के स्ववर के स्वावर के स्वावर के स्ववर के स्वयर के स्ववर के स्ववर

में जब कि प्रमोर बादा पोर मुहम्मद के समस्त सैनिक पैदन हो सबे दे पौर पुष्टिहोन दिरोधी विरोध करने कसे में, वह वड़ा चिनिता रहते लगा। घ्रमानक साहैब किरान की विजयी पताकाशों का मूर्य उस घोर चमका। इस सूचना में विरोधी परेशान हो। गये भीर शाहजार को उस विषय परिहणित के मुक्ति प्राप्त हो मुक्ति प्राप्त (२६ प्रमृत्य) को उह स्थाम नदी के तट पर शाही जिनित में प्रविद्ध हुआ और साहैब किरान के चरणों के चुम्बन करके सम्मानित हुआ। वादबाह ने स्समें प्राप्तिनन क्या थीर उसके प्रति हुआई एस

जुनैद शुरक बाई तथा उभवा भाई बायडीर और मुहमान्न दरवेरा तायवानी स्वारज्य के मुद्र में समीर जहाँ बाह से मानकर यदी कठिनाई से हिस्दुम्तान गहुँचे ये । निस (६१) समय ममीर खादा पीर मुहम्मद ने मुन्तान पर विश्वय प्राप्त वरसी तो वे हिम्दुम्तान की मीर से साहजादे के सस्ता मार्थे। साहखादा उन्हें अपने साथ सामा धीर वे भी भूमि मुम्बन ने सम्मान द्वारा मम्मानित हुने । बादशाह ने जनवी हत्या न कराई और रिटवा कर विश्वस्त दिया।

विनिधार १५ (२७ धवन्त्वर) को विजयो पताकायों ने व्यास नदी को पार किया तथा जन्नान ग्राम में पहुची। वहाँ से मुस्तान ४० कोम की दूरी पर है। उन दो तीन दिनों में समस्त सैनियों में में कुछ नीकाओं पर सवार हुये थों र कुछ ने तैर कर नदी पार की। वादसाह के उन्नियों मांग्य के कारण कियों ने कोई हानि न पहुँची। ४ दिन ग्रीर रात जन्मान ग्राम में नियाम हुमा । भवनवार १८ (३० धवन्त्वर) को समीर खादा पीर मुहम्मद ने उन ग्राम में नियाम हुमा । भवनवार १८ (३० धवन्त्वर) को समीर खादा पीर मुहम्मद ने उन ग्राम में वावत करने बाहचाह वो प्राथिक उपहार मेंट किये जिनमें मुकुन, मुनहरी पेटियाँ, जोन महित प्रायी घोडे, ग्राम बहुमूल्य उपहार, उत्तम प्रकार के वस्त्र, सामान, नाना प्रपार के बतेन नाने, जल पीने के वतेन, ग्रामकावि १ ह्यादि जो सीने चींची के ये मेंट किये। धीवान ३ (६२) के लिया तैयार करने वाह्य वाहु को तथा वाह पर वाह यो घोडे में किया न सम्बन बहुमुल्य वरतुयों तथा उपहारों को प्रमीरों, वजीरों एव दरबार के सेवन में नियान कर दिया थीं प्रायोक व्यक्ति की प्रमाण कर दिया और प्रयोक व्यक्ति की प्रमाण कर दिया और प्रयोक व्यक्ति की प्रमाण कर दिया और प्रयोक व्यक्ति की स्वाप्त कर दिया और स्वीक क्या सम्माणित किया।

क्योंकि धमीर खादा पीर मुहत्यद के सैनिकों के बोहे पिस्तुमी के कारण नष्ट हो गये ये भौर उन्होंने यात्रा में बड़े कष्ट भीगे थे तथा धिकारा बैंबो पर सवार होकर भीर कुछ कोग पैदल ही सुम शिविर में पहुंचे थे धतः उस दिन उन्हें शीस हजार घाड़े प्रधान किये गये।

(६३) तरवरवाद विजयी पतावाधो ने जवान साम से प्रस्थान किया धीर महवाल धाम में पहुँची। गुरुवार २१ (२ नवस्वर) की सहजाल साम से प्रस्थान करके धस्वान में पढाव हुया। वहीं एक दिन विश्वाम किया गया। दूनरे दिन धरवान से प्रस्थान हुया। दीवालपुर व निपासी इसमे पूर्व धमीर जाटा पीर पुरुम्मद क धमीन थे। शाहबाद ने मुलाकिर काबुरों को का हवार बीरी सहित वनकी वारोगांगे के निए भेज दिवा था। बाहबाद की मना में (६१) महाभारी के कारएस जन विद्या था और मुस्ता की वजह से मुलाक फीरोज बाह के रामो ना पाद देना प्रारम्भ नर दिया था धार स्थान कर से मुलाक की सन समा से समा से स्थान साथ है साथ कर स्थान कर से सुरुप्त कर साथ कर स्थान कर साथ कर स्थान कर साथ कर

वित्रवी पताकामी के उस मोर पहुँचने वा सर्वचार पावर से दुए प्रारों के सब में भाग राडे हुए मोर बतनी रू के किले में प्रविष्ट हो गये। खब साहेब किरान जडवान पहुँचे

र घोडे सर गये थे।

२ एक प्रकार का लोटा। ३ विच विमार।

र । वर्षा । वर्ष प्रस्तीर ।

हरके भुनहरे काम के वस्त्र, पैटो तथा प्रकुट प्रदान किये। क्योंक उन स्थानों के बहुत मि विद्यालपुर तथा प्रजीवन वाले वाही प्रताकायों के प्रथ के मागकर किये में हो गये थे, यदा प्रमीर सुनेमान बाह एवं कमीर वस्त्राह दाद वाही भारत्याह किये र एर प्रीपकार जमाने में लग गये। जीनवार २६ (१० नवस्त्र) को सावशास के जो वहीं एकत हो गये थे वाही सेना के विद्यालय एंट (१० नवस्त्र) को सावशास के जो वहीं एकत हो गये थे वाही सेना के विद्यालय प्रविद्यालय हुए। उनके निर्मान समूह मावशास के बोर अमेरी हिंदी प्रवास हुए। उनके निर्मान समूह मावशास के स्थान को स्थान किये किया मावशास हुए। उनके निर्माम समूह प्रमान के स्थान को स्थान कर दिया। व्योंकि दीवालपुर के निर्मामधान है हुआकर शिला प्रयास कर हो स्थान कर स्थान कर स्थान की स्थान स्थान के स्थान स्थान स्थान स्थान के स्थान स्था

राव दुलचीन के भाई कमानुहान तथा उसके पुत्र ने जब बादबाह को प्रपराधियों को ,
कोर दण्ड देते हुये देखा तो वे व्यर्थ में सलाकित हो गये। भय के कारण उनकी हुढि का /
हो गया। रिवदार ३० सफर (११ नवस्थर) को यद्यपि राव दुलचीन शुभ जस्तर में था,
नेमी ने प्रपने क्यर्थ के विवारों से प्रेरित हुक्त को कहार वह कर लिए फीर पत्रने कगर के हिंद लागे के दिल को कि हिंद को कि हार को कर कि एक प्रोर पत्रने कगर के की पत्री का प्रवास के हिंद लोग की हुनी कारण जन्मी विवास विवास गया भीर साहें व न के की पत्री की प्रांत प्रवासत हो गई। बाही के नार्य नक्व (खाई) के खोदने तथा कि से विवास की प्रांत के की प्रांत के विवास का प्रयस्त करने लगे। कि ते बालों को यह विद्वास हो गया कि सेना पर विजय प्राप्त करना सत्र सम्बन्ध है। राव दुलचीन के साई तथा पुत्र दीनता तथा तवा के कारण बाहर निकले। अपना सिर भूमि पर रख कर क्षमा याचना करने लगे। ) जन्हीने हार की कि क्वित्र साही सेवकों को सी पी।

सीमवार पहनी रवी उस प्रव्यक्ष (१२ मवस्वर) को समीर बेख मुक्किन समा प्रश्लाह। किसे में ममानी का पन एकत्र करने हेतु प्रविद्य हुए। उस स्थान के राग्र प्रवने दुर्मीय । । । एक मानी का पन प्रदा करने तथा कर प्रस्तुत करने के लिए उपस्पित न हुए। उस \ ों में प्रिन-पूजक । स्था मार्गभ्रस्ट बहुत वही सस्था में थे। वे विरोध करने स्थे पीर पुळ म्म हो गया।

जब बाइशाह को यह बात हुआ तो वह बड़ा क्रोशित हुआ और उसने आदेश दिया कि शर द्वारा उन दुष्ट काफिरो के अभिमान का अन्त कर दिया जाय। विजयी तेना चारो से किसे पर कमन्दे क्या रस्ती की सीडिया डालकर किले पर पहुँच गयी और धॉन-के कि कारियार का विनाश कर दिया। जो लोग अपने आपको असलमान कहते उनके तथा के परिवार के सिर मेंडो के ममान काट डाले गये। दोनो समूह बाले समहित होकर युद्ध रहे में 1.2

(७४) शाही बादेशानुवार किले का द्वार गिरा दिया गया । इस युद्ध में बहुत से गायी वि हुए और कुछ मायन हुए । मनीर बोस नुक्हीन की, जो जेहाद के लिए वटिबद होकर शहर ५

गन : इस राष्ट्र का तारार्थ देशन के प्राचीन धर्मों के बालन करने वालों से नहीं श्रविष्ठ सामान्य रूप से मुमलमानों के श्रविरिक्त शन्य आदियों से हैं। यहाँ तारार्थ हिन्दकों से हैं।

परिदार रस्ती जिसके सहारे ऊँचे वर्षे वर दिना सीदिवों के नदा वा सनता है। शुरुरी आक्रवणकारियों के दिवस दिन्दुओं तथा मुनलमानों का संबठित मोर्ना !

बुद्धवार २६ (७ नवम्बर) को प्रातःकान विवयो सेनायें बतनीर ( अटनीर ) पहुची। सेना के शोर से हाहाकार मच गया। जो कुछ नगर के बाहर या यह सब का सब नष्ट अष्ट कर दिया गया। उस नगर तथा किले का धासक राव दुवचीन कहलाता था। हिन्दुस्तान की आपा में थीर को राव कहते हैं। उसके पास बहुत भारी सेना तथा सहायक थे। उस अपने के माने जाने वागों से वह कर वसून किस करता था। उस अपने के खानी या वागों से वह कर वसून किसा करता था। उस अपने के खानी यो वा कारवान वाले उसके कारता थुरिसत न थे। अपनी त्रांति के धानिया। के कारता था। उस अपने कारा पास करता था। उस अपने कारा स्वाचन के साम स्वाचन स्वाचन के साम साम स्वाचन स्वचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वचन स्वाचन स्वचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वाचन स्वचन स्वचन

विजयी सेना की भीर से दाहिने बाजू से भमीर सुलेमान शाह, भमीर शेख नूरहीन (६६) सवा मल्लाह दाद ने भीर वार्वे बाजू से भ्रमीर खादा खलील सुस्तान, होख मुहम्मद ईको तिमूर तथा मन्य समीर विलम्ब किये विना नगर की विजय 🖩 लिये बीरता हा प्रदर्शन करने लगे भीर पहले हो बाकमण में नगर की दीवारो पर बाधकार जमा लिया। हिन्द्भी के एक समूह की हत्या कर दी गई। अस्यिषिक धन सम्पत्ति सेना की प्राप्त हुई। तूमान तथा क्यून के प्रमीर किले के निकट तत्काक्ष पहुँच गये और किसे को घेर कर बीरता का प्रदर्शन करने लगे। राव दुलकोन हिन्दुस्तान के बीरो सहित किसे के द्वार पर खडा था समा युद्ध करने पर उद्यत था। बाही समीरो में समीर खादा खाहरुख, समीर मुलेमान द्याह तथा सैयिद रुवाजा और जहान मसिक ने आक्रमण किया। सैयिद रुवाजा तलवार चला रहा था। अहान मलिक ने भी कई बार आक्रमण विद्या और वीरो के समान प्रयत्नशील हुआ। शाही सेना के दीर सिहनाद करके बड़े उत्साह से झाक्रमशा करने लगे। वे किले पर प्रपने माक्रमण द्वारा विजय प्राप्त करने ही वाले ये कि राव दुलक्षीत बुरी तरह प्रातकित हो गया तथा दीनता भीर परेशानी का प्रदर्शन करने लगा । उसने साहेब किरान के पास एक सैपिद को भेज कर प्रार्थनाकी कि उसे उस दिन समाकर दिया जाय। दूसरे दिन यह बादशाह के (७०) दरबार में उपस्थित होगा ! तैमूर ने सैयिद पर कृपा करके विजयी सेना को युद्ध करने से रोक दिया और किले के द्वार से लीट कर नगर के बाहर चले गये। दूसरे दिन जब राव व्हाचीन ने प्रपर्व बचन का पालन न किया और बाहर न निकला तो शाही प्रादेश हुमा कि प्रस्येक प्रमीर भपने समक्ष नकव (खाई) तैयार करके किले की दीवार के नीचे पहुँच जाय। वे शाही ब्रादेशानुसार नकव खोदने में लग गये। यद्यपि किसे के ऊपर से पस्पर तथा वासी की वर्षा होती थी किन्तु वे उसकी कोई भी चिन्ता न करते थे। राव दुलचीन तथा उसके बढे-बढे सहायको ने जब यह देखा तो वे मस्यन्त भयभीत हो गये और बुओं पर पहुँच कर विलाप करने लगे भीर कहने लगे कि "हमने बपनी सीमा की पहचान तिया और भव सचमुच तेवा तथा माजाकारिता ने लिए तैयार है। हमें बादशाह की कृपा डारा यह मारा है कि हमारे पाप तथा दौष क्षमा कर दिये आयेंगे और हमें शान्ति प्रदान करदी जायेगी।"

(७१) बादबाह ने जनकी प्रार्थना स्वीकार कर हो। राव दुलचीन ने उसी दिन के प्रत्य में पपने पुत्र को प्रयने वायब (परिविधि) के साथ बातवरों तथा प्रार्थी पोडों को देकर बादबाह के दरबार में मेजा। बादबाह ने उधके पुत्र के प्रति क्या प्रदर्शित की धौर उसे विकासत तथा सनुहरे काम की तकवार प्रदान की धौर उसे धानवना देकर बायस किया।

शुक्रवार २= (१ नवम्बर) को राज दुलचीन किने के बाहर निकला। शेख सादुरीन प्रजोधनी उसके साथ थे। बारवाह की चौखट पर माथा रगढ कर उसने सम्मान प्राप्त किया। प्रच्छे प्रच्छे प्राप्तर तथा २ तक्छ व सोने के जीन सहित घोडे मेंट किये। बारधाह ने उस पर

र सेना का दल ! मुग्नल सेना तूमानों, कृश्नों भादि में विभाजित होती थी।

२ ६ की शुम संख्या, बादशाइ की उपहार मेंट करने के लिये ( २७ घीड़े )।

पतानामों के उस स्थान को प्रज्वलित बनावे ही वे मार्थ-भ्रष्ट, जमलो में पुत गये। शाही धादेशानुवार विक्रयो सेना का एक मान उन चोरो का पीछा करने क लिए रवाना हुया। सगमग दो सौ व्यक्ति मारे गये। उनके पशुस्तो पर स्विकार क्रमा लिया गया। बहुत से लोग वन्दी बना लिये गये और उन्हें वाही शिविर में प्रस्तुत किया गया।

## साहेब किरान का ग्रमियान तथा दुब्ट जतान <sup>१</sup> का विनाश

(क०) वर्गोक्त साहेव किरान हुन्टों के विनास तथा सामें एव यात्रिमों की रक्षा में स्वस्त ये मतः समलवार २ रबी उल अव्वल (२० नवस्वर) को उन्होंने तोहना से प्रस्थान किया। विनियंति तथा यन सम्पत्ति को समीर सुनेवान चाह के मितुर्द करके सामाना की मीर कूच किया। उसने भी उसी दिन कूच नामक किये को पार करके पड़ाव किया। साहेव किरान ने जती (जाटों) के विनास हेतु को जातने कि उत्ते पुरुष हुए ये घोष्ट्रप्रतिकीश प्रस्थान किया। उस दिन देव के समान नगमग दो हवार जल (जाट) विजयों केना द्वारा तलवार के बाट उतार दिए गये। उनके परिवारों को बच्ची वनाकर अनकी पन सम्पत्ति तथा पशुधों का विनास कर (दर्) दिया गया। उस कोन में सीयर्थ का एक समूह रहता था। वे अपने सीमास्य के कारए। याद्याह के दरवार में उपन्यत्व हुथे। साहेब किरान की मुहम्बद साहव की सम्वान के प्रति वो निष्ठा तथा बद्धा थी उसके कारए। उन्होंने उनके मुक्कुम्य को समानित विया।

दुदार १० (२१ नवन्वर) को समीर सुनेमान बाह मूग के निकट के बाहुमों को (नर) किर सामाना मगर में पहुँच गया। वह सांकि में वहीं रहा। बृहस्पितार ११ (२२ नवन्वर) को वे जुनकर नदों के किनारे पहुँच । वह सांकि में वहीं रहा। बृहस्पितार ११ (२२ नवन्वर) को वे जुनकर नदों के किनारे पहुँच । विश्वयों प्रतालामें जिन्होंने तोहमा से जवों (नाटों) के विनास हेतु गीमातिशीस प्रस्थान किया था, उस दिन खुक्तर नदी के तटी पर सामाना के निकट उनसे मिली, के दिन वहां प्रतीक्षा की पार्च । सोमवार १५ (२६ नवम्बर) वो बहुत के सामार के किट उनसे मिली, के दिन वहां प्रतीक्षा की सामार वार्च वाल्य को कि मुन को प्रसान करके पुत्र को प्रसान करते प्रतान सहस्त खी, समीर जारा सुन्तान हुनेन, समीर खादा स्त्वान, स्वेप अहात साह, गयासुद्दीन तरवान, हमजा तथी थुगा बरातास, खेज अरत्वान, होये से, सार्ग के नगरो तथा पहुर्जों के किलों को दिवा से प्रदेशानुमार एक निवंचत मार्ग से रत्वाना होये से, सार्ग के नगरो तथा पहुर्जों के किलों को विवास करते हुमें सार्य तथा पहुर्जों के किलों को विवास करते हुमें सार्य तथा पहुर्जों के किलों को विवास करते हुमें सार्य तथा पहुर्जों के किलों को विवास कर सार्व के सार्य को सार्व के सार्ग सार्व के सार्ग सार्व के सार्ग सार्व के सार्ग सार्व के सार्व क

१ अर्थे ।

र देहती में कीरोकांबाद के मार्ग पर, देहती से १४० मील उत्तर-पश्चिम में ।

६ नेताः ४ चैयलः

में प्रविष्ट हो गया या तथा योरता का प्रदर्शन कर रहा था, धांन्यूजको ने एक समूह ने, जो तलवार की के हुए या, पेर लिया और उसे बदी ननाने ही बाले ये िक ऊनून मजीद बग्रदादी तथा फीरोज सीस्तानी ने सगठित होकर धाक्रमण कर दिया और उन प्रधानियों में हा कुछ व्यक्तियों को मूल में मिला दिया तथा धमीर के छा तुर्हान को उस वपूरे सुक्ति दिया दी। मन्त में (७६) इस्तामी सेना को विजय प्राप्त हुई। १० हजार हिन्दू मरे गये। उने दारीर तथा एफ हो प्रविद्य एक नदी बन वई। क्षम्य उनके घरी तथा एक से प्रवेत एक नदी बन वई। क्षम्य उनके घरी तथा एक से प्रवेत एक नदी बन वई। क्षम्य उनके घरी तथा को मुख भी सोना चौदी, घोडे तथा घम सम्यत्ति सुद होरा प्राप्त हुई उसे साहेब करान ने सैनिको को प्रदान कर दिया। बो सोग सम्यत्ति सुद होरा प्राप्त हुई उसे साहेब करान ने सैनिको को प्रदान कर दिया। बो सोग साहेत हुए के उनके प्रति कुणार्टीए प्रद्यित की। उन्हान सब्द सा पोरोज को, विश्व समेर है सान हमी सा सा वार्य शरहा हिया। सा तथा बोरता दिखाई थी, विश्व कर से सम्यानित किया भीर इसाम प्रवास किया। वार्य सा तथा बोरता दिखाई थी, विश्व कर से सम्यानित किया भीर इसाम प्रवास किया। वार्य करा स्वाप्त कर से सम्यानित किया भीर इसाम प्रवास किया।

शाहो पताकाओं का बतनीर से सरस्वती फ़तहाबाद तथा ग्रहरीनी की ब्रोर प्रस्थान

(७७) साहेब किरान न बुद्धवार ३ (१४ नवम्बर) की उस स्थान से प्रस्थान किया मोर वहाँ हैं जयकर १४ कोल पर एक स्थान पर, जिसे किनारसे हीये मावे कहते हैं, पढ़ाय किया। इहस्पतिवार ४(१४ नवस्वर) को वहाँ से प्रस्थान करके वे सीरोजा नामक किले पर पहेंचे । उसी दिन सरस्वती नगर में पडाब किया । वहाँ के श्रविकाश निवासी श्रवमी पे तथा अपने घरों में सबर पालते ये और उसना सास खात थे। विजयी पताकाओं के पहुँ-चने के समाचार के कारण वे माग खडे हुए धीर नगर को छोडकर वस दिये। बाही सेता नै उनका पीछा किया और उन पथभ्रष्ट लोगो में से बहुत से सोगो को पकड कर उनसे प्रुट्ध (७५) किया और तलवार के घाट उतार दिया। जो कुछ भी उनके पास था, घोडे, घन सम्पत्ति इत्यादि, सब अपने अधिकार में कर लिया। शाही सेना में से सभी आदिल फरांश के अदि-रिक्त सुरक्षित लौट गये । केवल वही युद्ध में शहीद हथा । साहेद किरान ने सरस्वती नगर में १ दिन विश्राम किया। इसरे दिन वहाँ से प्रस्थान करके १० कोस मात्रा करके किया फतहाबाद में उतरे। फतहाबाद के भी निवासी मार्ग-अध्ट होकर वहा से भाग खडे हुए थे। विजयी सेना का एक समूह उनके पीछे भेजा गया और उनमें से बाधकास की हरवा कर दी गई ग्रीर उनके पशु तथा सम्पत्ति सथिकार में कर लिये गये। सनिवार ॥ (१० नवम्बर) को विजयी सेनार्थे फ़िक्षहाबाद से प्रस्थान करके रजव नामक किले की पार करके पहरीनी नामक किले पर पहुची । क्योंकि जस स्थान पर कीई ऐमा थोष्य कर्मचारी न था जो बादसाह के स्वागतार्थ उपस्थित होकर उसकी कुपा द्वारा सम्मानित होता । यत, वहा के निवासियों में फूछ तो तलवार ना (७६) शिकार हुए और कुछ बन्दा बना निए गये। सना वाली ने अत्यधिक झनाज एकत्र करके घरो में आग लगा दी और उस स्थान पर राख के ढेर के आंतरिक्त कुछ न रह गया। विजयी सेना ने ग्रहरीनी ग्राम से प्रस्थान करके तोहना नामक ग्राम के मैदान में पढाव किया। उस क्षेत्र के निवासियों ने जिन्हें राजतान कहते हैं बहुत समय से सत्य के मार्ग को छोडकर लूट मार तथा कोरी व हाका डालना ग्रवना व्यवसाय बना लिया था। याने जाने वालो के मार्ग का रोव हिया था। कारवान वालों को नाना प्रकार के कुछ देकर उनकी हत्या कर देते थे। विजयी

<sup>■</sup> जलाशय का संद

हैंपन । हैकन एक बहुत बड़ी नहर है जिमे मुल्तान फीरोज बाह ने नानपीर नदी से निकास या और वह फीरोजाबाद के निकट यमुना नदी से मिलती है ।

सभीर जहान शाह सभीर क्षाह मिनक तथा सभीर बस्ताह दाद शाही सादेगानुसार उन किने के नीचे पहने से शहेच चुके थे। उम जिसे का शासक समाणा मैं मून था। बही के निवामी मूलेना के पारला साझाकारिला प्रदिश्चित नरते हैं सिक्षे उपस्थितन हुए सी पिदोध प्रश्त कर कर के स्वाह के से किसी प्रश्त प्रश्त के स्वाह के से किसी प्रश्त प्रश्त के स्वाह के से किसी के प्रश्त के सिक्ष के स्वाह के सिक्ष के सिक्स के सिक्ष के सिक्ष के सिक्ष के सिक्ष के सिक्ष के सिक्ष के सिक्स के सिक्ष के सिक्ष के सिक्ष के सिक्स के सिक्ष के सिक्ष के सिक्ष के सिक्स के स

(स्त) कोट के भीतर के सिक्ताध धानियूत्रकों ने सपने परी तथा सपने परिवार वो जता बाता। साहेब किरान ने रात्रि में कोट के बाहर विश्वाम विद्या। मगलधार ३० रखी जन पत्रवल (११ रितन्बर) की धादेश हुआ कि मस्तु खीं के सेवकीं तथा उस किसे के निवाहियों में से जो लोग पुननमान हो उन्हें पुत्रक् कर दिया जाय और समर्भी मानियूत्रकों ने तिल्वार के पाट उतार दिया जाय। कोट के सभी निवाहियों की, संधियों की छोड कर, तित्वार के पाट उतार दिया ज्या। किने में सान सना दी गई।

दुबनार रवी तक पालिर (१२ दिसम्बर) को साहैव क्रियान सवार होकर इन प्राप्तय मैं यमुना तट पर जहानुमा के समझ उत्तरे कि वे स्वयं नदी पार करने के स्थान का पता मगायें। प्रक्र<sup>प</sup> के समय वापस होकर विजयी धिविर में पहेंचे।

पर्योकि देहनी निकट थी छत. झाहजादे तथा घमीरों को उसे पेरने के विषय में म्रादेश हुमा । यह निष्यय हुमा कि सर्वेष्ठवम विजयी सेना के सिये घनाज एकन दिया जाय । तत्वरकात् सहर भी पेरने तथा विजय करने का प्रथल किया जाय । तत्वतुसार प्रमीर सुलेमान साह स्थीर बहान साह तथा प्रश्य सेवक पहली तारीख को शाही घादेशानुसार रवाना हुये ग्रीर उन्होंने देहनी के दक्षिए। दिशा तक पाये मारे।

(मन) दूसरे दिन बादशाह ने स्वयं ७०० सशस्य स्वारों को लेकर णहाँमुना की दोग इस मामय से प्रस्थान किया कि युद्ध के निये उचित स्थान दा गता सगाया जाय। मनी पुरतान तवाची तथा जुनैद युगस बाई, कींगि प्रयाप दस में भेवे गये थे, लीट माये। मनी पुरतान, मुहम्मद समक को गयी बना वर गाया। जुनैदों ने ग्राय शोगों से पूछताझ के उपानत पुरतान, मुहम्मद समक को गयी बना वर गाया। जुनैदों ने ग्राय शोगों से पूछताझ के उपानत पुरत्याद सरफ की हत्या वर दी। इसी बीच में मन्त्र खीं भ हवार प्रस्तारोहियों, ५००० प्यातियों बीर २७ हाथियों नो लेकर वृक्षों के बीच में निवस कर बहानुमा के निवट पहुँचा।

(०१) ग्राहेद किरान नदी से धवनी सेना ने सिविट की घोर पहुच 'कुंके थे। विजयों सेना के प्रीप्रम दन में में सीयद काजा तथा मुखरिसर ने २०० बीरो सहित युद्ध दिया धौर युद्ध करते हुये नदी के निरट तक पहुँच गये। उस स्थान पर मो युद्ध 'खिड यथा। साहेद किरान ने सीनवक बहादुर तथा पहनाह दाद को घोरेडा दिया कि वे सीयद क्याजा की महाशतार्थी

१ हिन्दन । १ काली नदी।

रै सम्मानित धार्भिक व्यक्ति (सूफ्ती)

<sup>¥</sup> तीमरे पहर के उपरान्त ।

#### सेना का यसाल र की प्रयानसार प्रस्थान

यथोरित साहजादे समीर तथा सैनिक साही स्रादेशानुसार निश्चित मार्गो से प्रस्थात कर रहे ये थीर प्रव एक्च होकर बाही सवारी से मिक क्ये थे, खता द्वाही प्रादेश हुमा कि साहिनी तथा वाई प्रोर के स्वपंत स्थानि प्रपन-प्राप्त मोर्च में नियमानुसार प्रस्थान करें। दार्थे नाजू की सेना में समीर जादा गीर मुहन्मद स्वीर जादा करता, समीर सुत्यान काह, सादागा वाज्य कामेर सेज तुक्हीन, समीर मिजराज केपारी, निषुत हवाजा साक सूना तथा सम्य प्रमीर निषुक्त हुये। वार्थे वाजू की रोना सुत्यान सहसूद खाँ, समीर जादा सनील सुत्तान, समीर जादा सुत्यान सहसूद खाँ, समीर जादा सनील सुत्तान, समीर जादा सुत्यान सहसूद खाँ, समीर जादा सनील सुत्तान, सेज हकी तिसुर, सीनजक बहातुर तथा सन्य सुनी निषुक्त हुये। सन्य प्रमान में तुमान साल केज, सुनान कान, समीर प्रक्लाह दार, सभी सुल्लान तथाची तथा सन्य तुमानों एव कूपूनो के समीर निपुक्त हुये। इस प्रकार के २० कोड की याना करके देहनी की सोर रवाना हुए।

(८४) सोमवार २२ (वे दिसम्बर) को वे धनन्दी नामक किले में पहुन्वे। कतियल से स्रतन्दी ७ कोस पर है। सामाना, किनयस तथा धनन्दी के धरिवाय निवासी प्रतिनृद्धक ये। ये लोग प्रतने दुर्मास्य के कारणा धनने घरो को जनाकर देहनी की स्रोर माग गये। विजयों सेना ने उस प्रदेश में किसी स्वर्णिक जी न देखा।

मगलवार २३ (४ दिसम्बर) को इसल्दी के किले से प्रस्थान हुमा। ६ कोस याना वरके तुगकुकपुर चाकिला इस्लामी सेना का नेन्द्र बनाः वहाँके निवासी झधर्मी ग्रीन-पुकक्ष पे।

(६५) सक्षेप में, उस किसे के निवासी, जिन्हें सासून कहते थे, भाग खड़े हुये । विजयी सेनामी ने सुरत्व किसे में माग समा दी भीर सबको अलाकर किसी का चिह्न सेप न छोड़ा। मगतवार २४ (४ दिसम्बर्) को विजयी सेनार्ये पानीश्व नयर पहुँची। तुमहुक्पुर से पानीश्व १२ कोस है। पानीश्व निवासी परेशान होकर माग खड़े हुये भीर यहाँ किसी व्यक्ति का पता न मा। उस किसे में गेहूँ का एक बहुत बड़ा देर या बोकि बड़ी तोल से १० हवार मन को १६० हवार सर्दे मन के स्वायंत्र या, आस हुया। यह उस सेना को प्रवान कर दिया गया।

इस्परिवार २५ (६ दिधन्वर) को बहुत से प्रस्थान किया नया। ६ कीम यात्रा कर स्थान विश्व विश्व हुस्परिवार २५ (६ दिधन्वर) को बहुते से प्रस्थान किया नया। ६ कीम यात्रा कर के पानीपत की नदी के किनारे पढ़ाव किया गया। शुक्रवार २६ (७ दिसन्वर) को दाहिनी तथा बाई सीर के समीर थुद्ध के निए तैयार होकर रवाना हो गये। प्रतिवार २७ (= दिसन्वर) की बाहि सादेश हुमा कि बाहिनी तथा विश्व की सेना के प्रसीप वहांनुसा नामक स्थान पर, जीकि कुततान कीरोज थाइ हारा नियत एक अनन है और जो देखती ने पर्यंत पर दो फरस्क पर दिस्त है तथा पर्यंत के स्रोचन में यहुना नदी, जीकि एक बहुत नदी नदी है, बहुती है, साक्रमण (६६) करें। सेना वालो ने कान्ही कजी प्राप्त से जहांनुसा तक सावपण किया भीर यहां के नियासियों की हत्या करदी तथा उन्हें बन्दी नता सिया। विजयों होकर में बहुते से खुश खुश सापत हुए।

सोमवार २६ (१० दिसम्बर) को बादधाह ने परेला नातक ग्राम के समस यमुना नदी पार की श्रीर लोगी नामक किने की श्रोर प्रस्थान किया। उसी दिन लोगी नामक किले पर पहुँच कर पडाव किया। यह किला दो नदियों के मध्य में है, एव यमुना नदी भीर दूसरी

१ सेना को बाजबों में विभाजित करके।

२ हिन्दू।

तमा पौद बौप कर डाल दिया। छप्परो केपीछे खेमे लगा दिये तथा पशुम्रो को मुला दिया।

## (६८) हिंग्दुस्तान के वादशाह सुन्तान महमूद से साहेब क़िरान का युद्ध तथा साहेब क़िरान की विजय।

ध रबी तस्तानी (१८ दिसम्बर) मगलवार को साहेव किरान ने युद्ध का झादेश दिया। सना ने दाहिते बाजू में बाहुजादा भीर मुहम्मद जहाँगीर, ममीर यादगार वरलास, ममीर मुतेमान साह, ममीर मिजराब, क्रमारी तिमुर स्वाचा झाक बूगा तथा मन्य शाहुजादे से। (६६) बाई मोर सभीर खादा मुस्तान हुवेन, खाहुजादा खलील सुरतान, समीर जहान साह, सेख मरसमान तथा सन्य सभीर से। साह्य दल में समीर खादा स्तवम, समीर शेख तूरहीन, ममीर साहु मलिक तथा सन्य सभीर से। सम्य माग में सुस्तान स्थय या।

(१००) शत्रुघो के सेना के मध्य भाग में सुल्तान फीरोज शाह का पीत्र सुल्तान महमूद था। उसके साथ मत्तु लाँ था। बायाँ भाग तगी खाँ तथा मीर धनी हीजा तथा हिन्दुस्तान के प्रत्य सरदारों के सधीन था। दाहिना माग मलिक मुईनुद्दीन मिलक हाती तथा वस मू-भाग के समस्त सिपहसासारो के स्रघीन या । सेना में १० हजार सश्वारीही तया ४० हवार पदाति मस्त्र शस्त्र से सुसक्तित युद्ध के लिए उद्यत थे। पर्वत रूपी हाथियों को विशेष रूप से सैयार किया गया था और उनके दातों को विष से अरे हुए कानों से हढ बनाया गया या। प्रत्येक की पीठ की पुरते के समान सकडियों से घेर वर मजबूत किया गया या। व प्रत्येत तहते पर कुछ वाशा चलाने वाले तथा चरल<sup>3</sup> चलाने वाले बैठे थे। यद्यपि सस्या में वे साहेब किरान की सेना स अधिक ये परन्तु वीरता में इस सेना का कोई भी मूल्य न या। दिन्तु प्रत्य लोगों ने हाथियों को न देखाया और यह जनशृति सुनी थी कि "उनके क्यर वास तथा तलवार का प्रमाव नहीं होता। उनका बच इतना अधिक होता है कि (१०१) उसका प्रतुमान नहीं किया जा सकता । वे बडे-बडे बुक्तों की प्राक्रमण के समय जह से उखाड फॅनते हैं और भव्य भवनों को सकेत में तहस नहस कर डालते हैं। युद्ध के समय वे सवारों को घोडे सिंहत सूड में सपेट कर हवा में उछात देते हैं।" मतिशयोक्ति से परिपूर्ण इन समाचारों को सुनकर कुछ सैनिक भयभीत थे। साहेब किरान ने कुछ मालिमों से, जो सर्वदा चनके साथ रहते थे और जिनमें मौताना दोख्स इस्ताम, सैयिद जलालूल हक बढ़ीन किसी के पुत्र स्वाजा प्रकृतक तथा मौलाना प्रबद्धन जब्बार जो आबी मौलाना बोमानुहीन स्वारश्मी के पुत्र थे प्रश्न किया कि "तुम्हारा स्थान कहाँ होगा ?" उन्होंने सपप्रद समाचारों से प्रमानित होक्र उत्तर दिया कि "सेवकों का स्थान वहाँ स्त्रियाँ होती है वहाँ होगा।"

जब साहैव कियान को नेना बालों के उक्त भव का पाता जब यहां हो जन सतीय हेतु भारेश हुमा कि सेना नी पिक्यों को सामने से स्तरमों की पिक द्वारा मुरस्तित कर दिया जाय, (१०२) उनके समझ साहबाँ सोदी जाय, साहबाँ के सामने भेवों के पर्दन तथा पीन, साम की साल से बीच दें। लोहें के बहुत बढ़े-बड़े कोट सैयार किये मधे भीर यह निश्चय हुमा कि प्याति उन्हें सुरिशिद रखें भीर जब हाथी भाक्रमण करें तो ये उनको हाथियों के सामने दाल दें।

र प्राचरा का विचार है कि तैपूर का रिसांदर पहाड़ी पर रहा होगा, और युद्ध मज्बरकंग के सजबरें में ब्युद्ध मीनार के गण्य के मैदान में हुमा होगा। यशसुर न तुसहुक से भी खुसरों को उसी क्यान पर परावित किया था। (होदीकाला पुरु १६१)

२ हीइन लगाये गये थे।

पहिचे दार काम तथा परवर श्रवादि केंद्रने की व्यक्त मध्य-हाजीन महाीन ।

पहुचें। वे शाही प्रादेशानुसार दो सेना के हो याग लेकर वाष्ट्र के समान नदी पार करके सैविद हनामां के पास पहुँचे। उन्होंन समठित होकर प्राक्रमण किया भीर वालो की वर्षा प्रारम्भ कर दीं। विरोधियों ने विजयी सेना की बीरता देखकर प्रानी मुक्ति भागने ही में समभी भीर प्रमम प्राक्रमण में ही देहनी नी भीर मान गये। सैविद स्वाना ने पीछा करके उनकी हरया नरनी प्रारम्भ कर दी। उनमें से बहुत से लीग भारे गये। मानते समय गुद्ध का हाथी भी रिर कर नष्ट हो गया।

विजयी पताकाओं का पूर्व में स्थित, लोनी के किले की क्रोर प्रस्थान तथा शाही जिविर में बन्दी काफिरो की हत्या

(६०) मुक्त्वार २ रबी उस्तानी (१४ दिसम्बर) को विजयी पताकाग्रो ने जहाँनुमा के सामने से जिसका इससे पूर्व उल्लेख हो चुढ़ा है प्रस्थान किया घौर पूरव की घौर लोगी के किये की तरफ पड़ाव किया। उस घाळम्मा के समय प्रतिष्ठित साहजादे, धमीर, तया सरदार, जोकि युद्ध के लिये भेषे गये थे, राजसिहासन के णास घाये। साहेब किरान ने स्वय

इतने युद्धों में भाग लिया था कि किसी भी सरदार ने भाग न लिया होगा।

(६१) साहेब किरान ने युद्ध के बिपय में सर्विस्तार बादेश दिया और बताया कि किम प्रकार लोग दाई तया बाई सोर एव सागे तथा सेना के मध्य भाग में रहें सौर वे किस प्रवार एक दूसरे के साथ हो तथा विरोधियों के बाक्रमण का किस प्रकार उत्तर दें। जो लोग उपस्थित ये उन्होंने सधीनता प्रदक्षित करते हुए निष्ठापुर्वक बादसाह के लिए शुभनामनायें (६२) की । उस दिन ग्रमीर जहान शाह तथा ग्रन्य भ्रमीरों ने यह बात बादशाह तक पहुँचाई कि सिन्ध नदी के सट से इन मजिल तक लगभग १ साख मनुष्य-हिन्दू मनिन्यूजक तथा मूर्तिपूजक-वन्दी बनाये जा चुके हैं तथा विजयी सेना के शिविर में एकत्र ही चुके हैं। सम्मव है कि युद्ध के दिन देहली बालों की छोर प्रवृत्त होकर उनसे मिल जायें। सयोग से जिस दिन मल्लू खाँ सेना तथा हाथियों को लेकर निकला या तो उन्होंने प्रसप्तता प्रकट की थी। शाही मादेश हुमा कि लक्कर में जितने भी हिन्दू है उन सब की हत्या करदी जाय । जो कोई इस मादेश का पालन करने में विलम्ब करे उसकी भी इत्या कर दी जाय । जो कोई विलम्ब की सुबना दे उसे विलम्स करने वाले के परिवार तथा धन सम्पत्ति को प्रदान कर दिया जास । शाही मादेशानुसार कम से कम १ लाख श्रवमी हिन्दू जेहादै की तलवार द्वारा मार डाले गये। इनमें से नासिश्हीन उमर के दल में १५ हिन्दू थे। उसने बभी किसी भेड की भी हत्यान की थी। उस दिन शाही भादेशानुसार समस्त १५ को तलवार का भोजन बना दिया। बादण्यह नै यह भी आदेश दिया कि सेना के १० व्यक्ति में से एक व्यक्ति ठहर कर हिन्दुमों की स्त्रियों (९५) तथा बानकों की एव सूट द्वारा प्राप्त पशुर्खों की रक्षा करे। तहुरारान्त शहर की घोर प्रस्थान करने का हुव सकहर कर लिया गया। ज्योतियी शुग्न नक्षत्रों के विषय में वाद विवाद कर रहे ये किन्तु साहुव किरान ने नक्षत्रों पर विश्वास न करके ईश्वर के भरोसे प्रस्थान करने ना भादेश दे दिया।

(१६) साहैन किंगन ने रिनवार १ (१६ दिसस्वर) को बमुता तट से ईश्वर भी सहायता ने प्रश्वान किया और नदी पार करके दूछरी और पड़ाव किया। सेना वालो ने सावधानी के विचार से खाई कोद कर एक पुस्ता बनाया—उस पुस्ते नो "पुस्तये बहाली" कहते हैं— ग्रीर कृतों की डानियों तथा खप्पर से दीवार तैवार कर सी। खाई क समक्ष मंसो नो गर्दन उन हाथियों में से एक को बन्दी बनाकर तथा महाबतों को पराजित करके हाथीं को भैस के समान बादशाह के समक्ष लागा।

(१०६) राष्ट्रयों के माग जाने के उपरान्त साहेब किरान मध्याह्न की नमाज के समय देहनी के हार की योर बढे थौर हीजे खास के निकट पढ़ाव किया। हीजे खास एक जलावाय है जिंग मुस्तान फीरोज साह ने तैयार कराया था । यदि उसके एक थ्रीर से बाए फेंका जाय तो इसरी और तक नहीं पहुंच सकता। वह वर्षा के जल में यर जाता है थीर देहनी के समस्त निवासी उसी से चल प्राप्त करते हैं। सुत्तान फीरोज शाह का मकबरा उसी के निकट है। साहेब किरान के उस स्थान पर उत्तर पड़ने के कारण दरबार के प्रत्य अमीर भी वहीं उपस्थित हुए यौर उन्होंने बादशाह को वधाई देने के उपरान्त खाहजादी, प्रमीरो तथा वीरों की बीरता का बुत्तान्त एक-एक करने सुनाया। साहेब किरान ने मौतों में सिंदू पर कर ऐसे पुनो, सहायकी तथा नित्रों के ईश्वर होरा प्रदान किया जाने पर ईश्वर के प्रति कहतता (१९०) प्रकट की। वास्तव से ईश्वर ने साहेब किरान को एक विचित्र व्यक्ति बनाया था। योग्यता तथा बीरता में के ब्रह्तिया थे।

पुल्तान महसूद तथा मल्लू छां का शहर देहली से भागना, देहली की विजय तथा साहेब किरान का उनका पीछा करने के लिए सेना भेजना

उदबार = ( ११ दिमम्बर ) को साहेब किरान मैदान दरवाजे से ईरगाह में पहुँचे। वह द्वार जहाँपनाह नगर वा द्वार है और होचे थाम के मनधा दिखत है। वहाँ बारगाह नगाई गई और दरबार हुमा। शहर के सैक्टि, वाओ तथा अन्य अतिष्ठित व्यक्ति स्वार को राग्य प्रदान करने वाले दरबार मे उत्तरियत हुए भीर भूमि शुम्बन के सम्मान से सम्मानित हुए। ए उद्घल्लाह यशक्षी, जोकि सन्सु सो का नाबव था, देहसी वे दीवान वालों को केवर भूमि मुखन मरने हेंद्र उपस्थित हुया। सैमिदो, मालियों तथा सुफियों ने शाहजादों द्वारा प्रराण नी

रे पह ठीड नहीं। ही जे सास वा विषय, इस्ते वच्चा की यात्रा के विवरण स दीखरे। (तुसहुक संगीत सारत संग १, ४० १०६९)।

२ राजकीय विसन्य दालों।

इस कारला कि ईश्वर की सहामता सर्वेदा साहेव किरान को प्राप्त होती रही है, प्रतः वें दोनो भीर की संताभी की मुठकेद हीन के समय पुस्ता कहाली के भाषक में सता के सिदिर वें मध्य में खडे के भीर कारी भार सावधानी से हिन्दियात कर रहे के 1 दोनो भोर हिन्दियात करने के पक्षाद प्रवानुतार उन्होंने भोड़े से तनर कर ईश्वर से प्रार्थना की।

(२०३) जिस समय साहेव किरान ईस्वर से प्रार्थना कर रहे थे तथा नमाज पढ रह ये क्षुत्र समीरो, जो शिक्षम भाग में ये उदाहरिएए व स्मीर लेख दूबहीन, प्रभीर लाह मिक तथा सस्साह दाद, के हूदय में यह बात आई कि यदि साहेव किरान मध्य भाग से दायें भाग के तथा हमें सहायता केजे से पवचय की तथा रहतम तथीं। । नमाज के उपरान्त वाच्या हो तथा हमें सहायता केजे सो पवचय की तथा रहतम तथीं। जो मध्य के माग में तैयार खड़े ये तथा उत्तुत बस्की, बस्तरो तथा मुखा रहमाल प्रयत्ने दक्षी को लेबर दायें भाग की सहायता आई। इसके प्रतिरक्त वादवाह ने कूपून के प्रभीरो में से बहुतो को प्रमिन्न दक्त की सहायता आई। इसके प्रतिरक्त वादवाह ने कूपून के प्रभीरो में से बहुतो को प्रमिन्न दक्त की सहायता आई। इसके प्रतिरक्त वादवाह ने कूपून के प्रभीरो में से बहुतो को प्रमिन्न दक्त की सहायता आई। इसके प्रतिरक्त वादवाह ने कूपून के प्रभीर के से विशेष प्रमिन्न का की सहायता रिश्च हिंदी की से से विशेष की से साम के सर्वारों में हो सी की सो के साम की उन योद्यामी की दीराता की (२०५) सकार में प्रतिक्रिय प्रार्थ हो कि प्रमान की स्वार्थ में प्रतिक्रिय का साम की साम की स्वर्थ में सिर्ध की साम का साम की साम की सरदारों में हो सोनवक बहादुर, सियद स्वार्थ हो ने जब बिरोधी लेता को देखा तो वे वाई घोर से निकल कर उनकी पात में देश गो। जब शाहु की सेना की सीय माग सामने बाद्य से वे तकतार से लेता कर उनकी पात में देखा तथा प्रभी ने जब बिरोधी लेता को देखा तो वे वाई घोर से निकल कर उनकी पात में देखा तथा प्रतिक्र माम की सेना का प्रतिक्र माम की सी वे तता वाई से सिर से निकल कर उनकी पात में देखा ने भी साम साम बीर से मिलवार से कर उनकी पात में देखा की सी साम साम बीर से मिलवार से कर उनकी पात में देखा कर दी।

(१०६) दामें भाग से साहजादा भीर मुहम्मद ने अपनी धसस्य सेना को लेकर राष्ट्रभी पर धाक्रमत्ता किया । समीर सुलेमान साह ने भी धपने वादे पर बनार होकर बीरता का प्रदर्शन किया । समीर सुलेमान साह ने भी धपने वादे पर बनार होकर बीरता का प्रदर्शन किया । वाह्यवादा भीर मुहम्मद ने ईवन की स्वा पर को सभी पत्री खों के कारता अपने क्यान पर बाद होते होते को स्व कारता अपने क्यान पर बाद होते होते कारता अपने क्यान पर बाद होते होते खास से भाग दिया । दानें भाग की सेना में अमीर जादा मुस्तान हुतेन, लहान घाह बहातुर, गवासुदीन तरखान सचा अन्य बीरो ने सन् की सेना के हाते कार्य आगा पर धाक्रमत्ता किया ॥ वाह का बादों भाग पर धाक्रमत्ता किया ॥ वाह का बादों भाग पो भीनक प्रदेशन तथा अतिन हातों के कारता कोरे का पर्वत जाता होता वा पूर्वता हिता किया । समीर जहान घाह बातों के कारता भीरे का पर्वत जाता होता था पूर्वता हिता किया सीरे के सिक्त कर द्वार के निकट पहुँच स्या ।

जब अनु के मध्य आप ने, जीकि हाथियों से मुशिन्तत या, बाक्षमण दिया तो समीर बादा सहसम, समीर शेख मुहिन्दीन तथा समीर श्री हा मिलक ने उनके सामने निक्त कर बड़ा (१०७) वीरता से युद्ध किया और समीर श्री मुहिन्दीन ने तथारा का बार किया प्रमीर श्री हा मुहिन्दीन ने तथारा का बार किया प्रमीर श्री हा साह मिलक ने वीरण दिवलाई । दीवत तियुर तथानी, मचनी स्वागा वथा अन्य पनो समीरो एव वीरों ने साहेब किरान के सीमान्य से हाथियों की पित वर झाक्रमण दिया और उन अज्ञरारों को बीच में अविष्ट हो गये और उन महावतों की उन वर्षत की पोटियों से भूमि पर लिरा दिया और उन अज्ञरार स्वाग हो साहत कर दिया। सनु वरातित होकर भाग खड़े हुमें । हिन्दुस्तान के योद्धा प्राणी के भय से ययासम्भव वीरता का प्रसीत कर देहे से विन्तु जिस प्रकार साबी के सामने मण्डर नहीं ठहर सकसे, (उसी प्रकार) वे युद्ध न कर सके।

(१०म) सुन्तान महमूद तथा धल्लु खाँ भाग कर नगर में प्रविष्ट हो गये घीर नगर के द्वार बन्द करा दिये । बमीर जादा खलील सुल्तान ने दायें भाग से बपने बीरो की सहायता से लगाते रहे। कुछ स्थानो पर घृष्ट बॉल्ग्यूबक भी जूटमार कर रहे थे। प्रात काल समस्त सेना पहर में प्रविष्ट हो गई भीर सेना में जूट के कारण हाहाकार मच पया।

युक्तार १७ (२८ दिसम्बर) को खुती सूटमार होती रही। सीरी तथा जहाँगनाह में बहुत से महत बूट लिए गये। श्वांनवार १८ (२६ दिसम्बर) को भी इसी प्रकार सूट होती रही। साही सेना के प्रत्येक व्यक्ति के सम्भग बेट-बेट सी स्त्री पुरुष तथा बातन बन्दी बनाये। माधारण से साधारण व्यक्ति को २० साव प्रान्त हो गये थे। जवाहरात, मोती, याकृत, होरे, नाथारण से सटन तथा सोने चाँबी के बर्तन और सुस्तान ध्वलाज्दीन के समय के जो तन्ते प्रान्त हुये उनका यदि उन्तेख किया चाय तो उनमें से एक भाग की जो क्लमा हो सकती हैं उनसे नी कुना प्रतिक प्राप्त हुया था।

(१२३) रिवेदार १८ (३० दिलास्वर) को प्राचीन देहती की छोर घाकमण किया गया । बहुत से अवर्थी हिन्दू उस नगर में बाग गये वे छौर जाना मस्जिद में एकत्र हो गये थे । वे घपनी रक्षा तथा युद्ध के लिए तैयार ये । अभीर छाह मसिक तथा अनी मुस्तान तवाची ५०० थोरों को लेकर उस धौर वदे घौर उन्होंने खत्रुओं को तलवार के घाट उतार दिया । हिन्दुओं के हिरों का बुर्ज धावास तक पहुँच यथा छौर उनका सरीर परिक्रयों का भीजन हो गया।

उस दिन प्राचीन देहनी के सब भोग नष्ट कर दिए यथे। वहाँ के निवासियों में से जो भोग सेप रहे उन्हें बन्दी बना निया थया। कुछ दिनो तक नमातार बन्दियों नो नगर के बाहर सपा जाता था तुमानी तथा कुछुनों ने प्रमोरों में से प्रयोव एक समूह को बन्दी बना लेता (१२४) था। उनमें से नई हजार बनाकार थे। खाही धादेश दुधा कि बनाकारों ने शाह-जादों, भागामों तथा धानीरों में, जीकि उपस्थित से, बंट दिया जाय। जो साहबादे तथा सामा सपने सपने स्थान पर थे उनके सिथ बनाकारों को उनके सेवकों को दे दिया जाय।

माहेद विरान की यह माकाशा थो कि वे समरकत्व में तराशे हुए परवरों की एक जामा मस्जिद का निर्माण करामें, अहा उन्होंने यह झादेश दिया कि परवर काटने वाली की साहो सेवा के लिए पूपक् कर लिया जाय।

(१२५) इन तीन नगरो, जिनका उत्लेख क्या गया, में से सीरी एक गोन चहार-दीवारी से पिरा हुमा है। प्राचीन देहली भी उसी प्रकार को एक चहारतीवारी से, जो उससे बमी है, पिरा हुमा है। मीरी तथा सीरी की चहारतीवारी से, जो उत्तर-पूर्व में क्षित है, प्राचीन देहली की चहारतीवारी तक, जीकि दोहाए पश्चिम में है, दोनों मोर दीवार कियी हुई है। उसे अहॉपनाह कहते हैं। वह देहली से वही है। सीरी से अहॉपनाह भी मोर तीन हार खुनने हैं मौर मार दार बाहर वो घोर। यहांपनाह में १३ हार है, ६ उत्तर-मस्बिम भीर ७ दिख्य-पूरव वो बोर। देहली से जिनमें यह तीन नगर हैं ३० डार सहर भी मोर इसने हैं।

साहेव किरान का देहली से विजय प्राप्त करके हिन्दुस्तान के प्रन्य स्यानों की स्रोर युद्ध के उद्देश्य से शस्थान

(१२६) साहेब विरान ने ११ दिन तन देहती में विधान दिया । तत्सरवात् उन्होंने हिन्दुलान ने भन्य स्थानों नी योर मुधरिको <sup>क</sup> तथा विद्रोहियों ने विनास ना धारेस हुमा । प्रस्थान ने समय साहेब दिरान ने मादेस दिया नि सैथिद, नाबी, मानिम तथा मूकी जहाँपनाह

१ पह दरहर की लग्ना के नाथ भाव देश्वरों की मानने वाने ।

प्रार्थना नो । प्रमीर जादा पीर मुहम्मद, द्रमीर सुनेमान झाह, प्रमीर जहान साह तथा धन्य प्रमीरो ने उनकी प्रार्थना व्यवसाह ने समक्ष प्रस्तुत की । वादसाह ने उनने प्रार्थना स्वीवरर (११७) करने देहली वालो को वारण प्रदान कर दी। प्रधानुसार विजयी पतावारों तथा नक्कारे हारों के उत्तर चटाये गये सौर विजय जा सकताता के सुवद समाचार हिमार फीरोजा से प्राक्तास का मूंजने लगे। नगर में जितने नी हाची ये उन्हें सनाकर दूस्ताम नो शारण प्रदान परने वाले दरसार में उपार्यका प्रकार कर वाले दरसार में उपार्यक्ष क्या गया। हायियों ने सामवीस की प्रयानुसार सूमि पर (११६) सिर रखा धौर जिस प्रकार सोग धारण चाहते हैं उन्होंने भी एक साम नारा सगाया। १२० हाची बादशाह के अधिवार में आ गये। सीटने के उपरान्त उनमें से कुछ नो शाहकाश के सिए उनने राज्यों में भेज दिया बया। कुछ नो समरवन्द में साया गया। उनमें से दो को तबरें के भी गया।

पुक्रवार १० ( २१ दिसम्बर ) को मौलाना नाजिस्हीन उमर को इस बात के लिए तियुक्त किया गया कि वह प्रस्य प्रतितिष्ठत लोगों को नगर से लायें यौर साहैव किरान के नाम का सुरक्षा पढ़ा गया । इससे पूर्व यह प्रया थी कि फीराज साह तथा भूतकाल के मुस्तानों का खुल्बा पढ़ा जाता था। यह प्रथा समाप्त कर दी गई। पुरवे को माहेब किरान के नाम से सम्मान प्राप्त हुमा। दबीरों तथा मुन्तियों ने प्रक्षिद्ध विजय का उस्तेख विभिन्न प्रदेशों में (११६) पहुँचा दिमा। साहेब किरान की विजय तथा युढ़ का हाल सलार के कोने-कोने मे प्रमारित हो गया। दीवान के मुन्ययों ने साहें प्रादेशानुसार नगर में प्रविष्ट होकर प्रमानी के धन का विवरण सैयार करने कर बसून करने वालों को कर बसून करने के लिए नियुक्त कर पिया।

(१२१) बृहस्पतिबार १६ (२७ दिसम्बर) को एक शाही सेना (तैसूर की सेना) देहती द्वार पर एकत्र ही गई थी। बादबाह ने उनके विषय में आदेश दिया कि प्रतिदिक्त समीर उन लोगों को ऐसा करने से रोकें, किन्तु उस स्थान वालों के आग्य में विनाख लिला जा कुका था, प्रत उसके कारण उपस्थित हो गये।

इस बीच मे कुछ बेग्रमे, चलपान मलिक बागा वि तया अन्य वेग्रमें हुजार सुनूत को, जिसे मिलक जीग ने जहिंगता हुँ में बनवाया था, देखने के लिए खहर में प्रतिष्ठ हुँ । प्रतिष्ठित सीवान के समीर तथा प्रत्यों उदार एवं में लक्ता इस्ताम तथा धरण लेदक डार पर बैंडे हुए पे और समाणे के प्रत का लेदता तैया उत्तर हुए पे हों। सही बीच में कई हुआर बतारों ने, जो धकर तथा प्रमाण से सम्बन्धित खाड़ी यादेश लिए हुए थे, खहर की धीर प्रस्थान किया। चाही प्रादेश लिए हुए थे, खहर की धीर प्रस्थान किया। चाही प्रादेश दिया जा चुका चा कि उस प्रदेश के निवासियों ठवा धर्मीरों में ते जो सोग विद्रोही हो गये थे धीर शहर से माग गये थे उन्हें करों था। तथा प्रमाण में से लो सोग विद्रोही हो गये थे धीर शाहर से माग गये थे उन्हें करों था। वि जा जाय । इसी कारएण भीतर मी साही तेता का चौर हो गया। क्योंक धतु की सेवा के बहुत से लोग भाग कर नगर में प्रविष्ठ हो गये थे भीर प्रति हो के चहुत से प्रमाणिन के बहुत से प्रमाण कर नहें से भीर वहीं के चहुत से प्रमाणिन ने अपने प्रवास को परिवास सहित जवा जा जाता या, प्रत साही सेना वालों ने लूट मार प्रास्थ कर दी। हिन्दु यो की धृष्टत से सीवाल जा जाता या, प्रत साही सेना वालों ने लूट मार प्रास्थ कर दी। हिन्दु यो प्रमाण के साम प्रस्थ कर सीवाल के सनम्य ११ हुजा र अपित के के समस्य ११ हुजार व्यक्ति के के स्वर्य से मीत से वि से सीवा से साम पर से हुजार व्यक्ति के के के स्वर्य से मीत सीवा सीवा के सनम्य ११ हुजार व्यक्ति के के करम्म ११ हुजार क्रांट के से के करम्म ११ हजार क्रांट के तथा सीवे के साम्य ११ हजार क्रांट के कर के करम सीवे सेना के सन्य पर से माल

१ भूमि चुम्बन।

१ पत्र व्यवद्वार करने वालों।

वह तैमूर की पत्नी थी।

(१६०) ने मेरठ के निर्मे पर हावा डाली । उगी समय बादेग हुआ कि दलों के प्रामेर प्रपत्ने अपने मयत लाइयां होंदें । राति के नमय प्रत्येन चुजे तथा वारे के समक्ष १०,११ गज साई भीद दी गई। प्रतिन्यूनक यह हाल देनकर थवडा उठे और विस्मित हो गये और उनके हाथ पैर बेनार हो गये।

दूसरे दिन ध्रमीर शस्ताह दार धपने अधीन दलो महिन जो वकारार वहनाते पे तथा कुचीनो में से ये जिले के द्वार पर आये। ग्राजी तकबीर के नारे लगाने लगे। रुपके सेवनों में गे एक व्यक्ति सराय नामक ने जो क्वन्दर का पुत्र या किसे गांगे बढ़कर जिले के बुत्र पर क्यन्द फेंड्री और बार के रुपर पहुँच या। तस्तरवाद क्रन्य कीर मी जिले रूप पहुँच गये मीर ज्नाम बरानाम प्रतीक्षा किये विना जिले के सरादारो अर्थात् इत्तमान दगानी तथा मानस्वरों के पुत्र को गर्देन कुक्तों के समान बाधकर बादबाह के दरवार में उपस्थित हुना। प्रिनिष्ठक मफो जोकि उम ज़िले वालों में स्वक्ते आधिक प्रतिष्ठित या, मारा गमा।

(१३१) बृहस्पतिवार पहली जमारी उल धन्यल (१० जनवरी) की किले के रोप ध्रामिभूजको की तलवार द्वारा हृया होने लगी और उनके स्त्री तथा बालक बन्दी बनाये जाने स्त्री । बादमाह के ध्रादेधानुतार लाइयो में आग डाल दी गई और उस किले के बुर्ज तथा बारे की फूमिमार कर दिया गया । यह विजय धन्य विजयो की ध्रपेक्षा वडी महत्वपूर्ण यी । (१३२) जी किमा तुर्माभीरी द्वारा भी विजय न हुधा था उसे ईस्वर में साहेब किरान के जिए मरण बना दिया।

साहेब किरान ने इतनी अधिव योग्यता तथा बीरता के बावजूद जिसे ने विजय के पूर्व कि ने वालों को पन लिक्न का आदेश दिया। मुन्तियों न पत्र में लिका कि 'हमारी मुन्तियों वारवाह से क्या तुलना ?' जब यह बाक्य पटे यये तो माहेब किरान ने अनुष्टु होकर पुनियों के प्रति कीय प्रविधित करते हुए कहा कि वे कियें कि ''तुर्मागीरीं खाँ मेरे पूर्व ही एका की प्रेम कर से प्रति कीय देशिय

(१२२) इसमें पढ़ा चलता है कि क्याधिक सम्मान तथा गौरव प्राप्त कर लेगे के बाद भी गाहेब कि रात में किसी प्रकार का फ्रीनमान उत्पन्त न हन्ना था।

# ग्रन्निपूजकों से गंगा नदी पर युद्ध

मेरठ के किसे पर विजय प्राप्त कर लेने के उपरान्त माहेब जिरात ने उमी बृह्स्रतिबार पहुँसी ने पानी उल प्राप्त (क जनवरी) को धादेश दिया कि धनीर जहांपनाह वामें नाम की कीना दो निकर पुछ हेतु यमुता नहीं के उपरी मान की शीन प्रत्यात करें और उम भीर ने धादिम के पानत हेतु करामू नहीं के उन मेरा ने बादिम के पानत हेतु करामू नहीं के उन मेरा ने बादिम के पानत हेतु करामू नहीं के उन मेरान किया। समार की विजय करने वादी पताक्षणे मा प्रधा नहीं की रोग प्रत्यान किया। समार की विजय करने वादी पताक्षणे मा प्रधा नहीं की रोग प्रत्यान विद्या। सप्त के किया गया वहीं के बीच में १४ कोग की दूरी है। उन मार्य में धर्मार (१३४) मुसेनान बाह विजयों नेनाकों में मिना। उन कोनों ने उन म्यान के शानताम के पानित्रत्यों ने गुरु करने के उद्देश्य से इनोन यात्रा की श्रीर प्रमुश नामक प्राप्त में धारी विद्यान किया पता है। साहिस के स्वाप के प्रत्यान किया पता है। साहिस के स्वाप के प्रत्यान किया पता है। साहिस के सहस्त हुना। बाही नेनाम क्या गया। शुक्रवार है शेर पीरोज्युर ब्राम में पहुँची।

<sup>°</sup> सम्बार दिन का कोई सव।

<sup>े</sup> हिल्ही ।

१ कागसर्वे मैनिक।

४ सम्महो सदरर-- 'सन्।ह" मशान है।

५ तम्रकी सेना।

की जामा मस्जिद में एकत्र हो। विदेश नेवदी में से एक की उनते उत्तर इस धादाय से दारोगा नियस विया गया वि विश्वयी गेना के प्रस्थान करने के बारम उन सोगा की विसी प्रकार का बष्ट न हो।

युद्धवार २२ रवी जल माधिर =०१ हि० (२ जनवरी १३६६ ई०) वो बादशाह ने एक पहर दिन के उपरान्त जहाँपनाह से प्रस्थान निया और फीरोजाबाद पहुँचे, जो वहाँ से तीन नीम वी दूरी पर है। कुछ क्षरण वहाँ पर रन कर उस स्थान के पवित्र स्थानों के दर्शन विशेष। फीरोजाबाद की मस्जिद मे, जो यमुना-तट पर तराये हुये पत्थर की बनी हुई है, नमाज पढी तमा धेरवर के प्रति कृतज्ञता प्रस्ट की । जब वे सवार होकर कीरोजाबाद द्वार के बाहर निरन्ते सो सैपिद बाम्स्टीन जोपि तिरमिज ने सैपिदी से सम्यन्धित थे तथा अलाउटीन नावद दीछ कोकरी जीकि इससे पूर्व विजयो शिविर से राजदूत बनायर लाहाबुर (लया) नया कोटला " भी भीर भेजे गुवे में पहेंचे और उन्होंने निवेदन विचा कि उस स्यान के शासक बहादर नहार<sup>3</sup> ने प्राज्ञाकारिता प्रदक्षित को है। शुज्रवार के दिन यह दरबार में भूमि भूमने का सम्मान प्राप्त बरेगा ।

(१२६) जब वजीरायाद में निवट जहाँनुमा के उस मोर पटाव हवा की बहादूर नहार के भेजे हुए दो तोते राजदूतो ने प्रस्तुत थिये और यह निवेदन थिया कि वे दोनो तोते तुगलुत बाह में राज्यकाल से जीयित हैं और बहुत समय तह ने सुल्तानों की सभाग्रों में मीटी मीठी बानें करते रहे हैं। साहेब किरान ने उन पक्षियों की प्राप्ति की श्रपो लिए बना श्रुभ समभा श्रीर वे वजीराबाद से कूच करने यमुना नदी पार वरने ६ कोस यात्रा के उपरान्त मीदूला ग्राम में उतरे। शुक्रवार २४ (४ जनवरी) को मीदला भाग से प्रस्थान करके ६ कीम की यात्रा के उपरान्त कत्ता नामक ग्राम में बाही जिविर लगे। उस दिन बहादुर नहार तथा उसका पुत्र कुल्ताश उचित प्रकार के उपहार लेकर शाही धरबार में उपस्थित हथे और भूमि चूमने के सम्मान से सम्मानित हुये ।

(१२६) शनिवार २५ (५ जनवरी) को कत्ता से प्रस्थान करके वागपत में पडाय हुआ। इन दोनों स्थानों ने बीच में ६ योस भी दूरी है। रविवार २६ (६ जनवरी) को बागपत से प्रस्थान करने ५ वीस यात्रा के उपरान्त असार नामक बाग में, जो दो नदियों के मध्य में

है, पडाय हमा। दो दिन तक उसी मजिल पर पडाव रहा।

#### मेरठ के किले की विजय

मयोगि मैरठ का निला हिन्दुस्तान के निलो में वडा प्रमिद्ध था यत साहेव किरान ने रिववार २६ रबी उल झालिर (६ जनवरी) को रस्तम तगी बूगा, धमीर साह मिलक तथा भगीर शक्षाह दाद मो आसार नामक ग्राम से उन कीट के द्वार पर शेजा । उन लोगो ने मगलवार २६ (६ जनवरी) को वहाँ से समाचार भेजे वि इलयाम ऊगानी, मौताना शहमद यानेश्वरी का पुत्र तथा सफी गानिपूजन अपने अग्निपूजन दलों को लिए हुए मेरठ के किले में बन्द हैं और यद के लिए उद्यत हैं। ये कहते हैं कि तुर्माशीरी बादशाह इस विले के द्वार तक याया विन्तु उसे विजय न कर सना। साहेब विरान इस बात से बडे कुपित हुए और उन लोगो ने तुर्माशीरी खान के प्रति जो धूटरता की थी, उससे वे बडे बोधित हुए। वे उसी दिन मगलवार को मध्याह्नोपरान्त की नमाख के बाद १० हजार सवारो को लेवर चल खडे हुए और २० कोस यात्रा नी । युधवार २६ (६ जनवरी) को मध्याह्नोत्तर की नमाज ने समय विजयी पतानात्री

१ रसक. प्रबन्धक ।

र आईने अकरी के अनुसार आगरा मान्त के निवास सरवार मे

३ व्हादर नाहिए।

धौर देहती तक, जो उस देश की राजधानी है और जिसका सविस्तार उस्पेख हो चुका है, पहुँच गये। देहती की विजय के उपरान्त गया नदी पार करके उस स्थान तक, जिसकी चर्चा हो रही है, युद्ध करने के लिए पहुँचे।

(१४०) उस दर में श्रांनिपूनको का एक समूह उस समय तक विद्यमान या भौर उनके पास प्रत्यिक धन सम्पत्ति तथा मदेवी इत्यादि थे। सोमवार १ समादि तथा मदेवी इत्यादि थे। सोमवार १ समादि तथा मदेवी इत्यादि थे। सोमवार १ समादि तथा मदेवा (१४ जनवरी) नो विज्ञमे पताकार्य नोभवा दरें ने धोर वर्धी। पुटों को प्रभानी सक्या की प्रतिकार पर धनिमाल था थोर वे युद्ध के कुल्तित विचार से उस स्थान पर दटे हुए थे। धाही सेना में विहिती धोर प्रमीर खादा पीर मुहम्मद तथा ध्रमीर सुनेमान धाह थे। बाई भीर भी प्रतिष्ठित धमीर नियुक्त किये गये थे। मध्य आध में धमीर धाह मनिक तथा मन्य धाहजादे थे। इत्यामी सेना सेना स्थान सक्योर के नारों को चुनकर शतु पर्वती में माग गये, धौर इस्लामी सेना (१४६) ने उनका पीछा करके उनकी हत्या करनी प्रारम्भ करदी। धत्यिक धन सम्पत्ति प्राप्त हुई।

जस प्रदेश के मुरारिकों के धर्मुय झिंतत्व के समाप्त हो जाने के कारण विजयी पताकार्म क्यों दिन बाग्य हुई और गया नदी भार करके नदी तट पर मध्याङ्गोत्तर की नमाब पत्रने के लिए रनी। तलश्चात् उन्होंने बगा नदी के बहाद की झोर १ कीछ की यात्रा करके प्रवाद किया।

### साहेब किरान की हिन्दुस्तान से वापसी

(१५०) जब साहेब डिरान को यह ज्ञात हुमा तो उन्होंने घादेश दिया कि जो विजयी हैना खेमों में है वह उस पर्वत की घोर प्रस्वान करे। साहेब किरान स्वय घौधाितधी घ्र प्रस्वान करके उस स्थान तक पहुँच गये। विवासिक पर्वत ६ कोस रह जाता था। उन्होंने वहीं पदाब किया। उस स्थान पर खतील मुस्तान तथा प्रभीर येख मुरहीन खेमों से प्राकर पुम चतारी से मिल प्रमीर मोच मामेर मुलेमान घाह तथा प्रमाय घगीरो ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया कि विजयों पतानामें सीट वाये तथा साहे तथा प्रमाय घगीरो ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया पर प्रमाय प्रमाय प्रमार ने स्वाप्त कर हम्मुको पर प्रमाय प्रमाय प्रमाय प्रमाय सीट वाये तथा साहे कि उस प्रमाय प्रमाय प्रमाय प्रमाय सीट वाये तथा साहे कि उस प्रमाय प्रमाय सीट वाये किया साहे कि प्रमाय प्रमाय प्रमाय सीट वाये तथा साहे कि जिस प्रमाय प्रमाय प्रमाय सीट वाये तथा साहे कि जिस प्रमाय सीट वाये किया सीट वाये तथा साहे कि जिस प्रमाय सीट वाये किया सीट वाये सीट वाये किया सीट वाये किया

(१५१) उमी दिन साहेब जिरान ने आदेश दिया कि समीर जहान शाह, जो बार्षे माग नी सेना का समीर वा भौर जो इससे पूर्व यमुना नदी के ऊरर आक्रमण के लिए मेजा गया या, उपस्थित हो। समीर जहान साह साही आदेशानदार उपस्थित हमा।

#### सिवालिक पर्वत पर श्राक्रमाग

साहेत किरान ने यानिवार २० जमारी उन प्रव्यत (१६ जनवरी) को सिवासिक परंत पर माक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया । उस कर में एक राय का जिसका नाम बहरोड था। वास्तव में यह वण भ्रवामा था। उसने शब्दधिया मनुष्य एकत कर सिये ऐ भीर परंत की हत्वा पर भ्रविमानी था। विजयों तेना के दाहिने माग के भ्रमीर जादा गीर तो वे उस दुष्ट भी घोर बढ़े श्रीर उस पर थाक्रमण बर्व उसे घोडे पर से भूमि पर निग दिया गया। उसकी श्रीवा मे रस्मी बाँच कर साहेव किरान के पान लाया गया। साहेव किरान ने उससे उसके विषय में पूछा, विन्तु उत्तर देने के पूर्व ही उसकी मृत्य हो गई।

(१४३) उसी समय यह समाचार प्राप्त हुप्ता कि बोधला वे दरें में जो इस स्थान से दों नोत की दूरी पर है अमिन्यूकल, हिन्दुओं का एक बहुत बड़ा दल एक है। इस मात्रा में एक जनक मिन्ता है जमिन्यूकल, हिन्दुओं का एक बहुत बड़ा दल एक है। इस मात्रा में एक जनक मिन्ता है जिसमें इतने प्रधिक हुआ है कि बाद की दबते का किताई से उसे पार कर मकती है। साहेव किशन ने उस दिन दो बार स्वय युद्ध में मात्र निया था घीर यह विश्वास का समय था। जब उन्हें यह सूचना प्राप्त हुई तो ये धर्मन कुछ विद्युद्ध तिवदस्त दांगी तथा कूमून हे अमेरी को लेकर उस दों को धोर बढ़े। क्योंकि मार्ग में बड़ा कि कल जन था तथा हिन्दुरों की सक्य प्रधिक थी थीर वाही सेवा कम भी अतः साह्य हिन शाने के हृदय में यह बात धाई कि इस समय पुत्र पोर गुहम्मत दवा सुर्विका बाह पहुँच लायों तो यह परमेश्वर की दिक्त की लीता होगी। उन्हें ३ दिन पूर्व प्राप्त क्या साह पहुँच लायों तो यह परमेश्वर की तिकत्त होता होगी। उन्हें ३ दिन पूर्व प्राप्त कर है जायों । क्योंकि उन्होंने पीरोडपुर के स्वाप्त की जा सकती थी कि वे उपस्थित हो लायों । क्योंकि उन्होंने पीरोडपुर के को पार की ला सा प्राप्त की अप सा की ला सकती थी कि वे उपस्थित हो लायों । क्योंकि उन्होंने पीरोडपुर के को पार कर की लायों है उन्होंने पीरोडपुर के सोपार कर करेंगे, अत. उसी दिन रविवार को मध्य लावित विवार सा तकता हिन पार की लायों के उस धीर नदी के साम के इस्य में वे वहुँच गये और उसका विकार के प्रध्य में वह पह सा की पार की लायों के सा सा विवार के स्वय में वह सह सा की सा की सा सा कि सा सा विवार के स्वय में वह सह सा सा विवार हो। सा सा की लायों के स्वय की स्वय की सार धार कर सा सा विवार कर सा सा सा विवार कर सा सा विवार कर सा सा विवार कर सा सा विवार कर सा सा विवार कर सा सा विवार कर सा सा सा विवार कर सा सा सा विवार कर सा सा सा विवार सा सा सा विवार सा सा विवार कर सा सा विवार सा सा

कोपला दर्रे के ग्रम्तिपूजकों का विनाश तथा एक पत्थर का उल्लेख जो गाय के समान था श्रीर जिसे मार्ग-अब्ड हिन्दू पूजते थे।

(१४४) कोपला वर्षा ऐसे पर्वत के याँचल में है जहां से गगा नवी बहती है। वहां से १५ कोस की दूरी पर एक ऐसा पत्वर है जिसना कर गाय के समान है। उस नवी का जल उस पत्थर से निकलता है। हिन्दुस्तान के मार्गक्षण्ट उस पत्थर की पूजा करते हैं प्रीर चारो सोंग से उस दरें में पहुँच कर रोग उसके द्वारा ईटवर के निकट पहुँचने की इच्छा करते हैं प्रीर चारो सांग से उस दरें में पहुँच कर रोग उसके द्वारा ईटवर के निकट पहुँचने की इच्छा करते हैं प्रीर सुपने मुद्दां को जला कर उनकी राख उस नवी मे बातते हैं धौर देशे सपनी मुक्ति का साधन (१४६) समफते हैं। वे थोना चाँची भी उस नवी मे प्रविच्द हों के प्रवत्त सोंग भी उस नवी मे प्रविच्द हों कर प्रयोग सिर पर जल बातते हैं तथा अपने सिर तथा दांडो के बाल मुख्यते हैं। वे से वे उसी प्रकार से पुक्ता समफते हैं जिस प्रकार ने मुसलताना हुन करते हैं। यद तथा उसकी में स्वच्य में उनके अपनित्र विद्यासों मा उत्ते वे प्रवास में में विच्या हो। नासिक्दीन सुद्रायोग येग उनके प्रविच्य विद्यासों मा उत्ते वे पात्र में मार्ग में में विच्य है। नासिक्दीन सुद्रायोग या उनके पुत्र महस्ता महसून ने वर्षा तक हिन्दुस्तान में मुद्ध विच्या हो। नासिक्दीन सुद्रायोग या उनके पुत्र महसून प्रवास प्रवास महसून ने वर्षा तक नित्र पर प्रवास प्रवास के प्रवास प्रवास के प्रवास के प्रवास के प्रवास प्रवास के प्या सार स्वास नाम में अपने के प्रवास के प्रवास

पुल्जार १६ (२५ जनवरी) वो साहेब किरान उन दो पर्वतो के दरों के मध्य से पुन सियालिक पर्वत में पहुँच गये। उस मुखिल से नगर कोट तक १५ फरसख<sup>1</sup> की दूरी थी। उस दरें में इतने कटिन जगल ये कि उसका उल्लेख सम्भव नहीं। द्यम्निपूजको तथा दुष्ट हिन्दुस्रो की सस्या उससे भी प्रधिक थी। साहेब किरान ने काफिरो के विनास हेतु ऐसे भयप्रद जगनों में प्रविष्ट होना स्वीकार किया। क्योंकि बार्ये मांग की सेना, जो ग्रमीर जहान साह के प्रधीन थी, तया खुरासान की दो सेनाओं ने दो दिन पूर्व बहुत कम सूट की धन सम्पत्ति प्राप्त की थी पत शही भारेता हुमा कि वे लीग बुद्ध के लिए अप्रसर हो। उस दिन सायेन तिमुद्र अप्रिम भाग में था। उसने एक पहुर दिन के उत्परान्त निवासे हिन्द में आकर निवेदन किया कि ग्रग्निपुजनो तथा हिन्दुन्नो का इतना बडा समूह एकत्र हो गया है कि उसका अनुमान भी नही किया जा सकता। साहेव किरान स्वय खडे हो गये। दाहिने भाग की सेना तथा खुरासान की सेना ने प्रादेवानुसार युद्ध के लिए प्रस्थान किया और उन्होंने एक बूत बनाकर हिन्दुफी (१५२) की हत्या प्रारम्भ कर दी और अत्यधिक वन सम्पत्ति प्राप्त की। उसी दिन . मध्याङ्गोत्तर की नमाज के समय बमीर शेख बुक्हीन तथा श्रली सुल्तान तवाची के कूशून से यह समाचार प्राप्त हुमा कि बाई भीर एक दर्रा है और उस स्थान पर इतने पिक प्रिक्त समित्र हुम समाचार प्राप्त हुमा कि बाई भीर एक दर्रा है और उस स्थान पर इतने पिक प्रिक्त के पिक्त एकप हैं कि उनदा प्रमुमान नहीं किया का सकता। साहेब किराव ने तकाल उस दर्रे की शोर प्रस्थान किया और भ्रादेश दिया कि समीर शेख नुष्हीन तथा श्रवी सुस्तान तथायी उन मार्गभ्रष्टा पर आक्रमण करें। उन्होंने बादेशानुसार प्रस्थान किया और प्रत्येक दिशा से रक्त प्रवाहित हो गया । विजयी पताका पर्वत की चोटी पर गाड दी गई ।

साहेब किरान उस पर्वत की चोटी से देय रहे ये कि बीरता तथा जगन के सिंह उस दर्रे में पैदल प्रविष्ट होकर किस प्रकार जेहाद कर रहे हैं। जब बहुत से काफिरो की हस्या (१८६) हो गई तो देय भाग खडे हुए। विजयी सेना श्रपार धन सम्पत्ति लेकर वापस हुई भीर वे बादशाह द्वारा सम्मानित विये गये । साहेब किरान सायवाल की गमाज तक उस पर्वत पर विराजमान रहे । उन्होंने श्रादेश दिया कि सैयिदों में जिस किसी की छुट की धन राप्यों ने प्राप्त कर किया है। उन्होंने आदया विकास के सायदाया विवास किया ने प्राप्त के प्राप्त कि सम्पत्ति के प्राप्ति कि प्र प्रधिकार में की।

एक मास के भीतर बर्धात् १६ जमारी उत्त ब्रव्यक् ( २५ जनवरी ) के प्रारम्भ से १६ जमारी उन प्राप्तिर (२३ करवरी) तक शाही सेनार्थे सिवालिक पर्यंत तथा कोषा पर्यंत के मध्य में रही प्रीर तबुपरान्त जम्मू पहुँची। इस बीच मे काफिरो, मुखरिको तथा प्रान्तिपूजको से

र० युद्ध हमे ।

(१६०) इस ३० दिन के मध्य में हिन्दुयो के वडे-वडे किलो में से ७ किलो पर (१९०) दे पर शिया के निवास ने शिल्पुंचा के बरुवा साला ने विश्वस की हों। सिकार प्राप्त हुंगा। यह कि अपनत हुं से हैं। वे एक दूसरे से एक या दो करसल की दूरी पर सिवत से। उन स्थानों के प्रत्येक किले वाले दूसरे किले वालों के विरुद्ध में श्रीर प्रधिवास उन स्थानों के निवासी पिछले मुत्तालों के राज्य-काल में जिवसा बदा करते से। इस बीच में उहाने मुत्तमानों की अधीनता समाप्त कर दरी बी बोर जिवसा देना बन्द कर दिया था, यह उन लोगों से गुद्ध करना तथा उनका रक्तपात दारीयत के सनुमार उनिवत था।

जन निरों में से एक किसा क्षेत्र का या। वह मिलक क्षेत्र कोकर के सम्बन्धियों का या। वहाँ के निवासी मुसलमानी के एक समूह द्वारा, जो उन लोगों के मध्य में या, प्राज्ञाकारी

रे पद फरसस समस्य १८००० फीट के बराबर होता था।

(१४२) मुहम्मद तथा प्रमीर मुनेमान बाह, बावें भाग के समीर जादा मुस्तान हुसेन तथा प्रमीर जहात वाह, मध्य भाग के आधिम दल के प्रमीर खेख नुक्हीन तथा प्रमीर शाह सत्तक एव दानें, वावें तथा मध्य भाग के समस्त स्वमीरो ने बीरता प्रतिवाद करते हुए काफिरो से युद्ध करने के दहाने पर पडाव किया और एवं करने के दहाने पर पडाव किया और (१४३) सरव्यकि धन सम्पत्ति प्राप्त की। साहेव किरान ने स्वादेव दिया कि प्राप्तान की। साहेव किरान ने स्वादेव दिया कि प्राप्तान की। साहेव किरान ने स्वादेव दिया कि प्राप्तान कीगों में से जिस किसी ने ३, ४ सी नायें पकड़ी हो वे उनको खिक्हीन लोगों की बाट दें। उस परीपकार के कारवा सेना के समस्त सक्वारोहिंगो, पदावियो सवा छोटे बढ़े लोगों की लाभ हुंसा धीर कोई भी उस लाभ से बिलत न रहा। रविवार की राति में साहेव किरान ने समीर खाता पीर मुहम्मद के विवार के विवास किया।

(१५४) विजयो पताकाक्षों ने उस स्थान से प्रस्थान करवे बहुरा प्राप्त में, जो बकरी के निकट था तथा मियापुर की विलायत (प्रदेश) के नाम से प्रसिद्ध था, विश्वाम किया। सीमवार १२ (२१ जनवरी) को बहुरा से प्रस्थान हुमा और ४ कोस साझा की गई और सारसादा की यिक के स्थान पर पडाल हुमा। तेना के पास सूट की सत्यधिक यन-सम्पत्ति होने के कारण प्रस्थान धीर-धीरे हों रहा था। नित्य कोस से धिक चलना समय म था। मानववार १३ (२२ जनवरी) को बही से प्रस्थान करके विजयी सेनायों का कुन्युख प्राप्त में पदाब हुमा। इन दोनो पडालों के बीच की हुरी लगभग ४ कोस थी।

#### सिवालिक पर्वत के अन्य क्षेत्रों के जंगलों में युद्ध

दुद्धवार १४ जमायी उल घट्टल (२३ जनवरी) को साहेब किरान ने कुनयुक्त से प्रस्थान किया और यमुना नदी पार करके सिधानिक पर्वत के दूवरे केन में पद्धाव किया । उत्ती दिन समाचार प्राप्त कुमा कि हिन्दुस्तान के रतन नामक एक राय ने बहुत बडी मीट एकम (१४४) कर रखी है । मिनपुत्रक तथा हिन्दुस्ता के बहुत से समूह इथर उघर से प्राक्त रखाई मिल गये हैं । उन्होंने उचकी मधीनता स्वीकार कर सी है तथा कठिन पर्वती गृय जानकी में भारण प्रहुण कर ली है । साहेब किरान ने बृहस्पतिबार १४ (२४ जनवरी) की रामि में म्रारण प्रहुण कर ली है । साहेब किरान ने बृहस्पतिबार १४ (२४ जनवरी) की रामि में म्रारण प्रहुण कर ली है । साहेब किरान ने बृहस्पतिबार १४ (२४ जनवरी) की रामि में म्रारण प्रहुण कर ली है । साहेब किरान ने बृहस्पतिबार १४ (२४ जनवरी) की साम की स्वाप्त प्रमान करें । दुक्ती की काटने तथा साम बनाने का प्रयत्न करें । बहुस्पतिबार १४ (२४ जनवरी) की विजयी के साम की गई मीर मार्ग बनामा गया । बृहस्पतिबार १४ (२४ जनवरी) की विजयी के साम सिवायिक पर्वत तथा के का स्वया मार्ग में पहेच गई ।

(१५६) राय रतन ने उस स्थान पर दाहिने तथा आये भाग की सेनाभी की सुज्यव-स्थित करके युद्ध की तैयारी कर सी थी किन्तु गाजियों के तकश्रीर के नारों के परंतों में गूजने के पूर्व ही वे मार्गभ्रष्ट भाग लड़े हुए । कूसूनों के धमीरो तथा सैनिकते ने उनका पीछा किया श्री उनके सभिमान का अन्त कर दिया। उन दुष्टों में से बहुतों की नरक पहुँचा दिया। इस मात्रा में उनको इतनी श्रीकक पन सम्पत्ति प्राप्त हुई कि उनका उस्लेख करना सम्मय नहीं। सैनिकों में से प्रत्येक की १००, २०० गायें तथा १०, २० दास प्राप्त हो गये।

उसी दिन दायें भाग के ग्रमीर जादा पीर भुहम्मद तथा ग्रमीर सुलेमान शाह ने एक ग्रन्य दरें में जेहाद विमा भीर काफिरो को तलवार के घाट उतार दिया। इस्लामी क्षेत्रा को ग्रह्मिय धन सम्मति प्राप्त हुई थी। वायें भाग के ग्रमीर जहान बाह ने धृषक् दूसरे दरें पर ग्राहमण किया या भीर बहुत से श्रमीं हिन्दुओं को तलवार के घाट उतार दिया या किन्तु (११७) उन्हें प्रियक वन सम्मति न प्राप्त हुई थी। खुक्कार की राजि में दायें तथा वायें भाग की सेतायें दोनों पर्वजों के मध्य में पहुँची और सुम शिविर से मिली। "इस्तन्दर साह को बहुत गष्ट दिया गया और जितना उसके राज्य से प्राप्त हो सकता है उससे (१६४) प्रियक मोगा गया है।" साहेब किरान के दूती ने इस्तन्दर शाह के पास यह सदेश पहुँचा दिया प्रोर लोट कर उसवी प्रत्योगक निष्ठा तथा दासता का उल्लेख किया। मगलवार १० (२४ फरवरी) को इस्तन्दर साह ने दूती तथा भोतामद जेंनुहोन को कश्मीर की और भेजा गया धीर यह निश्चम हुमा ने उस तिथि के २० दिन उपरान्त सिन्ध नदी के तट पर साही से स्तर्य प्रोर के स्वार्य प्रोर यह निश्चम व्यक्ति के स्व

हत सबित से पर्यंत के धाँचल में एक शाम था। वहां शत्रुघो का एक समूह विद्यमान था। विजयी सेनाफो ने उस भ्राम पर शाक्रमण किया। समागे हिन्दुघो ने प्रपने घर बार की विन्ता न करके उन्ह धनने हाथ से बता बाता। इस्तामी सेना को उस भ्राम से मत्यधिक भ्रामत हुमा। उसी दिन दो घन्य प्रामो पर, जो निजट थे, मध्याहोत्तर की नमाज के उपरान्त प्राक्रमण किया गया और यहाँ का समस्त अपनात जाता सामग्री मध्यकार में कर ती गई। उस मागे में भ्रासा विद्युप्त की स्वामी प्राप्त की स्वामी पर्यं भी स्वामी स्वाप्त सामग्री स्वाप्त में कर ती गई। उस मागे में भ्रासा विद्युप्त की स्वामी स्वाप्त सामग्री स्वाप्त सामग्री स्वाप्त सामग्री स्वाप्त सामग्री स्वाप्त सामग्री स्वाप्त सामग्य सामग्री सामग्री

युद्धवार १६ (२६ फरवरी) को उस पडाव से कूच करके जम्मू के क्रस्ये के सम्मुख (१६६) पढाल हुमा। ४ कोस यात्रा की गई। इन मिलली में लगकग ४ फरसाल तक एक दूसरे से सिले हुए बहुत से खेत थे। साही मचेशियों को बहुँ मारविकत चारा प्राप्त हुमा। वृद्धस्पतिवार २० (२७ फरवरी) को विजयी पताकार्य जम्मू करने की घोर वहीँ घोर उस वर्रे में जीकि जम्मू नदीं वा बहुता है, प्रविष्ट हुई। विजयी सेनाघों ने कई बार उस नदी को पार किया। पर्वंत के घाँचल में बाई घोर जम्मू करना था। वाहिने हाल की घोर मन्तू प्राम या। इन दोनो स्थानों में बढ़े बलवान तथा मूखं हिन्दू थे। पर्वंत तथा जगन क्रायन्त इड ये श्रीर वहां प्रवेदा पाना बड़ा कटिन था। उन हुग्रों ने कपने हिन्यरे सथा बालकों को पर्वंद्धों में कि दिया। उनका रागंब काफित तथा जाहिल हिन्दुओं का समूह केकर मरने मारने के लिए उच्यत था घोर वह पर्वंत में एक इड स्थान में वारण ग्रह्ण विने था।

(१६७) साहेब किरान ने इस्लामी सेना को हानि पहुँचाये विना उन देन कमी व्यक्तियों पर निजय प्राप्त करने के हेतु खादेश विया कि इस समय उनसे कुछ न बोना जाय और मन्द्र साम पर साक्रमण किया जाय । निजयी सेनाधी ने शाही यादेशानुसार उन्त प्राप्त को न्यु प्रष्टु कर दिया और लीटते समय ने जम्मू करने में प्रतिष्ट हुए ! धीनन तथा पशुघो के चारे के लिए स्वयंपिक धनान प्राप्त निया । साहेब किरान ने भादेश दिया कि कुछ चीरों के नूधून (वत) जगतों में घात सगाये बैठे रहे और प्रतीक्षा करते रहे। विजयी सेनाधी ने यहाँ से प्रस्थान कर दिया ।

युक्तार २१ (२६ फरवरी) को जम्मू नवी पार करके ४ कोस याजा की गई घीर चनावा नदी के किनारे शिविर समे। उस स्थान पर ४ फरसल के वर्गाकार क्षेत्र में कृषि होती थी। (१६६) का युक्त रोतार्थे जम्मू तथा मन्त्र दरें को पार कर चुकी तो सोश्री स्पी हिन्तुमों ने यह विचार निया कि जगल मिहो से रिक्त हो गया है और वे मसावधानों की मवस्या में जपल के याहर निकले। उन्हें यह ज्ञात या कि विजयी तेना के फुल कुसून (दल) पान सगाये वैठे हैं। वे उन प्रथमी मार्ग-अर्षों पर दूट पढे धीर उनमें से बहुतों की हत्या वर दी। प्रमीर दोल पूर्विन के सुमान से बीलत विपुर तवाची तथा हुकेन याहक कूचीन ने जम्मू के राय को ४० प्रिन्तुको सहित बन्दी बना सिया धीर साहेब किरान के दरवार में उपस्थित विया। मारेब करान ने ईस्वर के प्रति कृतताता प्रकट की। तत्काल चन हुप्टों की हत्या कर दी गई। अपूर्व का राय युद्ध में प्राह्म हा उपमार विया था।

बन गये और वाहा रूप से उन्होंने प्राज्ञावारिता स्वीकार कर सी । ग्रमानी का धन प्राप्त करने (१६१) के लिए साही सेना हारा एक व्यक्ति को निवुक्त किया गया । उसने बडी युक्ति से उन सोगों के यहुमूल्य सामानों को वाहर निक्सवा कर विकवा दिया और इस प्रकार कोई भी अस्य-सहस्र न रहने दिया ।

तरारचात् बाही बादेश हुआ कि ४० श्रानिपूजक हिन्दू श्वाह शाखिन के दासो में सम्मितित हो जायें किन्तु उन लोगों ने बिरोप किया श्रीर कुछ गुस्तामानों की हत्या कर दी। मुस्तमान गाखियों के लिए उन अच्छों से प्रतिकार लेना श्वावस्थक हो गया और मुजाहिदों ने उस किने पर विजय प्राप्त कर ली। २ हुझार श्रानिपूजक मार डाले गये।

# जम्मू के क्षेत्र में साहेब क़िरान का युद्ध

(१६२) रविवार १६ जमादी उल ग्राखिर (२३ फरवरी) की विजयी पताकामी ने ईश्वर की शरुए में मसार नामक स्थान से प्रस्थान किया और ६ कोस यात्रा करके पायला (१६३) नामक प्राम में जोकि जम्मू के निक्ट है पडाव किया। उसी दिन धमीर शेख महस्मद इको तिम्र, मुबध्शर तथा धमीर जादा खलील सुस्तान के तुमान से इस्माईल बरलास पायला प्राम की और रवाना हुआ। वहाँ के निवासी बडे वीर थे और उनके जगल बडे हुड में। जगल के किनारे उन्होंने कटबरा सैयार करके युद्ध की सैयारी प्रारम्भ करदी। इस्लामी योद्धा विलम्ब किये हुए बिना उन काफिरो पर आक्रमण करना चाहते थे किन्तु इसी धीच में शाही आदेशानुसार एक व्यक्ति ने आकर कहा कि युद्ध रोक दिया जाय और जब दूसरे दिन शाही पताकामें पहुँच जामें तब युद्ध प्रारम्भ हो। सोमवार १७ (२४ फरवरी) को साहेग किरान ने सवार होकर दाहिने तथा बायें भाग एवं मध्य भाग और अन्तिम दल की सेनायें सुव्यवस्थित की । ग्रथमीं दृष्टों के हृदय तकबीर के नारों को सनकर दहल उठे और विलम्ब किये बिना ही वे ग्राम को छोडकर भाग गये और लोमडियो के समान जगल में छिप गये। शाही सेना के बीर कटधरों को तोड कर जगल के समक्ष खड़े हो गये ताकि सेना बाले निश्चित (१६४) होकर नगर में प्रविष्ट हो तथा श्रत्यधिक श्रनाज श्रपने मधिकार में कर लें। इस्लामी सेना ने तैयार होकर उस स्थान से उसी दिन प्रस्थान किया और ४ कोस यात्रा करके पडाव किया।

उसी दिन उलचा तिनुर तुनकताब, कुलाह, अमीर बादा स्त्तम तथा मोतमय चैनुहीन, जो देहली से दूत बना कर करमीर भेजे गये थे और वहाँ के सासक इस्तर्यर के पास साही फरमान सेकर गये थे, इस्तन्यर के दूतो सहित धाही धिविद में उपस्थित हो गये और जिस्हान निवदन किया कि बाह इस्कन्यर सासता प्रदर्शित करते हुये स्वागताये था रहा है भीर जिस्हान नामक प्राप्त सक पहुँच गया है। इसी पढ़ाब पर मोलाना मुख्दीन ने, जीव इस्तन्यर मी और से दूत बन कर आया था, शाही धिविद में उपस्थित होकर कहा कि 'सम्मानित दीवान' के प्रमारी ने यह निश्चय किया है कि ३० हजार घोडे और बाई मिस्ताल की तील के १ लाख विवक्तें क्यांग से प्रमात करों के उपरान्त इस्तर्यर भूमि हमने का श्रीमाय्य प्राप्त नरे। जब ताईक कार्य के सम्मान कराने के उपरान्त इस्तन्यर भूमि हमने का श्रीमाय्य प्राप्त नरे। जब ताईक किरान की यह समाचार प्राप्त हुया तो उन्हें यह पतन्यन आया और उन्होंने कहा कि

१ कोबाध्यद्य ।

२ वित्त विमागः

एक मिस्काल ७० अथवा ७२ ग्रेन के बराबर दोता था।

४ सम्भवतः चौँदी के।

उनको दृष्टि मुहम्मद माजाद पर पत्री और उन्होंने उसे विदोष रूप से सम्मानित किया भौर सिलम्रत तया निषम प्रदान किया और उसे उसके समकालीनो में सम्मानित किया ।

(१७५) उसी दिन यह भादेख हुमा कि बाबें तथा दायें माग की सेना के अमीर तथा कूमूनों के समस्त द्वमीर घपने घपने स्वान को निरिच्त मागें से लोट आयें। समस्त साहजादो सम्बन्धियों, सूमानों, हजारों वे तथा मृजूनों के समीरों को उनकी ब्रेसी के अनुसार बहुमूल्य खिलसद प्रदान किये। साहजादा पीर मुहम्मद चहुमीर को बडाक पटी तथा विशेष मुगुट प्रदान किया गया। हिनुस्तान के जिन समीरों तथा सीयदों के समूह बादसाह नी सेवा में सिमालित से, उन्हें सम्मानित किया मया भीर उन्ह बासस होने की मनुमति दे दी गई।

िल का ने जिसे सारण ने बन्दी बना लिया या और क्लि में बन्द कर दिया या, मीर भी भाग कर ब्याने में जो देहली की विलायत में है भ्रहोदन के पास जो मुसलमान मिलक या पहुँच गया या, निष्ठा प्रदर्शित करते हुए एरती का जुल्बन किया भीर वह साही शिविर का (१७६) सेवक बन गया । इस सम्य बारशाह ने उसके प्रति विशेष हुणा प्रदक्षित की तथा मुत्तान की विलायत उसे खींप थी।

क्योरि उस स्थान पर बहुत अच्छी शिकारपाह थी जहाँ सिंह, जगती गये, हिरन स्यादि भीर जगती प्रत्य शिकार के जानवर बहुत बड़ी सक्या ये ये तथा नाना प्रकार के पंत्री तीते हत्यादि पे, प्रतः बादशाह के मादेश दिया कि उनकी किरने में घेर लिया जाय। हिंही के शिकार के उपरानत अन्य जानवरो तथा पश्चियों के शिकार विये गये। उस स्थान पर इतना प्रिष्क शिकार प्राप्त हुआ कि उनकी सक्या का अनुमान नहीं किया जा सका।

(१७७) शुक्रवार २८ (७ मार्च) को शिकार के उपरान्त ६ कौस यात्रा करके जिबहान नामक स्थान पर जो कस्मीर को सीमा पर है, शाही शिविर समें।

(१६१) साहेब निरान ने २६ (= मार्च ) को जिबहान श्राम से प्रस्थान निया घीर ४ कोस यात्रा करके दन्दाना नदी के तट पर साही सिविर सये । शनिवार को विजयी पता-काफों ने, उस मुज से जो साही आदेशानुसार तैयार हुया था, नदी पार की।

# साहेब किरान की शोझातिशोझ अपने राजधानी की श्रोर वापसी।

यनिवार की प्रात काल ३० जमादी उल स्नाखिर (१ सार्च) को साहेद क्रियान ने तस्कर के प्रत्यान करने के पूर्व समरकन्द की कोर सीझातिसीझ प्रत्यान किया और दन्दाना नरी के किनारे सान विस्त नामक स्थान पर नोकि जूद पर्वत से सम्बन्धित हैं, एडाव विद्या।

(१०२) सोमवार १ रजब (१० मार्च) को साम बिस्त से प्रस्थान करके बरूवा भामक कि के निकट पड़ाव हुया । वहीं से प्रस्थान करके चील वलाली पहुँचे। वहीं से प्रीमालिसीम्न प्रस्थान करके एवं साम को इस स्थान तक १० कोस पर प्रस्थान करके एवं साम को इस स्थान तक १० कोस पी दूरी हैं। चीले जनाती के नामकरण का जुतानत इससे पूर्व किया जा चुका है। ममसकार २ (११ मार्च) को एक पहर दिन चढ़े साही विविद्य सिंध नदी वे स्ट पर पहुँचा। उस स्थान के प्रयन्य हुतु को अभीर निजुक हुए वे, उसहरखाज पीर म्वली सहस्त्र तथा प्रस्य तरदार, उन्हों सादेशानुसार सिंध नदी के तथा प्रस्य स्थान करके १० कोस पर पदान किया। साहेस सिंधान करके १० कोस पर पदान किया। उद्धार २ (११ मार्च) को उस स्थान के स्थान

१ एक इन्तर सैनिकों का व्यविकारी।

र शिकार का घेरा।

(१६६) श्रीर उमको बहुत से बचन दिये गये किन्तु उसने इस्लाम का कलमा गढ लिया तथा गठमात जीकि उन घोगो मे निर्मिद्ध है, भुशलमाना के समान खा लिया। प्रत उसे खिलसत इतार सम्मानित किया गया। रविवार २३ (२ गार्च) को विजयी सेनाओं ने उस मजिल पर पठाव किया ग्रीर कई सैनायें जो लाहांउर (लाहोर) गई थी वे शाही विधिय में ग्रा गई।

# लाहाउर (लाहौर) नगर तथा शेखा कोकर

जसी मिजिल में मूचना प्राप्त हुई कि चाह्वादो तथा अभीरों ने जो झाही आदेवानुसार जस बोर मंगे हुने ये साहाउर (नाहोर) नगर पर अधिकार प्राप्त कर निया और अमानों का धन भी वसून किया । सेखा कोकर को भी, जिसके वार्य उसकी दान के अनुकूल न ये, बन्दें (१७०) बना निया । सेखा कोकर को भी, जिसके वार्य उसकी दान के अनुकूल न ये, बन्दें (१७०) बना निया । सेखा कोकर साहेव किरान के अभियानों वेच अंतर में सिहा र वता में पिर्ट के साहे के सिहा के सिहा

सोमबार २४ (३ मार्च) की विजयी सेनाधों ने बताबा नदी पार की धौर ५ कीस माना करके पबाव किया। उस दिन झमीर खादा मीरान शाह के सेवक तवरेख से पहुँचे धौर उन्होंने शाहजादो, पुत्रो तथा समस्त सेवको एव हितीययो की, जो उस धौर थे, सुरक्षा के समाचार पहुँचाये। उसी दिन हिन्दू शाह खाखिन को राजधानी समरकन्द की धौर भेजा गया तार्कि वह विजयी पतालाओं के वहीं पहुँचने का समाचार पहुँचा दे।

(१७३) घुदबार २६ (५ मार्च) वो चनावा नदी के तट से प्रस्थान हुमा भीर ६ कोस यात्रा करके जगल में पडाव हुमा। उसी दिन तबरेख के एक राजदूत को समरकत्व मेत्रा गया।

बृहस्पतिवार २७ (६ मार्च) को साहेब किरान ने प्रस्थान किया और ६ फीस यात्रा करके एक जगन के किनारे पडाव किया। उस दिन उस जगन में एक सिंह दृष्टिगत (१७४) हुमा। विजयी सेना ने प्रत्येक दिशा से उस पर झाकमण् क्या। प्रनीरों में से ग्रमीर सेक नुक्हीन ने जो सबसे झांकि वीर या उस पर आक्रमण् किया और उस सिंह को गिरा दिया।

इसी बीच में भ्रमीर जादा पीर मुहस्मद, भ्रमीर जादा स्स्तम, भ्रमीर मुलेमान घाह तथा भ्रमीर जहान प्राह लाहाजर (जाहीर) वे बायत होकर ग्रुप दिविद में महुँचे। उन्होंने मुद्ध क्टने अपर्मी हिंचों को जेहाद की तत्ववाद हारा आर हाला और भ्रत्यिक धन सम्मति एकत्र की। उन्होंने धरती जुम्बन के जरपान श्रत्यिक सूट की पन सम्मति प्रस्तुत की। दानी साहेव किरान ने तत्काल जितने मी बीर खड़े थे वह धन सम्पत्ति उन्हें प्रदान कर दी।

# भाग व

समकालीन राजनीति सम्बन्धी ग्रन्थ

जियाष्ट्रीन बरनी (क) फतानाये जहाँदारी

सुल्तान फ्रीरोच शाह (स) फतुहाते फीरोचगाही २७२

होकर बानों में पडाव हुआ। धीर घली ताज, धमीर हुसेन पूचीन तथा घन्य सरदार, जो उगा-नियों के विद्रोह की शांत करने के लिए बानों में थे, ७ मास के उपरान्त जमीनवोगी के (१८३) सम्मान से सम्मानित हुए। उन्होंने एक तक्क्ष धोड़े तथा एक हजार गामें मेंट की। साहिब किरान ने धादेश दिया "कि धोड़े उन्हों वीरों को दे दिये जायें धौर गामें जिनसे प्राप्त की गई थी उन्हें वापस कर दी जायें। भीर चली तथा उसके साथी उस समय तक प्रतीक्षा करें जब तक सेता उस स्थान की पार न करते ।"

र ६ की संख्या में कोई उवदार, सम्भवतः ६ वोहै।

# फ़तावाये जहाँदारी

[ लेखक—जियाउद्दीन वरनी ] [ इरिडया ग्राफिस मैनुसकिरिप्ट न० २५६३ ]

### बादशाह से लाभ

(२ प) ईरबर ने जिन लोगों को पैदा विचा है उनमें बादसाह प्रदुश्त होता है।
मनुष्म में हैंप्यों देंप, लोग, सासन तथा दुरु में स्वामाधिक रूप से पार्थ जाते हैं। ऐसे बहुत
(२ व) कम लोग होते हैं, जिनमें हैंप्यों, हैंप, लोग, लागच तथा दुरुमों न पाया लाता हो।
यदीर बादसाह वैमद तथा ऐरनवें चीर धन-समित एव राजकोय के कारण समस्त मनुष्मों से
प्रयक् होता है, और उसके ऐरनवें के कारण लोगों को ऐसे कार्यों के विपय में जो करते
वाहिये तथा ऐसे कार्यों के विपय में जो न करने चाहिये छखार वालों को प्रारेश प्राप्त होते
पति हैं, किन्तु समस्त दुष्ट ईप्यांचु, द्वेप रखने वाले, लावची तथा चूर्त बावसाह द्वार प्रपनी
रफ्ते हैं, किन्तु समस्त दुष्ट ईप्यांचु, द्वेप रखने वाले, लावची तथा चूर्त बावसाह द्वारा प्रपनी
रफ्ते हमार प्राप्त का प्रविक्त लाग प्राप्त करने का प्रयस्त किया करते हैं। यत: हुदिमान
वादसाह दह है औ ईप्यांचुमों तथा दुरुगें की चूर्तता एव विक्वासथात से चुरक्तित रहे भीर
उनके जाल में न करते।

# बादशाह को कोई भय न होना चाहिये

्रेष) बहुन से ऐसे लोग होते है जिन्हें बादबाह द्वारा क्टर पहुषा होता है धीर वे सर्षेदा प्रतिकार का प्रयत्न क्विया करते हैं। युस्तमानों का बादबाह, जिसे कुरान पर हठ विद्यान होता है, वसे उन लोगों की पूर्वता तथा विद्यासवात एवं धन्य क्टो का प्रयान्धे होता भीर वे प्रपते सापको तथा धपने देस धीर राज्य को कुरान के पाठ द्वारा जिसके कारण किसी विद्यासमाती, पूर्त तथा दुष्ट को दाकलता नहीं प्राप्त होती, सुरक्षित एखते हैं।

[ अमीर इस्माईल सामानी तथा अमर लैंस की कहानी से उपर्यु क सिदान्त की पुष्टि]

षादशाह के मुहम्मद साहथ के धर्म पर विश्वास का प्रभाव

(६ %) प्रतिसाहित करान है सम्बन्ध में बुल्तान सहमूत का कपन है, "है महमूद के पुत्रो । तुन्हें मनी मीति बात होना चादिय कि मुत्रसमानों में बादपाह के कामों की सम्बाह उनके मनी मीति बात होना चादिय कि मुत्रसमानों में बादपाह के कामों की सम्बाह उनके मनी मीति सपना हुरी तत्त हुत सम्मादित होने पुत्र वादपाह के उनकृष्ट तथा हूरित विश्वारों पर धवनिम्बत है। यदि वादपाह का निवयो हाग प्राप्त देवी पुस्तकों पर दृद विश्वास हो तो उनके धार्वावित है उनके राज्य मान्यनी समस्त कार्य मनी मीति सम्पन्न हो आरोंगे मोर उनके प्रज्ञा के पार्न में दृद विश्वास हो भी पूर्ति होती रहेगी। यदि बादपाह का प्रदूष्ण के तो रामों में प्रवृत्ति के ता रोज नमाज न कर को तो रामों भावित सम्पन्न हो एवं दोन-परवरी" के स्वाहत के समस्त हो ने वसके दृद विश्वास ता वा दोन नमाहि एवं दोन-परवरी" के स्वाहत के समस्त दोने नो वसके एवं होन-परवरी" के स्वाहत के समस्त दोने नो वसने एक दुरावार पर भी दृद्धनर प्रधान न देशा। यदि कोई

१ उपामना।

२ ११नाम के भिद्धान्तों की रक्षा तथा मन्य सोगों द्वारा उनका पानग कराना ।



दीन परवरी की द्यान सो यह है कि मझ मारूफ तथा निहीये मुन्दरै को रौनक प्राप्त हो मीर इस्लाम के समस्त ७२ सम्प्रदायों में गरा के भादेश जारी हों।

# कठोर मुहतसिबो एवं ग्रमीर दादों को नियुक्ति

भनपुर्व ग्रानियों ने बादशाही के हुद एवं उत्कृष्ट विश्वासी के चिल्लों के विषय में विस्तार से लिखा है। एक चिद्ध यह है कि वह प्रपनी राजधानी, नगरी, प्रदेशों तथा कस्बी में कठोर स्वमाव वाले मुहतसिव<sup>२</sup> तथा निष्ठूर अभीर दाव<sup>ड</sup> नियुक्त करे और नाना प्रकार की सहायता से उनके ग्रायकार तथा शक्ति में वृद्धि करे ताकि वे मुसलमानों में प्राम्ने मारुफ तथा निहोये मुन्कर को द्योगा प्रदान कर सकें, और दड द्वारा दराचार की रोक थाम कर सकें। जो लोग खल्लम खल्ला पाप तथा दराचर करते हो उन्हें कठोर दढ दें तथा पाप करने वाली को नाना प्रकार से बच्ट में रक्खें। मदिरातान करने वालों, बन्नी बजाने वालों (गायकों) तथा (द व) जमा खेनने बानों को पाप करने से रोत हैं। यदि वे रोकने, कठोरता अपमान तथा भनादर द्वारा न वह सीर इस्लाम के अनुयायी होने पर भी इन अरवन्त निर्मिद वस्तुमी की न त्यागें तथा धर्म से लज्जा और वादबाह के नियंव पर ध्यान न दें तो धनी लोगो को निर्धन बनावर बन्दी वर दें। र मदिरापान वरने वाली की नगर के बाहर निकाल दें जिससे वे एकान्त में निवास करने लगें। यदि वे मुसलमान हों तो चनसे निर्देणता का व्यवहार करें भीर ऐसी व्यवस्था करें कि कोई सुमलमान मदिरायान न करे। नीच लोगों की, उनके विलाप के बावजूद, दंड द्वारा रीक बाम करते रहें। उनके ऊपर कठीर तया निष्ठुर लोगों को नियक्त कर दें ताकि वे नगरों को स्वाग कर ग्रामों में चले जायें ग्रीर ग्रामीश जीवन व्यनीत करके तथा शरा द्वारा स्वीकृत कार्यों की करके अपने भी जन तथा वस्त्र की व्यवस्था करें। जी लीग बढ़े बढ़े पाप खुल्लम खुल्ला करते हो उन्हें मुसलमानों के नगरी में रहने तथा पान एव दूराचार न करने हैं। भोग विलास के गुड़ी का निर्माण न होने हैं। यदि उनका निर्माश ही चुका हो तो उन्हें घराशायी करा दें।

(६ म) जो नोग छित्र कर बजित कार्यों को करते हो उनके विषय में प्रधिक पूछताछ न करायें। हुइतिस्यों तथा ग्रमीर बादों के सामने जो निषिद्ध कार्ये होते हों प्रयमा जो बजित नार्ये सामारण नोगों की हांष्ट्र के समझ होते हो उनका धन्त करायें चीर कुत रूप से होने बाले कार्यों की खोज तथा उनको करा करते ना प्रमत्न न करें। जो विद्यार्त कुत्र के मागों में बाधक होते हो उनका मागा में जायक सामा में विद्यार्त के सामा में विद्यार्त कार्यों की साम करते होते हो उनका मागा में कार्यों के उनका मागा करते होते हो हो उनका मागा करते हैं। सुन्त कार्यों विद्यार्त के विषये में विद्यार्त्त है रहे। मुद्रतिस्वों के विये

ऐसे कार्य जिनके वरने की शरा दारा अनुमति है और ऐसे वार्य नो शरा दारा निषद है।

र शुद्रविदियः समस्य भेर इस्लामी बार्ली को रोवने वाला अधिकारी। शरा के नियमों के बण्लम के विषय में देख रेख जमी के द्वारा होती थी। वह स्वय दढ देकर शरा के प्रतिकृत नार्ते रोक सकता था।

र अभीर दाह 'नह मुल्तान की अनुवरिवनि में दीवाने मानिन का अध्यन्न होता या और शहुन नहा अधिरारी होता या । यह दादवक भी कहलाना था। सेना आदि में भी बमीर दाह होते से । यांबी के फ्रेमलों ना पालन कराना भी उनी का कर्यन्य होना था।

४ उनकी धन सम्मत्ति छील कर बन्दी बला दें।

५ जिन स्थानों पर मोग विलाम होता हो । ६ दस्थाम में नवीन ऋरबीकृत बांदों का मिलाया जना ।

७ इस्लामका क्लामा

बादबाह सदाचारी हो तथा घल्लाह की एवादत वरता हो और उसमें उपर्युक्त ग्रुए हो तो वह ससार का कृतुव<sup>1</sup> हो जायगा।

#### बादशाह द्वारा शरीश्रत का पालन

(७ भ) बादसाह के हुढ़ विश्वास वी पहचान यह है वि वह अपने धाप को तथा प्रपत्ती प्रचा को शरीधत के आमें पर एवखे। यदि वह विलास प्रिय हो तो प्रपत्ते वादसाही धातक एव ऐस्वयं द्वारा धरा के धादेशों को इस प्रकार सम्मान प्रदान वरे भीर उन कार्यों को जिनके करने की ईस्वर की धोर से धनुमति प्रास है, करने वा इस प्रकार धादेश दे, तथा उन कार्यों को जिनके न वरने के धरेवर की धोर से धादेश है, रोवने वा इस प्रकार प्रवत्य करें कि उसके राज्य में कोई बारा द्वारा वर्षिता वार्स खुस्तम खुस्तान हो से ?।

### दीन पनाह बादशाह

दीन पनाह<sup>4</sup> बादसाह के गौरक की अवसा सम्भय नहीं, बारए। कि समीनिष्ठ पुस्तन-मान पत्तको दीन-पनाही तथा दीन परवरी वे कारए। निद्यान होकर ईवरर की उपासना करते हैं भीर पुहम्मद साहब की सारीमत के सादेश विभिन्न देशों में जारी होते रहते हैं। इस्ताम को सम्भ समी पर अपुष्ट आस होता है। ' यदि वह रोजा नमा के कभी करे सी वह मिलास-प्रिम्न होने पर भी दीन पनाही के कारए। दवनीय नहीं होता।

बादशाह को स्वयं भोग विलास में ग्रस्त होते हुये भी शरा के ग्रादेशों का पालन कराना चाहिये

(७ व) बादशाह को मुहम्मद साहब के धर्म की वृद्धि में यथासम्भव प्रयत्न करते रहना चाहिये भीर दीन-पनाही में निसी बारल कभी न करनी चाहिये। वह स्वीकृत कार्यों के जारी करने तथा वर्जित कार्यों की रोक थाम का प्रयत्न करता रहे। अपनी बादशाही की शक्ति ऐसी बातों में लगाये कि सत्य को के-द्रीय स्थान प्राप्त हो जाय, इस्लामी प्रथायें उप्नति पायें। कही ऐसा न हो कि शैतान तुम्हारे हृदय में यह डाल दे कि जब हम भीय विलास में प्रस्त हैं और जबन तथा समायें करते रहते हैं, राजकीय धपने भीग विसास में व्यय करते हैं भीर बादशाही ऐरवर्ष तथा बैभव का प्रयोग मधिनांशतः सञ्जत ने विरुद्ध करते हैं तो मन्य लोगों को दिस प्रकार धारा द्वारा वर्जित तथा निविद्ध कार्यों को करने से रोकें तथा विभिन्न प्रकार के कठोर दण्डों ने भय से उन्हें मना नरें और ईश्वर द्वारा स्वीकृत कार्य करने का भादेश दें। इस प्रकार के विचारों की दाँतान हारा उत्पन्न किया हथा अब समक्षता चाहिये। सस्य तो यह हैं कि बादशाहों को ईश्वर द्वारा स्वीवृत्त कार्यों के करने तथा विवित वार्यों की रोक याम का स्वय ही प्रयस्त करता चाहिये तरपरचात् धन्य लोगों को इस प्रकार के घादेश देने चाहिये। किन्तु यदि वे स्वय भोग विलास के कारण ऐसा न कर सकें भीर दूसरों से भी इन मादेशों (द प्र) का पालन न करा सकें और सत्यता की बेन्द्रीय स्थान स प्रदान कर सकें ती बादशाही ऐश्वयं एव बैभव को किस नाम से पुकारा जा सनता है, कारण कि न उन्होंने घर्मेनिष्ठता सम्बन्धी क्रतंत्र्यों का पालन किया और न दीन-पनाही सम्बन्धी । उनकी बादशाही व्ययं रही । यदि बादशाह ससार में दीन-पनाही में कभी गरते हैं और ससार में जनकी बादशाही में कोई दीय उरपन्न महीं भी होता तो वे कयामत में बढ के पात्र होंगे। बादशाह की दीन पनाही तथा

र आशार; धकियों का विचार दें कि कुछ प्रसिद्ध धिनयों के कारण दी संसार में शान्ति है। वे लोग कृतुव कदशाते हैं।

२ इस्लाम की रचा करने वाला शदशाह।

तावील श्रेता बहानों से धून्य तकसीर , ह्वीस विद्या फ़िक्कह के क्रांतिरिक्त किसी भन्य भान का प्रचार न ही सबता था।

[ महमूद द्वारा ख्वारक्म की विवय के उपरान्त मोतवृलियों \* का यहिकार कराना, युवरात में सुयूव नामक समूह की हत्या तथा वगुदाद के दार्शनिकों, बदमज़्हवों एवं दहस्यों \* के निनाश की श्राकात्ता ]

महमूद द्वारा बाह्यरुगों के विनाश की ब्राकांक्षा

यदि महसूद एक बार हिन्दुस्तान पर घोर धाक्रमण करता तो बाह्यणों को, जो कुफ तथा शिक ने प्रादेशों को हड बनाने वा साधन हैं, तक्वार के घाट जतार देता भीर लगभग दो ती शीन सी हवार हिन्दू नेतायों वो गर्दन मरसा देता। बब तक समस्त हिनुस्तान स्ताम का स्ताम का स्ताम कर कि साम कर की मार कर कि साम कर की मिता में न रसता, कारण कि महसूद खाऊ हैं सन्प्रदाय का धतुयायों या जिनके प्रमुदार हिन्दुयों के सिये यह पादेश हैं कि या तो उनकी हत्या कर प्रतुपायों या जिनके प्रमुदार हिन्दुयों के सिये यह पादेश हैं कि या तो उनकी हत्या कर दोशों वाय भीर पात में हिन्दा यों भीर न पीम स्वाम विकास की स्ताम कि सम्पन्न हो जाते तो पता नहीं वृद्धा तम रमून ने निकट उनका बया सम्मान हा जाता। हे महसूद के पुत्रों, हे मुसतमान बादा हो प्रसुद के प्रेशों, हे मुसतमान का आता। हे पहसूद के पुत्रों, हे मुसतमान का आता। हे पहसूद के पुत्रों, हे मुसतमान का आता। हे सहसूद को यह सीमाय्य न प्राप्त हो प्रसार हो तम है कि तम्ह है कि तम्ह कि हो हो साम बाद हो लिया वार हो लिया हो साम है कि तम्ह है कि तम्ह है कि हाई सह सीमाय्य बाद हो लाग।

# मुहम्मद साहब के धर्म के विरोधियों का विनाश

है (महसूद के) पुत्रो के धर्मीनाष्ठ बादवाहों। तुन्हें समम्बना चाहिये कि सुद्दामय साहब के धर्म के निरोधियों तथा सत्रुमों के नितास में हता खीव जुप्य है कि इतना वन्तिल समान करने का धरमन नहीं। ससार में धर्म के खत्रुमों के नितास में हता जो साम होता है, उसना कुछ सम्मन नहीं। ससार में धर्म के खत्रुमों के नितास में सप्ती समस्त होता है, उसना कुछ सम्मन नम्म स्तित है भी धरनोक्षन किया था। जो लोई सप्ती समस्त होता है पिर किसी प्रकार पा मुद्दम्प निर्मा के स्ति स्ति के स्वयं के सम्मान प्राप्त होता है। पिर किसी प्रकार माम प्राप्त होता है। धर्म के खत्रुमों का किसी प्रकार सम्मान न करना चाहिय । विश्व व्याप्त के विरोधियों का स्पाप्त के स्ति स्ति स्वयं के स्ति स्वयं स्त्र वर्ग करना चाहिय । विश्व व्याप्त के विरोधियों को स्त्रमान होता है। धर्म के खत्रमान न करने का स्त्रमान करने अध्याप्त के स्त्रमान करने का स्त्रमान करने स्त्रमान का स्त्रमान करने स्त्रमान कर स्त्रमान करना स्त्रमान करने स्त्रमान करना स्त्रमान करने स्त्रमान करना स्त्रमान स्त्रमान करना स्त्रमान करना स्त्रमान करना स्त्रमान स्त्रमान करना स्त्रमान करना स्त्रमान करना स्त्रमान स्त्रमान करना स्त्रमान स्त्र

र भपने उद्देश्य की पूर्ति से मम्बन्धित शर्थ निकालना ।

२ कुरान की टीका। ३ मुस्मद साइद की वाखी का सम्रह ।

इस्लामी धर्म शास्त्रों ६व करान के अनुसार इस्लामी नियमावली।

प्रोतकती मुमलमान दार्शनिकों का एक मन्द्र ।
 नास्तिकों ।

यह बात प्रनिवायं कर दें कि वे नमाज न पढने वालो से प्रत्याचित्र नठोरता एवं निष्कुरता का व्यवहार करें। यनो लोगों से जबरदस्ती जकात दिववायें घोर जनका कोई बहाना न स्वीकार करें। यनो लोगों से जबरदस्ती जकात दिववायें घोर जनका कोई बहाना न स्वीकार करें हो थी पह लोगे खुल्ला सुल्ला रोजा न रखते ही धिर करें इस्ताम की बज्जा तथा वादवाह में मध्य की चिन्तान न हो तो इन सोगों को बन्दी बना कर बादवाह के समय लायं जाकि बादवाह सब सोगों की चेतावनी हेतु इन्हें बन्दी बनाये जाने, निर्वासन तथा हत्या ने विषय में जीवत बादेश दे सकें। बादगाह को दि मुंगों को इस्ताम के किसी को धरे प्रामानिक करना चाहिये। मुख्यमान को इस्ताम के बिनो धरे प्रामान करना चाहिये। मुख्यमानों को इस्ताम के बादगि धरीर प्रामानिक करना चाहिये। मुख्यमानों को इस्ताम के सामें पर रखना चाहिये। मुख्यमानों को इस्ताम के सामें पर रखना चाहिये। मुख्यमानों को इस्ताम के सामें पर रखना चाहिये। मुख्यमानों को इस्ताम के सोही पर के से हो से स्वीका खाति ।

# धर्म-युद्ध तथा उसमें मारा जाना

धर्मीनष्ठ मुस्तान युद्धों में खहीर होने की धाकाँखा दिया करते हैं। वे धरनी वीरसा के नारण शहु पर विजय की धाकाँखा करते हैं और धर्मीनष्ठता के कारण शहुर होने की प्रधा करते रहते हैं। सहसूद ने घरना समस्त जीवन देखर के सिये जेहार करने में लगा दिया था। उसके उद्देश के विषय में देखर को जात होगा। उसने दतने दूरस्य स्थानों पर जी धर्म-युद्ध किये, जनका उद्देश धन-सम्भित्त की खालका न चा किन्दु बास्यावस्था से धरत तक उसकी महस्याकाँखा यही रही है कि विस्त प्रवार दस्ताम के समस्त विद्रोहियो तथा शद्भी का विनाश किया जाय तथा हुक्क वे हमाधो अध्यात शाहणों एव दार्शीनको तथा अन्त धनुवाइयो को तलवार के याट उतारा जा सके धीर इस्ताम के प्रकार हारा समस्त ससार प्रथमित हो सके। महसूद ने बहुत कम ऐसे पर्यमुद्ध किये होंगे जिनमें बहु स्था (१० म) सीम्मितत न हुमा हो। वह सर्वदा चहीद होने की धाकाखा विषया करता था। महसूद को पश्चिम ग्रालिसो हारा जात हुमा था कि बादशाह को खहीद होने नी शावाशा

#### धार्मिक पदों पर नियुक्ति सम्बन्धी सावधानी

र जो एक इंश्वर की संसा को 🖪 मानते हों और एक से अधिक मधाओं पर विश्वाम रक्षते हों।

२ पकेश्वरवाद।

३ नादार्थो ।

- (१६ व) (३) सत्परामधं की तीसरी पहचान यह है कि उस कमें के सम्पन्न होने से न तो बादशाह के धर्म को हानि हो और न प्रजा के धर्म को।
  - (४) चौथा चिद्ध यह है कि उससे तत्काल लाभ हो तथा क्यायत में भी लाभ हो।
- (५) सत्परामर्श का पाँचवा विद्ध यह है कि उस कार्य से यग प्राप्त हो, कप्रसिद्धिनही।
- (६) उस परामधं से बढ़े से बड़ा क्षत्र मित्र बन जाय और शत्रु उत्तन्त न हों। (७) जिस कार्य के लिये परामख दिया आय सोग उस कार्य में रुचि तेने लगें न कि उसमे घूला करने लगें।
- (८) सः नरामशंका दवी चित्र यह है कि मूखी तथा स्रयोग्य सीगो की वह राम र्जनित न ज्ञात हो भीर उनके विचार से उसमें त्रृटि हो।
  - (६) उससे सममता हो न कि ब्रत्यधिक विताई ।
- (१०) समस्त बृद्धिमान लोगों को वह ठीक आत हो धीर उसमें किसी प्रकार का विरोध न हो ।
  - (११) उसका विचार तथा भावरण लोग के विरुद्ध हों।

#### बुद्धिमान् वजीर

हे महमूद के पुत्रो । तुम्हें ठीक राय को बहत बढ़ा सहस्व देना चाहिए भीर उसे सुगम तया सरत न समक्रता चाहिये। जिस बात से एक ससार का कल्याए ही भयवा छिन्न-भिन्न हो जाय उसे साधारए। बात न समझना चाहिये। बार्शनिको ने इसी कारए। कहा है कि 'सरपरामशं वही का प्रतिनिधित्व करता है स्रोर वृटिपूर्ण परामशं शैतान का। सुलैमान पैग्रन्थर के मन्नी स्नामिक ने सरपरानशंके यश के विषय में लिखा है कि यह वडी ही विजन सक्ति है जो ईरनर की मोर से प्रदान होती है। सरपरानशंब यह है जो ईरवर की सीर से हृदय में भा जाय।" मुलेमान बढे प्रतापी पैगस्बर हुये हैं भीर सिकन्दर बडा प्रतापी बादशाह हुमा है। दोनों के वजीर बढे बुद्धिमान थे। सुलेमान का वजीर भासिक तथा सिकन्दर का वशीर भरत्तु था। दोनो के मत सर्वदा ठीक हाते थे और वे कभी भूल न करते थे।

मरें चेर तथा नी शीरवाँ का सञ्चान सद्यापि वे सूसलयान न ये सभी नित्र तथा शत्रु करते हैं भीर अन्य तया ईरान के इतिहासी में उनके विषय में सिखा हवा है। इन शोगी की बादबाही की प्रसिद्धि प्रश्न साम तथा बुउचेमेहर बजीरों के कारश है। इन बादबाही (२१ म) तथा बचीरों के उल्लेख का उन्हें ब्यायह है कि यह जात होजाय कि तश्ररामधी (२१ व) वडी ही उत्कृष्ट तथा विचित्र वेत है। ........... महमूद 🕷 पुत्रों को भली भाति समस्ता चाहिये वि सरप-ामधं बहुत बड़ी देन है और सरपरामग्रं-दाता बड़ा ही धदमुत प्राणी होता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी सम्मति सर्वदा ठीक हो और रसमें कभी मूल म हो, करनो (युगा) तथा बहुत समय के उपरान्त पैदा होता है। जिस बादशाह का इस प्रकार का वजीर प्राप्त हो जाय धौर वह उसके परावर्ध के धनुसार राज्य-स्यवस्था करे भीर यपेच्याचार की प्रथक करदे भीर सरपरामधं का भूत्य समझे तथा बासना एव ऐदायं से सम्बन्धित परामर्थ को धाने वस में करले सो वह ससार में सफन होता है भीर वयामत में उसे फरिश्तों के समान यदा प्राप्त हो जायगा। सत्परामर्श के कारण बजीर बादशाह के समान हो जाता है भौर राज्य-स्थवस्था सम्बन्धी सभी कार्य उसके मतानुसार सम्पन्न होते हैं। बादनाह में लिये बुद्धिमान् वजीर से बढ़कर गर्व का मोई बस्तु नही होती । मधीन बुद्धिमान् वशीर में बिहा बादगाही ने कार्य सभी मौति सम्प्रम्न नहीं हो पात, श्रवः प्रामीन सीगों ने पर साता प्रयता उसके राज्य पर शाक्षम् ए करता तो ईश्वर उसे महमूद के हायो बन्दी धनया देता।

[ इस उपदेश से सम्बन्धित उदाहरणः श्रसमई की "स्वूलफूचे श्रम्वासी" से हारूनर शीद का उदाहरणः ]

#### परामर्श का महत्त्व

(१० म) मुस्तान महसूद का कपन है कि समस्त प्राश्यिम में स्रेष्ठ पंगन्द है पौर पंगन्दरों में स्रेष्ठ मुहस्मद साहब हैं। वे सत्यधिक तीज बुद्धि तथा बही के बावबूद परामधं के महस्य का नियोप उस्लेख किया करते थे। बादबाही के लिये जिनमें न तो उत्कट श्रुद्धि होती है भीर न जिनके पास वहां आती है, अनुभवी हिंतीएयों के परामर्श के निवा कित प्रसार प्राप्त के निवा कित प्रसार प्राप्त के निवा कित प्रसार के निवा कित प्रमार कार्य करना वाहना प्रवेच करना हैं। यहां करने अपार अधिकारों के कारण सहसों मस्त हाथियों की शक्त होती है। यदि बादबाह उस शक्ति तथा यस्ती को अपने वश में रस्त्र तथा प्रवेच्छ कार्य न करे और सखार कार्यों के कार्य हिर्तियों परामर्थ-वाताओं के परामर्थ के अपने वाह को अपने वश में उस मिल के स्वा परिवा करने के स्व प्रसार की स्वा करने के स्व प्राप्त की स्वा करने के स्व प्रसार की स्वा करने होते हैं। बादबाहों के महान कार्यों तथा सुद्ध नियमों की परामर्थ न स्व सीति सम्पत्र हो सकेगी। बादबाहों के महान कार्यों तथा सुद्ध नियमों की स्वापता परिवा के प्रकार के दितियों के परामर्थ पर अवसम्बद है।

[ परामर्श द्वारा राज्य की सुव्यवस्था का उल्लेख; जमशेद का उदाहरण तथा उसका परामर्श ]

है बहुमुसँ की सतान <sup>2</sup> ! बडीरों तथा दार्घानिकों के परावसं के दिना राज्य-व्यवस्था (१६ म) सन्वन्यी कोई कार्य न करो जिससे किसी प्रकार की मुल न हो। इस बात को मधी मिति समक नेना चाहिये कि बादवाहों की मुल क्रय्य लोगों की मुल के समान नहीं। बादवाहों की मुल के ससान नहीं। बादवाहों की मुल के ससान में उसस पुष्त हो जाती है कीर एक संसार में हक्तवन मच जाती है। दार्घ-निकों ने कहा है कि महान कार्यों में जो बिधानार सम्बन्ध वादवाहों की इच्छानुसार होते हैं उसके प्रतास करना माने के सहान कार्यों में जो बिधानार सम्बन्ध वादवाहों की इच्छानुसार होते हैं उसके प्रतास करना मित्र करना हिए मही होती। वह समस्रता है कि जो कुछ वह सोचता है उसमें सफलता प्राप्त हो जायगों। इसी कारण उसके मतानुसार कार्यों में मुल हो जाती है। हे बादवाहों पुन्हे परामयं को सासन प्रवन्ध की पूँची समक्षना चाहिये। यथेच्छ को बादवाहों का बहुत बहा दोप समक्षना चाहिये।

#### परामर्श-दाताम्रो के सत्विचारो तथा सत्परामर्श के चिह्न

हे महसूद के पुत्री ! तुम्हे समक्र लेना चाहिये कि वशीरो तथा दार्शनिको मे बादशाहो के उरकृष्ट बरिवचारों तथा सत्परामर्थ के प्रनेक चिह्न बताये हैं।

- (१) सिव्यारो से प्रजा को भी लाभ होता है और वादशाह को भी।
- (२) सत्परामझं की दूखरी पहचान यह है कि परामझं देन वालो की होट कार्य के पूर्ण होने अथवा न पूर्ण होने दोनों ही पर रहे और केवल एक ही और होट न रहे।

मुहम्मद साइन को जिन्दीन दारा जो ईस्तर के आदेश प्राप्त दोते थे। मुसलमानों का निस्वास है कि मुहम्मद साइन कही के निना कोई कार्य न करते थे।

२ बादशाहर

परामशं बेजोड हो जायगा ।

(३) प्रत्येक परामर्श-दाता को राज्य की समस्त ग्रुप्त बालों का ज्ञान होना चाहिये। उनमें से कुछ लोग ऐसे न होने चाहिये जो विश्वासपात्र बनने के योग्य न हों। जब राय देने बाते राज्य की ग्रुप्त बातों से अनुभिन्न होये सो वह राज्य के हित में परामर्श न दे सकेंगे। जब तक चिक्तिक का रोगी की प्रत्येक बात तथा स्वभाव का ज्ञान नहीं होता उस समय तर उसके उपचार से अधिक साम नही होता।

(४) परामरां-दाताओं को बादशाह का विश्वासपात्र हाने के कारण प्राणों की रक्षा का विश्वास होना चाहिये. जिसमे परामशं की मोधी में वह किसी प्रकार से नदीमी (वापलूमी) न कर सके भीर सच यात खुल्लम खुल्ला कहदे और अपनी निष्ठा इसी बात में समक्ती। बादशाह के काथ का भय न करे। जब तक बादशाह का भय हदय में होता है उस समय तक ठीक परामधं जिल्ला पर नहीं छाता ।

(५) बादशाह पोष्टी में अपना मत ब्यक्त न करे और परामर्श-दातामों की राय की भुने कि वे क्या कहते हैं और परामर्श-दाता किस बात से सहमत है। यदि गौष्ठी में बादशाह मपना मत पहले से व्यक्त कर देता है तो उपस्थितजनों के पास इसके ग्रांतिश्कि कोई भन्य जपाय नहीं रह जाता कि वे उसकी प्रशसा करें भीर अपने विचार स्थान दें। बादशाह की राय के विरोध का किसी को साहस नहीं होता धीर वे सके द्वारा बादवाह के मत की पृष्टि करते हैं।

(६) महान कार्यों डे परामर्ज के लिये बढे उत्तम समय का चुनाव करना चाहिये। बहुत से बादसाह परामर्थ के समय रोजा रखा करते में और परामर्श-दाताओं को भी रोजा रखने का मादेश दिया करते थे। इसका कारण यह या कि वें समझते थे कि इस प्रकार बादशाहीं तथा परामशं-दाताओं के हृदय में सच्ची बात ही आयेगी। वे पीरों के दर्शन तथा दाा पुष्प द्वारा ईश्वर से सहायता चाहा करते थे। वे परामर्श को व्यर्थ का कार्य न समझतें (२४ व) में मिपतु उसे राज्य के समस्त महान कार्यों की रक्षा का आधार समझते में ।

(७) यदि कौई बात सर्वसम्मति से निश्चय हो जाय और वह वासना के विरुद्ध न ही और यदि उसमें प्रमिमान उरव्छ हो तो उसने बचना चाहिये। बासना के प्रमीम कार्य करने से हानि होती है। परामर्श के सम्बन्ध में बादशाह इसी कारण भूल करते हैं कि वह परामशं उनकी बातना के अनुकूत होता है और वह उन्हें रुचिकर होता है। अनुचित परा-मर्श पर माचरण करने मे शक्य का विनास ही जाता है।

सत्य बात तो यह है कि महानु बायों का सम्पन्न होना ईश्वर पर निर्मर 🗎 मीर उसकी (२५ व) मूमिका सरगरामर्थ पर, जिसे ईश्वर मनुष्यों के हृदय में डाल देता हैं।

[ उदाहरण : महमूद गृज्नवी की कहानियों से, ख़लीफा उमर से, ख़लीफा उस्मान तथा श्रली के राज्यकाल की घटनाश्रों से रे

#### सत्संकल्प

(३३ म) सत्सनस्य बादभाही का बस्त्र तथा राज्य-व्यवस्था का रूप है। सत्सनस्य राज्य व्यवस्था के लिए व्यनिवाय है। बादशाह के राज्य-व्यवस्था सथा महानु कार्यों में बरवररा से राज्य में धव्यवस्था नहीं होती । राज्य-व्यवस्था एवं शासन-प्रवन्ध शीघ्र सम्प्रश

१ मनलमान मन्द्रः

कहा है. "बादबाह बिना बुद्धिमान् बजीर के निराधार राजप्रासाद सथा निना तमक की रोटी में समान होता है।" यदि वचीर खदिमान होता है तो बादशाह की मर्खता से राज्य में निसी प्रकार का दीय नही उत्पन्न ही पाता । बहुत से बादवाह बल्पावस्था में सिहासनास्ट हो जाते हैं क्लिंत उनके बजीर राज्य-व्यवस्था का संचालन करते रहते हैं। यदि यजीर के परामर्श में दोप होता है तो राज्य के विनाश में विसी प्रकार का सन्देह न होना साहिये। जब तक सभी विशेष तथा साधारण व्यक्ति बजीर की बुद्धिमत्ता से सहमत न हो उस समय शक उसे अजीर के पद के योग्य न समकता चाहिये।

#### सत्परामर्श की विडोधनायें

सस्परामधें की कुछ विशेषतार्थे बताई गई है।

(१) ईश्वर का भय । यदि सरारामशं-दाता में सैवडो ग्रुख हो भीर ईश्वर का भय म हो तो उसे उचित बात र विषय में देवी ज्ञान क्वापि नहीं हो सकता।

(२) सरररामग्रं की दूसरी पहचान उसका ज्ञान है। उसे अतकाल के बादशाही का ज्ञान तथा इस बाद की जानकारी होनी चाहिये कि विभिन्न परामर्थी से किस प्रकार प्राचीन बादशाह करो से मुक्ति पाते वहे हैं। यदि उसे इस बाद का ज्ञान न हो सो सबस्य थी उसके परामश में भल होगी।

(३) उसे राज्य की घटनाओं का ज्ञान हो भीर वह उनमें भाग खेता रहा हो। राज्य

के व्यापार बारा मल इब हो जाते हैं। (४) पूर्ण सुक्त बुक्त । इसके कारल बोडे से सोच विचार द्वारा बहें हम की पूर्ति हो

जाती है। (५) मनुष्यों के समभने ना पूर्ण ज्ञान । यदि यह ग्रुख न ही सो वह सासन प्रदन्य

में मुल कर बैठता है। (६) किसी बात का लोभ न हो । यदि नरामर्थ-दाता लोभी होता है तो सरपरामर्थ

सोभी क हृदय में प्रारूढ़ नही होता।

(७) सदाचरस तथा पवित्रता, कारस कि सरपरामर्थ पापियों के हृदय में उत्पर्ध नही होता।

(=) हृदय में शक्ति होनी चाहिये । बिसर हृदय में शक्ति नहीं होती हो मान्तरिक

शक्ति-शन्यता के कारण ठीक बात उसके हृदय में नहीं था सकती।

(E) उसमें सहनशीलता तथा थैसे होना चाहिये, कारख वि वतावरेपन तथा क्रोध ते सत्परामर्श की घोर हिंछ नहीं जाती ।

(१०) बादबाह के प्रति निष्ठा, कारण कि निष्ठावान सोगो के हृदय में सर्वदा ठीक बात ही मात्री है।

राय देने की शर्ते

राम देने की प्रथम शर्त यह है कि राम देने वाले की समक्त में जी नूख पाये वह दिना किसी मय के कह दे, प्रत्येक व्यक्ति अपनी राय के सम्बन्ध में तर्क वितर्क करे और जब असमें निसी को कोई बारिए न रहे बीर सभी सोग सहमत हो बार्य तो उसे राग के बनुसार (२३ व) कार्य वरे । राय देने की परिशाधा में इसे नवंसम्मति बहते हैं । यदि सर्वसम्मति न प्राप्त हो तो उस राय पर विश्वास न नरना चाहिये।

(२) जिन लोगो से परामर्श निया जाय उन्हें निश्चित होना चाहिये। उन्हें बनुभवी, विद्यातान तथा एक दसरे के समान होना चाहिये । एक को बहुत बढ़ा जानी सुपा दूसरे की

### ग्रत्याचार का समूलोच्छेदन

(४६ ब) इस पुण का बादबाह की संतान, मध्यन्यियों, दामो, मित्रो, बाजियों ने, क्राजियों तथा धामिलों में, जो भासन प्रबन्ध में उमके सहायक होते हैं, होना परमावस्यक है। जब तक बादबाह के मभी बाली, काजी, धामिल तथा भाक्षा प्रदान करने वाले न्यायकारी नहीं होते उस समय तक सर्ववाधारण के व्यवहार में न्याय नहीं होता तथा सरमाचार का धन्त नहीं होता । बादसाह उमी समय न्यायकारी हो सकता है जब उसके पण में प्रस्थाचार न हो। सौर सरपावार का स्वत्य का स्वत्य मान का स्वत्य क

#### न्याय का प्रसार एवं स्वासाविक न्याय

बादगाह के वालियो, क्रांचियो, क्रमीरों लया झामिलों के श्वाय का प्रसार इस प्रकार होना चाहिये कि उसके राज्य में कष्ट लया उपद्रव नम हो और प्राकाश से प्राशीविद की निरम्तर वर्षा होनी रहे, बता बादशाह में स्वायाधिक रूप से ग्याय विद्यमान रहना चाहिये। कर स्वाथाधिक रूप से झारपिक न्याय करता हो और उसके शज्य के सास व साम पर मरयाचार न होता हो।

(४७ प्र) सिनन्दर से घरस्तू ने पूछा कि "स्वाय तथा धरवाचार विरोधाभासी गुण है को एक स्थान पर तथा एक गोष्ठी में एकत नहीं हो सकते । कुछ बादमाहो तथा सासकों की गोष्ठी ने दोनों एक स्थान पर देखें गये हैं। इसका क्या कारण है ?" धरन्तू ने उत्तर दिया कि 'यदि किसो बादसाह में स्वामाधिक कर से स्याय तथा जाता हो तो वह किसी भी दशा में क्या करादि मस्याथार न करेगा।"

#### च्यय सम्बन्धी सावधानी

(४८ व) बादमाह बैनुलमाल से सपने कहायकों एवं मित्रों के सिये को कुछ व्यय करता है वह उसके लिये मानदायक होता है। यदि बादचाह सपने सायको तथा पपने सहायकों एवं मित्रों को ग्राफियाली नहीं बनाता तो उसे वाहमात्री करना प्राप्त नहीं होता। बादमाह को इस व्यय में पानदयकता पर इष्टि रखनी चाहिये। यदि बादमाह प्रपत्ने कहायकों तथा मित्रों के व्यय में थानना से प्रेणित हो जाता है तो उसके कार्य खतरे में पढ जाते हैं।

[उमर तथा मामून के दान से उदाहरण]

### वे हिम्मत वादशाह

(५० व) ये हिम्मत वादचाह बादमाही मे योग्य नही होता। प्रजा के निये कम हिम्मत बादचाह की प्राज्ञाकारिता जिनत नहीं छोर न जमे खराब तथा जिबसा घरा करना चाहिये। मिर बादचाह प्रपत्ने ख्यहार में प्रजा में पुषक् नहीं होता छोर यदि उसका घारर तथा प्रमान सवार बाने नहीं करते तो प्रजा को उसकी ध्राज्ञाओं का पालन करने में लज्जा धारी है। बादचाह में गोरन, श्रेष्ठता तथा छातक इस प्रकार होना चाहिये कि यदि बट जगन में याजा कर रहा हो तो यन पग्न छते विज्ञा करें।

[उमर के जीवन से तथा मामून के इतिहाम से उदाहरण]

१ प्रन्ते के व्यविद्यादियों।

२ कमैचारियों।

हो जाता है भीर विरोधियों तथा मित्रों के हृदय में उसका सन्मान झाक्ड हो आता है। सभी लोगों के हृदय में उसकी राज्य-व्यवस्था का स्थायित्व बँठ जाता है। उसका अग उसके बराबर बालों के हृदय से कम नही होता भीर लोगो को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि बादबाह जिस महानृकार्य में हाथ उसलता है उसे उस समय तक नही न्यागता जब तक उसे पूर्ण नहीं कर लेता। बादबाह के हुक सकस्य के विषय में सर्व साधारण को विश्वास हो जाने से राज्य-व्यवस्था में बड़ा लाभ होता है।

यदि बादसाह के विषय में यह प्रशिद्ध हो जाता है कि वह प्रथने संक्ला में हुड नहीं ग्रीर कीगों को सात हो जाता है कि वह धपने कार्यों में परिवर्तन करता रहता है तो न सम के निर्मीपर्थों में उसने प्रति निष्ठा एक प्रेम कीप रहता है और न उसने की उसके कीच का मय रहता है और न प्रवा की उसके धादेशों में सलीप होता है और न उसने किसी (३३ हा) कार्य प्रयाद उसके किसी वात कार्य रहता है और न उसने किसी राहता है और न उसने किसी राहत है की प्रवाद सात है और न उसने किसी राहत है किसी र नहा है और न उसने किसी राहत है की र न उसने किसी राहत है किसी र नहा है की र न उसने किसी र नहा है किसी र नह

#### बादशाहों हारा ग्रातंक का प्रदर्शन तथा उनका न्याय

(४५ स) प्रभिमान, तब से सलग रहना, गौरव तथा धातक का प्रदर्शन दासता के प्रति के विष्क है भीर उपर्युक्त प्रत्य कि का दरवर के प्रत्य तथा धातक का प्रदर्शन दासता के क्षित्र है भीर उपर्युक्त प्रत्य कि का प्रदर्शन विषक्ष है किन्तु मुस्तमान वादसाहों के लिये क्षुत्य हासारिक मालिमों ने उपर्युक्त प्रत्य के विषक विषक्ष का प्राप्त होता है भीर कोई भीर कीई का प्रत्य करता है भीर उसके वेशव से स्थाय उच्च सिक्तर को प्राप्त होता है भीर कोई भीर कोई कि विषक्ष होता है की रावा होता है भीर कोई का प्रवास के साथ प्रत्य कि साम होता है की रावा के अर समुद्राधों में बादसाह के भीर के कारण उसकी मालाम की उन्तित होता है भीर वर्ध के प्रार्थ के बालू हो लोने के कारण स्वास की उन्तित होता है । समस्त अपने प्रति के बालू हो लोने के कारण स्वार सुव्यवस्थित तथा सुधातित होता है। समस्त उपनक्षर तथा करना का के साथ समस्त प्रवास के कारण हा का प्रकार का प्रत्य की की साथ के कारण हर हि । सुरामद वाहब ने कहा है कि "बाद वाह का एक क्षण का स्थाय को सवार के सुश्यवस्थित करने के लिये होता है, ७० वर्ध की (भूष ) उपासना हे वह कर तथा लाजपाय होता है। ' वर्ष के किती कार्य का हता उपन्य में दिना प्रति हाता प्रति होता है। अर वर्ष के हिता प्रति न किसी प्रस्थ कार्य के विषय में इतना प्रतिक पुष्य बताया गया है। दसन कारण सहस है कि इसके द्वारा सवार स्थाय विद्या स्थाय हाता है। उपन कार्य के इतन ही हाता प्रति न किसी प्रस्थ कार्य के विषय में इतना व्यक्ति प्रवास प्राप्त है । क्षा कारण स्थाय कार्य के कित्र स्थाय में इतना व्यक्ति है कि इसके द्वारा सवार स्थाय कार्य कारण स्थाय कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कारण स्थाय कारण स्था

सफलातूने इलाही ने कहा है कि बादबाह, बादबाही जैसे धर्मुत देन का मूल्य नहीं समफ्रते पीर इसका प्रयोग प्रीम बिलाम तथा सबार का आलन्द उठाने में करते हैं। इस प्रकार वे वन प्रमुखें के समान जीवन व्यवीत करते हैं। " क्या द्वारा उन्हें इतने प्रयिक्ष पुष्प प्राप्त होते हैं कि वे भूति तथा सालाज में भी नहीं समाते । " "

#### स्वाभाविक ग्याय

बारबाड़ी का मिनवार्ष गुण न्याय है। यदि वादबाह में स्वामादिक रूप से न्याय के गुण किमान हों भीर उसमें इस गुण की प्रधानता हो तो नवी होने के गुण के उपरान्त बाद-धाह होने के गुण से श्रीटर नोडे गुण नहीं। ""यदि बारबाह में स्वामादिक रूप से न्याम के गुण न हों तो न्याय को उसके समस्य गुणों में प्रधानता प्रधा नहीं होती।

१ भरपधिक पुष्य प्राप्त होता है।

- (४८ प्र) बादसाहो, जिनके लिये धर्म को रक्षा परमावस्यक है. के लिये यह प्रिनियार्य है कि सम्मान प्रदान करते समय के ईवनर द्वारा परमण्डल का च्यान रखते । जिस किसी को भी हंदर ने तम्कृत्द वनाया हो जेते उदी प्रकार उन्मतित तथा अंग्लना प्रदान करें। उसे सर्वसाधारण में सम्मानित करें। जिनहें इंतर ने तुच्छ वनाया हो स्वीर जिन्हें दुराधार, व्यभिकार स्वा प्रयोग एव सौतान के हाथो कल्युवली तथा सक्षार का दा ध्वीर वासना के वया में रक्ला हो उनके सम्मान में दूरदर्शी बारहताड के लिये यह स्वीनवार्य है कि उत्तरी हम प्रकार व्यवहार करें विचये साहना के वा में प्रवाह के लिये यह स्वीनवार्य है कि उत्तरी हो तो कोई ऐसे लोगों को जिन्हें ईसर ने तुच्छ तथा क्योंना वनाया हो सम्मान प्रवान करता है तो वह खलीका सथा ईस्पर का उत्तराधिकारी होने के योग्य नहीं होता।

( नौशीरवॉ के वसीयतनामे का उल्लेख )

#### हशम 'की अधिकतातया दृढ़ता

(६४ प्र) चुत्तान महसूद ने कहा है कि, हि सहसूद के चुनो । ताह तथा जिस सिदी को भी हैंचर ने राज्य-व्यवस्था तथा धर्म की रक्षा द्वारा सम्मानित किया है छड़े सममना (६४ व) माहिये कि बादबाही करना, धासन प्रकच्य करना, विश्वियम करना, एक ससार को प्रपत्त पाहिये कि बादबाही करना, धारत को प्रपत्त पाहिये का विद्यार्थ के कुष्पनना, धरवाकारिती तथा पाहिये का पासन करने वालों के प्रपत्त आवाकारित बनाना, ऋगडा करने वालों के प्रपत्त आवाकारित बनाना, ऋगडा करने वालों के मनडे का प्रपत्त कराना, प्रहुवस के स्वाद के धर्म के धानुमों का विनास, वन्ये वर्म के बोधों में स्वष्ट करना, इस्तान के एव सहुदामी में वारा के प्रावेश आवाकारित करना, प्रस्तान के प्रमुख में के बाद पाहित करना, प्रस्तान के प्रवाद के बाद पाहित करना, क्ष्यान करना के प्रवाद के प्रमुख में विरोध के द्वार करना, इस्तान के प्रमुख के प्रमुख के प्रमुख प्रमुख करना है का प्रदेश करना, इस्तान करना, इस्ता के प्रमुख के प्रमुख के प्रमुख के बाद प्रदेश करना, इस्तान क

(६५ स) कैंसुसरी थीं, जो समस्त ससार का बादबाह या, यह नोकीकि है कि
"बादबाही इसम है और हमम बादबाही हैं अर्घात बादबाही दो स्तम्भो द्वारा स्थापित है
प्रदम बहुदारी दिवास जहाँगीरी हैं, दोनो स्तम्म हवा के वारण स्थापित है, कारण कि यदि
हमन तह समयन स्थापित स्थापित स्वापित हो तो न जहाँ दारों सम्बन्ध होती है
भीर न जहाँगीरी हैं"

महान् सम्राटो का यह कवन है कि "सर्वप्रवस बादचाह को हदान के कार्य की व्यवस्था में व्यक्त रहना 'बाहिये। उसी समय हदान का कार्य 'सन्त्रम हो पाता है। यदि

१ सेनातथा परिजनः

राज्य-व्यवस्था अथवा शामन प्रकृष ।

३ दिखिनयः

#### वादशाह के कार्यों मे संतुलन

(१४ व) राज्य के सहायको तथा स्तम्भों घषितु राज्य के समस्त निरोप व्यक्तियों में (१५ में) सतुत्रन के विषय में सुत्तान महभूद न परामणें किया है कि ह महभूद के पुनो तथा है दूरनी के बादशाहों। नुस्ट्रं ज्ञात होगा चाहिये कि राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी उत्तम नार्य दो प्रकार के होते हैं

(१) सर्वेक्षाधारमा न हको का भ्रदाकरना मर्चन् प्रजावे प्रतिकृषा, दमा,न्याय

तथा उसकी सहायता ।

(÷) शायक द्वारा दूसरे प्रकार का हक धदा करना राज्य के विश्वीप व्यक्तियों के प्रति होता है। यह नाना प्रकार के होते हैं। मैथिद होने के कारण, जान के नारण, युद्धि के कारण, पित्रता के नारण, वश की युद्धना के कारण, चिरतवान होने वे कारण, उशहरणार्थ बीरता, क्याया, क्यावीशल ने कारण, । बादशाह के नियं यह धावरयक है कि वह प्रयेक ग्रुण का जितत बदता वे। अपने सहायकों तथा मित्रों ने निष्ठा वा हक प्रदा करें तथा राज्य के विशेष स्वस्तियों के ग्रुणों वा हक घदा करे। इनाम इकराम देते समय समुनन का ब्यान रक्से भीर प्रयोक के हक की उसकी बोयलानुवार घदा करें।

पूर्णेरूप से बुद्धिमान ऐसे बादबाह को कहा जा सकता है जो विशेष व्यक्तिमा तथा (५५ को वर्षेनाधारण से जो व्यवहार करे वह जबन के विज्ञा करो व्यक्ति सम्बन्धिं, विशिक्षां, सेवकों हायादि से जो व्यवहार करे वह जबन के विज्ञा न हो। उनका दान पुण्य स्था उसके दथार वालों के सम्मान में कोई बान बेबोट न हो। उनके कार्यों से जो सह्यतर गाने के स्रिमेशरी हो, वे उससे बचित न रह जार्य। उनका प्रेम कोगों से हृदय में सारूक हो जाय।

(५६ म) ( अर्दशैर बावकाँ के कथन से उदाहरण)

मुतगल्लिब

जो बादवाह बहुत में लोगों का एकज बरले और उन्हीं के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करे तथा बूमरे के हकों का क्यान न रसमें और उनकी शक्ति के बल पर एक इक्त नीम पर राज्य करे, प्रान्य लोगों से छीने और उन्हें प्रदाल करे, नित्य प्रथमे सहायको एक मित्रों को सम्मानित करे और उनकी शक्ति में बुद्धि करता है, अपने राज्य का स्वाधित्व उन्हों लोगों पर मार्गारित समक्ते, उनके ग्रुज क्या वोष पर कोई हिंद्र रखें तो ऐसे क्यिक को मुत्तालित कहते हैं बादबाह नहीं। ऐसे व्यक्ति की हिंद्र इंदर से पुक्क हो जाती है और सर्वदा अपने सहायको तथा मित्रों पर केन्द्रित रहनी है और वह बुच्छ, पतित, कृष्ण, दोयी, बुद्ध तथा बदमसल एव कमसलन को पपना सहायक बना लेता है। निश्वदृद्ध सवार में सहस्त्रों प्रताप्तित्व हु है को प्रथमें निद्याना सहायकों की वालि के वल पर राज्य करते रहे ∥ और उनने आप हो। पापको (४६ व) तथा प्रथमें सहायकों को नारको बना निव्या। स्थार वे उनका प्रस्त हो। प्रथा

पदो में संतलन

जो लोग सेहता, योग्यता, धर्मीनच्छा, बुद्धिमता, कोशत तथा नैसिकता में सतुनन रहते से और प्रत्येन के हक अबा करने का ध्यान रखते थे, उनकी चर्चा लोग क्यामत तक करते रही भीर इसमे परलोक में उन्हें बुक्ति प्राप्त होगी तथा उनना कल्याण होगा। यह समझता चाहिए नि दरबार के पदो में बजीर में मेंकर द्वारणात तक मधी के पदो में सतुनन होना चाहिए।

( श्रमीर सुबुन्तिगीन का उदाहरण )

- (६६ व) (१) ईश्वर का मय—मिट सेनानित में ईश्वर का भय न हो तो उसे १० प्रस्वारीहियो पर भी नतुत्व न प्रदान किया जाय । ईश्वर का भय न वरने वाले को किसी प्रकार सेनापित न बनाना चाहिये।
- (२) बादछाह ने प्रति निष्ठा—यदि सेनापति बादणाड के प्रति निष्ठावान न हो तो उसे सेना ना प्रवस्म, जोकि बादचाही का पूँजी है, न देना चाहिये।
- (३) प्रात्मा की गुद्धता—यदि सेनापति की मात्मा शुद्ध न हो मौर वह माजाशरियों पै समूह को देखरर मध्य समूह को ग्राधलापा करता है तो उसस सेना वो हानि पहुँचती है।
- (४) बन को शुद्धता—पांच सेनापति शुद्ध थय से सम्बन्धित नहीं होता तो न उसकी सेना सुरक्षित रह सक्ता है घोर न उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य ही सम्पन्न हो सकता है जिससे यम तथा राज्य को उन्नति प्राप्त हो।
- (५) बफ़ादारी—सेना के सरदार को इतना बफादार होना चाहिए कि वह ६घर-सपर द्वीवाडील न होता फिरे।
- (६) प्रतृपद —यदि सेनापति की युद्ध का प्रतृपद न हो तो यह प्रपत्ती तथा प्रपत्ती सेना को रक्षा नहीं कर सकता।
- (७) उसके प्रत्याचिक सहायक तथा सम्बन्धी होने वाहिये जिससे सेना को उस पर विद्वास हो सके।
  - (८) बीरता-उस प्रदसवारी में दस होना चाहिये।
- (१) दानगोलता—वह सेना की वभी भी नगा तथा भूखा न देख सके। इपएा कोई भी सुन्यवस्था नहीं कर सकता।
- (६७ प्र) (१०) बात का पदका होना—सेनापति को धपनी बात का पदका होना चाहिये प्राक्ति लोग उसके बचन तथा उसके कार्य पर भरोसा कर सकें।

बह बात बिससे सेना की सक्या में बृद्धि होती है भीर वह सुक्यविस्पत रहती है यह प्राप्तिक प्रवत्त से सम्बन्धित है जिसे आरिक अमाधिक नहां होनी चाहिये। इंसानवारी, समान होना चाहिये। वहे वादणाह के प्रति प्रत्यिक निहां होनी चाहिये। ईसानवारी, स्त्यता, बृद्धित्तता, कृषा सुद्ध तथा उत्तम विस्तास एव वचन के पालन में किसी को वससे बक्तर न होना चाहिये। यदि शारिक समाधिक उत्कृष्ट ग्रुणो तथा निष्टा से परिपूर्ण होता है सो बादणाह की सेना में बृद्धि होती रहती और वह सुक्ष्यिक्ष्यत होती है। सेना के समस्त छोटे वह कार्य उत्तम सम्बन्धित होते हैं। आरिक अग्रवत के बुद्धिन्यान् तथा निष्टा से परिपूर्ण होने के कारण समस्त आरिकाने हथाने समाधिक उत्तम विस्तान तथा निष्टा से परिपूर्ण होने के कारण समस्त आरिकाने हथाने समाधिक अस्त न विस्तान विहा । हसम ये उत्तर सुद्ध माला के स्ता नेक एव सक्वे भारिक नियुक्त करने चाहिये। जिस योजना में स्रोत से शाह्य सक्क सभी नक, बुद्धिमान तथा दखानु नियुक्त होते हैं तो वह योजना चाहै बहुत बढ़ी तथा कि होते हैं। हिर सी स्वाराह के इच्छानुतार सम्यन हो लाती है और उत्तक पूर्ण होने से बुद्धिमानो के हुत्य में कोई मय नहीं होता।

मम्मानिकन बुबरा नामक पुस्तक में लिखा है कि प्राचीन काल के बजीर इस बात से सहमत ये कि वहे कवें कार्यों तथा योजनाची एव राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी नीतियों में प्रव्यवस्था एव परेशानी इसी कारण होती है कि शुद्ध सिद्धा तो की घोर ध्यान नहीं दिया जाता। सूर्यों

१ ब्रारिके दशमे ममालिक, चारिके असल के अधीन होता था।

बादशाह हराम क कार्य में असावधानी प्रदिक्ति करता है तो अपने हाथ से अपनी सेना तथा राज्य का कार्य नष्ट कर देता है। बिंद बादबाह के हृत्य में राजकीय एकत नरने ना विचार आप जाता है तो हराम के कार्य नदाधि हरू नहीं होते और खबाना कराषि एकत नहीं होता अपितृ जो कुछ रहता है बढ़ भी खिटा-भिम्न हो बाता है। बिंद बादबाह के हृदय में सेना एकत करने का विचार आप जाता है तो हराम के रहता में के कार्य अवस्य ही रह्द हो जाते हैं। हराम की रहता से से हता पम एकत हो बाता है जो किसी भी राजकीय में नहीं समा सकता। बुदिमान सोगो की हता पम एकत हो बाता है जो किसी भी राजकीय में नहीं समा सकता। बुदिमान सोगो की हता सम से अमास्त मिल चुके हैं और अनुमत द्वारा यह बात स्पष्ट ही सुक्ती है।

ईरान क इतिहासकारों ने लिखा है कि जमखेद से पूछा गया कि 'राज्य-स्या की पूँजी क्या है ?' जमसेद ने कहा "यत्यिक सुक्यविस्त सेना, ज्याय तथा परोपकार।" जमसेद से सीन बार यही प्रकृत किया गया थीर तीनो बार उसन यही उत्तर दिया। जमसेद से पूछा (६१ थ) गया कि 'हुसम की प्रधिकता का ज्याय तथा परोपकार के पूर्व उस्लेख करने का क्या कारराष्ट्र है ' जमसेद न जसर दिया " "यत्यिक परिजन हार जब तक विहोहियों तथा विरोधियों को मालाकारी न बनाया जाय भीर सेना की श्रांक तथा शिकता से ससार में सुस्यवस्या उस्ता न हो तो ज्याय तथा परोपकार कियी श्रांक तथा शिकता से ससार में सुस्यवस्या उस्ता न हो तो ज्याय तथा परोपकार कियी श्रांक नहीं किये जा सकते।"

सिकन्दर ने बरस्तु से पूछा कि 'ह्यम की हडता तथा हुसम की खिथकता, जिस पर बादबाही प्रयत्निक्ति है किन बातों से सम्बन्धित है <sup>7</sup>' धरस्तु ने उत्तर दिया कि घार वातों ग इनमें प्रयिक्ता तथा हडता प्राप्त होती है —

- (१) हवाम के वार्यों की देख रेख किसी भी समय बादशाह के हृदय से म निकले भीर वह अपना अस्तित्व हमसंपर अवसम्बद समक्षे।
- (२) प्रत्यधिक तथा निःसकोच धन व्यय करने से सेना की सक्या मे प्रधिकता होती है तथा यह इड होती है। जिस समय तक प्रत्यधिक धन नहीं व्यय किया जाता, न तो हसम की सक्या बढती है भीर न वह इड होती है।
- (३) हपालु तथा दयानु सेनापितः दार्सनिको ने लिखा है कि बादशाह का सना से (६६ म्र) कमी-कभी कार्य पडता है किन्तु सेनापित का रात दिन सेना से कार्य रहता है। यदि सेनापित में किसी प्रकार की कभी हो तो सेना कदापि इट नहीं हो सकती।
- (४) जिस बात से सेना की सक्या बढती है और यह इक होती है वह मारिज का मुन्नजी होना है। यदि भन ज्यम किया जाय तो सत्योधक सेना एकच हो सकती है किन्तु जब तक सेनापित तथा भारिज, जैसा कि उन्तेस हो जुता है, उसी प्रकार के न हों उस समय तक सेना कदारि मुख्यविष्यत नही होती भीर न हद रहती है। भ्रयोग्य तथा भ्रयहरत्सकां से प्रदेश मास तथा अपनुरत्सकां में स्वाप्त करते करते का साम तथा भ्रयहरत्सकां से प्रदेश मास तथा अपने स्वाह विष्य पराव पराव हि।

सिकन्दर ने घरस्तू का उत्तर मुनकर उसमे पूछा कि "वाद्याह को हाम की व्यवस्था में किस सीमा तक प्रगत्नशील रहना चाहिये ?" घरस्तू ने उत्तर दिया कि "वाद्याह किस होना के लिये पोडे तथा धरून घरन प्रदान करे तार्थिक वह यु-यदस्थित रहे। यदि किसी प्रकार की कभी वेता में देखें या सुने तो वह जब तक उसे पूरा न करते उस समय तक किमी प्रस्य कार्य की छोर ध्यान न दे थीर न विद्याम करे।"

सिकन्दर ने पुनः सेनापतियों के ग्राणों के विषय में पूछा । अरस्तू ने कहा कि ''सेनापति में १० ग्राण मनिवार्य रूप से होने चाहिये --- मुस्ताम मसनहत के कारण यदि कुछ दिलवाता तो वह न देता भीर तस्काल घरवार स्थाग कर तथा पिर पुडवावर पक्का मदीना वो अस्थान करने हेतु तथार हो बाता था 1, वह इतने वर्ष तक भारिज रहा बिन्नु मूठ कभी भी उसकी जिल्ला पर न धाया। """महमूद ने हशम पर अस्पियक व्यय करके उसे इतना हट तथा धाजाकारी बना लिया था कि महमूद उनके द्वारा यहान कार्य सन्यन्न करा सवा। """

महसूद ने 'तारीके खुलकाये शब्बायी' में पढा था कि अब हास्त्रुर्दारि ने जहांगीरी का संनत्र किया तो उसने बरमिक्यों से जिनमें से प्रत्येक ध्यने समय का बुजर्चमेहर तथा सासक या कहा कि "प्राचीन कान को पविकाशों तथा निवसों का शब्बलोकन करके बतायें कि प्राचीन की बादााहों जो निर्मा बढ़ी से बार विकास करते विजय करते थे, के सिरो यह किस प्रकार को विजय करते थे, के सिरो यह किस प्रकार सम्प्रव था?" बड़े कोच विचार, बाद-विवाद तथा प्राचीन पिकलां के स्वस्तेष्ट के अपन स्वस्तेष्ट करा प्राचीन पिकलां के सिरो से स्वस्तेष्टन के उपरान्त समस्त बजीर सेना नी हकता के विषय में पांच प्राचीनयमीं पर सहमत हुवे। नियम इस प्रनार हु—

#### सेना की बुढ़ता सम्बन्धी नियम

- (१) सेना की रसद का विवरण प्रश्वेक वर्ष बादशाह के समक्ष प्रस्तुत किया जाय भीर राजीमहासन के समक्ष (इस बात का उल्लेख हो) कि क्या प्राप्त हुमा तथा कहाँ से प्राप्त हमा।
- (२) बादशाह को यह बात स्पष्ट कप से ज्ञात होनी चाहिये कि सेना के लिये स्या व्यवस्था की गई और वे किस प्रकार ग्रापने परिवार की छोर से निश्चिन्त रहे।
- (२) पीडों तथा प्रख्न दाख के विषय में दो बार पूछताक्ष करानी प्रावरमक है। यह पूछनाछ ऐसे व्यक्तियों द्वारा होनी चाहिये जिनके विषय में फूठ तथा अपहरण की झायका प की जासके ताकि पुरु के समय सेना द्वारा कोई सबुवित कार्य सम्पन न हो सके। इस प्रकार की बीच दो दिन तक होनी चाहिये ताकि एक साथ समाप्त हो जाय।
- (४) गाजियो । ताजा प्रजाहियों की के ती पुड सवारी में परीक्षा होनी चाहिये ताकि जो स्मकी योधता न रखता हो तथा अग्य व्यवसाय ने सम्बन्धित हो वह उनके मध्य में न भाजाय क्योंकि प्रत्य समृह के गाजियों में प्रविष्ट हो जाने के कारण कवा उपव्रव खड़ा हो खात है।
- (१) सेना के सरदार की चुना हुया, उच्च बंग ने सम्बन्धित, बीर तथा शुद्ध घारमा का होना चात्रिए।
- (११ भ) महसूद यवासम्भव इन भीवों नियमो पर धाचरता करता था धोर सन्ते सन्य धािनियम भी बनाये हे। इस प्रकार उसने ३०,००० धहनारोही तथा एक लाख पदाित-विनन नो नोते एकत कर नियं है। ३० हजार सवार दाशों में हैं मुख्यशिस्त किये हैं। सहसूद हुख सेना वाओं को दूर की धनायें कुछ को नगर के निवट के प्राम, कुछ को कृपि के सीम कुछ को अपित धापी मेना को खजाने से मुख्यशिस्त रखता था। यह सर्वस सेना भी वेब रेख में प्रयुक्त को साम्य स्वापी मेना को खजाने से मुख्यशिस्त रखता था। यह सर्वस सेना भी वेब रेख में प्रयुक्त नो सामित रहा था। शोर उनकी रेख माल निया नरता था।

#### दासों की सेना

महसूद १२ वर्ष तक प्रयत्न करता रहा और उसने २०,००० सवार दाओं की एकप्र

१ मुमलमान योद्धामों। १ जेहाद करने वालीं।

९ जेहाद करने वाला। • सराज्य स्वार।

चोरो, बदमततो, तथा हरामखोरो से बुद्धिमानो, सच्चे लोगो, उच्च विचार बालो तथा बीरों का कार्य लिया जाता है।

धारिज को सर्वेदा सेना के प्रति ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि किसी प्रकार भी सेना का विश्वास उनके प्रति कम न हो तथा उनका धातक एव वेशव केना के हृदय में (६- व) हड रहे। तेना का घत्यिक विश्वास, झारिब के सहायको, सम्बन्धियों तथा दाछो पर निभेर समझना चाहिये।

प्राचीन बादबाह हश्यमगीरी तथा हश्यमदारी में बढी सायधानी से कार्य करते पे भीर इस महत्वपूर्ण कार्य में ज्ञान तथा बुढि से सम्बन्धित किसी प्रकार की कभी नहीं करते थे। महान् कार्य, शासन प्रयन्त सम्बन्धित किसी प्रकार सम्बन्धित से। महान् कार्य, शासन प्रवन्धित सम्बन्धित सम्बन्धित से। से कार्य कार्यामत सहारा ही सम्पन्न होती हैं भीर बादबाह का नाम तथा सब्बन्धित से हम्हे के कारण कयामत तक रहेगी। बादबाह के किये यह भ्रानेवार्य है कि शासन प्रवन्ध में को बात बादबाही की पूर्वी है उसे भनी भीति करता रहे ताकि उसकी प्रसिद्ध समार में बाकी रहे।

(६८ म) हे महसूद के पुनो तथा है ससार के बादबाही । तुम्ह सास होना चाहिये कि महसूद हत्तम की वृद्धि, सुव्यवस्था तथा हदता में नयान्या प्रयत्न किया करता था। मपने राज्य-काल के प्रयम तीन वर्षों में वह निष्ठावान, बुद्धिमानो से ऐसे नियमो के तथार कराने में विससे प्रति वर्षे इताम में बृद्धि होती रहे तथा बहु सुव्यवस्थित रहे, परावश्चे किया करता था। जब बहु उन प्रधिनियमो को नवा चुका तब उसते जहीगीरी में हाथ हाला। यदि महसूद, प्रदुत्त कासिम कभीर से बदकर किसी धन्य को उच्च वश्च से सम्बन्धित, शुद्ध धाला। बाला, सक्वा, ईमानदार, निष्ठावान, कृपञ्ज तथा धमेनिष्ठ पाता तो उसे सना का धारित बताता। वर्ष प्रति अनुक कासिम होता था किन्तु (६६ व) बहु साम के विषय में के विस्त का साथो प्रात होता था किन्तु (६६ व) बहु सब का सब इया की देश देश में के वित्य में तह मारा भीर हथम के विषय में वृद्ध मारा पिता से धमिक कृपञ्ज था। वह हथम के विषय में महसूद की बात भी म सुनता था।

१ सेना की भर्ती तथा सन्यवस्था।

सेना राजने की वार्तों में एक यह वार्त है कि यदि वादवाह ने राज्य के लिए १०,००० प्रस्तारोही पर्याप्त हों तो उसे वेचल १०,००० सवारों से सतुष्ट न हो जाना चाहिये। जिसमें पर्याप्त हो उनसे एम से कथ आये और भी सुख्यनिष्यत रहने चाहिये ताकि ये १०,००० सुख्यनिष्यत रहें प्रोर यदि कोई दुर्यटना हो जाय तो उस समय नये धनुषय-तूम्य सवार न रहने पर यक्तमय आवश्यकता पठने पर मनुषय-तूम्य मरदार किसी कार्य के योग्य नहीं होते प्राप्त कठिनाई के कमय उनसे हानि होती है।

#### सेना की ग्रधिकता से लाभ

(७३ म) सेना की प्रिषिकता से राज्य-ज्यवस्था में बहुत से लाभ होते हैं। एक लाभ तो यह है कि सेना की प्रिष्कता से बादबाह ना मातक उसके वरावय वालों के हृदय में मारू हो जाता है। इसरे यह कि यदि बादबाह ना स्वातक उसके वरावय वालों के हृदय में मारू हो जाता है। इसरे यह कि यदि बादबाह ना नाय इस्ती मों का प्रति है मी रायच क्यान से मार्क हता पर जाती है तो प्रिष्म नायर इस्ती मां प्रति है भी रायच क्यान्य है जुजितों सेना को मायरवक्ता है उसमें मुनता नहीं होती। भित्य में इस प्रकार सोचना दूरदर्शी बादबाहों ना कार्य है। है पुत्री तथा है बादबाहों । तुन्हें सहसों मार यह धावरवक है कि जो कोर्स तुन्हों समस्त यह कहे कि इसने परवारोही ही रखने नाहिये और जिना भावरवन्ता के इसना यन क्या करना मुचित है और सेना में दृक्षि करने के स्वान पर उसे कम करने के लिये यह तो तुन्हें उसकों अपने वर्म तथा राज्य का सम्भाग वाहिये, यद्यित बहु तुन्हारा भाई प्रयदा पुत्र हो नयों नहीं।

#### रोना के दीवान की जांच

मेना के दीक्षान की अपने समझ दो बार खाच करनी चाहिये और सस्या के विषय में मूखताख करनी चाहिये। यदि सहया में बुद्धि न हो तो समझना चाहिये कि सेना का कार्य (७३ के) मी मीत सम्पन्न नहीं हो गड़ा है। नुष्टें समझना चाहिये कि यदि तुन्हारे प्रार्थ्यों तेनानायिकों तथा विज्ञायक के वातियों जो किसी प्रवार यह पता चल जाय नि तुम सेना भी बृद्धि में विधिक प्रयत्न नहीं गरते समया तुम धन श्रीकर स्थय हो जाने पर प्यान देते हो तो तुम समझ नो कि इस प्रकार सेना से क्यांत नृष्ट होता हो हो सक्ती और जो मुख नेना है भी यह सस्यविध्यन नहीं हो सक्ती और निरंध मीत नृष्ट होती रहेगी।

### सेना को बेकार न रखना चाहिये

इस सम्बन्ध में तीसरी कृत बात यह है कि नेना को बैकार न रखना चाहिसे स्वितु पन एक्ष वरने, भीमा की रहार, चनलों के किनाझ, किसों को विश्वय नरने तथा शिकार में स्वाप्त स्वता चाहिस, विशेष कर से बन लोगों को जो तैनापति बनने की इच्छा एतते ही तथा उनसे उपन्न का मन हो। बदि बारवाह का हरण घनने राज्य के ( प्रतिक्ति ) पुड़ों से पुत्त हो, उनका राज्य हट ही चुका हो तो उन्हें पर्या देशों के विश्वय करने की धोर प्या रैना फाहिने। प्रत्येक प्यवनाय तथा कार्य से मम्बन्धित व्यक्ति प्रपने कार्य में ध्यस्त रहे बिना मही रह नगरता, उनी प्रकार यदि सेना धनने कार्य में प्यस्त न रहे तो उनके मस्तिक्टर में प्रत्य प्रकार के विश्वार उत्तर होने क्यते हैं।

#### सेना को सन्तुप्ट रताना

नेपा को सन्तुष्ट रचने में भी बहुत के लाम है, जिल्तु इसकी भी एक सीमा होती

रिया और उननो मुन्यवस्थित किया। इनमें से १५,००० हिंदू दास में तथा १५००० ग्रद्बारोही भीन तथा खता केये। यदि उनके सम्बन्धित छोटे बढ़े मभी की गएना क्या तो एक साल से स्रीयक व्यक्ति हो जायेंगे। महमूद को दासों नी सेगा से बहुत से साम इष्टिगत हुये तथा हुरिनवी भी।

लाग यह है कि दानों की प्रधिकता से बादबाह चिक्तिशाली तथा बैगब काता प्रतीत होता है। हाथियो तथा पोटों की प्रधिकता से बादब्गह बैंयवशाली तथा शक्तिताली प्रतीत होता है थोर इससे दूर तथा निकट के शत्रु अवसील रहते हैं और दानों वां प्रधिकता से बादबाह का महस्य को में की होंगू में बढ आता है।

दूसरा लाभ यह है कि बात धमनी विशेषता के लिये सेना के युद्ध तथा किने की क्षित्र से हुतु प्रयत्न प्रारम्भ कर देते हैं। धानने नाम तथा प्रसिद्धि एव अपने धान को क्षानि भक्त प्रवीतित एव अपने धान को क्षानि भक्त प्रवीतित करने के लिये तथा सेवकों से धान था। वह कर प्रमाणित करने के लिये वे हटव से युद्ध ने लिये व्यवत्त करते हैं और यहते हुये जल तथा यमवती हुई मिन में कोई पांच के लिये वे हटव से युद्ध ने लिये व्यवत्त करते हैं। साम की स्वीत के निये यह धावत्यक हो जाता है कि मी सी मार्ग एर करें। इनमें का जाम होता है।

तीसरा लाम यह है नि उनका देखकर सेना कालों का सिम्पान कम हो जाता है। उनके मस्यिषक हो जाने से किसी भी समूह क हृदय में उनके भय के कारण विरोध का विचार उस्तमन मही होता। सेना वाले यह समक्कते हैं कि दास दूबरे समृह से सम्बन्धित हैं भीर के न उनसे मिल सकते हैं और न उनका सनुस्रस्ण कर सकते हैं। यह लाम भोशा नहीं है।

#### मेना रखने से सम्बन्धित द्यावड्यक वार्ते

महसूद के पुत्री तथा मुसलमान बादशाहों को नेना रखने की शुद्ध बातों का जान परमा-वरवक है। प्रथम मामदरकता यह है कि जो १०० मत्वाराहियों के योग्य हो मोर १०० सवार मुख्यविध्यत रख सकता हो उसे १००० तथा २००० मतार का मधिवारी न नियुक्त परना (७२ व) चाहिये। जो कोई १००० तथा २००० सवारों को व्यवस्था करने के योग्य हो उसे १०० समझ ४० मह्यारीहियों का मधिवारी न बना देना चाहिये। इसके उसे निराशा होती है मोर सेता नायकों को किसी प्रवार निराश न वरना चाहिये। यदि कोई योग्य ब्यक्ति निशी मधोग्य व्यक्ति को विश्वी उच्च व्याव पर देखता है तो उसकी निश्वा में कभी भा खाती है भीर वह सर्वरा घप्तमा रहता है। (६२ प्र) हे पुत्रों । पुस्हें जानना चाहिने कि बरीद, प्रुव्विष्क तथा मुखिर निपुत्र करने में बादबाह प्रज्ञा के प्रयोगकार का ध्यान रखते हैं। उनके निपुत्रन करने का प्रथम उद्देश्य यह है कि जब दूर तथा निकट के कावियों, वालियों तथा धामियों को यह जात होता है कि उनके ध्रम्य होता है कि जनके पहने होता को जानकारी बादबाह को हो जायथी तो वे प्रचा पर प्रशाबार नहीं करते, पूत नहीं तेरे तथा पत्रपाव नहीं करते। उत्कृष्ट कार्यों को दवान कर दूराचार तथा व्यक्तिमंत्र में प्रस्त नहीं करते। उत्कृष्ट कार्यों को दवान कर दूराचार तथा व्यक्तिमंत्र में प्रस्त नहीं होते। अब प्रज्ञा की मान करते तथा नीपते रहते हैं। जब प्रजा की भी पह विद्वास हो जाता है कि सर्वेद्याधारण तथा विद्येप व्यक्तियों की मन्छी दुरी सर्वे वादवाह की जात होती रहती हैं पर दक्के निये प्रवाधिकार करते हैं। यह प्रच्या जीवन व्यतीश करते हैं भीर उच्छत स्वाधानित नहीं करण करते।

यदि भ्रामिचो तथा मुततिरिकों को यह ज्ञात होता है कि उनकी वासें बादसाह तक पहुँचेंगी तो ने चोरी नही करते तथा भ्रपमानित नही होते ।

#### [ सिकन्दर तथा महभूद के उदाहरण ]

#### बरोवों की नियुक्ति सम्बन्धी शर्ते

(८४ व) बादसाह को ऐसे व्यक्तियों नो बरीद, मुखरिक तथा प्रत्येक निधुवा करना चाहिये जो सुद्ध मारमा के तथा तक्के हो, जिन्हें सतार का लोम न हो भीर जिन्होंने पद की निष्या में ईस्तर से मुक्त न मोड निया हो। यदि बादबाह पद के इच्छुकों में उत्हृष्ट पुरागे का ममाव पाये किन्तु एक की मपेसा दूसरे में नैकी को ध्रीयता हो तो जितमें नेकी की भ्रीयनना हो हो मी की मुक्तिय को मिल में की की भ्रीयनना हो हो की की महत्वपूर्ण तथा उत्हृष्ट पद प्रदान करने चाहिये ताकि कार्य में विचन न पदे।

[महमूद का उदाहरण, मामून का तारीरो ऋव्वासी से उशहरण]

### वाजार के भाव का सस्ता होना

(१० ब) मुस्तान महमूद ने कहा है हि—है महसूद ने पुत्रों विधा हे मुग्रसमान बादवाहों । मुन्दें यह समभ्ता चाहिए कि राज्य-व्यवस्या सम्बन्धों क्या एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। प्रित्त प्रकार सेना विचा खानों के मुख्यक्षित नहीं रहती वधी प्रकार प्राप्त के सत्ता हैंवे बिना सेना में सामान वैवार नहीं होते। जीविका सम्बन्धी सामग्री के महते हुंवे बिना प्रजा के सानी में चलति वच्चा हम्हता नहीं होतो क्या खबसाबारण की मुख्यक्तानरा राष्ट्रियत नहीं होतो धोर न बादबाह के बरबार को ऐसी प्रसिद्ध प्राप्त होती है वहीं सभी सोम बस्वन हों चाहिये। उन्हें इतना भी सन्त्यून होना चाहिये कि उनी मस्निया में बाग प्रकार के विचार पाने लगे।

िउदाहरणः तारीरो ऋकासेरा से ईरान के प्राचीन बादशाहों से सम्बन्धित 1

बरीद १

258

(७६ म) यदि यादशाह को घरने राज्य वानो के बक्छे बुरे की मुमना न हो तो वह जनके नार्य सम्पन्न नगने के विषय में दिस प्रवार प्रयत्न कर सकता है ? ब्रयामत में बादशाह से प्रायेश व्यक्ति के विषय में प्रदन किया जायगा। यदि उने प्रता के बच्छे बूरे, सुव्यवस्था तथा ग्रम्यवस्या की मुक्ता न हो तो वह किम जकार उत्तर दे सकता है ? यदि ईश्वर द्वारा बादशाह ने प्रत्रा के विषय में कोई प्रश्न किया जाय चीर बादशाह चपने धापकी धनिमत बताये तो बादशाह का उत्तर कदापि न सना जायगा । उसे उतने ही शाग्य पर ध्रविकार प्राप्त करना चाहिये जितने की उसे सचना रह सके। धनः बादगाहों के सिये बरीड नियक्त गरना पावश्यक तथा धनिवार्य है। हे पूत्री विदि कोई मूर्व तुम से यह कहे कि कुशन में (७९ स) यह लिखा 🖟 कि भोगों के विषय में छान-बीन मह बरो हो तुम्हें उसका यह उत्तर देना चाहिये कि यह नियंग, लोगों के एक दूसरे के मामले के विषय में है किन्त बादशाह प्रजा के प्रको बरे हाल. बाजाबारिता तथा बबजा के विषय में पहलाश करते रहें।...... (== प्र) प्राजकल प्रपहरल, बेईमानी, बेवफाई, मुठ, हरामछोरी, धरवाचार धन्याव, दूसरी का बरा चाहना, इतना प्रधिक यह गया है तथा सोम एव ईर्प्या इतनी घरयधिश ही चुकी है भीर मुहम्मद साहब की सम्रत बिदमत में इतना परिवर्तित हो गई है कि इसका उल्लेख सम्मद महीं। बादबाहों ने लिये सच्चे ममाचार लिखने बाने बरोद, सच्ची बात बहने बाले ग्रसचर, सपा सतक प्रचारक नियक्त करने के धतिरिक्त कोई घन्य उपाय नहीं । यदि वे ऐसा न करें तो समार मा कार्य छिप्र-भिन्न हो जायगा बौर निश्य ब्रशान्ति होने संयेती ।

### ितारीचे सिकन्दरी से सिकन्दर का उदाहरण र

(म१ भ) बरीद नियुक्त करने से यह साम है कि यदि राज्य में वोई विद्रोह होने वासा होता है और उसरी मचना बादशाह के कानों तक पहेंच आती है तो बादशाह उसके निरा-करता हेन इम प्रनार प्रयानशील हो जाता है कि दुर्घटना के उपरान्त ब्रससमानों का जो रक्तपात हो वह सथ जाता है। जब उपहच करने वासी को यह शात रहता है कि बादशाह से बोई बात छिपी नहीं रह सकती तो वे ग्राधकांशत अय करते रहते हैं भीर किसी प्रकार का सगठन नहीं करते भीर बांद जनके हदय में किसी प्रकार की दर्भावनायें रहती हैं सी दे खमे ब्यक्त नहीं करते।

(द१ व) बरीदों के नियुक्त करने की बावस्थनता इस कारण से है कि ईस्वर ने अपने दासो को विभिन्न प्रकार की प्रवृत्ति प्रदान की है। बुछ को भच्छा बनाया है भीर कुछ की बुरा। कुछ में भच्छाई सथा बुराई मिथित है। कुछ मान्नाकारी रहते हैं, कुछ पाप करते हैं। ग्राट ग्राटनात को राज्य के अच्छे बूरे का ज्ञान रहता है तो बादशाह धर्म-पालन तथा दूसरों के मधिकार प्रदान करने हेतु इस प्रकार प्रयत्न करता रहता है जिससे भच्छे लोगो के ग्रासो में वृद्धि होती रहती है और अन्य लोग चनका अनुसरस करते हैं । दुष्ट अपनी दुवृता को त्याग देते ह भीर दसरे लोग दुष्टता नही करते।

[सर्लोफा उमर के इतिहास से उदाहरखाँ]

समाचार-बाहक। इनके विषय में तुमलुक कालीन सारत स.च १ ए० १५७ देखिये। इस्ने बस्ता ते बरोद का सबिस्तार उल्लेख निया है। इस्ने बत्तता की यात्रा का निवरण। (पेरिस प्रकाशन 1 ( 23 op of 3735

जिसमें साप्त व साम को लाभ प्राप्त होता रहता है, कभी न करनी चाहिने भौर किसी प्रकार का सोम न करना चाहिये । मूल्य निश्चित करने का कार्य साधारण कार्य न सममना चाहिये । प्रप्तिन तरने का कार्य साधारण कार्य न सममना चाहिये । प्रप्तिन ताबातिय, प्राप्तीण, नि चहाय तथा बृद्ध क्ष्य-निक्रय करने वालों की सहायता करते रहना चाहिये । क्षय-विक्रय में न्याय करते रह । धाषक मूल्य पर चीठों वेचने वालों तथा उन सोगों को, जो कहते कुछ हो प्रीर वेचते कुछ हो, नाना प्रकार से अपमानित करके दण्ड दें । वाबारियो, नक्कालों, शिल्कारों को दोन-दुवियो, बालकों, धर्मामझ सोगों पर प्रस्पाचार ककरने हैं ।

जो लोग प्रपनी कोशी को रत्न तथा रत्न बेचने वाली नो कोशी वेचने वाला बताते हो उन्हें यदि बादगाह सपने प्रधिकार तथा द्यक्ति के बावजूद, दोन दुलियो दिदियो तथा धिकहैनो, बालहो तथा धनभित्र लोगो पर धत्याचार करने से नही रोक सक्ता धौर उन (६२ घ) लोगो नो इन बात की धनुमति देता रहता है तथा न्याय नहीं करता तो उसे देवर की धाया नहीं कहना चाहिये। बादसाह कर विक्रम से सम्बन्धित को मार्ग निरिचत कर देता है, सभी छाया महीं कहना चाहिये। बादसाह कर विक्रम से सम्बन्धित को मार्ग निरिचत कर देता है, सभी छाया मार्ग पर वतते हैं, राज्य के प्रधिकारी तथा प्रचानन उसी का धनुसरए करते हैं।

### मूल्य कम होने से लाभ

हे महसूद के पुत्रों ! तुन्ह यह समभना चाहिये कि सामग्री वा मृत्य कम होने में बड़े साम हैं। प्रथम नाम यह है कि जिम राजधानी तथा प्रदेश में भगाव और जीविका सम्बन्धी सामग्री, नपदों, घोड़ो तथा सेना के सामान का मृत्य कम होता है तो वहाँ सेना सुगमतापूर्वक एक हो जाती है। सेना, जो बादसाही की पूँजी है तथा अबा की रक्षक है, शीघ्र सुन्यवस्थित हों जाती है और सुन्यवस्थित रहती है। दमसे बादसाह, सेना तथा प्रवा सभी को साम होता है।

(६३ व) मूल्य नम होने से दूसरा साम यह होता है कि वादशाह की राजधानी में मत्यिक बुढिमाद, कनाकार तथा खिल्पी एकत्र हो जाते हैं । इससे जो साम बादशाह तथा प्रवा को होता है वह किसी से खिता नहीं ।

तीसरा लाम यह है कि जब विरोधी तथा धनु बादधाह के कार्यों की रीनक, क्षेत्रा को इक्ता, म्रारान तथा निश्चित्तता के विषय में मुत्ते हैं तो उस राज्य पर प्रिकार जमाने के कुल्तित विचारों का उनके हृदय से अन्त हो जाता है और उनके स्थाप पर प्रात्तक तथा मय मारु हो जाता है। इससे भी बादधाह तथा प्रवा को लाम होता है।

चतुर्प यह कि प्रवा की वीविका सम्बन्धी बस्तुधी के सस्ता होने से यह साम भी होता है है सक्त कारण वारपाह नो नेकनामी होती है और यह केकनामी वर्षो स्वरित्त करतो तक लोगो में निद्धा पर रहती है। प्रमाव तथा जीविका सम्बन्धी यन बस्तुधी के सस्ता होने से लोगो में एक दूसरे के प्रति ईप्या का यह हो जाता है चौर प्रत्येक दिशा में प्रमुख्तता, सम्प्रका एव परोपकार वृष्टिगत होने तमते हैं। महमाई तथा पहतेकार के कारण कुछ योड़े छे बैईमान तोगो के परो में सम्प्रता गहती है और सहस्रो क्रम करने वालों के घर प्रत्यवस्तित तथा दिग्रनिक्त हो जाते हैं। एहतेकार करने वालो तथा प्रधिक मूल्य सेने वालों के प्रति सर्वसामारण के हृदय में सर्वदा प्रतिवार की माननाम जायत रहती हैं।

(१४ प्र) सामग्री के सस्ता होने वा पाँचवां साम यह है नि यदि सामग्री तथा घनाज ना मूल्य प्रधिक होगा तो राज्य-व्यवस्था पर अल्पधिक धन व्यय होगा जिससे छत्राना रिक्त हो जायेगा। इस नारण वादसाह तथा प्रता के कार्य एक दूसरे के विरुद्ध प्रतीत होने तक स्तरको जहाँदारों को प्रतिच्छा दूर तथा निकट वालो के हुश्य मे धाकड नही होती । सभी सास व धाम इस बात से सहुमत है कि जीविका सन्यन्यी सामधी के मँहूगा होने स देव की प्रका भी परेशान हो जाती है और सभी अथवा अधियात कर ही जाति है भीर प्रपर्ने देश तथा भी परेशान हो जाती है और अधि अधियात प्रश्न हो करते, प्रतः जहादारों के विच समानित परो को तथा कर उस इक्नीय की धोर मुख नहीं करते, प्रतः जहादारों के विचे यह धनिवाये है कि वे सेना से सम्बन्धित सामधी—घोड़ी, प्रयन-सहन समा प्रय्य सहतुषों और साम व साम से सम्बन्धित सामधी, प्रनाज तथा कपड़ी का मून्य सहता रखने के तिये प्ररचिक प्रयक्त करों। धपनी राज्य की हब्दता को सेना समा सर्वसाधारण की उडता से सम्बन्धित सामक्रमा वादिये।

## ग्रकाल तथा समृद्धि के समय बादशाह के कर्चन्य

राजय-व्यवस्था एव मासन सबन्धी कार्यों में मनाज तथा करते की सुगमता का प्रयत्न करते रहना चाहिये, घरने राज्य की सुन्दर व्यवस्था तथा ज्याय को सामग्री के सहते होने से सम्बन्धियत समर्मो । मण्डियों ने गुमस्त्री, राहर के दाहनी तथा कोतवालों को पासेच में कि राज्यानी में पहतेकार कथानि न होने में । एहतेकार करने वालों के मनाज के जलवा अलि हा कि एहतेकार करने वालों का मनाज जलवा उत्तति थे। जो कोई एहतेकार करता है मीर जिस एहतेकार की मायत पड जाती है उत्तर के वालों की वीधिका बरन ही जाती है । दिवर की मपने दालों के प्रति देन हक जाती है। यदि कोई बादधाह के मादेश से एहतेकार से बाज न माये सो त्रे कि विस्ता प्रत्या कर पहले गिरा प्रत्या कर कर करते वालों मादे से एहतेकार से बाज न माये सो त्रे कि विस्ता प्रत्या कर कर करते वालों मादेश से एहतेकार से बाज न माये सो त्रे कि विस्ता प्रत्या कर करते हैं सादधाह के मादेश से एहतेकार से बाज न माये सो त्रे कि विस्ता प्रत्या कर कर करते हैं स्वावस्था स्वर्ण कर ।

### क्रय विक्रय पर नियंत्रसा

रईसो को म्रादेश दे देना चाहिये कि ने साजार नानो को अपने नियत्रए में रनलें म्रीर बाबार का मान बाजार नालों के प्रधिकार में न रहने दें। मान के निश्चित करने तथा क्रय (६२ व) विक्रय सम्बन्धी कार्यों में ग्रत्यधिक अयलसील रहना चाहिये। इस महानृ कार्य में

१ भनात्रको महिन्य में अधिक मूल्य पर देवने के विचार से इक्ट्रा करना। चीर बाजारी।

र बाजार हा। मूल्य तथा क्रय विक्रय की देख रेख रखने वाले (खलजी कालीन मारत पृत्र ७०-६०)

है, यदि छान बीन न करे, माब निहित्तत न करे, अपनी द्यक्ति के अनुनार प्रजा के प्रति अप्याय का अन्त न करे तो उसका उत्तर जयामत भें क्या होगा और उसके इस ओर घ्यान न देने का बहाना किस प्रकार सुना जायगा ?

## मूल्य निश्चित करने के नियम

बादपाह मूल्यों को दो प्रकार निश्चित करा सकता है। एवं इन प्रकार कि वह न्याय करने ना अयिषक प्रयत्न करे और अपनी तथा अन्य विश्वी की इन सम्बन्ध में कोई विन्ता न (६७ अ) करे। न्याय के प्रति इतना अधिक प्रयत्न करने से लोग न्याय के इतन आयी हो जाते हैं कि व्यापारी अधिक मूल्य पर बेचना त्याय देते हैं। एहतेकार करने बाले तथा बाजरी एहतेनारी रोक देते हैं और न्याय करने लागते हैं। उनके राज्य को प्रका परस्पर न्याय करने लगती है, कारण कि प्रका बादसाह के धर्म कर पालन करती है।

वादधाह मूल्य के निरिचत वरने का प्रयत्न इस प्रकार भी कर सकता है कि वादधाह जब गर दें कि वर्ष होने पर भी तथा फत्तक मन्द्री हो एवं सम्प्रतवा ने वाववूद भी व्यापारी तथा कात्रक पार्टवा के वाववूद भी व्यापारी तथा कारता नारे प्रयत्न के प्रवाद के वाव प्रत्नेकार से बाव नहीं माति की प्रात्न के वाव प्रत्नेकार से बाव नहीं माति भीर सावार वाले तथा वक्काल प्रात्न का संवच्या समय तक बुदिवानू वया भनभित्र माहकों की जनाते एते हैं भीर भाव के हाविम हो गये हैं और प्रथमी इच्छानुसार यथकी सामग्री बेचवे हैं, न ईस्वर के प्रति करना प्रविचित्र करते हैं और प्रयाद का भाव करते हैं, वो ऐसी दया में (६७ व) वादसाह के लिये यह मावस्थक तथा यनिवार्य है कि खान व माम के लामार्य राज्य वाले के सम्य से इस प्रवार के मन्यार वाल करते हैं, वार प्रवार का प्रत्य कारते करते हैं, वार प्रवार के प्रयाद का स्व

बाजार के भाव के नियंत्रण हेतु श्रधिकारी

मूल्य निस्थित करने के उपरान्य करीर शहना को नियुक्त करे। मही के शहनो, शहर के शहनो ह्या निया राजधानी के कोतवालों को आदेश दे हे कि वे राजधानी के शहतेकार करने वालों को कोता हो एहतेकार करने वालों को कोता है एक्स प्रता्ज का भी एहतेकार कर के वालों को कोता है एक्स प्रता्ज का भी एहतेकार कर के वालों को राजधानी है कि हम हमें के प्रता्ज को को तथा एक्स हम के करने वालों को राजधानी है कि का का की हम हम के का कि क

नवूवत १ तथा वादशाही

'भूभन' तथा वादशाहा ।

(१६ म) नद्भव पूर्णत धर्मानच्छता है तथा बादशाहा पूर्णत सासारिक बस्तु है!

दीनों प्रण एन दूसरे ने फिरड हैं और दीनों ना एक स्वान पर एकत होना सम्मव नहीं।

दीनदारी ने निए दानता धीर दासता के लिय नम्रता एव दीनता परनावरएण है। बादशाही
के लिए को पूर्णत सक्षार है मीनमान, सातक सान व सीनत, दूसरों की भीर प्यान न देना,
ऐस्पर्य तथा चैनन परमादस्यन है। ये सब स्करन ने गुल है। बादशाही खदा की म्यावत व तथा क्रिताचन है। दासता के कुलों ने साथ बादशाही सम्मव नहीं मृत सलीकामी तथा

१ नदी-रेश्वर के दून होने से सम्बन्धित कार्य ।

र नायर होना, प्रातनिथि होना ।

सनीफा होना उत्तराधिकारी होना ।

समें। क्योंकि सञ्जाना प्रजा के घन से बढ़ता है और धनाज तथा धन्य सामानो की मेंहगाई के समस सजाने का घन प्रजा के घर पहुँच जायेगा धौर राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी व्यय की कोई सीमा न रहेगी। उदाहरखार्ष पायगाह के एक कारखाने में कई हजार घोड़ों के चारे का व्यय होता है। मूल्य के अधिक होने की हार्गि राजवानी के ऊपर ही पढती है धौर राज-धानी की हानि का प्रभाव समस्त राज्य में व्यापक ही जाता है।

मूत्य के सत्ता होने का छठा लाम, जिसका प्रभाव बादबाह तथा प्रभा पर होता है, बादबाहो के सबसे उल्ह्रप्ट उद्देश्य-व्याय-से सम्बन्धित है। यदि बादबाह की राजधानी में जोकि न्याय की खान है, क्रय विक्रय में खुल्नमखुल्ला अन्याय होन लगे और बादशाह उसका (६४ व) न्याय न कर सके तथा एहतेकार करने वालो के घर प्रजा के धन से भर जायें तो यह न्याय न होगा। बादबाह को भाव निश्चित वरके अधिक मूल्य पर सामग्नी बेचने वाली तथा एहतेकार करने वालों को वठोर दढ देना चाहिये।

जीविका सम्बन्धी सामग्री की घल्पमूल्यता से ७वाँ लाभ यह है कि धनी लोग दरवेशो को धन प्रदान कर सकते हैं।

(६५ म) ग्रनाज तथा कपडे के सस्ता होने का दवाँ आभ यह है कि एहतेकार तथा अधिक मूल्य पर चीजें बेचने का एक अकार का व्यापक रोग है और जिससे दूसरों को हालि पहुँचती है अन्त हो जाता है। प्रकापर अस्याचार तथा अन्याय दैवी करने से सम्बन्धित है। प्रका के मामलों में न्याय तथा संस्थता का प्रभाव लय विकय पर होता है और देवी करने की मुद्धि नहीं हो पाती।

ध्वौ लाभ यह है कि एहतेकार करने वाले हिन्दू ग्रम्निपुजक काफिर तथा मुर्रारिक होते है। जो मुसलमान एहतेकार करते हैं उन्हें ग्रपने घम का बोई भी ज्ञान नहीं होता।

(६५ व) एहतेकार के कारण मुसलमानों के घर की बन-सम्पत्ति हिन्दुमों तथा प्रिनि-पूजकों के घर, जिनकी घन सम्पत्ति पर अधिकार जमा लेना बहुत से घर्मों में उचित बताया गया है प्रीर जिनको धपमानित तथा लिजत करना दीन (इस्लाम) में घनिवार्य है, पहुँच जाती है भीर उसके द्वारा ने सम्मानित हो जाते हैं। ईश्वर की दृष्टि में जो सम्मानित हैं ने दीनता तथा दरिकता के कारए प्रयमानित हो जाते हैं। यदि बादवाह चीजो को सत्ता परने के लिये प्रयत्न करे तो जिन लोगो को इंस्वर की टिप्ट ने सम्मान प्राप्त है, उन्हें धौर भी सम्मान प्राप्त हो जाता है तथा जो लोग ज्लील एव बपमानित हैं वे बीर भी घरिय जलील तथा प्रपमानित हो जाते हैं। राज्य-व्यवस्था मे यह लाभ बहुत बडा साभ है। बादशाह तथा प्रजा को मूल्य के सस्ता होने से १०वाँ साभ यह है कि घनाज तथा

जीविका सम्बन्धो सामग्री के सस्ते होने के कारण प्रजा के प्रत्येक समूह तथा गरोह बाले जाविका सम्बन्धा सिक्षा के सरत होने के कारण आज के अवसे वर्स्ट वर्ग गराह बात अपने कार्य में तत्वीन रहते हैं। राज्य-व्यवस्था की दृढता की सवसे वडी आवश्यकता यह है कि अपने क्याने प्राप्त राज्य तथा कार्य में व्यवस्त रहे। इस अकार अवस्य तथा कुछ सुक्ष स्वाप्त क्यान कार्य में व्यवस्था में बृद्धि होती है। यद्यपि महागई तथा एहतेवार में अन्यधिक लाम दृष्टिगत होता है किन्तु बास्तव में इसके कारण अन्य व्यवसाय तथा कार्य में किसी प्रकार का लाम नहीं होता। (६६ अ) लोग अपने व्यवसाय त्यान देते हैं और सेना में तथा अपने सम्बन्धिक में कार्य करने (६६ हा) लाग हापन व्यवधाय त्याय दत ह आर चागा गरण छात्र छात्या तन म लाग करन तमते हैं। कृषक लाम को देवते हुए व्यायाय करने लगते हैं। एट्तेकार करने वाले घन के बल पर बढ़े बढ़े कार्यों में हाय डालने लगते हैं और इस प्रकार कोई भी कार्य सुव्यवस्थित नहीं रहता। त्रिन लोगों को जहाँबानी लया जहाँगीरी का कोई झान नहीं होता वे कहा करते हैं कि बादशाह को मूल्य निश्चित करने का प्रयत्न न करना चाहिये। यह बात देखने में तो

(६६ व) सत्य सी प्रतीत होती है किन्तु बादशाह, जो सर्वसाधारण के उपनार के लिये नियुक्त

बादशाहो ! तुम्हे समक्तना चाहिये कि बादशाही को ससार में सबसे उत्कृष्ट उत्पन्न किया गया (१०४ व) है। " प्रिंग प्रति बादशाह इस उत्क्रप्ट देन का मृत्य न समक्री श्रीर उसे दीन पनाही में ब्यय न करे और इस देन का उपयोग मोग विलास में करे और ईश्वर तथा महम्मद साहब की म्राज्ञामों का पालन न करे तो ससार में उसके समान कोई भी कृतप्त नहीं कहा जा सकता । इस विचित्र देन के महत्व को समभने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि बादशाह अपने समय तथा अपनी अवस्थाना भृत्य समके और अपने समय को व्यर्थनप्टन करे। उसे जहाँबानी तथा जहाँदारी में इस प्रकार व्यय करे कि इस बात से वह ईश्वर के निकट पहेंच सके।

(१०५ म्) जब तक बादशाह अपने समय का विभाजन नही करता तथा प्रत्येक कार्य में म्यस्त रहने का समय नही निकालता और निश्चित कार्य को निश्चित समय पर नही करता तथा मन्य कार्यों में हाथ डालता है उस समय सक उसके जहाँबानी के कार्य सम्पन्न नहीं हो सकते । तिरिल् कियरवी से कैयुसरी तथा व्यूष्ट्र का. सिकन्दर नामये रूमियाँ से सिकन्दर तथा अगस्तू का उदाहरण1

## बादशाहों द्वारा समय विभाजन

(१०६ व) बादशाह अपने समय तथा प्रत्येक क्षाण की रक्षा दी प्रकार से करते हैं। प्रथम इस प्रकार कि कुछ बादशाह सुच्चे दीन का अनुसरण करते हुये ध्रपनी समस्त भाग का मूल्य समभते है। वे प्रत्येक क्षरण की रक्षा करते हैं। वे धर्म तथा राज्य के कार्य हेतु प्रपने समय का विभाजन करते हैं। वे अपनी अवस्था का एक क्षरण भी व्यर्थ नष्ट नहीं करते हैं। इस प्रकार बादशाह मुसलमानो में वड़े महस्वपूर्ण समक्षे जाते हैं।

द्वितीय इस प्रकार कि सफलता तथा सम्पन्नता के बावजद वे राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों की न भूलते हैं। राज्य-व्यवस्था को वे सफलता तथा सम्पत्नता के बावजूद भलीभौति करत हैं। भीग विलास के साथ-साथ राज्य व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों में व्यस्त रहते है।

#### [महमूद का उदाहरख]

(११० म) महमूद कुछ बीजो को सर्वोगिर समस्ता था।

(१) वह किसी भी गोष्ठी में इतनी प्रधिक मदिरा ग पीता था कि नमाज छूट जाय।

महमूद ने प्रपने जीवन-काल में कभी भी जमायत की नमाज न त्याची थी।

(२) राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों को भोग बिलास से सर्वोपिर समस्ता था । जिस (११० व) समय तक उन कार्यों को सम्पन्न न कर लेता था, मदिरापान न करता था भीर किसी प्रकार का संगीत तथा परिहास उसे भच्छा न लगता था।

(३) यदि धर्म सम्बन्धी तथा सासारिक कार्य दोनो एक साथ ही वेदा था जाते तो वह धर्म के कार्य को सर्वोपरि समभता था। जब तक दोनो कार्य सम्पन्त न कर लेता, भोग बिलास, शिकार तथा गेंद खेलने की भीर प्रवृत्त न होता था।

महमूद ग्रपनी गोष्ठियो मे व्ययं के नायों में तल्लीन न होता या श्रपित प्राचीन बादशाही के इतिहास सुनने ग्रयवा उत्कृष्ट एव दुष्ट बादशाहो के कथन सुनने वे प्रतिरिक्त कोई धन्य कार्य न करता था। महमूद उनके कथनो द्वारा शिक्षा बहुए। करता था। शिकार के समय भी जिस बात की श्रीमलाया महमूद वे रोम रोग में थी । वह राज्य व्यवस्था एव शासन सम्बन्धी वातो पर बाद विवाद करने की होती थी। वह बादशाही के सम्मान की भोग विलास की गोष्टियों में भी पूर्ण रक्षा किया करता या।

[इमाम मुहम्मद इसहाक की तारीले मन्नासिरे सहावा से ख़लीका उमर का उदाहरण]

१ पाँचों समय की सामृहिद नमाना

इस्लाम के सुल्तानों के लिए यह आवस्यक है कि इस्लाम ने प्रमुख, धतुषों में विनास तथा धीन (इस्लाम) के सिद्धान्तों को प्रसिद्धि के लिए वे यपनी समस्त यक्ति थीन-पनाही, कुफ तथा चिकं के विनास सौर एमें के धत्रमों की हत्या में लगारों।

## ईरान के मुल्तानों की प्रया

(१६ व) ईरान के बुस्तान राजिंबहासन तथा राजियुक्ट के नारण प्रिमान तथा प्रातक प्रवीवत करते हैं। वे प्रत्य भवनो के निर्माण, दरवार नरते, सोगो तो प्रप्ते समक्ष सिन्दा कराने, खाना एकत्र करने, सोगो तो वयन प्रदान करने, खाहरात तथा रेसा धारण करने तथा इसरों के प्रतान, प्रप्ते राज्य के हित के लिए लोगों ने हत्या बराते, प्रत्यिक दिस्मी के रखते, प्रपार धन क्या बरने तथा धन्य जितनी वालें प्रांतक विष्य धान- व्यक्त हरने तथा धन्य जितनी वालें प्रांतक विष्य धिमान के लिये धाव- व्यक्त हैं, उनमें व्यस्त रहते हैं। इन बातों के बिना (ईरान वाले) बादसाह को वादसाह नहीं समक्त । धर्मनिष्ठ वादसाहों वे लिये यह धावस्यक हैं कि वे रात्रि में ईश्वर के समक्ष सीता प्रवित्त करते हुं वे विलाग करते रहे धौर राज्य-व्यवस्था की समस्त प्रयामों वो मुहम्मद साहब वी मुम्तन के विष्य समक्षे।

## मुसलमान बादशाहों के गुरा

्रिश को अदि बारहात इस्ताम के ७२ समुद्रायों से सम्बन्धित कार्य में मातक द्वारा स्थाय तथा सरका नहीं पैदा करता तो फिर उसकी विक्त व्यव्य है। हे महमूर के पुत्रों । यदि (१०१ व) तुम ससार की थोडे समय की सुव्यवस्था एवं कयामत में सुर्थेक्ट्र चाहते हो तो माना तथा जीविका सम्बन्धी वस्तुओं के सस्ता करने वा प्रयन्त करते रही। एहतेकार तथा बाजार वातों, एवं व्यापारियों के अव-विक्रय सम्बन्धी द्वारावार वा अपने राज्य से म्रन्त करा दो।

[ तारीले मंत्रासिरे सहाचा चे ख़लीफा उमर का उदाहरण ]

बादशाह को श्रपने समय की रक्षा करना तथा उसके मूल्य का पहचानना (१०४ भ्र) जुल्तान यहमूद का कथन है कि 'हे सहमुद के पूत्रो तथा है सुस्तमान

१ गुरम्भद साहब का दशीया हुआ मार्थे ।

यदि बादशाह काफिरो तथा मुशरिको को खराजी एव जिम्मी होने के बारए। सम्मानित रक्खें, उन्हें तबल , पताका सुनहरी खिलधत, जीन सहित घोडे, विलायतें रे तथा पद प्रदान करें भीर ग्रपनी राजधानी में जहाँ इस्लाम की प्रयास्त्री को उन्नति (होनी चाहिये ताकि उमरे ) इस्लामी प्रयायें सभी नगरों में उत्ति पायें, काफिरो, मुद्यरिको, मृति तथा गोवर की (१२० व) परिस्तिश करने वालो को राजप्रासाद के समान भवनो के निर्माण की ग्रनमति दें. मुनहरे बस्त्र पहनने दें, घरबी घोडो पर सुनहरी-स्पहली चीनो को लगा कर सवार होने की ब्राजा दें, उन्हें भीग विलास तथा सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने दें, उन्हें मुसलमानों को नीकर रखने की अनुमति दें, मुसलमानो को उनके घोड़ो के आगे दौड़ने दें, मुसलमान फक्षीरा को उनके द्वार पर मिक्षा माँगने दें मौर उन्हे इस्लामी राजधानी में, राय, राना, ठाकुर, साह, महत्त तथा पण्डित की उपाधियों से पुकारें तो फिर इस्लामी प्रयाशा को किस प्रकार उन्नति प्राप्त हो सकती है ? इस्लाम के कलमे को इस प्रकार कैसे सम्मान प्राप्त हो सकता है, सच्चे दीन को भूठे घर्मों पर किस प्रकार प्रभुत्व प्राप्त हो सकता है और सत्य किस तरह केन्द्रीय स्थान प्रहुण कर सकता है ? यदि मुसलमान बादशाह सच्चे दीन (इस्लाम) की सहायता करते हुये तया मुहम्मद साहब की शरा के बादेशों का प्रचार करते हुये, मुसलमानी को धीर पाप में प्रस्त रहने दें ग्रीर गनी कूची तथा बाजारी में भदिरापान करने दें, जुग्रा खेलने दें, दुराचारी, व्यभिचारी निभंग होकर दुराचार एव व्यभिचार करते रह ग्रीर उनसे खराज लिया जाता रहे तो फिर इस्लामी प्रयामों को विस प्रकार उन्नति प्राप्त हो सकती है ?

(१२१ भ) यदि बादशाह दार्शनिको तथा बदमजहवो को अपने प्रन्या के ज्ञान के प्रचार की, जोकि मुहस्मद साहब के धर्म के विरुद्ध हैं, अनुमति देता है, यूनान निवासियों के ज्ञान का, जो निवयों के कथन के विरुद्ध है और जिसे इत्से साकृत कहते हैं भीर जिसमें ससार का प्रारम्भ व मन्त नही समभा जाता और ईश्वर को सभी बातो का ज्ञानी स्वीकार नही किया जाता भीर जिनको ल्यामत का हिमाब, स्वर्ग नरक का जिसका प्रमाख नवियो के ३६० ग्रन्थों में विद्यमान है, नहीं स्वीकार होता श्रीर जो अपने नियेध को माकलात कहते हैं, बादशाहों की राजधानी में सम्मान होने लगे और उन्ह अपने ज्ञान के प्रचार की भनुमति दी जाय, माकुल को मनदूल र से बढकर समभा जाय दो ऐसी दशा में सत्य, भूठे धर्मों पर क्सि प्रकार विजय प्राप्त कर सकेगा ? किस प्रकार इस्लाम की प्रवासों की उन्नति होगी भीर सत्य की केन्द्रीय स्यान प्राप्त होगा ?

है महमूद के पुत्रो, हे मुरालमान बादशाहो ! यदि तुम अपनी मुक्ति चाहत हो भीर ईरवर ठया मुहम्मद साहब के समक्ष लिजत नही होना चाहते तो प्रपनी शक्ति तया प्रधिकार (१२१ व) काफ़िरो एव मुशरिको के विनाश में लगा दो। उनसे जिजमा तथा खराज लेकर सतुष्ट न हो जामी। इतना मधिकार प्राप्त होन पर कुफ तया शिकंको सुरक्षित न रहने दो। रात दिन युफ तया नापिरो के अपमान ना प्रयत्न करते रही।

[ मन्नासिरुन ख्लफा से, हारूनुरेशीद के पुत्रों का उदाहरए। ]

## श्रदालते जिदिल्ली (स्वाभाविक न्याय)

(१३३ व) यदि किसी शासक में स्वामाविक रूप से न्याय विद्यमान नही होना भौर

१ बड़ा दोल।

तर्च रिनर्क पर भाषारित द्वान, दर्शन तथा विद्वान ।

ात्य का केन्द्रीय स्थान ग्रहरा करना

(११८ व) सत्य के केन्द्रीय स्थान ब्रहण करने का ऋषं यह है कि सत्य की असत्य पर जिय प्राप्त हो । सत्य को उस समय तक ग्रमत्य पर विजय नहीं प्राप्त होती जब तक कि हिदि को सम्मान तथा इस्लाम को गौरव नहीं प्राप्त होता तथा शिक धौर कुफ धपमानित ही होते । जब तक बादसाह अपनी समस्त शक्ति कुफ तथा शिक के विनाश, काफिरो दे ताग्रो की हत्या [कुफ के नेता ब्राह्मरा हैं], वाफिरो तया मुक्तरियो वो दास बनाने ग्रीर पमानित तथा लज्जित करने में नहीं लगा देता और अपना समस्त ऐक्वर्य मुसलमान मुजाहिदी र ो खुदा की राह में जेहाद कराने भीर इस्लाम के कलमे की उल्कृष्ट बनाने में नहीं समा देता प्स समय तक सच्चे दीन (इस्लाम) को ऋठे घर्मों के मुकाबले में सम्मान प्राप्त नहीं होता मीर ीहीद तया इस्लाम को इज्जत नही हासिल होती।

काफिरो का विनाश तथा श्रयमान यदि बादशाह ग्रपने गीरव, ग्रातक तथा ग्रधिकार के बावजूद केवल खराज तथा जेजया लेने से सतुष्ट हो जाता है स्रीर कुक, वाकरी, शिक तथा मुशरिको के विनाश का प्रयत्न नहीं करता और कुफ तथा काफरी को सुरक्षित रहने देता है तो ऐसी अवस्था में मुसलमान (११६ म्र) बादशाहो तया कुफ के धर्मों में क्या भन्तर रह जायगा? काफिरो के राय भी तमस्त हिन्दुमोसे जिजयातया खराज वसून करते हैं मपितु इसके मतिरिक्त सैवडो मन्य शर प्राप्त करते हैं। वे हिन्दुनों के घन से, जो उन्हीं दे धर्म के अनुयायों होते हैं अपने खजाने को भरते है। यदि मुमलमान बादशाह अपने ऐश्वयं तथा वैश्वव के बावजूद काफिरो तथा मुग्रनियों से जिज्ञया तथा खराज लेकर सनुष्ट हो जाते हैं तो कुफ तथा काफिरी, शिकं तथा मुशरिकी का विनाश नहीं हो सबता है जिसके लिए १,२४००० पैगम्बर अेज गये भीर जिसके लिये इस्लाम के नदी को भेजा गया।

यदि मुनलमान बादशाह काफिरो तथा मुशरिको के विनाश एवं उनकी ग्रपमानित वरने (११६ व) में प्रपनी समस्त शक्ति नहीं लगाते और इस कार्य में तल्लीन नहीं होते और हिन्दुओ से, जोकि मूर्ति तथा गोवर की पूजा करते हैं, विजया तथा खराज सेकर सतुप्ट हो जाते हैं तो वे कुफ एव काफिरी को उनित प्रदान करते हैं। इस प्रकार सत्य को विस तरह केन्द्रीय स्थान प्राप्त हो सनता है ? यदि मुसलमान बादशाह मुसलमानो की राजधानी तथा नगरों में कुफ तथा काफिरी की प्रयामी को चलने दें, मूर्तियों की खुल्लम खुल्ला पूजा होने दें और कुफ तथा काफिरी की शतों की रियायत करें, और उन लीगों को अपने सूठे धर्म के सिद्धान्ती का निभैय होकर प्रचार करने दें, मन्दिरों को सुरक्षित रहने दें, मूर्तियों को मजाने दें भीर सगीत बादन तथा नृत्य के साथ लुली खुशी अपने धर्म का पालन करने दें घोर कुछ मिक्के जिज्ये के रूप में प्राप्त करके कुछ तथा काफिरी की प्रयाधी की चलने दें, उन्हें प्रपने भूठे धर्मं की पुस्तकों की शिक्षा प्रसारित करने की अनुमति दे दें तो सच्चे दीन को भ्रन्य धर्मों पर विस प्रकार प्रमुख प्राप्त हो सकता है बीर इस्लामी प्रयाखी को विस प्रकार सम्मान प्राप्त हो सकता है तथा ईश्वर द्वारा जिन बातो का बादेश दिया गया है उनका पालन किस प्रकार (१२० ग्र) हो सकता है ग्रीर जिन बातो का निषेध हम्रा है उन्हें किम प्रकार रोका जा सबता है ?

१ ६वेश्वरवाद।

२ थोद्धाओं ह

३ मुनलमानों का विश्वाम है कि शैरवर ने त्यादि काल से मुहम्मद साहब के समय तक १,२४,००० पैराम्बर मनुष्य के पथ प्रदर्शन हेत भेजे ।

पक्षपात न करें । धादेस देते समय, गिक्साली, धनवान, हार्किम, किसी का मूँह न देवे धौर कोई मी उत्कृदता, कला अपवा गुख न्याय में वाधक न हो । अपने परामें, अखीज सम्बन्धी, हार्किम, सेवक, धनी, निर्फन, धर्वसाधारण, धरीफ, सहायक, विरोधी, मिन तथा पाड़ को (१३५ को आदेश देते समय एक ही आहंस से देते । किसी से किसी प्रकार का पूस तथा उजहार स्वीकार न करें । आदेश देते समय एक ही आहंस से देते । किसी से विराध पुत्र के प्रति प्रेम, राज्य की सस्तहत, सम्मान के पतन वा स्य, खाड़ता तथा पुत्र के प्रति प्रेम, राज्य की सस्तहत, सम्मान के पतन वा स्य, खाड़ता तथा विरोध का स्य, कोई चीज भी उसका मार्ग न रोकने पाते । इस प्रकार के ज्याय का पुष्प ७० वर्ष की उपायना से अधिक है । उस व्यक्ति के धतिक किसी ने स्वार की सर्विक सम्मजात है किसी में भी इस प्रकार के ग्रुण नहीं हो सकते ।

साधारण निष्पक्ष भाव का सम्बन्ध पवित्र जीवन व्यातीत करने से है और यह विदोषता (१३६ घ) मुहम्मद साहब के खलीफाघो की है। यह बात ऐसे जीवन से सम्बन्धित है जिनमें बादसाही प्रधिकार प्राप्त होने के बावजूद मनुष्य फकीरो के समान जीवन व्यातीत करता है। बैतुनमाल से केवल झायश्यकतानुसार हो प्रपने लिए व्याय करता है।

[ सर्लाफ़ा उमर तथा नौशीरवाँ के उदाहरख ]

## घरपाचारियों का विनाश

(११८ व) हे महसूद के पुत्रो तथा ससार के बादधाहों ! तुन्हें चाहिये कि सत्ताह में एक दिन भीग विचाद, फिकार तथा सवारी स्वाग कर एक चुने सैदान में साम दरवार करों । एक उन्द न्यान पर बैठ कर जिन पर प्रस्थानार हुआ हो उनके प्रार्थनगर नवस्य प्रस्त करों । ऐमा न हों कि बादधाही वेशक, स्वमाद, की कोमनता तथा राज्य का ऐस्वयं, जीकि ऐसे कारों में पाप तथा कुक के समान हैं, गुन्हें किसी बात से रोक में । प्रत्याचार पर हिष्ट्रपात करों । यदि यह सिद्ध हो जाय कि करवाचार प्रथम बार जुन के कारख किया गया है तो पीडित का हक प्रसावारी को ध्रमानित करके स्वी दिनवा से घौर उनसे सीवा करवा कर देखे समा (१४० घ) करवी । यदि उसने कई बार अस्ताचार किया हो धौर अस्तावार उसके स्वमाव मैं प्रविष्ट हो गया हो सी पीडित ना हक दिनवा कर उसे प्रपत्त । वात मली पीडित ना को किया कर के स्वाप्त साम के सीवा करका के सीवा करवा कर समाव में प्रविष्ट हो गया हो सी पीडित ना हक दिनवा कर उसे प्रपत्त राज्य से निकलवा दों । यह यात मली मीति समक सी कि जब तक प्रत्याचारी का विनाद्य नहीं हो जाता प्रस्थाचार का राज्य से मन्त नहीं होता ।

## न्याय हेतु अधिकारियों की नियुक्ति

सपने राज्य के समस्त पदो के लिए ऐसे ब्यक्ति नियुक्त करें जिनमें धर्म की इच्छा ससार से अधिक हो तानि जनके धादेशों के नारस्य वादबाह को सतार में सफलता तथा नयामत में युक्ति प्राप्त हो। """""केरो युक्ति हार्य सथा सख्त समीने नियुक्त करने वाहिय धौर उन्हें आदेश दे देना चाहिये कि सामानों के सून्य इस प्रकार निश्चित करें जिससे निक्रेता नो प्रीप्त लाम न हो। ब्या करने बालो तथा निक्रेतामों को बाबार में भी जुख विक्रता नो प्राप्त हालिय न रहते दें। दोवाने रामान्य देवा जो मूल्य निश्चित हो लाम, पार्ट कोई उसना उत्तम्यन करने तथा हो। स्वयं प्रमुक्त निश्चित हो जान, पार्ट कोई उसना उत्तम्यन करने तथा हो। स्वयं निश्चित हो जान, पार्ट कोई उसना उत्तम्यन करने तथा हो। स्वयं निश्चित हो जान, पार्ट कोई उसना उत्तम्यन करने तो उसने में हो। स्वयं दिवा नाम।

१ जॉनकरने वाले।

१ निरीचक, देसमान करने वाले।

र राजार के मार का नियंत्रय करने बाला विमास ।

वह दुमने विलम्ब, बनावट, स्रोभ, गीति तथा भय प्रदक्षित करता है तो वह त्याय तथा अस्माचार में भेद भाव नहीं कर सकता। दार्बानिको ने स्वामाविक न्याय के प्रतेक चिह्न बताय हैं:

- (१) जिस पर श्रत्याचार किया गया हो, तथा शक्तिहील की सहायता एवं ग्रत्याचारी के प्रति शत्रता।
- (२) शतु को म्रादेश देते समय हृदय में प्रतिकार की मावनाम्रो का उत्पन्न न होना।
- (३) न्याय के समय, टालमटील, पक्षपात तथा सीमा से बढ जाने की भावनार्ये उत्पन्न न होना।
- (१३४ प्र)( ४ ) पीडित का हृदय प्रतिकार के कारण भयभीत रहे । 9
  - ( ५ ) न्याय के समय क्रपा तथा दया ध्यान में रहे।
    - (६) मादेश देते समय किसी प्रकार के व्यग का कोई विचार न रहे।
    - (७) किसी प्रकार की हानि का मय उसे न रोके।
    - (=) वह सत्य की खोज करता हो।
    - (६) दूसरो को अधिक न बढाये और अपने दावे को कम न करे।
    - (१०) जब तक दाकिशाली लोगों से शक्तिहीनों का हक दिलवान दे उस समय तक सतुष्ट न हो।
    - (११) वह किसी का ऋरणी न हो । किसी के परोपकार के कारण उसके हुदय में अरयाचार के विचार उत्थान गहो ।
    - (२२) बाह्य रूप से कठोरता करे किन्तु हृदय से कृपालु तथा दयालु रहे। यह बडा विविज्ञ ग्रग है।
- (१३४व) (१३) उसके स्नातक के कारण कोई बन-पशु भी न हिल सरे ।
  - (१५) भूठ तथा सच वा पता तुरन्त चल जास ।
  - (१६) घमियोगी की घमिलापा यही हो कि उसका निर्णय उसके द्वारा हो।
  - (१७) उसके न्याय के प्रति छोटे वहें के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो। यद्यपि उसके
    - प्रादेश से हानि ही नयो न ही किन्तु हुत्य से लोग उसके प्राप्त कारी बने रहे। (१८) यदि उसे पूर्व तथा पश्चिम कहीं भी विसी घत्याचार का पता चल जाय तो वह उसका निराकरण करे।
  - (१६) सर्वेदा वह इसी सोध में रहे कि प्रत्याचार का श्रन्त किस प्रकार हो सकेगा श्रीर अध्याचारों का ससार से किस प्रकार विनाश हो सकेगा।
  - भार अस्थाचारा का चसार च क्किर अकार विकास है। चरवा । (२०) वह सर्वेदा सदाचररण की रक्षा करे। सदाचारियों से सुन्दर व्यवहार करें परन्तु (१३५ फ्र) मुद्रायाचारियों तथा व्यक्तिचारियों के प्रति ऐसा व्यवहार न करे।
  - बादशाही के निकट न्याय का प्रथम तथा झन्तिम धर्ष न्यायाधीक्षो के मध्य में नियक्ष भाव उत्पन्न कराना है। नियक्ष भाव को श्रामिम दो मागों में विभाजित करते रहे है. एक विशेष नियम्रता दूसरी साधारण नियम्रता।

विधेष निष्पसता इस प्रकार है कि खलीका, वादबाह, काबी, वाली, धासक, प्रयवा हाकिम वादी तथा प्रतिवादी को समान समके। उनके प्रति निष्पस रहे और किसी के साथ

१ प्रतिकार के कारण वह अस्यधिक प्रसन्न व दो आय।

२ यइ बाक्य स्पष्ट नहीं।

(१४४ म्र) राज्य-ध्यवस्या बिना क्षमा तथा दह के सम्भव नहीं। दूरदर्शी बारखाह रुकतो ही कहा जा सकता है जो वह तथा क्षमा का ज्वित प्रवत्त स्वक्त सके तथा उत्तकी मात्रा को मतीमीति जान सके। नित व्यक्ति से कुणा तथा दया द्वार कार्य निकल सकता हो उसे बन्दी बनाता दह नहीं कहा जा सकता, जिल्हु प्रव्यवस्था और परेशानी। जो कोई बन्दी बनाये जाने, मुख्य-दह प्रयवा निर्वाधन के योग्य हो भीर उसे सम्मानित किया आय तथा विजायत प्रवान की जाय तो इस प्रवार राज्य-व्यवस्था का प्राक्षाद नष्ट हो जाता है। नहाच कार्यों में साधारण प्रपत्तायों को प्रपत्ताय न व्यवस्था का प्राक्षाद नष्ट हो जाता है। नहाच कार्यों में साधारण

(१४४ व) बादचाह घपने प्राचीन दानों तथा तेवकों के प्रति हक धिनाधी को उन्हें सम्मानित करते प्रदीगत कर सकता है किन्तु यह उसी दशा में होना चाहिये, जब वे उसके भीग्य हो। विना योग्यता के सम्मान न प्रदान करता चाहिये, इससिय कि इससे राज्य के कार्य में विष्ण पत्र जाता है। """ प्रजा के प्रति बादसाह की हुक धिनाधी इस प्रकार हो सकती है कि वह जनके प्रपाधी के क्षमा बरे, उनकी तीवा स्वीकार करे, उनके कार्यों की प्रकाशीनी न (१४५ प्र) किया करे प्रीर यसासम्बद्ध उनके प्रति कृपाहियेट रखें। इपा, दया तथा परोपकार हारा प्रजा को प्रपत्त दिवंधी बना से । यदि बादशाह के विषय में यह प्रतिद हो जात कि वह इस धिनाध है प्रीर प्रपत्न वचन का पासन करता है तो उसकी राज्य-व्यवस्था इद हो जाती है। उचकी प्रजा प्रवा तेमा उनकी सहत्यक तथा विषय बन वाती है।

दण्ड की किस्में

(१४६ ग्र) पर्मनिक बादसाहो को सबसे अधिक कठिनाई दड प्रदान नरने के समय होती है। बादसाह के राज्य का हित उससे सम्बन्धित है। अपने क्षरियक राज्य की रक्षा हेतु मुसनमानों का जो रक्तयात होता है, उसका ईस्वर के समक्ष उत्तर देना होगा।

प्रथम प्रकार का दढ कसासे सरई कहलाता है। इसे सवास्त्रते मुल्की भी कहते हैं। महभूद के निकट किसी एकेक्वरवादी की हत्या समस्त ससार की सुख सान्ति प्राप्त करने के र वडींसराने मजाडी, रंक्वर को व्यादार निल इक्डीक्टल कहा गया है और शबरारों को वहाँदारे

मजाची ।

#### क्षमा तथा दण्ड

(१४० व) हे महमूद के पुत्री ! लमा, माफी, तथा टाल जाना राज्य-ज्यास्या के लिये (१४१ घ्र) परमावस्यक है। यदि बादशाह प्रपनी प्रजा के अपराधो को क्षमा न करे धौर धपने राज्य के सहापको एव मिन्नों के अपराधों को न लियाये तो उसके राज्य को हदता नहीं प्राप्त है। सकती। इसी प्रवार यदि बादशाह अपराधियों, उपद्रव मचाने वालों, चौरों, खुटेरों, प्राप्त राज्य के सहरापकर्तीयों, घृष्टों, विश्व वह सहरापकर्तीयों, घृष्टों, ने वह तथा थे, सुद्ध वह महरापकर्तीयों, घृष्टों, सार्व के लिया को का लायगा। किसी की वा सम्पत्ति, स्त्री तथा बालक पुरक्षित न रह सकरें। घतः बादशाह के लिए क्षमा तथा रह दोनों परमावस्यक है।

यदि बादबाह सर्वेदा कृपा तथा दया करता रहे तो राज्य के साक्षाकारी विद्रोही बन णाते हैं। यदि वह वर्षदा कठोर दण्ड विया करे तथा कठोरता प्रद्रांतत किया करे तो उसके (१४१ व) स्त्री-यातक, हितंपी तथा मित्र सभी उसके खड़ हो आयेंग भीर राज्य नष्ट ही जायगा। इस प्रकार बादखाह की कोई भी महत्त्वकांका पूरी नही हो पाती है। प्रचा उसकी घड़ सौर वह प्रचा का खड़ हो जाता है। राज्य की सुख-सम्प्रदात, कठोर-रण्ड के कारख सम्यवस्था में परिवर्तित हो बाती है। कठोर-रण्ड का खहेरत सप्तार के कार्यों को सुध्यवस्थित करना है। जब तक सप्तार सोचे मार्ग पर नही आता और स्वार वाले न्याय के मार्ग पर हव नही होते, तब तक सप्तार केन्द्रीय स्थान ब्रह्म नही करता।

बारशाह के प्रजा के प्रति व्यवहार को कई किस्में हैं। उनमें से कुपा, प्रोत्साहन, दान, पुष्प है जिनसे राज्य के बहुत से लीग सुव्यवस्थित हो जाते हैं। कठोर-रूप भी प्रजा की सुव्यवस्थित करने का एक साधन है। कठोर-रूप, धपमान, परच्युत करने तथा धन के उब्त करतेने से कोर्ने सव्यवस्थित हो जाती है।

#### कठोर-दण्ड की क़िस्में

(१४२ म) कठोर दण्ड कई प्रकार के है। उनमें में एक किस्म बन्दी बनाना है। इससे राज्य के कार्य सब्यवस्थित होते हैं और अन्य लोग अयमीत रहते हैं।

इसरी किस्म निर्वासन है। यह कई प्रकार से सम्भव है।

प्रतनी राजधानी से देश के अन्य आग में निर्वासित करदें और आवश्यकतानुसार भ्रदरार तथा आम निश्चित करदें । किसी के सिये समय निर्धारित करदें और विश्वासपात्र न रहने दें । दूर तथा निजट के किसी स्थान पर भेज दें । कुछ को दूर के स्थानो पर भेज दें । सीनो प्रकार का निर्वास समस्ते मुल्की कहलाता है । मुसलमानो तथा भोमिनो की हस्या का प्रयत्न न करना चाहिये। उन्हें बन्दीयुह में डालते, निर्वासन का तथा अन्य दण्ड देने चाहिये।

हक शिनासी

प्राचीन बादसाहों ने नहा है कि जहांदारों का बावस्यक गुण हक सिनासी है। जो बादसाह हन दिनास नहीं होता उसना धामन प्रवन्त सुव्यवस्यित नहीं होता और उसका प्रश्न स्वासाम नहीं उहता तथा उसे कवामत में मुक्ति मही प्राप्त होती। हक शिनास बादसाह के बहुत से चिह्न बचाये बाते हैं। बादसाह की हक दिनासी नी सब से बड़ी महना उसका ईस्वर के ग्रादेसी का पालन करना तथा निगद कार्यों से बाज रहना है।

(१४२ व) बादशाह की भ्रपने माहयो, परिवार बातो, मित्रो तथा प्राचीन निष्ठावानों के प्रति हक शिनासी इस प्रकार सम्मव है कि बादशाही प्राप्त करने वे उपरान्त उनके साथ जिस प्रकार इससे पूर्व जीवन व्यतीत करता था उसी प्रकार उनके सम्मान की रक्षा करे।

१ इसरे के इक्र का पहचानना ।

मतभेद है। यदि कोई मुसलमान, कुरान, पंगन्यरों को हदीस को पाँव के नीचे कुचले, खुल्लम खुल्ला मिटरा-पान करे, स्त्रियों तथा बालनों से व्यनिचार करे, रमजान का धपमान करे, (१४६ य) जुगा मिट्टवर में खुल्लम खुल्ला मिटरा-पान करे, तो खुल्ला व्याल नोगों की शिक्षा हेतु उसकी हरया करा देनी चाहित । यदि कोई रमजान में खुल्लाम खुल्ला रोजान न रखे थ्रीर उसके प्रति पहुंदय की प्रामन्त्र न हो तो उसे मन्य प्रकार से दब देना चाहिये।

इस्तामी प्रयाप्नो का घपमान करने वालो के प्रति विसी प्रकार की कृपा धयवा दया म प्रदीवत करनी चाहिये । यदि कोई मुखरिक घपवा काफिर घपमान वरे तो, चाहै वह फिम्मी ही को न हो, उसकी हत्या करा देनी चाहिये । यदि घपमान वरने नाला मुत्रकानान है तो देलना चाहिये कि यह कार्य धरा के विख्द है धयवा घनुकून । चाहै वह घरा के प्रयुक्त हो सपवा प्रतिकून, मुखुदक न देना चाहिए किन्तु जो कार्य धरा के प्रतिकृत है उसके जिये न तो हत्या कराई जा उनती है धौर न कोई धन्य दह दिवा जा सबता है।

(YE प्र) धालिमो ने मुहम्मद साहय की हदील के बाधार पर बताया है कि जो कोई पद्म कक के विषय में व्यवज्ञ कहे उसे बारीरिक वह दिया जाय तथा वस्पी बनाया जाय। जो की प्रायक्षा के प्रति प्रपत्नव्द कहे उसकी हत्या करा दी जाय इसलिये कि मुसलमानो की मातायों ने विषय में प्रपत्नव्द मुहम्मद साहब तक पहुँचते हैं।

बंतुलमाल के धन ने बमहरण के लिये मृत्यु-दड न देना चाहिये और न हाम कटवाने चाहिये । वंतुलमाल का धन समें मुसलमानों को सम्पत्ति होता है। यदि प्रमाण मिल जाय ती उसे वसूल नर लेना चाहिये । यदि प्रमहत्युक्त एवता हों तो फिर उसके प्रति कठोरता प्रवासिक नराने चाहिये, उसे सन्दी बना देना चित्र वताया यदा है। यो लोग वंतुल माल के धन का समहत्युक्त रही हैं और जिल्होंने ख्वानत प्रपत्त येद्या बना लिया है तो बारखाही की चाहिये कि ऐसे लोगों को सन्दी बनावर धन को बसूल करें। बैतुलमाल में गडबरी ही जाने से बारखाहों नो बारों होना होती है।

## जरायमे मुल्की

(१४६ व) महसूद के पुत्रो तथा मुसलमात वादसाहो को जानना चाहिए कि अपराधियों के अपराध कई प्रकार के होते हैं। जरायमे सुल्की भी दो प्रवार की होती है।

जिनसे देश के पतन का अब हो और जिनमें बादबाह के घपमान तथा उसने सम्मान में कभी हो जाने का अब हो । कठोर बादक तथा प्राचीन किरातिन , वो दासता से मुख मोड कर देखर होने का दाना करते हैं, दोनो प्रकार के प्रपराधों में मृत्यु-दढ देते थे तथा हजारों साखी की हत्या कर देते थे।

मुसलमान बादबाहो नो इन वादखाहो का अनुसरस्य न करना चाहिये। मुसलमानो की इत्या कराते समय बढे सोच विचार को आवश्यकता है। बहुत से धरगाधियों को एक छड़ी का भी दह नहीं दिया जाता और इस विषय में शोच विचार किया जाता है। लोग मुललमानो की हत्या कराते समय बेंत ने समान कपिते है धीर जिस स्थान पर धरपाय का पूर्य प्रमाण गिल जाता है भीर किसी अन्य प्रकार का दह देना सम्भव नहीं होता तो भी कम से कम

सुस्म्मर साहब है प्रथम खलोका अब्बक की पुत्रो ता। सुद्रम्बर साहब की धर्मपत्नी। दे उम्मुल भोमिनीन, धर्मनिछ ससलमानों की मना कडलाती हैं।

मुसा पैयान्यर के समकालीन मिस्र के सम्बद्ध क्लीद बिन सुमान की ज्यापि जो अपने भारत के लिये प्रमिक्त था। क्ला जाता इ कि जमने नेस्पर होने का दाका निया ना। मिल्र के बादगारों की उपापि किर्देशीन है।

बावजूद उचित नहीं । महमुद के पुत्रों की समभना चाहिये कि जिन दड़ों के प्रदान करने की (१४६ ब) धालिमो ने सुल्तानो को अनुमति दी है, उनकी कई किस्में हैं। यदि कोई पडयन्य रचे भयवा विद्वासपात करे या इसके लिये किसी प्रकार का सगठन बनाये भीर उसकी योजना का पता चल आय तथा प्रमाण मिल जाय तो पहुबन्त्रकारियो तथा विश्वासद्यातियो को, यद्यपि वे दस-बीस झयवा इससे अधिक हो, तो पड्यन्त्र तथा विश्वासधात के प्रकट होने के पूर्व राज्य के हित के तिये तथा दूसरों के विश्वास हेत् कठोर दण्ड देना चाहिये, चाहे वे मुसलमान हो क्यों न हो । उनकी तीवा स्वीकार न करनी चाहिये ।

भालिमी ने पडवन्त्रनारियो तथा विश्वासघातियों के विषय में स्पष्ट रूप से मृत्य-दण्ड प्रदान नरने के लिये नहीं लिखा है और सक्षेप में लिखा है कि मृत्य-दण्ड का अधिकार बाद-शाह को दिया गया है। दारा के मनुसार जब तक कोई विसी की धवारण हत्या न करदे, मरतद म हो जाय. किसी सती सावित्री से व्यक्तिचार न करे उस समय तक मृत्य-दण्ड की अनुमति नहीं दी गई है।

(१४७ म) बादशाह अपने तथा सहायको के हित के लिये और दूसरों की शिक्षा के लिये मृत्यु-रण्ड देते हैं। जो लोग ऐसे बादशाह के विरुद्ध भी मुतगल्लिक<sup>3</sup> न हो विद्रोह करें तथा युद्ध करें सौर प्रजा को नष्ट अप्ट करें सोर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध युद्ध में मुसलमान सेना की हत्या हो तो इसके विषय में झालियों को कोई आपत्ति नहीं, किन्तु मिवादास्पद बात यह है कि यदि वे जीवित बन्दी बना लिये जाये, और विद्रोह तथा पड्यन्त्र में तीवा करलें तो उनकी तीबा स्वीकार की जाय अवधा नहीं ? इस विषय में बादशाही का मत है कि इन लोगों की तीवा स्थीकार न की जाय और उन्हें मृत्यू-दण्ड दिया जाय। कुछ धर्मनिष्ठ बादबाहों का मत है कि सभी की हत्या न करानी चाहिये। दृष्टो तथा सदाचारियो में भेदभाव करना चाहिये। जो लीग किसी आवश्यकतावश अथवा जाल के कारण दृष्ट हो गये ही उनसे विभिन्त प्रकार का व्यवहार किया जाय। दास सेवक तथा बाजार वाले एव सर्वसाधारण इसी श्रेणी में आते हैं।

(१४७ व) को लोग निरन्तर निद्रोह एव धड्यन्त्र रखते हो उन्हे मृत्यु-दण्ड देना चाहिये । दूसरे वर्ग वालो को उनके अपराध के अनुसार दण्ड देना चाहिये । धर्मनिष्ठ बादधाह मुसलमान बन्दियों की हत्या नहीं कराते थे। जो इस प्रकार विद्रोह तथा पड्यन्त्र करने पर भूसलमानो की हत्या न कराते थे, वे मुसलमानो की धन-सम्पत्ति भी नष्ट न करते थे और उनके परिवार को हानि न पहुँचाते थे।

महमूद के पूत्रों की समक्षता चाहिये कि राज्य का लोग तथा बादशाही का प्रेम दूसरी ही बस्तु हैं। दारा के प्रति भारतें इस प्रवस्था में बन्द ही जाती हैं। ईरवर का भय, (१४८ भ्रा) क्यामत में उत्तर तथा दूसरे जीवन में दड का भय अन्य प्रकार के ससार से सम्बन्धित हैं ।

बादशाहो को विलम्य किये बिना, जो लोग नवी होने का दावा करें, मुसलमान होते हये भी मूहम्मद साहब के प्रति अपशब्द कहे उनकी तुरन्त हत्या करा देना आवश्यक है और उनकी तोबा कदापि स्वीकार न की जाय।

जिम्मी के विषय में आलिमों के मध्य में मतभेद हैं किन्तु सर्वोचित मत यही है कि जिम्मी को भी जीवित न छोडना चाहिये। उनकी तोवा स्वीकार की जाय अथवा नहीं इसमें

१ हस्या करादे ।

२ मसलमान होने के उपरान्त इस्लाम त्याय न दे।

यदरहती अधवा विना किमी के अधिकारों के राज्य प्राप्त करने वाला, अपहरखकर्ती ।

वाला कोई सुक्ती हो तो उत्तवे बढकर कोई सम्मानित तथा श्रेष्ठ म हो । यदि सिफारिश करते वाला ग्रालिन हो तो पवित्रता, ईमानदारी तथा ज्ञान मे उत्तते बढकर किसी ध्रन्य को न होना चाहिये ।

(२) सिफारिश का डार खुले रखने की दूपरी अर्त यह है वि सर्वदा यह डार खुला न रहना चाहिये घौर सिफारिश करने वालों की सिफारिश कभी कभी सुननी चाहिये। यदि सर्वदा सिफारिश स्वीकार होती रहेगी तो राज्य तथा धन के समस्त अपराधी यही मार्ग प्रहरण कर लेंगे।

[तारीख़े ऋष्वासियान से मामून का उदाहरण]

## राज्य के ग्रथिनियमो की बृहता

(१४० प्र) मुस्तान महसूद वहा करता या कि हे पुत्री । तुम्ह यह समफ्ता बाहिसे वि बादबाही बडा ही विचित्र तथा महाद कार्य है क्योंकि ससार वालो का कार्य, उनके क्ष्मांके का निर्यय तथा लाग एक व्यक्ति की शक्ति पर निर्मर होते हैं। एक ही क्योंकि के कारण ससार में सुख्यवस्था रहती है, दारा के भावेशों का पायन होता है, इस्लाम की प्रभागों को उन्नित प्राप्त होती है, सर्थ केन्द्रीय स्थान यहुण करता है, उत्कृष्ट बातें व्यक्तिर होती है और नीय बातों का पतन होता है, ल्याय तथा परीपकार प्रकाश में भाते हैं भीर प्रस्थावार तथा (१४७ व) जूलम का मन्त होता है। खुल्लमधुल्ला लीय अच्छे कार्य करने लगते है तथा प्रस्थावार का मन्त होने लगता है, देवी करने में कमी हो बाती है और पुच्य प्राप्त होता है। मत महाद कार्य दिना प्रिमिन्यमों के, जोवित ज्ञान तथा बुढि के प्रमुद्धार हो, सन्पन नहीं हो सकते ।

राज्य-व्यवस्था का उद्देश वर्षमान का उपकार तथा भविष्य का मला करता है। यद वर्षमान में नीई लाभ हो और उसका कुष्रमान अविष्य पर पढ़े तो बुद्धिमान लोग उसे लाम नहीं कहते। धरीकों को इक्वत तथा कमीनों का ध्रपमान बुद्धि तथा जान दोनों हो के निकट इसी कारए। उत्कृष्ट हैं, धत बादशाह को चाहिये कि वह ध्रपने राज्य के पद तथा कारों सम्मानित व्यक्तियों ने सोपे और नमीनों नो नोई भी पद न प्रदान करे। यदि सम्मानित व्यक्तियों नो सोपे और नमीनों नो नोई भी पद न प्रदान करे। यदि सम्मानित व्यक्तियों नो पर प्रदान परने में तत्काल कोई ताम न दृष्टियत होता हो धीर कमीनों को पद देने में तत्काल लाम इंग्टियत होता हो सी समीनों को तथा कमसस्ल लोग वी पद के निकट ण फटकने देना वाहिये।

यदि गांदशाह मधिनियमा के बनान से सम्बन्धित किसी भी एक कमीने ग्रयना व ममस्त को प्रपने राज्य में पद प्रदान कर देशा तो उसने फिथिनियम, प्रचिनियम ल रहेगे, उसने फिथिनियमो का उहें स्व पूरा न हो सनेमा। राज्य-व्यवस्था तथा शासन प्रवन्ध में अत्यधिक

१ मुमलमान सत्।

(१४० प्र) यनुष्यों को हत्या कराते हैं। उन हत्याघों से, जब तक जीवित रहते हैं, बांगते रहते हैं। यदि किसी को मुखु दब देने के उपरान्त उसने निरमराध होने का प्रमाण मिल जाता है तो उसने उत्तराधिकारियों को उसके सून का मूल्य यदा कर देते हैं घीर उन पर अपार्टी रसते हैं। मुस्तपान वादवाह मुखु-दब देते समय कभी भी सीमा से मागे मही वदते घोर एक व्यक्ति के प्रपार के काराए रें व्यक्तियों की हत्या नहीं कराते। मुखु-दब के उपरान्त उसके परवार को द्वित मिल नहीं करते। जो लोग ईस्वर से प्रय नहीं करते तथा घरीचत को चिन्ता मही करते वे एक व्यक्ति वे स्थान पर सी तथा हवार व्यक्तियों की हत्या

(१५० व) मृत्युन्दड तथा घन्य सखाय देते समय बहुत सी बातों का घ्यान रखना बाहिये। जरायमे मुल्की में कठोर-दड देते प्रमय इस बात के ऊपर इष्टि रजनी बाहिये कि धोडे से मनुष्यों की हत्या से घत्यधिक व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करे। यदि बहुत से मनुष्यों की कोई भी हत्या कराता है तो इस प्रकार की १००, २००, ५०० की हत्या को सवासत मही कहते धपितु देता की परेशानी तथा उसकी प्रथयवस्या कहते हैं।

(१५१ प्र) जरायमे मुल्की से दह के विषय में खाबधानी की दूसरी वार्त यह है कि जिस प्रवार का धर्मराघ हो उसी के सनुवार दह दिया जाय। कुछ की बन्दीगृह में इतवा दिया जाय, कुछ की दूर के स्थानो पर निजवा दिया जाय और कुछ की मृत्यु-दह दिया जाय।

(१११ व) महमूद प्रपने राज्य के विश्वासपात्रों तथा सहायको एव सम्मानित व्यक्तियों को दश देते समय एक सम्य बात का भी ध्यान रखता था। तुम्हें भी उस बात का ध्यान रखना चाहिये ताकि तुम्हारा विश्वास लोगों के प्रति प्रशिक्त हो जाय भीर जरायमें पुरुकी (११३ म) के लिये दश के कारण राज्य का पतन न हो। वो दश सर्वसाधारण को दिया जाता था वह दण्ड महसूद भणने विश्वासपान्नों, सहायको तथा सम्मानित व्यक्तियों को न देता था। उनके विषय में जो हुख भी म्रादेश देता उसमें इस बात का ध्यान रखता था कि उनका सपमान न हो। यदि वे भणना सम्मान नए होते हुथे देखते तो घत्रका ही महसूव के राज्य के सहु बन जाते भीर तत्यस्वात् किसी प्रकार के प्रीत्साहन से कोई भी लाभ न होता। सम्मानित व्यक्तियों, जो वर्षों तक परित्रम करते हैं, बादलाह की सेवा करते हैं तथा विशेषियों का विनास करते रहते हैं, की धन सम्मति की रक्षा करते हैं तथा विशेष यदि से ऐसा मही करी से सम्मानित व्यक्ति किस प्रकार बादसाह के प्रति तथा विशेष यदि से ऐसा

## सिफारिश

कठोर-स्ट देते समय बड़े-बड़े बादबाह सिफारिस की धोर भी ध्यान दिया करते थे। (१५३ व) सिफारिस का द्वार खुने होने के कारण राज्य वालों को वही प्रावार्य होती हैं। सास व धाम के हृदयों में बादबाह के प्रति निष्ठा में बृदित हो बाती है तथा जो लोग पूर्णत बादसाह से प्रणा करने लगते हैं वे भी निरास नहीं होते। विफारिस वे द्वार खुने रक्षते समय बादबाह को कुछ खतों की धोर ध्यान रक्षना चाहिये।

फतावाये जहाँदारी

(१६० व) (२) बादमाह जिसमे प्रसन्न हो जाते थे उसे खजाना प्रदान वर देने थे।

मुसलमानों को ऐसे अधिनियम बनाने चाहिये जिससे संसार का कार्य सुव्यवस्थित रहे

3वनगान का एवं वायांच्याच्या व्याप्त गावण उत्पाद का का प्रत्या स्था सुवासित रहे सोर पन नष्ट न ही । [कदर साँ का महम्मद के इतिहास से उदाहरख ]

# (१६२ म्र) कदर खाँ ने उत्तर दिया कि मैने खता देश के युद्धिमानों के मतानुसार

(१६२ म्र) कर रखान उत्तर ावना कि भन खता त्य के अवनाना के नतानुतार २० मिनियम बनाये भीर देश वर्ष देखन पर इंडतापूर्वक माचरख कर रहा हूँ भीर मुई की नीक के बराबर भी उनका उल्लावन नहीं किया है।

(१) बादपाह को फूठ न बोलना चाहिये। सेने यह निश्चय कर लिया है कि किसी भी दशा में क्षेत्रमाल फूठ नहीं बोलूंगा। में ३० वर्ष से बादबाह हैं किन्तु मेने कभी फूठ नहीं बोला। जो कोई मेरे समल फूट बोलता है खें में धपना बानु समभता हूँ मीर धपने दरबार के निकट अन्ते को पटकने नहीं देता।

(२) प्रपहरएकता को कोई पद न देना चाहिये। मेरा कोई पदाधिकारी यदि प्रपहरएक रुपा था तो में उससे घन बसुन कर सेने के पदेवाद उसकी तथा उसके पुत्रों की कीई पद न प्रदान करता था।

पर देता था।

(४) कोई भी कमीना बादसाह का विश्वासपात्र नहीं हो सकता था और उसे कोई खेबा प्रदान न की जाती थी। मेंने अपने राज्यकाल में किसी कनश्रस्त तथा कमीने को कोई

पद न दिया भीर म उन्हें अपने विश्वासपात्रों के निकट फटकने दिया।

(५) मस्याचार का भन्तः यदि कोई किसी पर अस्याच र करता मातो भस्याचारी
का पर वार में पीडित को दिनवा हैता छा। इस प्रकार सेरे राज्य से प्रायाचारी का पर

का यर बार में पीड़ित को दिलवा देला था। इस प्रकार मेरे राज्य से प्रायाचार का प्रस्त हो गया।

(६) जिस किसी ने भी भेगी अधिक नेवाकी भीर भेरे प्रति शत्यधिक निष्ठा प्रदर्शित की तो मैं उपनी सेवाका मून्य व्यर्थे नष्ट न होने देता था और उमकी योध्यनानुसार उसे चत्रति प्रदान करता जाताया।

(७) मेंने प्रवने राज्य के व्यापारियों तथा बाजारियों को इस प्रगार विकास कर दिया या कि वे सामग्री में किसी प्रकार की गढ़कड़ी नहीं कर सकते थे। क्य-विक्रय में जुल्लम मुस्ता परहरण न करते थे। सनाव का एहतेकार न करते थे और थोड़े से साम से सन्धुष्ट हो दावे पे करणा कि प्रनाश तथा क्यार के स्वन्य होने में ने नेना को उठना प्रधार होने हैं।

ये कारण कि सनाम तथा कपड़ों के सत्ता होने से सेना को दृढना प्राप्त होती है।

(द) में भाने राज्य के निकट तथा दूर बालो, विश्वासपामों, विशेष व्यक्तियों,

सावतरहर, सेता वासो, वानियो तया घामिनों के विषय में पूर्ख जानकारी रखता था। उन्हें सात रहता था कि नुक्ते प्रत्येक की घन्टाई, उसके धरमाचार सुधा न्याय की जानकारी न्याम की श्रावश्यकता होती हैं। बादसाह को चाहिये कि वह ऐसे स्वितियमो की स्यवस्था करें जिससे न्याय में बृद्धि हो। उसके राज्यकान तथा समय के लिये वो श्रीधितयम उचित हो उन्हों की स्ववस्था कराये।

(१८८ व) हे महसूद के पुत्रो 1 अधिनियम के प्रयोग तथा उनकी हदता के दिना राज्य व्यवस्था के कार्य में विचन समभना चाहिये। राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी सभी कार्यों में पर्याप्त सोच विचार तथा बादिववाद के उपरान्त हाथ डालना चाहिये। वर्त्तमान तथा अविच्य पर दृष्टि रलनी चाहिये। वर्षी महसूद हूसरो से छोटा था किन्तु सुगसे बढा था, सुन्हें उसके स्विधिनयमों के पालन में गर्व परता चाहिये।

महमूद ने प्रपने बादधाही के समय एक वर्ष तक श्रीधनियमो के बनाने में बडा परिस्म किया था। इस कार्य में महमद हुधन, घती बेहावन्द, महुबहल सिकराई तथा प्रस्य (११६ प्र) चुद्धिमानों ने जून पक्षोना एक कर दिया था। श्रीधनियमो के समय बार शर्तों पर ध्यान देता ब्याहियें ----

- (१) राज्य-व्यवस्था के घोधनियम सरा के घादेशों के विरुद्ध न होने चाहिये धौर उनसे इस्लाम के घादेशों में किसी प्रकार का भय न होना चाहिये !
- (२) दूसरी सतं यह है कि अधिनियमों की ब्रोर खास सोग बाकर्षत हो सर्वसाधारण की उससे प्राप्तायें वर्षे, नेक लोग उसकी ब्रोर प्यान वें तथा उन अधिनियमों के कारण लोगों की नम्रता ने ब्रांड हो ब्रीर किनी को उसके प्रति प्रणा न हो ।
- (६) तीसरी दार्त यह है जि जन घोषनियमों से सम्बन्धित घर्मनिष्ठ बादधाहों ने जदाहरए प्राप्त हो । श्रघमीं तथा कठोर बादधाहों के नियमों का जन नियमों द्वारा पुनरुद्धार न हो।
- (४) यदि उन नियमों में कोई वात सुन्तत के विरुद्ध हो और उक्ष पर साचरण करने से मुविदवासी लोगों का भला होता हो तो तम्हे उस मुधिनियम से लज्जा भानी चाहिये।
- (१५६ व) जिस प्रवार कठोर बादसाहों के बरबार में इस प्रकार की प्रवार में भी भी भी भी भी परित र खता, लोगों के पांव पर बीध नवाना, अपने सारकों कातक से परिपूर्ण राया क्षिममानी प्रवासत करना, इसी प्रवार के नियम वर्गनिष्ठ सुल्तानों के दरबार में भी सा गये हैं। है सुत्रों दि सुन्हें सम्प्रना चाहिए कि राज्य-अवस्था के नियमों वा बनाता बडा किन कार्य है है सुत्रों दि सुन्हें सम्प्रना चाहिए कि राज्य-अवस्था के नियमों वा बनाता बडा किन कार्य है। इस ता कि स्वार कि स्वर कि स्वार कि स्वार कि स्वार कि स्वार कि स्वार कि स्वार कि स्वार
- (१६० घ) है महमूद के पुत्री ! तुम्हे सममना चाहिये कि बादसाही की पूत्री यह है कि बादसाह के प्रारोशों वा सक्षार में पालन होता रहे थीर बादसाह के मित बिदोह, पहुपत्न, पिरोप तथा मुनावण्ठ न हो । प्रथवा बह स्थय थी न जाये। ससार तथा सतार बाते मुख्यवस्थित रहं। इस्लाम ने ७२ समुदाम थपने बपने वामों में ध्यस्त रहे।

कुछ युद्धिमानों ने जो अपने आपनो सूमि पर ईस्वर वृद्धलवाते ये, ऐसे प्रधिनियम बनाये ये जिनने अनुसार ईस्वर, निवयो तथा परनोक पर कोई घ्यान न दिया जाता था।

(१) जो कोई जनने मादेनों का पालन न करता या और यदि एक लाख ग्रयवा दो साल भी मनताकारी होते ये तो उननी हत्या करादी जाती थी। बात न मुनता था। यदि मानी से मायत होतो थी तो उसे घपने माधितों से विषय मं न मुनता था। यदि उमे घन्य लोगो के विषय में पाता तो उन्हें पविकारियों को सौंप देता भीर साई को पपने समझ मन्मान प्रदान न कन्ता। यदि मुक्ती से मायत होती धौर साई की सार्थ होते पाता तो उमे इनाम इकराम प्रदान करता। यदि मुठ पाता तो उस पर पिषक करोरता न करता ताकि यह बार करन न हो जाय।

(१६४ व) (१६) स्त्रियो तथा बालकों, याइयों एवं सम्बन्धियो से व्यवहार के समय बादराहो के सम्मान का पूर्ण व्यान रखता या ।

(२०) में यवासम्मव राज्य की ग्रुस बातें दिमी को बहुत कम बताता था। मैचल ऐसे लोगो को बताना था जिनके प्रति विश्वास होता या कि दे प्रम्य सोगो को न बतायेंगे।

(१६५ घ) कदर छो ने घरने न्यांशित्यय बताकर महमूद से अपने लामाये उसके प्रांपित्ताचों ने विषय में प्रदन किया। सुत्तान महमूद ने उत्तर दिया कि में मुम्ममान हूँ। मेरा उद्देश्य मृहम्मद साहत को दारा को प्रयादित करना है। ये देव वर्ष से राज्य कर रहा हूँ। मेंने निश्चय कर निया है कि में उसके वर्ष के विरोध कर विनाम कर दूँगा गों। उसके प्रयादित कर वाले के पार्टियों का विनाम कर दूँगा गों। उसके प्रांपित कर वाले के पार्टियों के पार्टियों के प्रयादित कर दूँगा। इसी उद्देश्य से मेंने इसने मित्रों को महिन्यों में परिवादित कर दिया है। वनात का जिसकी मुत्रिय स्वाम काफिर २-१००० वर्ष से प्रमुख कर रहे ये, समूल विच्छेदन कर दिया है तथा ग्रंपित के द्वार पर उनके सिर करवा सिये हैं।

(२) में मुत्रम्यत शाहव की दारा का अवन्य पवित्र कोगो, ईमानदारो तथा ईस्वर का मय करन बानों के सिपुर्द करता हूं । किसी भी लोभी, लावची, ससार की प्रिमितायां करने बाने, प्रविदयमनीय तथा बहाने बाज को बारा का झादी नहीं नियुक्त करता । सालारिक पद कुनीनों को प्रदाल करता हूँ, तथा कमीनों को धर्म तथा समार के सक्व पदों के निकट नहीं फटनने देना ।

(१) परीक्षा के उपरान्त जब में दिमी दो अपना विश्वासपात्र बना लेता हूँ तथा उच्च पद प्रदान कर देता हूँ तो क्षाबारस्त अगराव के कारस्त उसे पदच्युत नहीं करता। किसी मी तेवा तथा निहा का इक मुद्र नहीं होने देता। अपने तथा अपने पिता के बुत माजारस्त प्रपराभ पर नहीं कटवाहा। अपने पुत्रों, विश्वासपात्रों तथा सहायकों के साथ इस प्रकार जीवन व्यवित करता हूँ कि मेरा सम्मान कम नहीं होता और जनकी निहा में बुद्धि होती रहती है।

(४) में नो पन सम्पत्ति एकन करता हूँ सेना को प्रपन्ने सामने बॉट देता हूँ। जितना मधिक दान नरता हूँ उनना ही घषिक असन होना हूँ। सेना के निषय में किसी व्यय पर स्यान नहीं देता श्रीर यथासम्भव सेना का सपसान नहीं सहन कर सबता !

(१) में ज्ञान, बुद्धि, न्याय, धर्मनिष्ठा, कला, नृंधिकता तथा सन्यता को सपासम्मय प्रिय रखता हूँ। उपर्युक्त ग्रुस वाकों को बिना किसी निकारिय के सम्मानित करता हूँ। उन्हें प्रदरार, इनाम, बाम तथा उद्यान प्रदान करता रहता हूँ ताकि मेरा राज्य झालिमों,

<sup>&#</sup>x27; साध्यों का कार्य ।

मुहम्मद साइन के पूर्व कांक का प्रसिद्ध देवता । यहाँ सोमनाय के देवता से अमिप्राय है ।
 भावितों की इस्था नहीं करता ।

212

एड़नी है। इस प्रधार न्याय करने में किनो को कोई मी फिल्फ न होनी थी। न तो कोई प्रपहरण करता या फ्रोर न कोई धन्य गढवड़। प्रवा के विषय में जानकारी होने 🎚 मुक्ते बढा लाम होता था।

- (१) में नेकों, सदाचारियो, चनुमवी लोगो, निष्ठावानो, ईश्वर का मय करने वासो तथा सरना करने वालो को पढ प्रदान निया करता था।
- (१०) ससार को त्याग देने वानों, जुद्धिमानी तथा कलाकारो ना सादर व सम्मान करना पाहिये। यदि में यह मुन पाता था कि किसी ने सतार को त्याग दिया है तो में उत्तर सादर-सम्मान करता या धौर उससे सपने राज्य के सिये सहायदा की याजना किया करता था।

(११) राज्य के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में सन्तुलन: में समीराने तुमन, प्रमीराने हवारा तवा पुत्र कोर्मों के सम्मान में सन्तुलन रखता था। उन्हें नम्मानित करने, खिलमत तथा (१६६ व) इनाम प्रदान करने में मुई की नोक के बराबर कमीन करता था। उनके सम्मान तथा उनके प्रति कमारीए स्वने में कोई बेबोड कार्यों करता था।

(१२) मैंने भपने राज्य के प्रारम्भ में बुद्ध बुद्धिमान् सवा प्रतुमती लोग राज्य क्यवस्था में परामर्स हैने के लिये चुन निये थे धीं जनके प्रति कुना सथा प्रयधित निया करता था सीर तनसे राज्य-व्यवस्था से सम्बन्धित वातो में परामर्स विचा करता था।

- (१६) में वर्ष में दो बार सेना के विषय में नूलनाझ किया करता था। जिस किमी सेना-मायक को सेना को जमति देते हुने दे बता उसे सम्मानित करता तथा उच्च पद प्रदान करता था। जिस किसी की सेना को मध्यबस्थित पाता तो उसके प्रति कुपाइष्टिम रखता भीर तसकी सेना हुनरे को दे देता।
- (१४) मैंने प्रयने समस्त राज्यकान में व्यापारियो तथा कारवान वालो से एक दिरम की भी प्रयुचित पासा न की घषितु उन्हीं को सम्मानित किया भीर उन्हें खिलमत तथा इनाम प्रयान किये। मेरे राज्यकाल में मनाम तथा कपढे का मृत्य पिर गया।
- (१५) खराज तथा जिवये में मध्य ना माग बहुए करना: यदि किसी को खराज तथा जिवये में १० दिश्म देते होते तो उन्हें छोड़ देता। वा कोई प्रथिक प्राप्ताकारिता (१६४ प्र) प्रदर्शित करता तो उसके निये और यो कम कर देता। किस्सार, मुब्रदेशत विषय देता। किस्सार की मार्थ क्या हिकार की, बाई कम हो अववा अधिक, मुब्रदेशित देता था।
- (१६) बचन देने के उपरान्त उसका पालन करता या भगितु वचन से भधिक प्रदान

(१७) मैंने किसी से विश्वासमात नहीं किया। जिस किसी ने भी विश्वासमात किया उसका नाम व निशान भी सेप न रहने दिया। इस दड के अय से मेरे राज्य में कोई

भी विद्यसमात न वरता था। (१८) में भाने राज्य के प्रतिष्ठिन व्यक्तियों के सम्बन्य में साइयों<sup>3</sup> तथा ईर्प्यालुपों की

१ यहाँ इसका क्रथे कर है।

२ बह कर की बिलावरों के छेती तथा अपल सम्पत्ति पर अनुनित रूप से बडा दिया जाता या अथवा दण्ड देकर या समग्रीते में बच्च निया जाता था। (दर्ख्यूक अलगाव: राजपुर पोथी, पू० १ व, तमुद्र त शलीन मारत माग रे पू॰ छ।

इस क्षा अर्थ "चुगल स्वोर तथा कर वनून काने वाला" है। सम्बादा अभियाय देने कर बद्दल करने वाओं मे हो वो ठीक स्थित दोशाने विवादत के समझ न बनाते हों। (तुपद्धक कालीन भारत भाग १ ए० ७)।

ऋ

\*

बात न मुनता था। यदि मानी से मायत है होती थी तो उसे मपने भाष्यितों के विषय में न मुनता था। यदि उने माय लोगो के विषय में पाता तो उन्हें समिक्तारियों को सींप देता भीर साई को पनने समझ मम्मान प्रदान न क्रनता। यदि मुक्ती से सामत होती थीर साई की सात को ठीक पाता तो उने इनाम इक्सान प्रदान करता। यदि मूळ पाता दी उस पर मधिक कोम्यान करता ताकि यह द्वार करन हो जाय।

(१६४ व) (१६) स्त्रियो तथा वालकों, माइयों एव सम्बन्धियो से व्यवहार के समय बादगाहो के सम्मान का पूर्ण ध्यान रखता था।

(२०) में ययासम्मय राज्य की ग्रुस बार्जे क्षिमी को बहुत कम बताला या। क्षेत्रन ऐसे लोगों को बताता था जिनके प्रति विद्वास होता या कि वै क्षाय सोगों की न बनाजेंगे।

(१६५ म्) इन्दर खों ने परने धार्यनियम बताकर महसूद से घरने कामार्प उत्तरे धार्यितममों के विषय में प्रदन किया। मुलान महसूद ने उत्तर दिया कि में पुमत्तमात हैं। में ने एवं महस्द काहत को दारा को प्रयादित कर रहा हैं। मेंने निक्चय कर निवाह कि में उत्तरे चर्च के विरोधियो का विनास कर हूँगा गों उत्तरे की मिला में प्रतिकृत कर दिया है। मनावे का ति विवाह में प्रतिकृत कर विवाह के प्रतिकृत कर विवाह के विनास कर निवाह कर कर विवाह के प्रतिकृत कर विवाह के विवास प्रवाह के द्वार प्रवाह कर विवाह के विवास प्रवाह के विवास कर कर के विवास कर कर विवाह के विवास कर कर विवाह कर विवाह कर विवाह कर विवाह कर विवाह कर विवाह कर विवास कर विवाह कर विवाह

(२) में हुद्रम्मद खाइव की सारा का प्रवत्थ पवित्र कोगों, ईमानदारों तथा ईदर का मय करने वालों क मिनुदं करता हू । किसी भी लोगी, सालवी, सखार की प्रधिन पा करने वाले, सिद्धक नरता। हार्निक कर कुनी में ने प्रदान करता। हार्निक कर कुनी में के प्रदान करता। हार्निक कर कुनी में के प्रदान करता है, तथा कभीनों को समें तथा ससार के उनक परों के निवर कर महत्व में की स्थान करता है,

(४) में नो पन सम्पत्ति एनव वस्ता हूँ हैंन है हर्ने क्या है हर्ने क्या है क्या नहीं देता होर प्रधासक्य सेना का सपरन है कि क्या हो है कि

' साध्यों का बार्व ।

२ मुहम्मद साहर के पूर्व काना का प्रशिद्ध हैता हाँ होता । इ. प्राप्तितों की हत्या नहीं करता ।

328

पटती है। इम प्रकार न्याय करने में किसी को कोई भी फिक्सक न होती थी। न तो कोई ग्रपहरण करता या और न कोई घन्य गढवड । प्रचा के विषय में जानकारी होने से मुक्ते बढालाभ होताया।

- (६) मैं नेको, सदाचारियो, अनुभवी लोगो, निष्ठावानो, ईश्वर का भय करने वालो नथा लज्जा करने वालो को पद प्रदान निया करता था।
- (१०) ससार को त्याग देन वालो, बुद्धिमानो तथा कलाकारो का ग्रादर व सम्मान करना चाहिये। यदि मैं यह सुन पाता वा कि किसी ने ससार की त्याग दिया है तो मैं असका धादर-सम्भान करता या भीर उससे अपने राज्य के लिये सहायता की याचना किया करता था।

(११) राज्य के प्रतिप्रित व्यक्तियों में सातुलन : में बसीराने तुमन, बमीराने हजारा तथा बुद्ध लोगों ने सम्मान में सन्तुलन रखता था। उन्हें सम्मानित करने, खिलमत तथा (१६३ व) इनाम प्रदान करने में सुई की नीक ने बराबर कमी न करता था। जनके सम्मान सवा उनके प्रति कृपादृष्टि रखने में कोई बेबोड कार्यंन करता था।

(१२) मैंने अपन राज्य के प्रारम्भ में कुछ वृद्धिमान तथा मनुभवी लीग राज्य व्यवस्था में वरामदा देने के लिये चून लिये ये भीर उनके प्रति कुपा तथा दया प्रदक्षित किया करता या धीर जनसे राज्य-व्यवस्था से सम्बन्धित वातों में परामर्श किया करता था।

- (१३) में वर्ष में दो बार सेना के निषय में पूछताछ किया करताथा। जिस किसी सेना-नायक की सेना की उन्नति देते हुये देखता उसे सम्मानित करता तथा उच्च पद प्रदान करताया। जिस किसी की सनाको प्राज्यवस्थित पातातो उसके प्रति कृपाष्ट्रीपृन रखता भीर उसकी सेना दूसरे की दे देता।
- (१४) मैंने ग्रपने समस्त राज्यकाल में व्यापारियो तथा कारवान वालों से एक दिश्म की भी प्रमुचित प्राशा न की अपित उन्हीं को सम्मानित किया और उन्हें खिलश्रत तथा इनाम प्रदान किये। मेरे राज्यकाल में अनाज तथा कपडे का मृत्य गिर गया।
- (१५) खराज तथा जिजये में मध्य का माग प्रत्या करना यदि किसी को खराज तथा जियमें में १० दिश्म देने होते तो उन्हें छोड देता। जो कोई मधिक भाजाकारिता (१६४ म) प्रदर्शित करता तो उसके लिये और भी कम कर देता। किस्मात, पहिदेसात व मद्या देगार जिकार की, चाहे कम हो धववा घथिक, धनमति न देता था।
  - (१६) बचन देन के उपरान्त उसका पालन करता था अपित बचन से अधिक प्रदान

कर देता था।

- (१७) मैंने किसी से विश्वासवात नहीं किया। जिस किसी ने भी विश्वासवात किया उसका नाम व निशान भी शेप न रहते दिया। इस दह के भय से मेरे राज्य में कोई भा विश्वासयात न व रता था।
  - (१८) में मान राज्य के प्रतिष्ठिन व्यक्तियों ने सम्बाध में साइयो<sup>3</sup> तथा ईर्व्यालुकों की
  - र यहाँ इसका अर्थ कर है।
  - र बढ कर जी विलायनों के क्षेत्रों तथा अपन सम्पत्ति पर अनुचित रूप से बढ़ा दिया जाना था अथवा दग्ड देकर या सममौते में बसूल निया जाना था । (दस्तुस्त अलवान रामपुर पोथी, पूर ह ब. तरालुक्त वालीन भारत माग १ पृ० ७।
  - इमका अर्थ "चाल लोर तथा वर वसून काने वाना" है। सम्बाद अनिशय धैमे वर बसल करने वानों में हो को ठी क स्थित दोवाने विज्ञास्त के ममद न बनाते हों ! (तुसलुक कालीन भारत भाग १ प्र ७ ।

ने मानी बसीवर्तों में कहा है, "हे महमूद के पूत्रों तथा ससार के बादशाही ! तुम्हें जानना पाहिये कि बादशाह के व्रत्युष्ट गुणों में उच्च साहम बहन बड़ा गुण है। बादशाही तथा उच्च साहम दोनों एक दूमरे के निये धावस्यक है। बादबाही, खुदा का खसीका तथा नायब होना (१६७) है। यदि बादशाह बलन्द हिम्मत, श्रेष्ठ तथा श्रेष्ठना-त्रिय न हो तो वह जहाँदारी एव जहाँवानी का हक प्रदा नही कर सकता। जब तक वह सभी को दान नहीं करता उसका सम्मान खास व माम के हृदय में भारुढ नहीं हो पाता । बादशाह के दान पूण्य में भी भन्य सीगों की धपेला विशेषता होनी चाहिये।

(१६८ म) हटोत्साह तथा कमीनों के लिये राज्य करना सम्भव नही । बादशाही की सब से बड़ी मानदयनता श्रेट्यता की श्रीमसाया है । श्रेष्ठता, कजूसी तथा कृपणता द्वारा नहीं स्पन्न हो सकतो। हतोत्माह, कुपर्गो तथा कजूपों के प्रति सर्वमाधारण पृशा करते रहते हैं। यदि बादशाह के प्रति प्रजा के हृदय में अपमान की भावनायें उत्पथ्न हो जाती है तो उसमे उसकी माजामों के पालन में कमी हो जाती है।

(१६० व) बादशाही दो स्तम्भों पर बाचारित है बर्चात् कृपा एव कोघ । हतीरसाह न सी हुना प्रदर्शित कर सकता है भीर न क्रोध । क्लूस, प्रजा के पास जी उत्तम वस्तुर्थे देखता है भयवा जिन उत्तम बस्तुर्धों के विषय में सुनता है अनका लासच करने लगता है। प्रपनी कम हिम्मती के कारण जिम प्रकार सम्भव होता है, प्रजा की उत्तम वस्तुर्ये तथा धन सम्पत्ति प्राप्त करने का प्रयस्त किया करता है। जो कठिन कार्यं उपस्थित होते हैं, उनमें धन ध्यय नही करता, मिपतु प्रपती किक्त सर्वेदा प्रत्याचार बरने में समाया करता है।

(१६६ म) दार्दानिकों का नयन है कि उच्च साहम वाले व्यक्ति में सबमे प्रधिक गुरा होने चाहिये। साहत वाला वही कहा जा सकता है, जो बाह्य तथा घाँतरिक पुर्हों में पन्य लोगों से ग्रेप्ठ हो। यह श्रेप्ठता कम हिम्मत सोगों को नही प्राप्त हो सकती।

## स्वाभाविक साहस

(१७० म) स्वामाबिक साहस के चिल्लों के विषय में दार्शनिकों ने बहुत कुछ लिखा है।

(१) ससार के राज्य का उसकी हिट्ट में कोई मूल्य नहीं होता और वह भविषय के जीवन की उन्तति की झानांक्षा किया करता है। यदि वह ससार की अभिलापा करते, सगता है तो समस्त सदार को ग्रपने मधीन कर सेना चाहता है। यदि यह भी सम्भव र बीता तो वह सतार के बादशाहों की अपेक्षा अत्यधिक उत्कृष्ट गुर्छों की अभिनापा कि रहा रहा है।

(२) ममस्त ससार के प्रति वह कृपा करना चाहता है और ईश

भन्य की कृपा की भाकाक्षा नहीं करता।

हैं या की माकाता नहीं करता। (वे) समार के समस्त परोपकार सम्बन्धी कार्य वह स्वय व सुण चाहता है सीर इसका कोई बदला न तो इस लोक में और न परलोक में चाहता है।

(४) बादबाह सर्वेदा इस बात की आकाक्षा विया कर्ती है वि यह विसी मनुष्य से कुछ न से प्रतितु सर्वदा वह स्वय प्रदान किया करे।

(१७० व) (५) वह राज्य-व्यवस्था की उत्कृष्टवा एव ग्रपनी ग्रात्मा की गृहवा का प्रयत्न किया करे।

(६) वह इस बात ना प्रयत्न किया करे वि समस्त जिल्लाव<sup>र</sup> तथा मनुष्य उसके यही १ शिवाभी।

र मुमलमानों के विश्वास के अनुपार वक तेवस बोनि।

युद्धिमानों ईमानदारों, क्साकारो, सरवयादियों तथा सदाचारियों से सुदोभित रहे। यह मी मेरो प्रसिद्धि का साधन है।

- (१६६ घ) (६) में घपने पुत्रो, सम्बन्धियो, वालियो तथा प्रातों के प्रधिकारियों से लेकर जमीदारो, मुक्त्यों तथा प्रजातक की जानकारी रखता हूँ। इस प्रकार राज्य वालों के कार सुंद्यवस्थित रहते हैं।
- (७) में प्रत्येक कार्य तथा नीति ने उचित घनसर को खूब पहचानता हैं भीर समय नष्ट नहीं करता। मैं घपने समय का मूल्य भली भाति समस्ता हूँ भीर राज्य-ध्यवस्था के संसालन हें प्रपने समय का उचित विभाजन करता हैं ताकि साथ ध्यर्ष नष्ट स हो।
- (म) मिनी प्रतियान वा सबस्य कन्न वे पूर्व उसके विषय में बहुत सीच डिचार वरता हूं। परामर्घ-राताओं से परामर्घ करता हूं। सत्यक्षाद इक सबस्य करता हूँ सावि डिवर उसमें सफलता प्रदान करे।
- (९) सर्वेदा, प्रका तथा घाताचारियों से कुपा एवं द्यापूर्वक व्यवहार करता हूँ। सदाचारियों तथा नेकों को बायय प्रदान करता हूँ। खराव को वसूनी में न इतना घायाचार करता हूँ कि प्रया दिव्ह हो जाय चीर न इतना छोड़ देता हूँ कि धन की प्रधिकता से वे प्रमातारी बन जायें। निर्लेजमें, भीवष्य पर घ्यान न देने वालो, बन पणुषों के समान व्यक्तियों, (१६६ व) प्रधों, ईरवर का यन न करन वालो, मादको, कठोर लोगों के प्रति क्रोम तथा मातक प्रविद्य करता रहता है।
- (१०) में फूडों की बातों से घोखें में गहीं घा जाता घोर कवियों की प्रयक्ता से सिमनाती नहीं हो जाता। अपने आपको आधारण मुमनमान समस्त्रा है। सबंदा घरने सापकों सीन-पनाती करने में पूर्ण नहीं पाता। तीन-चार वर्ष से यह घय किया बरता है कि यदि कल महमूद से कथासत में पूछा जायणा कि, हे मन्यूद ! तुके इतने व्यविकार तथा घात्ति प्रयक्ति की स्त्रा करा कर के साधार के प्रवक्त मान की स्त्रा है हिन्दी की मुख्तमान वर्षों नहीं बनाया, समस्त बाह्याणों की जो कुक के नेता है हत्या वर्षों म करायी, तो में वया उत्तर दूषा ? में कि कमी मी हिन्दुमतान पर माकम्यण करता या तो मेरी धाकाया यही रहती जी कि कुक कमा कि मी हिन्दुमतान पर माकम्यण करता या तो मेरी धाकाया यही रहती जी कि कुक तथा कि की नत का सा हांग सन्त कर है और तब को मुस्तमान वा स्त्रा हो। घहमद इसन मैं सी के पर का बिनाइ हो जाय कि उत्तन मुक्ते इस सन्त्रान की शांति से रीन दिया।
- (११) दिवर, मुहस्मद साहब क्यार्थत तथा शत्रुधों के भय से मैं निसी रात में भी निश्चित होकर म<sub>ी साथा</sub>। यह प्रधिनियम ग्रुफे श्रत्याचार तथा खुस्म से बाज रखता है।
- (१६० प्र) (१२) मैं घन के घपनाधियों को, जो सपहरस्त करते हैं, इस प्रकार दड़ देता हूं कि वे धपने पाँव पर नहीं जबे हो पाते,। धन की नष्ट होने से रसा क्या करता हूँ। इस प्रकार राज्य के किसी भी पद तथा नाथें भें, विष्त नहीं पढता।
  - (१) में किसी के भी हक को नहीं मुल्हा।
- ( Y) भैने उपर्युक्त अधिनियमों की ऐसी व्यवस्था कराई है कि उनके उल्लंघन का भैरे हृदय में कभी कोई विचार नहीं आता।

#### उच्च साहस

बादशाह में स्वामाविक रूप से उच्च साहस तथा श्रेट्ठता होनी चाहिये । सुत्तान महमूद

१ किमी बात पर ध्वान न देने वालों । यहाँ साधारख बन्धों से ऋमिप्राय नहीं ।

लगने लगते हैं भौर ने उसी स्थान पर निवास करने नो प्रिमलाण करने लगते हैं। बादसाह को चाहित्रे कि धपने सेनिकों को वह दूचरे स्थानो तथा राज्यों में रहने की प्रनुमति न दे, प्रिपतु यपासम्प्रत रूनानारो तथा प्रत्येक कता में दक्ष व्यक्तियों, उच्च वदा वालों ग्रीर प्रनेक लोगो को प्रास्ताहन देकर ससार के विभिन्न भागों से प्रपनी राजधानी में लाये।

# [ सिकन्दर का उदाहरण ]

## राज्य के रोगों का उपचार

(१७८ व) सुल्तान महमूद का नयन है कि हे महमूद के पुत्री तथा हे मुसलमान बादशाहो ! तुम्हे यह झात होना चाहिये कि बादशाही ससार में बहुत बडा सौमाग्य है । यदि दुर्भीग्य से बादशाह ग्रामिमानी हो जाता है भीर किसी बात की चिन्ता नहीं रखता तो राज्य में बहुत से रोग उत्पन्न ही जाते हैं। उनका उपचार झाबस्यक होता है। यदि उपचार के बाबदूद रोग बढता आप तो राज्य नष्ट हो जाता है। यदि उपचार का प्रभाव प्रच्छा हो तो इससे राज्य स्थापित रहता है। दार्शनिकों का कथन है कि माध्यशासी बादशाह के राज्य में किसी प्रकार का रोग प्रयवा कोई दुर्घटना उत्पन्न नहीं होती । यदि रोग अत्पन्न हो जाता है तो वे उसके उपचार का शीझातिशीझ प्रयत्न करते हैं और वडीरी, दार्शनको तथा बुद्धिमानो के परामर्श से उन दूर्घटनाथी के निराकरण का प्रयास करते हैं। कभी ऐसा होता है कि यदि राज्य के महत्त्व की १० इंटें भी गृहबह हो आयें तो समस्त सेना के अयत्न से भी वे ठीक नहीं होतीं। यदि दो इँटा में ही नोई गडबडी हुई हो और उसकी बोर शीझ ध्यान दे दिया जाय (१७६ घ) तो असका उपचार हो जाता है। राज्य में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हुन्ना नरते हैं। एक किस्स महामारी तथा श्रकाल है। इन दोनों रोगों का उपवार बादशाह तथा प्रजा के प्रयत्न से सम्भव नहीं हो पाता और इस रोग में बादशाह तथा प्रजा की समान स्यित हो जाती है किन्तु मकाल के समय बादशाह को चाहिये कि वह प्रजा की, खुराज तथा जिजये में कभी करके, सहायता करे। जहां तक सम्बद हो दरिद्वियो तथा मिलारियों की राजकोप से सहायता करे, व्याचारियों को श्रम्य प्रदेशों से श्रमाज लाने के लिये आदेश दे और कम मूल्य पर प्रजा के हाय बनाज विक्वाये । यदि भीर अकाल पड जाय तो बादशाह खराज तया जिज्ञा लेना बन्द कर दे, राज्य के घनी व्यक्तियों को बादेश देद कि वे कुछ मिलारियों तमा दरिदियों को मोजन कराया करें भीर उन्हें मुख के कारख मरने न दें 1

बादशाह के हाम महाभारी के समय बँच जाते हैं। इस कप्ट के निवारण हेतु बादशाह प्रिक सहायता नहीं कर पाना।

राज्य में दूसरे प्रकार की दुर्घटना तथा शोग इस तरह उत्पन्न हो सकते हैं कि प्रका से स्वयंधिक पन प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय, कठोरता, मृत्यु-श्वर तथा पान्य कठोर-श्वरों में मिंघकता हो जाय, निसी के प्रप्राध को समा न निया जाय, बेतन वम प्रदान निया जाय (१०९ व) तथा जराज मिंधक तथा गाय। १ ऐमी म्रवस्था में सेना तथा प्रजा बादशाह के प्रणा करने नगती हैं। प्राप्तीन बादशाह तथा वजीर इस दुस्टना तथा शोग को बहुत वहा रोग समझे थे भीर इमे घर हो ग्राप्त करते वे वशांक प्रणा की पृणा तथा उनका बादशाह का सित न चाही के नारण बादशाह के हृदय में भी प्रणा की मोर से सनुता के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। प्राप्त की प्रणा करते हैं। इस शांक भी प्रणा की मार स्वार्ध करते हैं। दिस प्रणा हो है। प्राप्त की स्वार्ध करते हैं। वाता है। प्रणा में प्रणा की स्वार्ध करते हैं। वाता है की प्रणा में हैं, वाता है भी प्रणा न नहीं हो पाना, नेना तथा स्वार्ध में भी बारशाही की प्रणी हैं, विभा पह जाती है भीर सब्य हानि हिंग हिंग सावता है की स्वार्ध होने स्वर्ध होने स

भोजन करें। समस्त बन पशुर्धों तथा पक्षियों को भोजन प्रदास करे धीर ससार के समस्त नगे लोग उसके वस्त्रों के भड़ार से वस्त्र प्राप्त करें।

(७) सातों इकलीमो को भादेश देने की धाकाक्षा किया करे।

- (=) जितना भी बादशाह उन्नति करता जाय उसका हृदय समुष्ट न हो धौर उसमे भविक की भाकाक्षा किया करें।
- , (९) वह समस्त ससार को भावश्यकतामो की पूर्ति की भाभिलापा किया करे भीर किसी प्रार्थी को प्रपने दार से न खीटाये।
- (१०) वह स्वयं विन्दियों को मुक्त करने वी इच्छा किया वरे ग्रीर ग्रपने राज्य में किसी को परेशान न देख सके।
- (११) बादशाही की बलन्द हिम्मती का नवींच्च स्थान यह 📗 कि वह ग्रसम्मव कार्य करने का प्रयटन करने लगे।
- (१७५ घ) जहाँगीरी के सम्बन्ध में बादशाहों के लिये जिन शतों का पालन करना मावस्यक है वे इस प्रकार है :
- (१) जो सेना बादशाह के साथ प्रस्थान करने के लिये नियुक्त हो उसका धपने सम्ब-न्यियो, परिवार वाली तथा धन सम्वत्ति की घोर से निश्चिन्त रहना परमावश्यक है धौर यदि वे दम वर्ष भी (अपने घर से) अनुपश्चित रहे तो भी उन्हें विसी प्रकार की चिन्ता न रहे।
- (२) प्रजा की जिस चीच की इच्छा तथा बावश्यकता ही वह उमे राजधानी में तस्काल प्राप्त हो जाय । बादगाह के लिये भोजन सम्बन्धी समस्त वस्त्यें. वस्त तथा नाना प्रकार के फल भीर मेवे माजूने, मिठाइयाँ, मचार, मदिरा, भग, बुकनी इत्यादि अपलब्ध रखनी चाहिये। दूर के मियानो के समय भानिमी सूष्यिं, फकीहों चिक्त्सिको, ज्योतिषियों, कलाकारी, (१७५ व) बाजारियो, व्यापारियो, गायको खेल समाशा करने बालो, किस्से कहानी कहने बाली मल्ल-युद्ध करने बालो तथा विदूषकों की चपस्थित रहुना जाहिये लाकि उन्हें देखकर सेना बाले ध्रपने ग्रापको राजधानी में समक्षेत्रीर उनके हदशें को परदेश के पारण कष्ट न हो । धर्म तथा सतार से सवधित एव भोग-विनास से सम्बन्धित बस्त्यों के बाहत्य न कारण वे सेना के जिविर को राजधानी समझें और अपने मम्बन्धियों से प्रथक होने का सन्हे सम्भाग हो।

वताह के लिये यह प्रावश्यन है कि जो सेना दूर के स्थानी पर गई हो उसकी लुम्न तथा भूप, रे ी धावधानी हे व्यवस्था की बाय । ऐसा न हो कि तेना में क्याना वासियो तथा है पाता । प्रधिकता के कारण एव जुट की उत्तम वस्तुयों की बहुतायत से वे प्रपने परशार भूप के कारण प्रवास के लिये उनके हुदय में कोई व्यान म भ्राये ।

(४) बादशाह को अन्मान वजीरों से परामर्श करके अधिवियम बनाना चाहिये। उनाग, पैक, जमाजा तथा को रेहें ये सेना के शिविर से राजधानी में निरन्तर पहुँचते रहें ताकि दोनों भोर के लोगों को विसी प्रकार की चिन्तान हो।

(१७६ भ ) (१) जब बादशाह दिग्वियम में व्यस्त रहता है भौर सेना की हरिट ससार के नगरों तया भन्य सुभागों पर पडती है तो बहत से सोगों को वे नगर तथा सुभाग रुचित्रर

१ फतुशते फीरोच साब का बनुवाद देखिये ।

र विभिन्न प्रकार के समाचार-बाइक, उलाव का उल्लेख इसके पूर्व हो खुका है। येक, पैदल डाक ले जाने वाला, कासिद : समानार-बाहक, जमाशा - सम्भानत- उँट पर बाक से ज ने बाल ।

प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मिया सेने से काम न चलता हो तो बादशाह को चाहिये कि राजधानी छोडकर वह फ़ग्म किसी प्रदेश में चला जाय । सपने राज्य के विशेष तथा योग्य व्यक्तियों को सपने साथ ऐसे स्थान पर से जाना चाहिये जहाँ अनु का पहुचना कठिन हो, यदापि प्रपने राज्य तथा इक्तीम से इस प्रकार चला जाना वडा कठिन होता है।

पान्य के उत्तर दुर्घटना की एक किस्म यह है कि बादबाह यपनी सेना तथा खजाने सिहत घरनी राजधानी में निवास कर रहा हो और दो और से खनु उस पर प्राक्रमण करहें, उसाहरूएएमं पृत्वे तथा परिचम से घरवा उत्तर उत्तरा दक्षिण से। ऐसी घनस्या में बादबाह (१८२ व) एक धन्तु में सोठू उद्घ कर तकता है किन्नु दो चनुमी से मुकाबना करने ने जिये उद्ध के पात्र प्रयक्ति में नाहरी। ऐसी प्रवस्था में बादबाह को बड़ी कठिनाई होती है। ऐसी प्रवस्ति में बादबाह के विये यह फावस्थक है कि यग-पन्मव वह प्रपनी राजधानी तथा किले की रहा करे ताहि, यदि चनु युद्ध को त्यापकर धादबरकतानुवार तौट जाय, बादबाह की राजधानी नम्न हो। इस प्रकार की दर्धटनाय बहत ही कम पटती हैं।

राज्य की दुर्पेटना की एक किस्स यह है कि बादशाह किसी प्रसिपान की तैयारी
में व्यास्त हो भीर उसी समय कोई शतु उस पर प्राक्रमण करदे। ऐसी धनस्या में भी धननी
राजधानी तथा किसे की रक्षा करनी चाहिये ताकि उसकी तथा उसकी प्रका के विशेष व्यक्तियों
की रक्षा हो सके।

प्रत्य प्रकार की बुधैटनाय यह हैं कि बादधाह ने किसी घ्रत्य प्रदेश को अपने प्रिमिक्तार में कर विद्या हो किन्तु उनके महायक तथा सम्बन्धी उनसे सनुष्ट न हो धौर देनापति परस्पर विरोध करें। ऐसी दशा में यदि कोई घन्नु उनके राज्य पर धाक्रमण करते तो बुद्ध करना उचित नहीं केवल घरनो रक्षा का प्रयत्न करना चाहिये। दुधैटना की एक किस्म यह है फि (१८२ अ) कोई घन्नु तैयारी करक किती बादबाह के राज्य पर धाक्रमण करदे घीर उन्न बादबाह के पांच्य पर धाक्रमण करदे घीर उन्न बादबाह के पांच्य पर धाक्रमण करदे घीर उन्न बादबाह के पांच दतना खडाना न हो कि उन्न बुद्ध कर बने। ऐसी धनवस्था में प्रचा ते पुद्ध के विदे, चाहे उन्न वाद्या में प्रचा ते पुद्ध के विदे, चाहे उन्न वाद्या में प्रचा ते पुद्ध के विदे, चाहे उन्न वाद्या में प्रचा ते पुद्ध के विदे, चाहे उन्न वाद्या में प्रचा ते पुद्ध करना का प्रयत्न करना कारिये। यदि धन्न पहुंच जाय और उन्नते बुद्ध करना सम्मय न हो तथा नई तना को मरती के विदे वाद्या भी एकत्र न किया वा सकता हो तो ऐसी प्रवस्था में समस्त प्रजा को हेना में भरती करना चादिये।

महसूद के दुनों की समझना चाहिये कि महाय बुदों में बहुत बहा खतरा होता है। इस मतार के बड़े मुद्दों से राज्य को प्रत्याधिक होति होती है। बुद्धिमास लोगों ने कहा है कि महाय समझ इस प्रकार के बड़े बढ़े बुद्धों में हाय न हालता चाहिये। यह कोई बुद्धिमासी नहीं है कि मस्य सम्भव इस प्रकार के बड़े बढ़े बुद्धों में हाय न हालता चाहिये। यह कोई बुद्धिमासी नहीं है कि मस्य प्रत्ये को स्वये बड़े युद्धों के नारख (१८२ व) खतरे में टाल दिया जाय। युद्ध तराजू के दो पत्नों के समान होता है। एक पत्ते का चारी होता, चाहे नह चीवा हो बची न हो, जम पत्ते को चारी हो र त्वता है भीर साम दहा जाता है, वय तथा परवार का नितास हो बाता है परे वे दूसरों ने प्रमार दित मित्र हो जाता है, वया परवार का नितास हो बाता है परि वे दूसरों ने प्रमार होता है, देखों तथा इक्कीयों का समुत्र विच्छेदन हो बाता है तथा परिवार, जिनकी रहा के किए मनुष्य इतना प्रांचक प्रयत्न न रता है, समुष्यों के हाथ में पढ़ जाते हैं। दो बादाहों के लिये इन महान युद्धों में राज्य के समय शायने का सी मार्ग नहीं घर रहता। वे समारितारों के बुद्ध में मंदि किनी एक एस की पराजय हो जाती है हो ता राज्य हाथ वे नहीं निक्वता भीर वेचल वही सेना पराजित तथा खिता किन होती है। बादसाह में पराजय ते सवार में बूट मार हो जाती है। बादसाह में पराजय ते सवार में बूट मार हो जाती है और नितास प्रकार के साम कोई मार्ग बेप मार्ग में पर नहीं रहता।

इसका फल तथा परिएाम बादवाह के गुर्हों से सम्बन्धित है। जब तक बादवाह प्रजा की सुव्यवस्मा तथा प्रजा के स्वकाव को समक्षते योग्य नहीं हो बाता उस समय तक प्रजा के हुदय में ब्रुट्सा में कभी नहीं होती।

(१०० घ) बादशाह स्वय जब यह देशता था कि सभी लोग उसने प्रशा करने सने हैं धीर राज्य का रोग बढ़ गया है तो वह राज्य प्रश्ने किसी पुत्र प्रयवा माई की प्रदान कर देता या घीर स्वय प्रतक्तत-मास यहणु करके विनास से बच जाता था। यह धपनी प्रजा की नष्ट न करता था बिर धपनी सरवा का नष्ट ही जाना ही स्वीकार कर सेता था।

राज्य में तीसरी प्रकार की पुर्यंतना इस प्रकार होती है कि कोई शक्तिशासी शब्द, जो बादसाह से सेना, खबाने तथा जैमन में प्रिक्त हो, बादशाह के राज्य पर प्रिक्तार प्राप्त करने का प्रयक्त प्रारम्भ कर दे। राज्य के लिये यह महान पुर्यंतना कही जा सकती है। इसके खपकार के बहुत से साधन बताये गये हैं।

(१) शत्रु के सनापतियो, विषयाखपात्रो, सथा निकटबर्तियो के पास जिस प्रकार भी सम्मव हो सके उपहार तथा नाना प्रकार की सस्त्र्य भेवना चारिए भीर पुक्ति से उनके विनाशकारी प्रभाव को धनास कर देना चाहिय । सपनी तेना को बढाने सथा सपने ऐत्वर्य एवं बेशव में बृद्धि का प्रयक्त करते रहना चाहिये। ऐनी युधंना की प्रवस्या में प्रजात तथा स्वक्ती की धन सम्पत्ति तथा समस्त्र रहना चाहिये। ऐनी युधंना की प्रवस्या में प्रजात तथा स्वक्ती की थो धन सम्पत्ति तथा समस्त्र राज्य के नष्ट हो बाने का भय होता है। जिसमें (१८० व) प्रवस्तारों की योगवात हो जमें सेना में सम्मितित कर सेना चाहिये। सपने साथनों तथा मनाज इत्यादि के देरो को अधिक बढाने ना प्रवस्त करना चाहिये, सांक्रशानी शत्रु के प्रविद्ध होने का मार्थ नष्ट कर सेना चाहिये। सपने साथनों को खाओं कर देना चाहिये। योर को जलवा देना चाहिये।

यदि बादशाह थोशा बहुत खराज घदा करने के लिये तैयार हो जाय तो इससे बादशाह का सम्मान मृष्ट हो जाता है। युद्ध करने में यद्यपि नष्ट होने का यद होता है किन्दू किर भी बादशाह उसी को अच्छा एमअने हैं और खराब घदा नरने तथा यहु की प्रधीनता स्थीकार करने के प्रपत्नान की जब्जा गही समस्ते।

ऐसी महाल पुरंदना के समय बादबाह प्रपत्ते सहायको, सम्बन्धियों, विश्वासपाओ तथा वीरो को सेकर शत्रु पर विजय प्राप्त करने का प्रयस्त करता है; वह प्राप्त तथा धन सम्पत्ति की किस्ता नहीं करता और न धैमव के ऊपर ध्यान देता है। वह उस पर इस प्रकार आक्रमण करता है कि या तो उसे विजय ही प्राप्त हो जाय या वह स्वय नष्ट हो बाय।

(२) शत्रु से बचने का हुसरा साथन उससे सन्धन्य स्थापित कर लेने से सन्धन्य हो गाता है। मदि बादशाह यह समझता है कि खत्रु से सन्धन्य स्थापित करने पर बचना सम्भव है तो वह इसे स्वीकार कर सेता है। यह केवल दुसरा धर्म स्वीकार करना परान्त नहीं करता भीर भीर जब यह स्थिति हो तो हस उपाय से कार्य सन्धन नहीं हो पाता।

(१९१ म) (३-४) बाँद समु उत्तम प्रकार के उपहार मेजने से सतुष्ट न हो तो उसके प्रतिष्ठित सहायकों, मित्रो तथा मेना-नायको को झुत रूप से धरविषक घन सम्पत्ति मेजकर प्रतोमन दिसाना चाहिये और उसके झारा वो हानि हो रही हो उसका घन्त करा देना चाहिये। प्रसिद्ध तथा चुने हुए सहायक मित्र तथा वैना-नायक किमी भी सिन्धान में हुदय से बादशाह के मित्र नहीं होते और उसके विरुद्ध प्रयान किया करते हैं।

यदि शक्तिशाली सन्तु से बचना किसी प्रकार सम्भव न हो धौर युद्ध स्था सन्तु के

(१९६ य) में प्रत्येष गुल (विरोधामासी) बहुत शीमा तक पाया जाता है घोर उन विरोधामासी गुणों के होते हुये भी वह ईश्वर का प्रतिनिधि तथा खलीफा है। जिस प्रकार एक मनुष्य का स्वर पा इसे किन्य होता है उसी प्रकार एक मनुष्य का स्वराब भी दूसरे मनुष्य के फिन्न होता है। उसी किन्य होता है। किसी मनुष्य में फिन्न होता है। प्रत्येक के ग्रुण तथा अवसुण अवस्य अवस्य होते हैं। किसी मनुष्य में गुणों की प्रयानता हुई है तो किसी में भवसुणों की, किसी में भवसुणों की हतती अधिक प्रयानता हुई है तो किसी में भवसुणों की, किसी में भवसुणों की हतती अधिक स्वाहरण है।

साहरण है।

साहरण है।

साहरण है। सभी का हाकिन तथा शासक है, में कोच तथा कपा, ऐस्वर्य तथा दैसा

कठोरता तथा नम्नता, मिमान तथा भाषय जो एक दूसरे के विरुद्ध पुर्ण है पूर्ण रूप से विषया पुरा होने चाहिये। यदि बादबाह में केवल क्रोब हो हो भीर दया न हो तो माजाकारी (१६४ व) प्रचा को क्या दया हो जाया। यदि उसमें केवल दया हो दया हो भीर कठोरता न हो तो विद्रोही, विरोधो, उपत्रवी तथा भवजाकारी, विरोध तथा विद्रोह एव भवजा से बाख नहीं भार सकते भीर भाजा-पालन नहीं कर सकते। कठोरता के स्वान पर वादशाह को दया न प्रविद्या करनी चाहिये थीर न दया के स्वान पर कठोरता।

्रेड्य का प्रतिनिधि एवं लमीका होने के योग्य वही अयक्ति होता है जिसमें स्वामादिक का से विरोधामाक्षी ग्रुण पाये वाते हो । इस प्रकार यह ग्रुण केवल देश्वर की देन द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं ।

## [ लर्लाफा उपर का उदाहरण ]

(२०६ व) है महसूद के पुत्रो । तुम्हे समध्या चाहिय कि बादसाहो को धर्म तथा ससार से सम्बन्धित जो गष्ट पहुँचते हैं वे उनके सहायको, मित्रों तथा विद्वासपाधी के कारण पढते हैं । वे प्रपत्ने राज्य पर प्रधिमान करते हुए प्रयोग्य लीगों को पर प्रदान करने में सावधानी से कार्य नहीं करते । कमोने तथा बदमस्त्रों की निहा के कारण वे प्रथे हो जाते हैं तथा प्रपत्ने भाविष्य के विद्या में से प्रधान करते हैं। कार्या प्रपत्ने भाविष्य के विद्या में कोई दिवार नहीं करते । ईश्वर की देन प्रपत्ने राज्य ध्यवस्था में स्थाप स्थीप लीगों को सन्मिलत कर लेते हैं, इससे उन्हें इस लोक तथा परलोक में कठिनाई होती है।

(२०७ घ्र) दार्धिनिकों का कथन है कि बादबाह के सहायकों, निकटवर्षियों तथा विद्यास्पानों के ग्रुत एवं प्रवृत्त वादबाह के ग्रुत्तों वा व्यवस्त्र के ग्रुत्तों को प्रमाणित करते हैं। व्यवस्त्र विद्यास्पानिकी विद्यास्पानिकी विद्यास्पानिकी विद्यास्पानिकी विद्यास्पानिकी किया । इसी प्रकार दुष्ट्य वादबाह किसी ग्रुप्त वादबा के प्रपता सहायक तथा विद्याद्यपान नहीं निमुक्त करता। (२०० घ) ग्रुप्त तथा घनशुर्वा एक दूसरे के विद्यास्पानिकी श्रुप्त वादबा प्रमाणितिकी किसी किसी किसी किसी किसी वादबा धीर दोनों एक दूसरे की घपना वाद्य समझते हैं।

## बादशाह तथा प्रभुत्व

(२(४ प) वादसाही का धर्ष प्रमुख है चाहे कोई व्यक्ति किसी दक्तीम पर उबरदस्ती धाक्रमण करके प्रमुख प्राप्त कर ने चाहे उह उबका धांचकारी हो चाहे मुत्रगलिक हो, चाहे उसका कोई प्राप्तक हो। प्रमुख के कारण वह वादबाह कहलाता है। यदि बारताह के उसका कोई प्राप्तक हो। प्रमुख के कारण वह वादबाह कहलाता है। यदि बारताह के जिये उनकी वादों हो कोई आधिकार प्राप्त करले और बारताह के जिये उनकी बातों है। यदि वादों हो हो जिये उनकी बातों तथा इक्डवार्त का उल्लाव सम्मव न हो वो प्रमुख का विषय उनटा हो हो जाता है। प्रारंत देने वाला, प्राप्त वाचन करने बाता है। प्राप्त के प्रमुख का विषय प्रमुख का वादों है। प्राप्त के प्रमुख का व्यक्त हो बाते हैं। यदि कोई बादबाह पर पूर्ण प्रधिकार प्राप्त करने

इस कारण कि महान् युद्धों में बाम परेशानी का मय होता है। युद्धाों ने कहा है कि महान् युद्धों से बचना चाहिये क्योंकि इनसे समस्त ससार का इसरा हो रूप हो बाता है।

(१८३ म) दार्शनिको ने कहा है कि बादसाहों को युद्धों में प्रपत्नी सेना की मधिकता तमा सामु की सेना की कमी पर दृष्टि न रखनी चाहिये। वसी-कभी छोटी सेनामें बडी सेनामें पर प्रविचय प्राप्त कर सेती हैं। सेना को विचय ईश्वर के हाथ में है तथा भाग्य पर निर्भर है। ईश्वर के बामी में मनुष्य की बुद्धि का कोई स्थान नहीं होता।

[तारीऐ स्वारनमशाही से रालीफा मोतसिम का उदाहरण]

#### ग्रत्यधिक मान से बचना

(१८६ व) हे महसूद के पुत्रो तथा मुखलवान बादराहो । राज्य-व्यवस्था कृपा तथा दथा एव सुमासता-पूर्वक कार्य करने पर निर्मर है। वो बादशाह अपने राज्य वालो कि सुमतरा पूर्वक कार्य कराने की व्यवस्था करता है उत्तका राज्य मुज्यवस्थित रहता है और उसका ग्रुख गान बहुत समय तक सक्षार में होता रहता है।

द्देश्वर ने मनुष्य को होन, वरिद्ध, विखारी तथा अन्य क्षोगी पर आधित बनाया है। वह महितक कार्य को मुमानतापुर्वक तथा आखानी वे खण्या कराना चाहता है। वह महिनाई तथा परिश्रम से सर्वेदा वणने का प्रयत्न नरता है। वदि वादयाह ऐंगे आदेश देने को विनकी (२०० म) आदत प्रजा को ने हो तो तथा प्रपार प्रचा के वह चहु होता है। प्रजा को भी जन प्रादेशों का पालन करना वहा कठिन प्रतीत होता है और प्रजा आधी का उल्लंपन करने का प्रयत्न करने तथा है। इस कारए बादसाह प्रजा का खु हो जाता है तथा प्रजा बादसाह की दुस्पन हो जाती है। राज्य व्यवस्था में विकार पटने सगता है और बारो और विक्रोह समा पाल हिंगत होने तमते हैं।

बादशाह को राज्य-व्यवस्या सम्बन्धी कार्यों में ईस्वर का अनुसरण करना चाहिये कारण कि वह ईस्वर का प्रतिनिधि तथा सक्षीफा होता है। ईस्वर ने धर्म में स्रतिशय का निपन्न किया है भीर ऐसे मानेश दिये हैं जिनका पासन कठित नहीं होता।

(१-६ व) यदि बादबाह सर्वेदा प्रजा की इच्छाओं का पालन करने लगे तो उसके राज्य के कार्यों में विषय पड जाता है और वे बडी बुदी बचा को प्राप्त हो जाते हैं। यदि बादबाह सर्वेदा प्रजा के प्रति करोटाता प्रदचित करता रहे और उससे धरपिक प्राचार्ये रखे तो प्रजा उससे छुता करने लगती है और उसकी यद्य बन जाती है धत बादबाह को सम्म का मार्ग प्रहुत करना जाहिंगे और अस्वपंत्र कठोरता न प्रदचित करनी चाहिंगे। जहा मसहम की धावस्थकता हो वहा मलहम का प्रयोग किया जाय और जहां जलावे की धाबस्थकता हो वहां जलाय जाम जाकि पाज्य सञ्चयविष्य हो चके।

[ किताब शरहे अलसना से मुहम्मद साहब का उदाहरण ]

## बादशाह मे विरोधाभासी गुर्गा की स्नावश्यकता

(१२३ घ) राज्य-व्यवस्था तथा बातन प्रबन्ध में हढता के निये बादशाह में विरोधाभाधी प्रूणों का होना परमावस्थक है। मुस्तात महसूद का कथन है कि 'है महसूद के पुत्रो तथा है मुहत्वमान बादशाहों। गुस्ट वह बात समझती बाहिये कि ईस्वर ने महुत्यों में विरोधाभाशी प्रणु चरणन किये हैं। बादार ईस्वर ने मनुष्यों को बात स्वार हिया है तथा है। बाहर निकात दिया है तथारि की महस्त होते रहते हैं। बाहरा है तथारि की महस्त होते रहते हैं। बाहरा है

क्षन, मूठ द्वारा उरनन्न होता है। बादसाही बिश्वासपात तथा छून द्वारा, त्रो बहुत बडे प्रयप्तुए, हैं स्थापित नहीं रह मक्ती। बडे-बडे बादसाह, राष्ट्रधों से युद्ध के समय विश्वासपात तथा छुन करने का पात सथा कर बैठने तथा रात्रि में छापा मारने का बावस्वरतानुमार प्रयत्न किया करते हैं कित्तु वे उस पर पूर्व नहीं करते।

(२३७ प) घोषा धवगुण गुजूबो है। ग्रज्ज विशा गुजूबो में बड़ा प्रत्तर है। यदि ग्रज्ज का समय पर प्रयोग हो हो उसे मनुष्य के उत्कृष्ट ग्रुखो में ससका जाता है। गुजूबो (२३० न) प्रजुखो प्रत्तिक हो कि गज्ज मध्य का मार्ग है धोर गुजूबो प्रत्तिक होना है। मध्य का मार्ग है। ग्रुखो प्रत्तिक होना है। मध्य का मार्ग है। ग्रुखो प्रत्तिक हान प्रपच्यम है सीर दान का पूर्ण हो मार्थ के प्रतिक नहीं जो है। वान मध्य का मार्ग है। यदि मनुष्य में गज्ज क हो तो उसे हुई। से मुक्त कही ग्राज्ज हो सक्ष्य होते हुई से मुक्त नहीं ग्राप्त हो सक्ष्य होते हुई। से मुक्त नहीं ग्राप्त हो सक्ष्य होते हुई। से मुक्त नहीं ग्राप्त हो सक्ष्य होदों का पासन नहीं करा सक्ष्या।

क्रीय नहीं माता प्रीर वह तरा के आदेशों का पालन नहीं करा तकता ।

(२३८ प्र) पायवा प्रवप्तण, विसका मैल बादधाड़ी के गुणों से नहीं हो सकता प्रीर प्रीर विसक्त मिन्यण में हो लाग तो उससे प्रव्यवस्था एक प्रधानित उत्पन्न हो जाती है, प्राराजारियों को अम्मानित करे शार उनकी प्रोराजारियों को प्रमानित करें शार उनकी प्रोराजारियों को प्रमानित करें शार उनकी प्रोराजारियों को प्रमानी विश्ववास्थान करोगा । प्रत्याचारियों को प्रमानी विश्ववास्थान करोगा । प्रत्याचारियों को प्रोराजार्व करें से स्वर्याचारों से को प्रीराजार्व हैने से समस्य स्वार मं प्रत्याचारों से बढ़ वर है। उसके द्वारा प्रत्याचारियों को प्रोराजार्व देने से समस्य स्वार मं प्रत्याचार प्रताचित हो जाता है। यदि बादधाह प्रत्याचारी न हो तथा उसके (२३६ में) स्वराज में प्रत्याचार न हो हो वो वह प्रत्याचार के क्वार्य प्रतिस्वाहन नहीं दे सबता स्वर्य नमान प्रदान कर सकता है। बादधाह के न्याय का स्वर्य चिह्न पहुँदे कि वह प्रत्याचार ने प्रयाच चन्न सुमक्ते और प्रत्याचारी को उसमें बढ़कर धन्न सुमक्ते । सर्वेदा प्रत्याचार तथा प्रत्याचारियों वे विमाग्न हेतु व्यविद्य रहे।

तो इससे उसका ग्रन्त नहीं हो जाता । बादबाह पर, धर्म तथा मजहब के विरुद्ध वार्डे सिसाने बाकों, जाद्र, कीमिया, कामुक कोयिएयों की बिद्धा देने बालो को प्रमुख प्राप्त हो जाता है। बादबाहों को वे प्रमावित कर बेते हैं और अपने धर्म का प्रचार करने लगते हैं। बादगाह को भी सार्थ प्रस्ट कर देने हैं।

[सलीफ़ा उस्मान का उदाहरण]

#### बादशाह की रुचि

(२३६ प) प्रापीन दार्यनिनों ने लिखा है कि बादशाह के गूणों त्या प्रवनुणों का प्रमान दसकी प्रमा पर पहला है। वाददाह के गूणों का प्रमान प्रमा पर पहला है। वाददाह कि मूणों का प्रमान प्रमा पर पहला है तो है वह सादेश दे प्रवचन ने रे '''''''''' विद्याह कि वी कमा से विद्या हिन्द रखता है तो राज्य (२३३ प्रो के समस्त विदोध व्यक्ति दस करने का प्रमान करने का प्रमान करने का है । यदि वादशाह स्वय एवादत करता है तो समस्त व्यक्ति प्रमान होती है, एवादत करते हों । यदि वादशाह को सुकेस से विदोध है तो समस्त विदोध व्यक्ति सुकेस सी के निम्म से स्वयं व्यक्ति सुकेस सी कि तमने हैं। यदि वादशाह को का करने का नि हों हो हो से सभी सोग विदास करने काने हैं। यदि वादशाह मालिम होती है तो चाहे कर रोटी प्रमान प्रदार का प्रमान कर या म करे, लोग हम हासिल करने तमने हैं। इसी प्रकार प्रवच्या के विषय में भी निक्वर्ष निकाला का सकता है। यदि बादशाह भूठ बोलता तथा भूठ को पसन्य करता है तो समी राज्य के समस्त व्यक्ति कुछ बोलने काने हैं। यदि बादशाह मालिक स्वति हो तो सभी सी मालिक स्वति हो । विदेश समस्त व्यक्ति कुछ बोलने काने हैं। यदि बादशाह मालिक करने लगते हैं। विद्याह मालिक स्वति हो तो सभी सी मालिक स्वति हो लगते हैं।

## बादशाही के लिये शर्त

(२२४ भ्र) बादसाही के लिये न्यूनतम सर्त यह है कि वह दुराबार में परत न हो। बास्तव में बादसाह खुदा का नाथब तथा खनीका होता है। इतने उत्कृष्ट यद की दुराबार से मिथित न करना बाहिये।

भूठ बड़ा सरल कार्य है और बास्ताना के घनुसूत है। बादवाही को सन्मान सर्य बोलने से ही प्राप्त होता है। प्रका के मूछ बादबाह के मुखो से बढ़ कर न होने चाहिये। सिकन्दर ने प्रमुत्ती शिक्षा में बताया है कि वह भी कोई बादसाह है जो भूठ बोले स्रयवा कोई घन्य उसके समझ कठ बोल सके?

दूसरा स्वगुण जो बादकाही के गुणों से नहीं झिफित हो पाता परिवर्तन है। परिवर्तन का सर्प सपने चचन तथा कमें से फिर खाना है। श्राविमो तथा बुद्धिमानों के स्रदुसार बादचाही के लिये इदता परमावश्यक है। यही बादबाहों वा आधूपण है। परिवर्तन दमके विरुद्ध है। व्योक्ति इदता श्रादबाहों का गुण है सतः यह परिवर्तनशीस बादखाहों के योग्य नहीं होता।

(२३५ व) बदि बादबाहि किसी प्रधिकार के बिना 'राजॉबहासन पर प्रास्त्र हो जाता है तो प्रजा को उसके बचन तथा वर्ष पर कोई विश्वास नहीं रहता। बादबाही ने यल विश्वास का नाम है। विश्वास के समाप्त हो जाने के उपरान्त बादबाही का कोई मूल्य नहीं रहता। बादबाहों ने कहा है कि बादबाही का प्रभाव या तो बचन से होता है या कर्म से। सदि बादबाह परने कर्म तथा बचन पर इट नहीं रहता तो उसकी बात पर्यंत के समान हट नहीं रहतीं।

(२२६ ब) तीसरा भवपुण जिसका भेल बादशाही के पुणो से नही हो पाता विश्वास-घात तथा खल है। विश्वासघात ईश्वर के भय तथा तम्रता के भ्रमाव से उत्पन्न होता है। परमेश्वर ने इस दया के प्रश्निलायों दाल को इस योग्य बना दिया कि उसने मुक्षसमानो का व्यर्थ रक्तपात न करना तथा दाक्क पीढा न पहुँचाना एव किसी मनुष्य के धारीर के प्रगों को न कटवाना निश्चय कर लिया।

#### छन्द

(३) 'में किस प्रकार इस देन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करूँ, कारण कि मुक्त में लोगों को कष्ट पहुँचाने की शक्ति नहीं।'

यद सव इस कारस्य किया जाता या कि सोगो के हृदय पर आर्टिक छा जाम भीर सोगों के दिल में मय चारूद हो जाय तथा राज्य के कार्यों का सवासन होता रहे। यह बात सोगों ने सोकोक्ति बना रचलो थो।

#### छन्द

'यदि तूराज्य को स्यायी रखना चाहता है, तो तुमें तुलवार को बेचेन रखना पडेगा ।'

इस तुष्ट्य के ऊपर ईश्वर की जो स्मृतक्या है, उसके फलस्वरूप उन कठोरतायो सचा सालकस्यी बातों का स्थान कुपा एव दया ने से क्या है। खास व साम के हृदय में दर सीद भय पहले से स्राधिक वह यथा है। हत्या, करना, पीडा पहुँचाने, वेदना एय नठोरता की सावस्यकता नहीं, यह वरदान परमेदवर की स्मृतक्या के दिना प्राप्त नहीं हो सकता।

#### परा

"कृपा कर, यदि तुक्ते ग्रधिकार प्राप्त है, कारण कि क्षमा, क्रीय से उत्क्रप्र है। मुक्ते ईश्वर ने जो गौरव प्रदान किया है, मृत्यु-दह में शीघ्रता से कार्य करना भूस है। मदि सर्वप्रयम हत्या कराने के पूर्व प्रक्रीक्षा कर लेगा, तो त मुक्त करने के उपरान्त भी हत्या करा सकेया। यदि शरीर छिल्ल भित्र हो गया. सो फिर तेरे बादेशानुसार जीवित नही हो सकता। (४) त यह देख कि दयाल माता ने. भपने उस बालक के कारण कितना कुछ भोगा होगा। यह भत कह कि युद्ध में भैने १०० मनुष्यों की हत्या करदी. किसी एक को जीवन देले तब अपने आपको मई कह । जब तु अपने निये एक चीरे को भी उचित नहीं समभता. तो दूसरे की गर्दन पर तलवार मत चला। इस बात का प्रयत्न मत कर कि किसी का रक्त बहे. इसलिये कि प्राणु निकल जाने के उपरान्त पून. लौट नहीं सकते । चोगों का रक्तपात करके उपद्रव का मित्र मत बन. तेरी ख़बा में भी तो आख़िर रक्त है।

र तलवार का सर्वदा प्रवीम करना पडेगा ।

# फ़ुतृहाते फ़ीरोज़शाही [ न्नेसक-मुन्तान फीरोज शाह ] [ प्रकाशन—श्रतीगढ विश्वविद्यालय ]

- (१) ईरवर को बहुत बहुत धन्य है कि मुक्त तुच्छ फीरोज बिन (पूत्र) रजब को जी मुहम्मद बाह बिन (पुत्र) तुगुलुक बाह का दास है सुन्नत के पुनर्श्यान, बिद्यातों के निराकरण, निपिद्ध के खड़न तथा हराम बातों के रोवने भीर (इस्लाम के सिये बताई गई) भनिवास बातों को करने की ग्राफ्त प्रदान वी। मुहम्मद साहब की, जी धन्चित प्रयामी संपा रवाओं को समाप्त करने के लिए भेजे नये, तथा उनकी सदान एव मित्रो की, जिनके परिश्रम से भजानता के काल की प्रवासों का भात हो गया, ससस्य स्वर्गीय वरदान प्राप्त थे।
- (२) क्योंकि वास्तविक अदान करने वाले (ईश्वर) के प्रति कृतज्ञसा प्रकट करनी परमावस्यक है भीर देनों का उल्लेख करना उसके प्रति प्रामार प्रदर्शन करने के समान है, मानव जाति के नेता को देनो का उल्लेख करने का बादेश हुखा है (ईवनर का बाशीर्वाद जन पर हो) मत इस दीन तथा तच्छ प्राणी ने जिसे ईश्वर ने भत्यधिक नेमतें प्रदान की हैं, उन सब देनों के प्रति मनुष्य की शक्ति के बनुसार कुतज्ञता प्रकट करना आवदयक समभा । इस प्रकार मुक्ते धाशा है कि मैं ईश्वर के कृतश दासो में सम्मिलित हो सक्या ।

महान ईश्वर की देनों में से एक यह है कि विदसतें विद्या खराकी भवजा हिन्दुस्तान में प्रचलित हो गई थी। यह बातें लोगों की बादत एव स्वभाव में प्रविद्व हो गई थी. लोग उरकृष्ट सुन्नत का उल्लंघन कर रहे थे। ईश्वर ने इस तुच्छ को इस योग्य बनाया कि उसने विदम्रतों का निराकरण, (शरा द्वारा) श्रस्तीकृत वातों का विनाश तथा हराम<sup>8</sup> वातों का खडन प्रपने लिये प्रनिवार्य कर लिया और विशेष प्रयत्न द्वारा ईश्वर की सहायदा से फठी प्रथामों तथा धरा र के निरुद्ध रीति रनाजों का पूर्णत भात कर दिया और सत्य प्रसत्य से प्रवक ही गया।

१---प्रयम यह कि भूनकाल में मुसलमानो का धत्यधिक रक्तवात होता था भीर स हैं दाहता पीडा पहुँचाई जाती थी (उसके नियम ये थे) हाय पाँव, नाक, कान काट कर, आर्खे निकाल कर, लोगो के गले में पिघला हुआ सीना डाल कर, हाथ पाँव की हिंहुयाँ हपीडे द्वारा तीड कर, शरीर को धान द्वारा जलाकर, हाथ पाँव तथा सीने में खुटे ठोक कर खाल खीच कर, लोहे की कीलें लगे हुये कोडो द्वारा पिटवा कर, पाँव की नस काट कर मनुष्य को ग्रारे से दो दुवढे करके तथा अन्य विधियों से वारीर वे अब अब करके। महा दयाल

थर्म में उन नई नई बातों का सम्मिलित करना जिनकी स्वीकृति थार्मिक सिद्धान्तों के चनुमार न हो । २ मुहम्मद साहब का दशीया हुआ सागै।

व व वात जिनकी स्वीकृति इस्लाम में न हो ।

४ इस्लामी धर्म शास्त्र के अनुसार निवम ।

चुंगिये गुल्ला , कितावी , नीन गरी , माही फ़रोशी , नहाफ़ी , साबून गरी , रीसमान फरोशी", शोगन गरी", नखबद विरियाँ", तह बाजारी, व छता ", व किमार खाना. "१ दाद बेगी १२, कोनावली १3, एहतेयावी, १४ करसावी, १५ कूजा व (६) खिल पुत्री, १९ करही १७ व चराई १८ तथा मुसादेरात: १९ मेने इन सब को पाजिका घो तया दीवान में पृथक् कर देने का बादेश दे दिया। विलायत ३° के आमितों ३९ के विषय में मैंने पादेश है दिया कि जो कोई वे कर लोगों से लेगा सथा एकत्र करेगा वह दण्ड का पात्र होगा ।

'मित्रो के हृदय को सन्त्षृ रखना खबाने से भच्छा है। खडाने को रिक्त रखना लोगों को कपू पहेंचाने से ग्रन्छा है।'

जो घन बैतुलमास में एकत्र हो, वह उन्हीं साघनों से ही जिनका मुहम्मद साहब की गरा में उल्लेख है और जो धार्मिक (इस्लामी ) पुस्तकों द्वारा प्रमाखित हो। एक भूमि के खराज द्वारा-तहर ११ तथा खकात १3: इसरे हिन्द्रमी से जिजये द्वारा: इसके अतिरिक्त मृत की

```
रै बनाब पर चंगी।
२ प्रश्नक नक्त करने वालों पर कर । यदि इसे कवाबी पडा जाय ती कवाब देवते वालों पर कर ।
```

नील पर कर, प्रस्तक में बेल हैं। ŝ

४ मजनी वेचने पर कर।

धनियों पर कर । ¥

६ सावन बनाने पर कर।

७ रस्मी बेचने पर कर ।

क तेल बनाने पर कर।

<sup>&</sup>amp; मने चने पर कर।

१० दकानदारों से सरकारी भूमि के प्रयोग पर कर । यदि इसे चप्पा पड़ा बाब तो 'छपाई कर'। जभा घरों पर कर । 22

१२ सरुवमी पर कर।

१३ नगर में लगने बाले कठ कर।

१४ अहतसिव के कारण कर ।

१५ कसाइयों पर कर जी जकारी से जिल्न दोता था।

१६ लम्हारों पर बतेन तथा ईट पकाने के सम्बन्ध में कर।

१७ वरों पर कर।

रे= पशकों ≅ चराने पर कर।

१६ विभिन्न प्रकार के जर्माने । २० प्रदेशों।

र१ कर बसूल करने वालो।

वहर : इस्लामी राज्य म अुमलमानों की कृषि योग्य भूमि को उश्री भूमि कहते थे। इस मृमि में कुएँ मादि से सिचाई के बिना जो अनाज पैदा होता था उस पर पैदावार का १/१० लगान के रूप में लिया माता था। जिस मूमि को सींचने की आवश्वकता होती थी उस पर पैदावार का शरु लगान के रूप में निया जाता था । उथी सूमि के लगान को उब कहते थे ।

पक प्रकृत का कर को सुमन्यमानों को अपनी धन सम्पत्ति वह श्रदा करना होता है। यह कर इस्लामी राज्य में मी केवल मसलमानों ही से लिया बाता था। जिन वस्तुओं पर पदात ली जाती हैं वे निम्निनिखित हैं : सोना, चाँदी, पशु, व्यापारिक सामग्री श्रदादि । खकात लागू करने के निये प्रत्येक बरतु के विवे साल भर में एक निश्चित संख्या का एकत्र रहना आवश्यक है। इसे निसाब वरते हैं। निष्ठाव से अन्य धन-सम्पत्ति पर धनात नहीं सी बा सकती।

व नेता हजारो प्रवसा के पात्र हैं, जो पुजुरों के समझ रक्तगत का प्रयास नहीं करते। प्राकाश के डाल से उसी भी जल प्राप्त ही सरता है, जो हत्या कराने में धोद्यता से नाम के करता। जब ध्यु पतित हो जाय तो उससे नेकी बर, प्रपर्ने साहम के स्रतुसार प्रास्त्र वा नकर।"

ईश्वर मी प्रमुक्त्या से मेंने यह निश्चय कर लिया कि मुसलमानो का रक्त एव मीमिन को मान सर्यादा पूर्ण रूपेला सुरक्षित रहे। जो कोई खरा के मार्ग से विचलित हो जाय उससे क्तिव (कुरान) के प्रारेश तथा काश्री के स्थाय के प्रमुक्तार व्यवहार किया (४) जाय। ईश्वर को धस्य है कि उसने युक्ते इस नार्य के योग्य बनाया।

- परमेश्वर वो मेरे प्रति इसरी प्रमुक्तमा यह है कि भूतकाल के जिन मुस्तानों की उपाधियाँ (नाम) पुलकान तथा दोनों इंदों के जुलों से प्रथक कर दी गई थी घोर जिन मुसल मान बादबाहों के नाम, जिननी बोरता तथा साहन के घायोगिंद से काफिरो क प्रदेशो पर विजय प्राप्त हुई और इस्तान की त्याकाणों को अरवेक प्रदेश में विजय मिली, भूतियों के मन्दिरों का खडन हुया, मिलवें एव पिम्बर पाया हावी में किए हुई और कलमये तीयवा का प्रमुक्त हुया, प्रतिचान जािक घासी तथा हर्यों में किए में, पूर्ण प्रथम पर परे थे, उनके विषय में भी घादेश दिया कि प्रार्थान प्रयानुतार उनकी जापियों तथा ग्रुणों का उत्लेख किया करें घोर ईप्तर के उनके नियं प्रक्रिक की प्रार्थना की बाया करें।

#### दुवस्य

'यदि तू अपने नाम को स्थायी बनाना चाहता है, सो बुद्धमों के उत्कृष्ट नाम को यत छिपा।'

(३) सच्चे पद प्रदर्शक की दूसरी देन इस प्रकार है कि यूतकाल से मनाधिकत कर जो कारा के विरुद्ध एवं हराम होते थे बैतुत माल<sup>क</sup> में एकच किये जाते से, प्रमांत् मन्दवी वर्ग , दलासरे बाजारता, 'जवारी, 'भमीरे सरव, 'क्युल फरोसी, <sup>1</sup> विजयपेतस्योस, 'वे

१ धर्म-निष्ठ सुसलमान ।

२ मस्त्रिदकामच।

इस्लामी कलमा (बलव) जिसमें दैश्वर के क्या होने तथा मुहन्धद साहद के देशर के दूत (रस्ल) होने का उल्लेख हैं।

भ जो इस्लामी राज्य के विरुद्ध युद्ध कर रहे हों।

५ जिन लोगों को इस्लामी राज्य की विजय के उपरान्त ग्रँर मुस्लिमों को जिज्या करा करने पर रक्षा का आखानन दिया जाता। वे लोग किस्मी कहवाते थे।

६ इस्लामी रानकोषः

७ तरकारियों पर कर।

बाजार के क्रय-विकय पर दलाली का कर।

यह कर कसाध्यों से १२ जीवल प्रति गाय के इिसाद से लिया जाना था।

१० मनोर्जन पर वर।

११ फूलो के जिल्ला पर वर।

१२ पान पर वर ।

सिज्या कराते थे। एक दूसरे की पत्नियो, माताओं तथा बहिनी से, जो उस रात्रि में एक प्र (द) होती थी भीर जिनके बस्त उनमें से किमी के हाथ में भाजाते, व्यभिषार करते थे। मैंने उनके नेताओं मा, जो शीक्षा थे, वथ करा दिया। ग्रन्य कोघो को या तो बन्दी-ग्रह में डाल दिया या देश से जिकाल दिया अथवा कठोर दढ दिये। इन प्रकार इस्लामी राज्य से उनकी दुष्टता का पूर्णतः अन्त हो गया।

७—इसके प्रितिरिक्त एक समूह नास्तिकता, त्याग एव तजरीद के वस्त्र में लोगों को मार्ग-अप्ट करता था। वे अपने चेलें नुकाति वे तथा कुफ के बाक्य कहते थे। उन मार्ग-अप्ट करता था। वे अपने चेलें नुकाति वे तथा कुफ के बाक्य कहते थे। उन मार्ग-अप्ट कर मुंद के इसका विदार के कुछ को बाक्य का कर तथा वजी में जकर कर हमारे निकट मार्या गया। (बतावा गया) कि वह मुहस्मय साहब के विषय में प्रावद्य कहता है। उसका पक्ष के विषय में प्रावद्य के निकट मार्या गया। (बतावा गया) कि वह मुहस्मय साहब के विषय में प्रावद्य कि उसका क्या है गि उसका एक चेता कहा करता था कि "वेहसो में ईस्वर प्रकट हुता है प्रधात प्रहम्प विहारी।" जब उनके विषय में इस बात का प्रमास सिल गया तो मेंने दोनों को बन्दी बनाकर तथा वेहियों में जकड़वा करते का प्रावद्य प्रावद प्रमास करते का प्रमास सिल करते का प्रावद निकट निक्त के प्रवद्य अकर का कार्य प्रता है में वे विद्या कि उसका करते का प्रावद प्रमास मार्ग हो आया।

——हमके प्रतिरिक्त देहती में स्वन नावन एक व्यक्ति ने महती की उपापि प्रारण

क स्त्री यो धौर कहता या कि "में महदी आखिर कु जमा" है।" मुक्त देवी जान प्राप्त है। सैने किसी में शिक्षा नहीं प्राप्त वी है। समस्त प्राणियों ने नाम जिनका ज्ञान प्राप्त मनी के (६) प्रतिरिक्त किसी प्रमुख्य को नहीं प्राप्त है वह पुत्रे जात है। हुरू के के ज्ञान का रहस्य की किसी को ज्ञान मही प्रके ज्ञात है।" उसने इस विश्वय पर पुस्तकों ने रवना की धौर लोगों को इस हमार्थ पर ने जाने के लिये प्राप्त मित किया करता या धौर कहता या, 'वनदूरित रहक प्रकार कहता था, 'वनदूरित रहक प्रकार के लिये प्राप्त के विश्व हो है।" मेरे समस्त मधायकों ने यवाही थी कि वह इस प्रकार कहता था धौर हमने उनसे सुना है। जब वह मेर समस्त साथा गया तो मेंने खबके मार्ग-प्रष्ट होने तथा प्रस्य लोगों को मार्ग-प्रष्ट करने के विषय में प्रकार किया। दीन' के साविमों ने कहा, "यह काजिए गया है। गया है धौर उनका वय करा देना उचित है। उसके दुट्ट व्यक्तित के बाराय यह दुट्टता तथा उपद्रव इस्ताम तथा सुन्नियों में दलनत हो नया है। यदि इसके विनाश में वितम्ब हुमा तो ईरकर न करे, इसका ऐना प्रमात होगा कि बहुत से मुमनवान मार्ग-प्रस्ट हो जायेंगे

१ ह्याचर्य।

र गुरु।

शारक्रीन यहणा गनेरी, को एक प्रतिक्ष मुत्ती थे, के सनुभार श्रद्धमर विदारी देखने में पागल हान होता था। बर प्राय यहचा गनेरी है पान बारर वरिश्तवास के गुरु प्रत्न पुत्रा करता था। कानी-कानी बह वही शारहपूर्ण नोर्ज किया करता था। ने केल पहचा हो तमने कानस्था वे इसके दे। कानी-कानी बर्ग-गार में बह पेसे वावन बहा करता था निक्के वन-माथारण समक्त न पाने के पान प्रतिक्र मिला के पान प्रतिक्र में विद्याल के स्वाय केल पान प्रतिक्र में अपने केल प्रतिक्र में प्रतिक्र में विद्याल केल प्रतिक्र में प्रत

४ वह महदी जिनके प्रकट होने के उपरान्त संसार का अंत हो आवगा और क्यामन या जायगी।

१ मचरों का ज्ञान । ईरवर की महानता से सम्बन्धिय शब्दों का ज्ञान ।

६ मुक्तियों देनेता।

<sup>।</sup> माल्लाम

छोड़ी हुई सम्पत्ति, युद्ध में सूट के धन का खुम्स , खानो से प्राप्त धन का सुम्स, जिस कर का एकत्र करना किताव (कुरान) के बादेशानुसार किसी प्रकार उचित न हो उसे विसी प्रकार बेतलमास के धन में जमा न किया जाय !

४--इसके मितिरिक्त विदमत के कारण ऐसी प्रथा तथा मादत हो गई थी कि युद्ध के खूट के धन से चार भाग दीवान में अभा कर लिया जाता था ग्रीर एक भाग युद्ध करने बालो को दिया जाताथा। श्वराका आयदेश यह है कि पाँच में से एक भाग बैस्लमाल में जमा किया जाय तथा शेव नार भाग युद्ध करने वाला को दे दिये जायें। इस प्रादेश का पूर्णतः उलटा होने लगा था । क्योकि वितरण खरा के बादेवानुसार न होता था, यत युद्ध की जुट की इस सम्पत्ति को जो कोई अपने अधिकार में कर खेता या, वह हराम कार्य करता या। इस प्रकार से प्राप्त मनीज र जिस बालक को जन्म देती थी, वह व्यक्तिवार द्वारा उत्पन्न समक्रा जाता या । इसकी समाप्ति के लिये मैंने यह बादेश दिया कि पांचर्या भाग बंतुलमाल मे जमा किया आय और शेप चार भाग युद्ध करने वालों को दिवे जायें।

१ -(७) शामा वर्ष वाले, जो राक्तवी कहनाते हैं, लोगो को रिएज तथा शीमा धर्म की घोर पामतिल करते थे। वे इस घमें पर पुस्तकों लिख कर उनकी शिक्षा दिया करते थे। खुलकाये राग्नेदीन, " उन्मूल मोमिनीन हजरत बावशा " तथा समस्त बढे-बढे सुकियो के विषय में खल्लम खल्ला धपशब्द तथा दर्वचन कहते ये। वे बाल-मैथून वन्ते तथा करान के विपय में कहा करते थे कि इने अस्मान ने धनधिकत रूप से सकलित कर लिया है। मैंने उन सब को बन्दी बना लिया। जनका मार्ग-भ्रष्ट होना तथा उनको ग्रन्य सोगो का मार्ग-भ्रष्ट करना प्रमाशित हो गया। जो लोग बडे कट्टर थे, उनका मैंने बध करा दिया। धन्य लोगों के प्रति, इण्ड देकर, भय दिला कर, खले आम अनादर करके, कठोरता दिखाई। उनकी पस्तको को खले धाम जलवा ढाला । इस प्रकार ईश्वर की कृपा से इन लोगो का उपद्रव पूर्णत शान्त हो गया ।

६-इसके प्रतिरिक्त मुलहिदी" तथा एवाहतियों 🖣 समुह एकत्र हो गयेथे। वे सोगो को इलहाद तथा एवाहत की स्रोर शामत्रित करते थे। वे रात्रि में एक निश्चित कारा पर पर्वाद अपने हुए कार अवावाय करते हैं। स्वीत पर एक हीते थे। भोजन तथा स्थान पर एकत हीते थे। उससे महरवर स्था गैर महरूप लोग होते थे। भोजन तथा मदिरा साई जाती। वे इसे एबादत कहते थे। वे एक मूर्ति बनाकर सोगो को उसके समझ

१ युद्ध में लूट द्वारा प्राप्त धन सम्पत्ति का पाँचवाँ आग क्षात्राने में तथा रोष चार आग मुसलमान सैनिकीं को मिलने चाहिये।

ਵ ਗਸੀ।

इस्लाम धर्म की वक मुख्य शाखा। ये लोग मुहम्मद साहब के उपरान्त अली को खलीपा (मुहम्मद साइब के उत्तराधिकारी ) समकते हैं भीर प्रथम तीन खलीफाओं को अपरस्करती समभते हैं।

४ शीओं की समस्त शाखाओं के लिये सामान्यत' राफर्ती शब्द का प्रयोग होना है।

भव बक्त, समर तथा करमान प्रथम तीन महम्मद साहब के खलीपा ( उत्तराधिकारी ) ।

६ अनु बक्त की पुत्री तथा मुहम्मद साहन की पत्नी। जिस समय कली खलीपा हुये तो आयरा। तथा कली से लहल म सहला यह होने लगा। शीवा इस कारण कायशा के लगम तौर पर विरोधी है। श्रायशा वो उन्मुल मोमिनीन भयका धर्मन्छ मुसलमानों की भाता वहा जाता है।

ये शब्द नास्तिहों, अधर्मियों बादि क लिये प्रयोग में आते थे और इनकी ठीक परिभावा सम्भव सहीं ।

ऐसे सम्बन्धी जिनसे मुमलकान रित्रवाँ पदाँ नहीं करतीं तथा किनसे विवाह वरने की प्रमुमित नहीं।
 टूर के सम्बन्धी तथा प्रन्य सोग जिनसे मुसलगान रित्रवाँ पदाँ करती है और जिनसे विवाह हो

सकता है।

समें में। मुहम्मद माहब को बारा में नये मन्दिरों के निर्माख की अनुमति नहीं। महान् ईश्वर की कुपासे मैंने उन अपवित्र भवनों वा खण्डन करादिया। बुफ के नेताओं की, जो अभ्य लोगों को मार्ग-अग्रुकरते थे, ह्या करादी। आस लोगों की कठीर दण्ड दिये जिसमें सह उपद्रव पूर्णृत सान्त हो गया।

द्रसके प्रतिरिक्त मनवा शाम में एक ही व है जो कुण्ड कहलाता है। वहाँ मन्दिरों का निर्माण कर विया गया था। िन्दुजों का एक समृद्ध आने अनुयाद्यों सहित एक निश्चित वित पर, एक दूसरे से धादन के अनुयाद्यों सहत एक निश्चित वित पर, एक दूसरे से धादन के अनुयाद्यों परिक तो जारा करता था। उनकी निश्ची तथा बातक भी पानकी एव यद्दून पर सवार होकर सहसों की सहवा में एकत्र होते थे और मूर्ति-पूजा करते थे। वे इस उक्टब्टा में हतनी प्रधिकता करते थे कि बाजार बाले नाना प्रकार थे बहुमूल्य वस्तुजें बही से जाते थे और उन्हें बैयते थे। अधर्मी मुनलमानो के समूह भी कामुक्ता के कारण उनके मजमें (मेले) में सम्मिनित होते थे।

(१०) जब सैने यह सुना तो ईश्वर को कुपा से इस ज्हण्डता ना, जिसके दोप इस्लाम में प्रविच्छ हो रहे थे, तिरावरण करने वा निज्यत कर तिया। जिस दिन वे एकन होते थे वस दिन से बड़ा पहुणा। उनके नेताओं का जो दूपरों को गार्ग-अष्ट करते थे, बय करा दिये जाने का बादेश दे दिया और समस्त हिन्दुधों को कठोर-दब्ध देवर (इन कार्य थे) रोक दिया। मन्तिर का लख्डा करके उस स्था पर मस्त्रिक निक्का त्या । वस्त्री को माताद किया। उनमें से एक वा नाम सुनखुक पुर तथा दूपरे का सालारपुर रक्षा । धाजवल जिस स्थान पर स्मित पूर्व मराका का नाम तुनखुक पुर तथा दूपरे का सालारपुर रक्षा । धाजवल जिस स्थान पर स्मित पूर्व मराका का निक्का के महित्र वनवा रखे थे, उस स्थान पर महान् ईश्वर वी महुक्ता मिन प्रवास करने हुए को स्थान पर महान् ईश्वर वी महुक्ता मुस्तियों के मन्तिर वनवा रखे थे, उस स्थान पर महान् ईश्वर वी महुक्ता हो प्रवास करने क्यों है। अस स्थान पर काफिरों का निवास चा वहाँ धव पुमलमान निवास करने क्ये हैं और सा वाहाड इक्ल्लाह कुड़म्मदर्मसुद्धस्ता के वा स्थान पर सा मुमरन विश्वस करने क्ये हैं। अस स्थान पर काफिरों का निवास चा वहाँ धव पुमलमान विश्वस करने क्ये हैं। अस स्थान पर काफिरों का निवास करने क्ये हैं। अस स्थान पर काफिरों का निवास करने क्ये हैं। अस स्थान पर काफिरों का निवास करने क्ये हैं। अस स्थान पर काफिरों का निवास करने क्ये हैं। अस स्थान क्यों के विश्व प्रस्ता है।

इसके प्रतिष्कि सालेहपुर प्राम में कुछ हिन्दुयों ने नये मन्दिर का निर्माण करा लिया या भौर वहाँ मूर्ति-पूजा करते थे। वहीं भी प्राद्यमियों को मिजबा कर मेने मन्दिर का खडन करवा दिया। जो क्षोग यथ अग्रुकरने यर तृत्ते थे उनका विनाक्ष करा दिया।

इसके प्रतिरिक्त गोहाना है बस्ते में कुछ हिन्दुओं ने नवा मन्तिर बनवा निया था। (१वे) वहाँ मुतारिको को टोनियाँ एकन होकर मृतिदुवा किया करती थी। उन्ह बन्दी बना कर मेरे समक्ष लाया गया। उनमें से जो लोग उपद्रव का आधार थे, उनके विषय में मैंने प्रारेश विषा कि उनकी मार्ग-अगृता के विषय में घोषणा को जाय फीर राज अवन के द्वार के समुख उनकी है।या पर दी जाया कुक नी पुस्तक, मुतिया, तथा मृतिदुवा की जो सामग्री उनके माप नाई मई थी, उन्नके निषय में मैंने आदेश दिया कि उन्हें सर्वसाधारण के समस स्वामत वे देशान पर जाता दिया जाया आप सोगो को कठोरताव्यंक एव एव देकर

मम्मनत मलला अववा मलना नहीं कम्म मिरान के अनुसार सुन्तान भीरोज ने बान्य बनवाया था। यह कालिया के मन्दिर के पाम देवली में श्रीसना के निवन है।

२ सामूहिक नमाज।

मुसलमार्गों का कल्मा जिल्ला अर्थ है 'कोड "स्वर महीं है अल्वाह ने अतिरिक्त तथा मुद्रम्मद साहब बसके रम्ल (दुत) हैं।"

रहली के निकट सम्मावत रोहतक तहसील में, रोहतर करने से २० मीन उत्तर की श्रोर।

५ वह स्थान जहाँ लोगों नो मृखुदस्ट दिवा जाता था।

भौर इस्लाम धर्म त्याग देंगे । उसने द्वारा ऐसा उपद्रव सठ खडा होगा कि उसके बारए। बहुत से मनुष्य नष्ट हो जायेंगे।"

मेंने बादेश दिया कि 'बंबे-बंडे बालिमो की एक सभा में उसकी दृष्टता एव उसके उपद्रव तथा उसके द्वारा लोगो को मार्ग-श्रष्ट करने के सम्बन्ध में घोषणा कराई जाय और यह बात हर बात व साम वे नानो तन पहुँचाई जाय तथा दीन के धानिमो और शरीशत के इमामों के फतवों के श्रमुखार को उच्चित दण्ड हो वह दिया आय । उसे तथा उसके मक्तों, चेलां तया सहायको की हत्या गरा दो जाय।" सर्वसाधारण तथा विशेष व्यक्तियो ने पहच कर उसका मौस, साल तथा शरीर के अङ्ग मङ्ग कर दिये और उसकी दुएता का इस प्रकार प्रन्त हो गया भौर लोगो के लिये चेतावनी हो गई। ईश्वर की सहायता इस तुच्छ दाम को इन दुष्टताम्रो के निराकरण तथा विदम्रतो के खण्डन हेतु प्राप्त रही तथा मुक्ते सुप्रत के पुनुत्यीन की गक्ति प्राप्त हुई। मेरा उद्देश्य परमेश्वर ये प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है। जिस किसी वी (१०) प्रपंते पर्म ने ठीक रखते की धांमताया है यह ह हराम बातों वो युनकर तथा पठ कर सन्मार्ग पर धाजाय ताकि उसे पुष्प प्राप्त हो सके। में लोगों के पथ-प्रदर्शन ने कारण पुण्य की भाशा रखता है। ईश्वर ही हमे पुण्यकृत में सहायता देता है।

९-इसके श्रतिरिक्त ऐने माहरू के एक मीला खादे ने गुजरात में प्रपने धाप की रीख<sup>3</sup> बना लिया था। वह लोगों को छपना मुरीद (चेला) बनाया करता था और अनल कार्य कर्या निर्माण । उसने भारते के बादेश है दिया या कि यब वह 'सिनल हरू'' इन्हें कहा करताया। उसने भारते के बादेश है दिया या कि यब वह 'सिनल हरू'' कहें तो के शोग उसर दें 'तूही है, जूही है।'' वह कहा करताया 'में ही वह महान् यांचि हूँ जिमे मृखुनही।'' उसने एक पत्रिका की रचनाकी जिसमें कुफ के दावर ये। उस म्हलूका में जकड़ कर मेरे समक्ष लाया गया। उसके विरुद्ध लोगो को मार्ग-अष्टु करने का (प्रपराघ) प्रमास्ति हो गया। मैने उसकी भी हत्या करादी। उसने जिस पुस्तक की रचनाकी यी उसे जलवा दिया हाकि मुसलमान मास्तिको के मध्य से इस उपद्रव का भी ग्रन्त हो जाय ।

१०-इसके शतिरिक्त यह प्रधा तथा रीति हो गई थी, जिसकी आज्ञा इस्लाम में मही है कि मुसलमानों के नगरों में शुभ अवसरों पर स्त्रियाँ टोलियाँ बना-बना कर पालकी, गरदून, होले, घोडे तथा चौपायो पर सवार होकर बहुत वही सस्या में तथा विभिन्न टौलियो में प्रदर्भ मी नगर से बाहर भवारी पर जाती थी। दुष्ट तथा दुजेन, जो कामुक एक सरयोगद्वासे पूरम थे, उपद्रव एव दुष्टता करते थे शीर खुल्लव खुल्ला इस प्रया में साभ उठाते थे। स्त्रियो के बाहर निकलने की शरा द्वारा मनाही है। मैंने बादेश दिया वि कोई स्त्री मजार पर न जाय (११) भीर जो जाय उसे दण्ड दिया जाय। इस समय ईश्वर की कृपा से मुसलमानो की स्त्रिया तथा पदी करने वाली भौरतों बाहर निवलने तथा जियारत करने के लिये जाने वा साहस नहीं कर सकती। यह विदशत भी समाप्त हो गई।

११---इतके अतिरिक्त ईस्वर की यह क्रुपा है कि सरमाक", हिन्दू तथा सूर्ति-पूजक, जिन्होंने वरे जिम्मा ( श्रदा करना ) तथा जिल्या (देना) स्थीकार कर निया है तथा जिनके धरबार मुरक्षित हैं, शहर (देहली) तथा उसके धासपास नये मन्दिरों का निर्माण करने

१ मेताओं ।

२ स्वतंत्र किये हुये दाम के पुत्र।

३ धार्मिक नेता ।

<sup>¥</sup> সহঁদর।

पद राष्ट्र स्पष्ट नहीं।
 नद कर जो जिन्मियों को भदा करना पहला था; जिज्या।

मुस्तान मु:फबुड्रीन साम के मकबरे के पश्चिम दिशा की दीवार भीर द्वार के तस्ने पुराने भीर वैकार हो गये थे, दन्ह नया किया गया। डारो, बिटकियों तथा जीनो में साधारण सकदी ने स्थान पर चन्दन की सकड़ी का अधीय किया गया।

सुत्लान प्रुइस्जूट्रीन साम के मीनार (लाट) की, जो विजली की दुर्पटना के कारण गिर पढ़ा था, मरम्मत कराई गई बीर उसे पहने की मपेक्षा ब्रधिक सुन्दर एव कवा बनवाया गया ।

हीचे सम्सी के जात के झाने के स्थान को दुष्ट लोगो ने ऊपर से बौध नियाधाधीर जल का झानारूक गयाथा। मैने उन घुष्ट तथा उद्धत लोगो को कठोर-दण्ड दिये मीर जन के

स्थान सुलवा दिये । होडे पलाई, को (बिट्टी से) चर गया या भ्रीर जिसमें जन न रहा या तथा शहर (देहनी) के लोग जिसमें कृषि करते ये भ्रीर कुँए खोदकर जल वेचते ये, यो जैने एक क़रन' के उपराग्न पुना खुदबाया भ्रीर भ्रव यह बडा तालाब ताल मर जल से भरा रहता है।

(१६) इसी प्रकार सुस्तान शम्मुरदुनिया बहीन इस्तुतिया के मदरसे (विद्यासय) के आ माग गिर पढ़े ये उन्हें पुन. बनवाया थीर चल्दन की सकड़ी के हार सगदाये। मकबरे के लो समसे गिर चुके थी जनने स्थान पर पदले से अबधे अम्मे तनायों । मकबरे के लागों यो । मकबरे के लागों यो । मकबरे के प्राण्य निर्माण के समय पलस्तर नथा, मैंने उस पर यसस्तर कराया। गुम्बद में पस्यर का तराया हमा थीना सगवाया और चहार चुजे के हुटे हुदे कहारी की सरम्मत कराई।

मुत्तान धान्मुदीन के पुत्र सुत्तान मुद्दरजुदीन या मकबश, जो मिननपुर में है, इस प्रकार हुट फुट गया था भागी कभी बना ही न ही। वही की इसारत का हुटा फुटा ग्रुम्बद, भक्तान नगर साम नगर करता गया।

च्यूतरा तथा हाता नवा बननाया गया । सुरुवान धम्मुद्दीन के पुत्र सुरुवान रुवनुदीन के सक्रवरे में वो मिलकपुर में है हाता बनवाया, नये प्रत्यद का निर्माण कराया तथा खानकाह बनवाई ।

ननाया, नय प्रम्बद का ानमारण कराया तथा खानकाह बनवाइ । सुस्तान जलाखुद्दीन के सक्तवरे की सरम्मत कराई तथा नये द्वार का निर्माण

सुल्तान जलालुद्दान के मक्रबर का मरम्मत कराई तथा नय द्वार का निमा कराया।

(१७) मुत्तान अनावहीन के सङ्गवरे की सरम्मत कराई और उसमें चन्दन की लकडी के द्वार बनवाये। आयशार खाने वी बीबार और एक महिनद के पश्चिम विशा की वीबार की जो मदरसे में है इन्तें से नीयें तक मरम्मत कराई।

मुस्तान कुगुहुरीन का यकवरा तथा मुस्तान घलावहीन के पुत्रो, खिच खाँ, सादो खाँ, फरीद खाँ, सुनान मिहाबुरीन सिनन्दर खाँ, मुहम्मद खाँ, उदमान खाँ तथा उनके पौत्रो एव उनने पौत्रो के प्रता के मकबरे नवें मिरे से मरम्मत करावें।

पुरुषानुत पश्चायल हवरत निवासुन हुक वहीन महत्त्वे इलाही के मक्रवरे के पुम्बद (बाले कमरे) के द्वार तथा आफरियाँ भी चन्दन की बनवाई । सुनहरी कन्दीलें बिनमें सोन की जबीरें साथी भी गुम्बद ने कमरे के चारों कोनो पर सटकवाई धौर एक यथा जमाप्रत खाना, अ जो इमसे पूर्व वहीं न या, निवित कराया।

मितिक ताजुलमुक्त नाफूरी ना मजार ध्वस्त हो गया था और मक्रवरा टूट गया या। वह मुस्तान प्रलाहदीन ना प्रतिष्ठित वजीर या तथा वहा ही योग्य एव बंदिमान् था।

- र परन दस वर्ष अथवा १० और १२० वर्ष के अध्य में कोह अवधि।
- र आबदार खाना वह स्थान वहाँ पीने वा जल स्कत्र होता था। रे सानशह का नड़ा कमरा अपना हाल जिसमें मेहमान तथा अन्य चेल एकत्र होते थ।

रोनागयाजिसमे दूसरो को चेताननी हो गई धौर कोई गी जिम्मी इस्लामी प्रदेश में इस प्रकार का साहस न कर सकता था।

- १०—इसके ग्रतिरिक्त भूतकाल में यह प्रया हो गई यी कि भीजन के समय सोने चाँदी के वैतंनी नर प्रयोग होता या। तलनार की पेटियाँ, कोल तथा नियम सोने तथा जडाऊ नाम के सनाये जाते थे। मेने इसकी मनाही कर दी धौर में भ्रानी धरण शहज के लोल तिकार (द्वारा प्रास पशुधों) की हिंडुयों से बनवाता था। मैंने स्वय की उन्हीं वर्गनों ना धादी बना तिया, जिनकी शरा द्वारा धनपति है।
- १३— इसके ग्रांतिरिवत पिछले समय में यह प्रधा तथा ग्रांदत थी कि वस्त्रों पर थित्र बनाये जाते थे ग्रोर सोगों को मुत्तानों के दरवार से इसी प्रकार के विलयत प्रदान किये जाते थे। इसी प्रकार लगात्र, बीन, पांडे की गर्दनी के पट्टी, तर को ग्रंगीठियों, परेटीं, बरे-वर्ड प्यालीं, क्वों, तस्त्रों, हात्राच्या खेमीं, पर्दी, किया समस्त्र सामार्गी ग्रीर सामियों पर वित्र बनाये जाते थे। ईदवर की छुपा एव देवी प्रेरणा से मैंने इन समस्त्र सम्प्राची के जिल प्रिटब पिया कि जो हुछ दारा के मनुसार प्रापत्तित्रनक न (१४) हो भीर जिसकी शरा डाया सनुसति प्राप्त हो बही बनाया जाय। जो जित्र परंदें, वीवारों तथा महनों पर बनवाये जाते थे, उन्हें भी मिटवा दिया।

१४—इसके प्रतिशिक्त इसने पूर्व बहे-बहे लोगों के प्रधिकांश दस्त्र रेशम तथा गंगा जमनी जरदोजी के हुमा करते थे जो शरा के विरुद्ध है। ईश्वर ने मुक्ते इस योग्य बना दिया कि मेने वस्त्र मी मुहम्मद साहब की शरा के ध्युकूल करा दिये। जरदोजी की पतानामें, टोपियाँ तथा अरवपत जिसकी जोशाई बार प्रशुन्त से जियक न होती थी प्रयोग में माने लगे। जो कुछ सरा के प्रतिकूल, मानिकृत तथा जिसकी शरा द्वारा ननाही थी, उसका ग्रन्त वर दिया गया। प्रस्ताह की इस्ताम चर्म के सिये प्रशसा है।

- १५ इसके स्रतिरिक्त इस मुख्य के प्रति ईश्वर की सनुवन्त्रा यह है कि उतने पुक्ते सार्वजनिक हित को वस्तुयों के निर्माण कराते के बोग्य बनाया । मैंने यहत सो सन्तिर्दे सदसे तथा खानकाहे बनवाई तार्कि आलिम, सुक्ती, वाहित तथा एवाइत करते थाने उन स्थानों पर सच्चे खुदा की एवाउत कर वस्तुं और शनके निर्माणकर्ता के विश्वय में युप्त स्थानों पर सच्चे खुदा की एवाउत कर वस्तुं और शनके निर्माणकर्ता के विश्वय में युप्त स्थान स्था
- १६—ईरवर की क्षम्य धमुक्तमा यह है वि पिछले लोगो, प्राचीन सुत्नानों तथा सुतकान के प्राचीरों की जो इमारलें एव प्रवन समय ज्याति हो जाने धौर सर्वेसायारण वे (पुरे) ज्यवहार के नारण खराव हो गई थी, उन्हें मैंने मरम्बत तथा ठीक कारकर सुधीनित् (१५) निया। मैंने उनकी इटला की क्षणे बनवाये हुये (यननों) से बढकर समक्ता।

प्राचीन देहती में सुत्वान मुद्दरुक्ट्रीन साम द्वारा निर्मित कराई हुई जामा मस्त्रिद में प्राचीनता के कारण मरम्मत तथा निर्माण की आवश्यकता हो गईथी, सतः मेने उसकी ऐसी मरम्मत कराई कि वह पून इट हो गई।

१ वयप से सम्बन्धित पत्र ।

२०-ईश्वर की ग्रन्य ग्रनुकम्पा यह है कि इमलाक की भूमि तथा ग्राम, भूतकाल मे कुछ कारणों से छीन लिये गये थे और दीवान में उन तोगों के अधिकार के बाहर दिखा दिये गये थे। मैंने भादेश दिया कि जिसने पास मिल्क का प्रमाख हो वह उसे दीवाने शरई र में ले ग्राये ग्रीर जो भूमि ग्रयवा ग्राम एव अन्य सम्पत्ति छीन ली गई है उसका प्रमाश देकर धर्पने प्रधिकार में कर ले। ईश्वर की इस अनुकम्या को बढा घन्य है कि मुक्ते यह चक्ति प्राप्त हो सकी कि जो सोग हकदार थे, उनका हक मैंने उन्हे पहेँचा दिया।

२१---इसके ग्रतिरक्त मुक्ते जिम्मियों को सच्चे धर्म<sup>3</sup> की ग्रोर ग्रामत्रित करने की योग्यता प्राप्त हुई और मैंने घोषणा करादी कि "जो काफिर तौहीद का कलमा पढ लेगा तथा इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेगा तो मुहम्मद साहब के धर्म के आदेशानुसार उसका जिजया क्षमा कर दिया जायगा । जब यह घोषणा सर्वसाधारण के कानो तक पहुँची तो हिन्दस्रो की बहुत बढी-बडी टोलियाँ मा मा कर मुसलमान होने लगीं। इसी प्रकार वे चारो स्रोर से याज तक आते है और उनका जिजया क्षमा कर दिया जाता है तथा उन्हें इनाम एव जिलमत से सम्मानित किया जाता है। ससार का रब बल्साह प्रशसनीय है।

२२ — ईश्वर की भन्य भनुबम्पा यह है कि ईश्वर के दासो की मान-मर्यादा तथा सम्पत्ति मेरे राज्य में सुरक्षित रहे । में किसी की सम्पत्ति से कम या अधिक मधवा साधारए से साधारण चीज भी लेने की धनुमति नहीं देता। बहुत से पथ-अष्ट करने वालों ने चुगुली लाई कि "अमुक व्यापारी के पास इतने लाख तथा अमुक आमिल के पास इतने लाख हैं।" मैंने उन चुगल खोरी की कठोर-दढ़ द्वारा जिल्ला बन्द करादी, जिससे इन लोगी की (२१) दएता से प्रजा को दान्ति आप्त हो गई। इस अनुकम्पा के फलस्वरूप सभी लोग मेरे हितैपी तथा मित्र हो गये। किता

"यशस्त्री बनने की मभिलापा कर, कारख कि दान का कोप, सैकडो बार छीने हुये खजाने से मच्छा होता है। एन प्रशास अच्छी है अयवा अनेक खजाने के ढेर. एर गुभ कामना प्रच्छी है श्रथवा सैकडो वधो पर लदी हुई सम्पत्ति ।"

२३-इसके मतिरिक्त ईश्वर की कृपा से मेरे हृदय मे फकीरो तथा दरिद्विमो का यादर सरकार तथा उनके हुदय को सतुष्ट रखना बाहद हो गया है। मैं जहाँ मही भी कोई फ़्लीर प्रयवा एकान्तवासी पा जाता है तो उससे भेंट करने को पहुँच जाता है भौर जससे ईस्वर से शुमकामना करने की इच्छा किया करता हैं जिससे इस लोकोक्ति के धनुसार मुफ्ते सम्मान प्राप्त हो सके। वह अमीर (बादशाह) बडा ही यशस्वी है जो फकीरो के द्वार पर माता है।

२४--इसके मर्तिरिक्त जो कोई पदाधिकारी ग्रपनी साधारण मवस्था को पूरी करके वृद्ध हो जाता है तो उसकी जीविका के साधन का प्रबन्ध करके उसे बनुमित देते हुवे परामशं करता हूँ वि वह माखेरत (परलोक) की तैयारी करे भौर धरा तथा घमें के विरुद्ध जो कार्य युवायस्या में बरता रहा है उससे तोवा कर ते और ससार की चिन्ता छोड़कर भाखेरत (परलोक) के कार्यों में तस्लीन हो जाय।

१ भार्मिक लोगों को दी जाने वानी मसि।

रारा या विभाग ।

**इ**स्लाम दय

उसने यहुत से ऐमे प्रदेश विश्य किये वे जहाँ भूतकान के बादगाहो के घोडो के पाँच भी न पहुँचे ये ! उसने वहाँ सुस्तान धनाउदीन का सुस्ता पढवाया ! ( उसके मकवरे का इस कारस निर्मास कराया ) कि वह हित्रैयी तथा राजभरू था ।

(१८) दारून ग्रमान में, जो मेरे स्वामियों ना शन्तिन ययनागर तथा मरकद (समाधि शेष) है, चन्दन की सब डी के द्वार लगवाये। उन स्वामियों नी कवरों पर कावे के द्वार के पर्दों के सायवान समाये। इन मकवरों तथा मदरकों की मरम्मत तथा निर्माण का प्रवन्ध उनके पिछने वक्षकों से सम्पादित कराया और इनकी (वृत्कों को) उन (मकदरें) से स्वामी इन के से साथ का साधन निश्चित न या वहीं माने जाने वानों के सिथ का माने जाने वानों के सिथ कां, प्रकाश एवं यम्य ग्रावस्थकताओं के सिथ ग्राम निश्चित कराये जिससे उनका कर सर्वेदा उन्हों के निये अपन होता रहे।

इस प्रकार जहाँ पनाह, जो मेरे स्वामी तथा पोषक सुल्तान मुहस्थद शाह का, जिसके समक्ष मेरा पालन पोषण हुया, बनवाया हुया था, शाबाद रच्छा ।

इसी प्रकार भूनकान के सुरुतानों ढारा निर्मित कराये हुये देहली राज्य के सभी किनों की सरमत पराई।

१७ — इसके प्रतिरिक्त मदरसी तथा भूतकाल के सफल बुस्तानो घीर बड़े-इडे सूफियो के मकबरो एव मजारो पर काने जाने वालो तथा उन पवित्र स्थानों के लिये जिन सामग्रियो की माबस्यकता होंगी थी, उनके लिये जो भूमि तथा प्राम पहसे से बकुफ से, उनहें उसी प्रकार जारी रखा: इससे बदकर जिन स्थानो पर बकुफ की स्राय का तथा कोई सन्य प्रवश्य न या, उन स्थानो पर मेंने उनका प्रबंध कराया जिससे यह उत्कृष्ट स्थान सर्वेदा स्थायो रहे घीर स्थाने (१६) जाने वाले तथा धानिन एवं झारिफ वहीं विश्राम कर सर्वे धीर उनके तथा मेरे विषय में ग्रुम कामनायें कर सके।

१८—इसके शिविरिक्त मुन्ने ईश्वर ने वाक्त्यका के निर्माण कराने की बोग्यता प्रवान की जिससे जो कोई विदेष तथा सामारण व्यक्ति करण हो जाय समया किसी को कोई कष्ट हो बहु बहुं बला जाय । उस स्थान रर विदेशक क्यांचित नहे और रोम की खानती कर के उपनार तथा समय अस्तुओं के परिस्थाग के विषय में साबेश तथा प्रीयिष देते रहें। मौपिय तथा भोजन का भूत्य अक्फ को साथ से दिया जाय । समस्य रोगी, मूल निवासी, साभी, साधरण, तथा सम्माणित, स्वतन तथा दास बहुं आकर स्थान उपना उपनार कराये और हैवर की क्या द्वारा स्वस्था हो।

१८ — इसके श्रितिरक्त महान् ईश्वर ने शुक्ते इस योग्य बनाया कि जिन सोगों की, मेर स्वर्गीय स्वामी मुहम्मद साह मुह्तान ने, जो मेरे पोपक तथा श्राम्यवास ने, भाग्यका हृत्या कर दी भी, और जिन सोगों के बारीर के अग, आँख, नाक, हाय, पौक काट जाने गये में, उनके वस्तराधिकारियों जो भने देकर अपने स्वर्गीय बादसाह से सन्युक्त करा जिता और इस श्रावय के पत्र प्रमाणिक साक्षियों सहित एक बनस में बन्द कराके स्वर्गीय सुत्तान के मकद के सिरहान दाश्व मान मे रखना विये जिससे ईस्वर अपनी महान् दया के कारण मेरे सत स्वामी तथा पोषक को अपनी अनुकम्पा से तुप्त करदे और उन सोगों की धन द्वारा (२०) मेरे पोपन की भीर से प्रसा कर दे ।

१ शानी।

२ चिकित्नालय

# भाग स

बाद के कुछ मुख्य इतिहासकार

निजामुदीन श्रह्मद (क) तवकाते ग्रक्बरी

मीर मुहस्मद मासूम नामी (न) तारीख सिन्ध

#### च्बाई

(२२) "शुद्ध होने के पश्चात् तू बुक्कों के कार्य न बार सकेगा, यह बुद्धावस्था है काफिरी नहीं, इस विशाया नहीं जा सकता । जी युद्ध रात्रि के प्रत्ककार में तू न किया वह निया, दिन के प्रवाद में उसे न कर सकेगा !"

२५--अन्य, जैसा कि कहा गया है,

किता

"यह प्रधिकार-सम्पन्न लागो की प्रया एव नियम है, कि वे सदाचारी लोगो के पोषक होते हैं। यदि उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वे उसके पुत्रो के साथ सद्द-व्यवहार करते हैं।"

जब किसी सम्मान एवं वैश्रव काले पद्मिषकारी का बहान्त हो जाता था तो मैं वह पद सभा सम्मान उसके पुत्रों को प्रदान कर देता था । इस प्रकार पुत्र जिस सम्मान एवं वैश्रव कै स्वामी होते थे उसमें कोई कमी कहो पाती थी।

किता

'वादशाहो का नियम एव उनकी प्रया है, कि वे बुद्धिमानो को सपना मिन समध्ते है। उसकी शृद्ध के उपरान्त, यद्विमान के पत्र के प्रति भी निष्ठा रखते है।"

इन देनों ने उल्लेख वा उद्देश्य, जो हजार में से एव तथा यत्यधिव में से थोड़ी सी है,

यह है वि' सच्चे प्रदान बारने बाले के प्रति कृतज्ञता प्रकट की जा सके ।

इसके प्रतिरिक्त जो लोग यहा एवं सौमान्य ने धानाशी है वे इतका प्राप्ययन करने यह समफ़ लें कि यह निमम बड़ा हो उत्तुष्ट है। पीरुप तो यह है कि लोग इनने पालन के मीगब कों। वे इन पर धानरण करने जुण्य प्राप्त करें भीर भरा, गदाचरण का भाग रहानि के कारण, करनाण हो। "जो कोई मदाचरण का मार्ग दर्शाता है वह उन व्यक्ति के समान है जो उम पर धाचरण करता है।"

अधीनता की स्वीहात स सम्बन्धित पत्र ।

२ सुल्यानों कानेता।

## तवकाते अकवरी

#### भाग १

िलेखक-स्वाजा निजामुद्दीन ग्रहमद ्रिकाशन—कलकत्ता १९११ ई० ]

## सुरुतान फीरोज शाह

(२२४) वह मुल्तःन गयामुद्दीन तुग्रलुक बाह का मतीना था। जब मुल्तान मुहम्मद तुगल्लक शाह सिविस्तान के शिविर में अत्यधिक रुग्ण हो गया और उसका मृत्यु-काल निकट मा गया तो मलिक फीरोज नायक ने, जोकि सुल्तान के चाचा का पुत्र या भौर जिसे वह सुल्तान ( मूहस्मद ) प्रपता उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, सुल्तान के उपचार का बंडा प्रयत्न विया। ऐसी बवस्था में सुल्तान की उसके प्रति कृपा बहुत्वी ग्रुना बढ़ गई। जब सुल्तान ने प्रपनी दशा बडी शोचनीय पाई तो उसने उसे प्रपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया ।

उसके यदा में निधन के कारण सेना मे बड़ी ग्रव्यवस्था फूल गई। मलिक फीरोज बारबन ने यही उचित समक्ता कि सर्व प्रथम उल्लुन बहादूर को उन तीन हजार मुगल प्रस्वा-रोहियो सहित, जिन्हे झमोर कूरगुन ने मुल्तान मुहम्मद की सहायतार्थ भेजा था, किमी न निसी युक्ति से सेना से प्रयक्त करदे तानि उनके उत्पात से मुक्ति प्राप्त हो जाय। उसने समस्त प्रतिष्ठिन भमीरो एव सवारो को उनकी श्रेणी के अनुसार इनाम तथा खिलश्रत प्रदान किये भीर अपने देश को वापस चले जाने का झादेश दे दिया। उसने झादेश दिया कि उस समय वे अपने मादमियो सहित सेना से पृथकु होकर दूर पडाव करें।

(२२५) सुल्तान की मृत्यु के दी दिन उपरान्त सेना वाले सुटमार के भय से भातिकत तया विस्मित ये। नौरोज वरनीन ने, जो वर्माशीरी का जामाता तथा सुल्तान मुहम्मद ना पाश्वित पा, विद्रोह कर दिया । उसने समस्त मुखलों से मिल कर यह निश्चय किया कि (शाही) सेना प्रस्थान करने के समय अध्यवस्थित दह्या में होगी, अत उन्हें लूट लिया जाय और बन्दी बना लिया जाय । उस दिन मुगलो तथा यहा के उपद्रवियो ने शत्यधिक धन सपत्ति तथा सीगो ने परिवार नष्ट कर दिये। शाही सेना वालो ने वह दिन बढे भय की प्रवस्था मे यिताया । दूसरे दिन सुल्तान फीरोज ने बडी मावधानी से सेना को सुव्यवस्थित किया और प्रस्थान निया। उस दिन भी मुगल तथा यहा के उपद्रवी उत्पात मजाते रह यहाँ तव वि मेना नदी वे किनारे पहुँच गई।

वे उन भेडो के समान थे जिनका कोई रक्षक न था। इस काररण वे नष्ट-भ्रष्ट हो रहे ये। मखदूम जादा भव्वामी, शेख नमीरुद्दीन मुहम्मद ग्रवधी जो चिरागे देहली मे नाम से प्रसिद्ध में घौर घेन्य निजामुद्दीन घौलिया के खलीका चे तया बालिम, मुक्ती, मलिक एव भमीर एकत्र हुए ग्रीर उन्होंने मलिक कीरोज बारवक से मिहामनास्व होने की प्रार्थना की। मिलिंग फीरोज ने हज नरने की इच्छा प्रकट की किन्तु उन लोगों के धापह पर २४ मुहर्रम ७४२ हि॰ ( २३ मार्च १३४१ ई॰ ) की मिहासनास्य हुना। उसन कई हुवार मनुष्यों का,

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> वर्मासीरीन ।

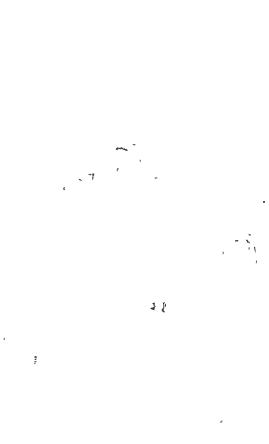

उपस्थित होने ना प्रस्ताव रखा। शह्मद श्रयाज श्रपन सहायको ने शिर मुख्या कर नग मिर श्रीया में पादियों दाले हागी ने निकट सुल्तान नो सेवा ने किय उपस्थित हुया। मुखान ने ग्रादेश दिया वि 'यहमद श्रयाज नो हाला के नोनवाल के सिपुर्द नर दिया जाय। मिनक ग्रयासुदीन स्ताव नो तवरहिन्दा भेज दिया जाय श्रीर मैर'आदा विस्तामी नो निर्वासित कर दिया जाय।'

(२२=) २ रजव ७१२ हि॰ (,४ धगस्त १२११ ई॰) नो मुत्तान फोरोड याह स्थाई स्प वे हेलों के राजिंग्यान पर बारव हुया। १ सक्तर ७१३ हि॰ (२३ मार्च १३५२ ई॰) की मुत्तान घर तथा थिकार ने विए सिन्धूर पर्वत को छोर रखामा हुया। उस क्षेत्र के बुत्तान घर तथा थिकार ने विए सिन्धूर पर्वत को छोर रखामा हुया। उस क्षेत्र के बहुत से बमोदार उसको सेवा में उपस्थित हुये थीर ध्योत्ता स्थीतर प्रश्नीत पर्वा में मोमवार ३ ज्यादों उस ध्रव्या थे खलाने के आयोगन पराय और प्रजा पे क्या के मामवान फीरोड थाई ने इस खुर्ची से खलाने के आयोगन पराय और प्रजा परे साम के सेव स्था के मामवान के पर्वत के गोवच में खिला देस रूर और एका हिणा सामा हिस तथा उस स्था के प्राचाम के पर्वत के गोवच में खलाने के स्था के मामवान के पर्वत के गोवच में खलार देस रूर लोट पाया। लैटते समय वकते पर्या के मामवान के पर्वत के गोवच में खला हैन एन लोट पाया। लैटते समय वकते पर्या के में मुत्त के तथा पर प्रया के यो मामवान वर्वी र या (२२६) बान जहीं को उपाधि दकर राज्य का बजीर निमुक्त कर रिया। युरावन्यखाया निमानुरीन की खुरावन्य की जी प्राचित्र वाच का वाच पर प्रयान किया। मिलत त्यारा को वातार खी की उपाधि दकर राज्य का वजीर पर पर प्रयान किया। मिलत तातार को वातार खी की उपाधि दो। मिलक धरफ नायव वकीनदर हुया। सेकुतमुल्य विकार का वाता प्रयानस्वार्य एमाहुत्मुत्त सिन्धुर्तन हुया। युरावन्य वेषा प्रयान हुया विकार का प्रयान हुयी हुया। सेकुतमुल्य विकार का विवार प्रयान हुया हुया हुया हुया हुया मिलत हुया विकार का प्रयान वाता पुरावन्य वेषान हुया सिन्धुर्तन वी बाता प्रवारिक निमुक्त हुया। मिलक हुया समित स्थार मीरान हुया विवार हुया

प्रचाल ७५४ हि॰ (नवम्बर १३५३ ई॰) में सुल्तान ने लान जहाँ नो पूर्ण प्रिकार प्रवान नरने सहर वहली में छोड़ दिया चीर स्वय एक भारी लेना लेकर हिल्याम हानी ने प्रताचार ने हमन हैन लखनीती नी चीर अस्पान निया। हिल्याम न सुल्तान ममुद्दीन नी उपाधि चारण करने पहुवा नो घावाद किया था धीर बनारत मी तीमा तक परना यिवरार वडा लिया था। जब यह गोरलपुर ने निकट पहुँचा तो गोरजपुर का मुक्हम ज्वर्याह्द स्वागतार्थ उपस्थित हुआ चीर उसने उचित उपहार तथा वो हाची में हिल्ये। सुल्तान ने उसने प्रति हुगावृष्टि प्रवासित की। स्पूर के रावन नेशी कई वर्षी मा खराज महुत दिया, दोनों ने सुल्तान ने मान प्रस्थान निया। इतियाश हाणी पुता से निक्त कर एपरता ने किये ने मुल्तान के साथ प्रवस्त किया। सुल्तान के प्रति पुता से निक्त कर एपरता ने किये ने ना नाम किया हिल्यों का प्रति पुता है पर प्रति उस प्रति हिल्यों के प्रति हिल्यों कर प्रति हैं किये ने सुल्तान के साथ प्रवस्त की निल्य कर एपरता ने किये ने, जो बनासे ना उससे इंद निला या, प्रविष्ट हो गया। मुल्तान ज रखी उस प्रवस्त के किये ने, जो बनासे ना उससे इंद निला या, प्रविष्ट हो गया। मुल्तान ज रखी उस प्रवस्त अप्रवस्त अप्रवस्त किया की हिल्यों कर प्रवस्त किया साथ सुल्तान जिल्ला हो हिल्या साथ प्रवस्त किया साथ सुल्तान ज रखी हिल्या साथ सुल्तान के रही सुल्ता की सुल्तान की सुल्तान के रखी हिल्या साथ सुल्तान के प्रवस्त की सुल्तान की सुल्तान की सुल्तान के प्रवस्त की साथ सुल्तान की सुल्तान क

र रवीं उन प्राधिर (२६ धर्मन) नो इतियाग्न हानी पुन युद्ध ने लिए किन से निनला निन्तु बढ़े विचिन प्रस्तान ने उपरान्त भाग नर निले में प्रविष्ट हो गया। उसने 'र्प हापी, स्पन, पताका तथा उचनी सेना एवं घन सम्पत्ति साही सेना को प्राप्त हो गई। उसने 'दुने से पदार्ति मार क्ये।

दूसरे दिन सुन्तान न वहाँ रूप कर बाददा दिया कि ससनीनी प्रदश्न विन्ययों को मुत्त कर दिया जाय । २० रखी जल भ्रामिर (२१ मई) को वर्षा की अधिकता के काररण लोकि उपद्रवियों के जान में की हुये थे, उपकार विया। तीसरे दिन उपने बड़े समारोह से प्रस्थान किया प्रीर पुरान तथा बच्च बिस निर्मा ने भी आक्रमस्य निया, बह बन्दी बना निया जाता तथा उसकी हत्या बन्द दी जाता थी। बहुन में भुगा गण्यार बन्दी बना तिये गये प्रीर मुगनों स्था पड़ा के उपद्रवियों ना उत्पात समाप्त हो गया।

(२२६) मुल्तान फीरोब बाह के राज्य-बात के प्रथम वर्ष में नमस्त त्यास व आम गा नस्माए किया गया । तत्परचात् सुल्तान निरत्नर यात्रा करता हुत्रा सिविस्तान पहुँचा । ग्रमीरो, मलिको, मुक्सि तथा मेना बानो वो घोडे, खाग्रवें, तनकार तथा पेटिया प्रदान की । हमी प्रकार सिविस्तान के निवासियों को भी इनाम तथा ग्रहरार दारा सम्मातित विद्या । इसी प्रकार वह हिन्दस्तान की भीर प्रस्थान करते समय जिस नगर तथा स्थान पर भी पहुँचता था उस नगर तथा स्थान वालो को इनाम और घटरार देकर प्रमन्त कर देता था। मार्ग ही में मिलन म्रहमद प्रयाज के, जो स्वाजये जहाँ के नाम मे प्रसिद्ध या, विद्रोह की मूचना मिली । वह मुल्तान मुहुम्मद बाह का विश्वामपात्र था। मुल्तान ने उसे देतनी में नायत गैवन नियुत्त पिया था। उसने एक बारक मरे, जिनके बहा का कोई पना न था मुल्तान मुट्टमद श्राह का पुत्र घोषिन भरते बादमाह नियुक्त कर विया या और उनकी उपाधि मुस्तान गयास्हीन महसूद शाह प एवं वादभाह । तथुल व र रियम वा भार उनका उत्पाध मुस्तान यसाहुद्दान महभूद भाह रमणी थी। उनन धानके प्रमुक्त उनका स्वतन्त्र वकील वना गिया। सुस्तान के कर उन दुष्कर्त्य को उसकी मूर्लता का कारण बनाया। उनके पास धमायुल्क फरमान के कर र उन उचित परामर्ग दिये। तपस्वान् मतिक मैक्ट्रोन दाहनव पीस ने उनके पास दाही फरमान पहुँचाये किन्तु उसने ध्रधोमता स्वीकार न की। उनके सैंदिर जलान, मनिक धीमान, मौलाना नम्मुद्दीन राजी तथा दाकर प्रपने मौताना खादे को मण्डा दुत्वना कर सुस्तान फीरोड के नाम यह सदेश में जा कि "सब भी राज्य सुस्तान सुरुमन के बच्च मे हैं। तुन्हें उनका सामय बन (२२७) घर स्वार्ड कप से सामन प्रवस्य करना बाहिये । जिन समीरों के विषय में तुम कहींगे १९८४) १९९८ व जाना अवस्य र ला पाह्य । त्या यनार मा विवास ने पुत्र ने स्व में तृष्ट्वारा साय देंगे ।" दूतो ने पहुँचने व उपरान्त सुरतान ने एन परासर्थ गोस्टी प्रायोजित की। वेख नसीह्दीन सुहुम्मद सबयी, मीलाना क्यालुटीन सबयी, मीलाना क्यालुटीन सामाना, मोलाना सम्मुदीन बालबीं तथा अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति एव धारिय उपस्थित हुए और स्थिति के भाषाना अध्युक्षन बातजा तथा अप्त प्रावद व्याक्त एव चान्य अध्यस्त हुए झार स्थित क्ष इत्यार विचार विमर्ग हुमा । मुत्तान ने पूछा वि "तुम लोग दस विषय में क्या कहते हो ? गरा के ममुगार मुक्ते क्या करता वाहिये "" ग्रीलाना क्याखुदीन वे वहा वि "तिनने प्रारम्भ ने राज्य प्रहुल कर लिया वही जीवत है ।" मुत्तान ने ग्रहमद क्रयाज ने दूतो को वापस जाने न दिया, केंग्रल दाकर मौलाना खादे को जमके पास वापम केंडा ग्रीर परापर्श मरी हुई बात जम्मे करण पाज्य मालागा थाव का उनके यान वापस कवा आर प्रसाम करा हुई बात उसमें कहनाई । दाइट के पहुँचने ने उपरान्त बहुमद बयाद ने वब यह देखा कि व्यविष्ठा समीर मुस्तान के स्वागतार्थ उसके विचर में पहुँच जुके हैं, विकोग रूप से मिलक तरह साजिय, मिल हतन मुस्तानी तथा इसी प्रकार के प्रस्य क्षोग जिन्होंने पूर्ण रूप से घहमद प्रयाज का माथ दिया या भौर उससे धन सम्पत्ति प्राप्त की बी, तो वह समस्र गया कि सप्तता मिगनी सम्भव नहीं।

वारे-बर के दाम**ो** 

म्रालम वो सबनोदो से दूत बन वर म्राया भौर मुत्तान ने सबनौदी की धोर प्रस्यान किया। मार्ग में साहजादा फतह सो को वादसाही के विदेष चिह्न वर्षात् चन, दूरवारा, हायी तथा साल सेमे प्रदान किये गये भौर उसके नाम का मिक्का चलाया गया। उसके पदाधिकारी नियुक्त किये गये।

जब मुत्तान पहुंचा पहुँचा तो मुत्तान सिकन्दर एन दला ने जिसे में बन्द होकर बैठ रहा। मुत्तान फीरोज साह ने उस क्षेत्र में पड़ाव किया और उसकी घेटने की व्यवस्था करने सथा। मुख दिन उपरान्त सिकन्दर नं धमा सावना की तथा हाथी एव कर देना स्वीकार किया, भीर यह निस्चय हुमा नि वह हन बस्तुसों को प्रति वर्ष उपहार स्वरूप भेजा करेगा। २० जमारों उस प्रवक्त ७६१ हिं० (= प्रप्रेत १३६० ई०) की सुत्तान वापत हुमा। पहुंचा में ७ हाथी सथा प्रन्य बहुमूल्य उपहार, जो सुत्तान सिकन्दर ने प्रस्तुत किये थे, साथे गये।

(२३२) मुस्तान के जीवपुर पहुँचने पर वर्षा ऋतु प्रारम्भ हो गई। उसने वर्षा वही व्यति की। उपर्युक्त वर्ष के जिलहिज्जा माम (धन्तुवर १३६० ई०) में मुस्तान न विहार से जाजनगर भी भीर, जो गब्हक्तगा की विलायत में हैं, सस्यान किया। जब वह गब्हक्तगा की विलायत में हैं, सस्यान किया। जब वह गब्हक्तगा पहुँचा तो उसने मिलक कृतुबुड्डीन के भाई जफर खी को लेता के खिविर में छोड़ कर जरीदा विधायतिक्षी प्र प्रस्थान किया। जब वह सियाग पहुँचा तो सिगरा का राजा राय सार्यन भाग बड़ा हुमा, उसकी पुत्री बन्ही बना ली गई। सुत्तान ने उसे अपनी पुत्री कह कर उसकी रक्षा की।

महनद खाँ, जो लखनौतां से भाग कर रख्यस्थार के क्षिसे म पहुँचा था, मार्ग में सेवा के निय उपस्थित हुमा। उसे प्रत्यिक बान देवर सम्मानित किया गया। जब महानदी पार करके सुस्तान बनारक नगर में जो जाजनगर के राय का निवास स्थान या पहुँचा तो राय माग पर तिवना में धारेर चल दिया। मुस्तान वे उत्तवर पीक्षा न किया धाँर धिकार में स्पन्त हो गया। उसी शीच में उस राय ने भी थपने धादमियों को भेवकर स्रिप को सुचना मेजी शीर ३३ हाथी श्रम्य बहुमूस्य उपहार सहित मेंट निये।

मुस्तान वहाँ से लीट कर पद्भावती में जोकि हामियो का जगल है पहुँचा । ३३ हाथी जीवित बन्दी बना लिये गय थीर दो हामियो की हत्या कर दी गई । सुस्तान वहाँ से निरस्तर कृष करता हुमा वडा पहुँचा भीर ७६२ हि० (१३६१ ई०) में देहली पहुँच गया ।

(२१३) कुछ समय उपरान्त उसन सकीया नायक नहर की धोर प्रस्थान किया। यह नहर दो बढ़ी-बड़ी महर्त है पिरो हुई है जो सर्वेदा बहती रहती हैं। उस नहर के बीच में एक केंग प्रत दिन है। मुस्तान न धादेश दिया कि १० हआ दे बेसदोर को एक प्रक करके उस नहर ने गीच में एक जैंग प्रत दिन है। मुस्तान न धादेश दिया कि १० हआ दे बेसदोर को एक प्रक करके उस नहर नी मुदयाना बात । इस पुन ने बीच में हाज्यियों तथा मनुष्यों को बहुत वही बची हैं। हिंदी हिंदी हिंदी हैं। मनुष्यों की हिंदु हथीं भी ३, ३ गज की थी। कुछ तो पत्यर बन गई थी भी दुछ सब भी हड़ हो के रंग न थी। इसी बीच में नर्राह्न को, जोविंद वास्तव में धामाना की नमा में सम्मितित था, प्रयन् न रके शहर में १० कोस तक सम्मितित करके मिल विवास के प्रतिकृति के प्रतिकृति हैं। स्वास के स्वीक्त स्वास मान स्वीक्त स्वास के स्वीक्त के स्वीक्त स्वास के स्वास के स्वीक्त स्वास के स्वास के स्वीक्त स्वास के स्वीक्त स्वास के स्वीक्त स्वास के स्वास के स्वास के स्वीक्त स्वीक्त स्वास के स्वीक्त स्वीक्त स्वास के स्वीक्त स

(२३०) सुल्तान सिंध करके लौट गया और मानिकपुर ने घाट पर गमा नदी पार को । १२ द्याबान ( १ मितस्बर १३५४ ई० ) को देहली पहुँचा और फीरोजाबाद नगरका जो यमुना तट पर है निर्माण कराया ।

अद हि॰ (१३४१ ई॰) में मुस्तान ने दीवालपुर की ओर खिकार हेतु प्रस्थान किया और सतलज नदी से भन्मर तक जोकि ४६ कोध होया महर निक्तवाई। दसरे वर्ष उसने एक नहर यमुना नदी से मदल के पाक से सिरमूर तक निक्तवाई। उसके साथ बात मन्य नहर्रे निक्तवा कर उपने होंची तक पहुँचाई और वहाँ से उनको रायसेंग तक से नमा। बहूँ एक किसे का निर्माण करवाया, उसका नाम हिसार फीरोजा रक्खा। इसके (महल) के समक्ष एक बहुत बडा होज खुदबा कर उसे उन नहर के जबहुत भरवाया। इसरी नहर दश्कर का नदी से निक्तवा कर सरमुती के किले के नीच से बहाई और उसे क्या नहर तक पहुँचाया। बीच में एक किसे का निर्माण कराया और उसका नाम फीरोजाबाद रक्षा। इसरी नहर बडी नदी से निकतवा कर उपर्युक्त होज तक पहुँचाई और उसे उसके माने के नया।

बकरीद के विन (१६ विसम्बर १३४४ ई०) मिल्ल के खलीका अबुल फतह का मन्त्रूर (प्रिविकार-पत्र) उसे हिन्द तथा सिल्य का राज्य प्रदान करने से सम्बन्धित प्राप्त हुमा। यह सुहतान की अस्पन्त प्रसुपता तथा गोरय का चारए। बना। इसी वर्ष इनियास हाजी ने उचित उपहार केने और माही इत्या से सम्मामित हुमा। लखनीती तथा दक्षिण के म्रतिरिक्त क्षिन्दुरूनन के समस्त प्रदेश सुलतान के म्राधीन थे।

सुस्तान मुहम्मद नुमनुक शाह की मृत्यु के उपरान्त सुस्तान शस्पुद्दीन इतियास हाजी ने लक्षनौती पर प्रधिकार जमा लिया था और हमन काँग्रु को दक्षिए। में प्रधिकार प्राप्त हो गया था। उसने सन्यि करने का प्रस्ताव रक्खा था।

७५ = हि॰ (१३५७ ६०) में चकर खाँ फारसी सुनारगाँव से २ हापी लेकर चाही स्वार में उपस्थित हुना और नायन बजीर नियुक्त हुना । ७५६ हि॰ (१३५७-५८ ६०) में मुस्तान ने सामाना की और प्रस्थान किया। सिकार के मध्य में उसे सुनना प्राप्त हुई कि मुस्त सेना साहोर के पास प्राक्त रुद्ध किये दिना लीट गई थी। सुरतान देहती नी और प्रस्तान साहोर के पास प्राक्त रुद्ध किये दिना लीट गई थी। सुरतान देहती नी और उसने उत्तान क्षार के उपहार प्रस्तुत निये तथा कृषाईटि हारा सम्मानित किया गया। सुरतान ने (२३१) मिलक सेन्द्रीन सहनने कील को अवनी तथा सुनी घोडे एव धन्य उपहार देवर मिलक ताजुईनि के साथ सुरतान कासनुदीन के पास केना। सिहार में सुनना प्राप्त हुई कि सुरतान सामुदीन की मृत्यु हो गई धीर उसका पुत्र सुरतान सिवन्दर उसका उत्तराधिकारी हो गया है। मिलक संसूदीन हो सुरतान के पास यह समाचार निवक कर प्रेज दिया। सुरतान का उत्तर प्राप्त हुई कि सुरतान सम्मुदीन की मृत्यु सुरतान के पास यह समाचार निवक कर प्रेज दिया। सुरतान का उत्तर प्राप्त हुई की सेन को अवतन कर दियं जायों हुतो की काश केन दिया जाया और भीर विद्वार की सेना की प्रतान कर दियं जायों हुतो की काश केन दिया जाया था और

सत्यस्यात् ७६० हि० (१३५८-५६ ई०) में गुस्तान ने सखनीती की घोर प्रस्थान चिया घोर खाने जहां को देहली में नायवे गैवत नियुक्त कर दिया। तातार खा को मुस्तान से गढ़नी की सीमा तक बिग दिनदार नियुक्त कर दिया। वर्षों के नारखा चफ़रपुर में पड़ाव किया। उस समय दोखजादा, विस्तामी जिग्रका निवासन हो चुका या, मिस्र के ख़लीफा के पास से खिलप्रत सामा; उसे प्रावमुत्युक्त की उपाधि प्रवास हुई। सैंदिद रसूलदार के सम्बनीती के दूवों में साथ मुस्तान विकन्दर के पास भेजा गया। सुस्तान सिकन्दर ने ५ हाथी तथा बहुमूल्य उपहार सैंपिद रसूलदार के हाथ देहली भेजे। सैंपिद रसूलदार के पहुंचने के पूर्व गुजरात मनिक मुक्तरेंह सुल्यान को प्रदान कर दिया गया और उसकी उपाधि फरहतुलमुल्क रसी गयी।

७३२ हि॰ (१३०५-७८ ई॰) में मुत्तान न इटावा तथा सकहन की सीर प्रस्थान किया। राय सदीद हरन तथा इटावा के सन्य समस्य वनीदारों को, जित्तीन एक बार चाही सेना से बुद दिया था तथा पराजित हुए थे, प्रोसाहन प्रदान निया परो उन्हें सम्प्रवार देहनी भेव दिया था तथा पराजित हुए थे, प्रोसाहन प्रदान निया प्रोर उन्हें सम्प्रवार देहनी भेव दिया। यह त तथा पतताही में विचा का निर्माण कराया। मिनक ताबुदीन कुने थे पुत्र मिलत दावा परेरोज को बहुत से यसीरों के माम वड़ी निमुक्त पर दिया। परीरोजपुर पतताही भी उसे सौंप दिया। धकहन मिलक धक्तान को प्रदान करके वह देहती मीट स्थाय। उदी वर्ष मच्च के हानिम निजायुदीन की, जो मुत्तान के नाय था, मृत्यु हो गई। मच्च पत्रवार करते वह सौंप स्थाय। उन्हें सुक्तान के नाय था, मृत्यु हो गई। सच्च वनके ज्येष्ठ पुत्र मिलक में सुद्दीन को प्रदान कर दिया गया। ७०१ हि॰ (१९०६ ० ई॰) में मुत्तान ने माजाना पी और स्थान क्या। धामाना वा हानिम मिलक हुन्नू स्थाधिक उपहार लाया। मुल्तान सम्वाना तथा धाहाबाद को पार वरने सानपूर पर्वत में पहुँचा। मिरसूर के राव तथा सन्य रायों ने उपहार प्राप्त करने देहनी की होर लीट हाया।

इमी बीच में ममाचार प्राप्त हुमा कि कटिहर वे जुरूहम वरङ्ग ने बदायूँ के हाविम सैपिद मुहम्मद तथा उनने भाई मैपिद चलाउड्डीन को छपने पर धामत्रित किया और दोनो की हत्या कर दी। सुल्तान ने ७८२ हि० (१३८०-८१ ई०) में सैयिदों के रस्त ने प्रतिकार हेतु कटिहर की श्रीर प्रस्थान किया । त्यरकु भाग गया, कटिहर प्रदेश विध्वन्स कर दिया गया । सरह हुनायूँ पर्वत की घोर चना गता। सुन्तान ने उन प्रदेश को विध्यन्त करके, वदायूँ मिलक बृद्धन को मींच दिया घीर मिलक सत्ताव सक्यान को सरह से मुद्ध करने के लिए ममल में नियुक्त कर दिया। उन प्रदेश को अपना शिवारगाह बना लिया और वह पूर्णत (२३६) नष्ट अष्ट हो गया। ७८७ हि॰ (१३८५८६ ई॰) में सुस्तान ने बदायूँ से ७ कीम पर प्युनी ग्राम में एक विले ना निर्माण कराया और उसका नाम फीरोजपुर रखा। क्योंकि उसके उपरान्त किसी अन्य किले का निर्माण नहीं हुआ, अत वह किसा हजीनपुर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उम वर्ष में सुन्तान की बद्धावस्था तथा निबंसता बहुत बढ़ गई। साने जहाँ को पूर्ण प्रमुख प्राप्त हो गया । वह इस बात की इच्छा करने लगा कि शाहजादा महस्मद नौ तथा श्रम्य श्रमीरो उदाहरणार्थ अकर खाँ ने पुत्र दरिया खाँ, मलिक यासूब मुहम्मद हाजी, मलिय समाउद्दीन तथा मलिक वमालुदीन, जो शाहजादे के हित्रीयों थे, की बन्दी बनाकर मित्रहोन कर दे । उपने मुत्तान से निवेदन किया कि "धाहबादा उपर्युक्त प्रमीरी से मितकर विशेद करना बाहना है।" मुत्तान ने उसकी बादों पर विस्वास कर लिया । उसने भादेश दिया नि "इन प्रमीरों नो बन्दी बना सिया जाय।" शाहबादा यह समाचार सुनकर कुछ दिनों तक श्रपने पिता की सेवा में उपस्थित न हुआ। खाने जहाँ ने दरिया खाँको महोदा के हिमान ने बहान में प्रपन घर बुता नर बन्दी बना निया। बाहुजारा यह सुनकर बडा भगमीत हुमा। उसने घपने पिता नो सममाया नि 'साने नहीं निद्रोह करना चाहता है ग्रीर दरेन्दरे प्रमोरी नो नष्ट कर रहा है। तत्तरकात् वह हमें बन्दी बनाये जाने की योजना बनायेगा।" सुत्तात ने साने वहाँ की ह्या का प्रात्य दे दिया। दरिया साँको बन्दीग्रह से पुत्रत कर दिया गया। बाहजादे ने मसिक याजूब से नहा कि "तुम प्राही धरवदाला के भोडों को तैयार रहें। मिलन कुनुदुरीन शहरूप भोत हिम्सी को तैयार करने युद्ध करे।" रात्रि के प्रतान रहें। मिलन कुनुदुरीन शहरूप भोत हिम्सी कही के दार करने युद्ध करे।" रात्रि के प्रतानें साहजारा एवं बहुत बंदी तेना तेकर खाने कही के दर पर पहुँच गारा। साने जहाँ ने ग्रामने घर से निकल कर कुंद्ध भादीमर्थी महित युद्ध किया। सन्तर्में माहत हुमा

कि कुछ हायिया तथा ऊँटो पर जो मिश्री लदी हुई थी उतका बरफ का सर्वत बनावर सुस्तान मुहम्मद की स्मृति मे बाँटा जाय। ' नगरकोट का राजा कुछ समय मुद्ध करन ने उपरान्त अपने पुत्र सिंहत सुस्तान वी प्रधीनता स्वीकार करने हेतु उपस्थित हुसा। सुस्तान भौरोज साह ने उसे सम्मानित विचा धौर नगरकोट का नाम स्वर्गीय मुहम्मद के नाम पर मुहमदाबाद रखा।

सुस्तान को यह बताया गया कि एन बार तिकन्दर जुनकरनंन है इस स्थान पर गाया था। यहीं के सोधा न नोधावा की मूजिया बनाकर घपन घरों में एक ती है और वे उसकी पूजा करते हैं। बाहाणों की शुनाकर उनमें से कुछ पुस्तकों का अनुदाद कराया। उन पुस्तकों में से स कामीन कवि इंडजूहीन खालिद खानी न एक पुस्तक , जो मौतिक विज्ञान ते उस पासू के विद्वानों को शुनाकर उनमें से कुछ पुस्तकों का अनुदाद कराया। उन पुस्तकों में से स कामीन कवि इंडजूहीन खालिद खानी न एक पुस्तक, जो मौतिक विज्ञान तथा फालों स सम्बन्धित थी, का स्थान्यर पत्र में स्थार किया और उसका (२३४) नाम दलायके फीरोजधाही रखा। सक्क न उस पुस्तक का धम्प्यन

जुल्तान फीरोज ने नमरकोट थी विजय के उपरान्त थट्टा थी भीर प्रस्थान किया। जब बहु यहा पहुँचा हो उस स्थान के सासक जाम न जल की धात्र के कारण फिले को बन्द कर विद्या! बहुत समय तक बुद्ध होता रहा। मुस्तान स्थान वार्य वार सी कमी के कारण सहा से तीट कर पुत्र पर होता थीर वपा स्थान वहीं स्थतीत की। उससे पुत्र पट्टा की मीर प्रस्थान वहीं स्थतीत की। उससे पुत्र पट्टा की मीर प्रस्थान किया भीर पुत्र पद्धा को प्रदान कर दिया। निजामुनसुरूक को परस्थुत कर दिया गया। विज्ञामुनसुरूक को परस्थुत कर दिया गया। विज्ञामुनसुरूक घपन सहायको महित देहनी पहुँचकर नायब बजीर हो गया। जब मुस्तान यहा पट्टेंग तो जाग ने समा याचना करके साझाकारिया स्थीकार करनी। सुस्तान यह तथा वस प्रदेश के समस्त वमीदारों को देहती ने साया। कुछ समय उपरान्त जाम की सहा प्रदान करके लीटा दिया।

७७२ हि॰ (१३६०-६१ई० ) में खाने जहाँ की मृत्यु हो गई। उसने ज्यप्ट पुत्र जीनौशाह को खाने जहाँ की उपाधि प्रदान कर दी गई।

७५२ हि॰ (१३०१-७२ ई॰) में खकर खों की ख़बरात में मृत्यु हो गई। उसम ज्याठ पुत्र को जफर खों की उपाधि प्रदान की गई थोर ख़बरात उसे सींप दिया गया। १२ सफर ७७६ हि॰ (२३ जुलाई १३७४ ई॰) में साहबादा फतह खों की कटहवार के पडाय पर अदर हो गई।

७७ हि॰ (१३७६-3७ ई०) में घम्युहीन दामगानी ने निवेदन विया कि 'मै पुनरात की सस्त बना से ४ लाख तनक प्रधिव तथा १०० हामी २०० योशे सीर ४०० दास प्रति मयं देन को वंबार हैं।" मुत्तान न वहा नि 'बिट जियानसुक्त मिलक वम्पुहीन प्रसू रिजा, जो जजर थी के पास रहन दिया जाय ! (२३६) मिलक दाम्पुहीन ने स्वीवार ने विया तथा ! (२३६) मिलक दाम्पुहीन ने स्वीवार न विया। दाम्पुहीन दामगानी को युनहरी पेटी, भाला तथा चंदी वा चुनवल प्रदान निया गया थीर उछे जक्त रही के स्थान पर मुजरात में नियुक्त कर दिया गया । सम्पुहीन दामगानी ने जो कुछ स्वीवार निया गया उसे वह पूरा न वर सका ग्रीर उसने विद्रीह कर दिया। युजरात वे कुछ स्थीर यदा लोगों ने उदाह रामगानी को हत्या है उपा प्रसा पर सुकरात है विद्रीह कर दिया। युजरात वे कुछ स्थीर वह स्वा वे नम्प्रामी को हत्या है उपा प्रसा सुन्तान वे सम्पुहीन दामग्रामी को हत्या है उपरान प्रसा में भी । दसरी हत्या करने उसवा सिंव हत्यान के वर्षा हत्या के उपरान्त

१ दा मींवों वाला कर्बोद ऐमा व्यक्ति निमने पूब से पश्चिम तक दे सभी स्थानों को विजय बर लिया हो।

माह ने मुन्तान के आमाता समार हमन को, जो मुहम्मद साह वा दिखासपात्र वा, दरबार में दुलावर हत्या करा दी। उसने सामाना के अमीर ग्रालिव खाँ वो मुहम्मद साह क माम देने के बारएए बन्दी बना लिया और उसे निर्वामित करके विहार भिजवा दिया। मामाना मलिक मुन्तान वो प्रदान कर दिया। १८ रमजान ७६० ट्रि० (२० सितावर १३८८ ई०)

मुलान भीरोज की मृत्यु हो गई । उनने ३८ वर्ष तथा कुछ भास तक राज्य किया । इस न्याय को घारण देने बाने वादनाह ने न्याय एव परीतकार के बहुत से अधिनयम तथा सामिन के प्रतेक कायडे अजा के लिए तथार कराये । उसके अधिनियमों में से व

श्रपिनियम उत्तम थे।

(१) मृत्यु-रण्ड को पूर्णत त्याम दिवा और किमी भी मुसलमान सपवा मनुष्य के

(२१६) हप्यान कराई। इनामी, बदरारो तथा प्रजा के हिंद के कार्यों के कारण प्रजा के

कोर-रण्ड की भावस्वकृता व होती थी। यश्रपि कठोर-रण्ड राज्य का महत्वस्यों बदा है

कडोर-दण्ड की धावस्वकता न होती थी। यद्यपि कडोर-दण्ड राज्य का महत्वपूर्ण अस है उत्तरे उत्कृष्ट ग्रुणो तथा चरित्र के कारण प्रका के अति न्याय तथा इन्साफ होता था औ प्रत्याचार के द्वार वन्द हो गये थे। उनके राज्यकाल में किसी भी सनुष्य नो किसी धन मनुष्य नो कष्ट पहुँचाने का नाइस न होता था।

(२) खरान को हामिल (इत्पत्ति) तथा प्रका के सामर्थ्य के फ्रनुसार निध्वित किया बृद्धि तथा तौष्टीर को क्षमा कर दिया। कियो को बात प्रवा के विद्युत सुनता था। इस नियम के कारण प्रना का कहवारण, उस का परीपकार तथा प्रका की महया में बृद्धि हुई।

 न नारथ अत्रान्त नवस्यास्त्र, उस ना परापनार तथा प्रकास न सम्बास मुद्ध हुइ ।
 (३) उनने राज्य व्यवस्था ने निए सच्चे ईयानदार तथा ईदवर ना भय करने बाले प्राप्तिल निपुक्त निये । वह निसी दुष्ट को नोई सेवान प्रदान करता था और उन्तें हाकिंगे

तथा धर्मी न बनाता था। इन नियम ने अनुनार कि "प्रजा बादधाह ने धर्म ना पासन करनें है" समस्त प्रजा अपने अपने अधिकारियों की आजा का पासन करती थी। वे सीम न्यार तथा इन्साफ़ से नाम करते थे। किसी को औं अध्याचार तथा शुरूप करने का साहक न होत था। छोटे बड़े मभी नीम शांति तथा आनन्द का जीवन व्यतीत करते थे। हिनुस्नान वे अन्य बादशाही की अपेक्षा उनने अधिक दान-प्रथ्य के कार्य किसे और इनाम तथ

भाग पार्थाहा ना अपला उसन झायन दोन-पुष्प के कार्य कार इनाम तथ प्रदरार वटि। मुत्तान भीरीज बाह ने एक पुस्तक की भी रचना की जिसमें धपने राज्य का हाल मकलि विचा स्रोर उपका नाम फुनुहाने फीरोज्याही रचा। मैंने उसका घवलोकन किया है। उसमें व

हुँद मुख्य बार्वे प्रस्तुत को बाती हैं सानि उन फ्रारिस्ते जैने पुग्नों बाते वादमाह की नेकी तम अखप्ट प्रग्न के विषय में जातकारी प्राप्त करके लोग निवास प्रत्य करें। उम न्यायकारी वादमाह ने फ्रीरोजाबाद की जामा मस्टिंद ने उच्च पुम्द

प्राप्तावाद का जागा मिल्ट के उच्च गुस्त
 पर, जो मध्यकार है, उस पुस्तक का बृत्तात्व द अध्यायों में विमानित करके पत्थर प
 मुदवा दिया ।

इसना एन ग्रस्थाय मस्जिद ने नक्ष्मो और तत्सवन्धी ब्यय के विषय में है ज निमनाया गया।

र प्रचान प्रधा । दूसरे प्रष्याय में वह सिखता है नि पिछते मुख्तानों के ममय में साधारण प्रपराधों प्र मुमलमानों ना रत्त्वात होना या धौर नाना प्रकार के नठोर-रष्ट दिए जाते थे, उदाहरणाध (२४०) हाय-र्यर, नान-चान ना नटवा सिया जाना तथा धम्या धौर वहरा वना देना। मसुर ने पारीर की भुजायों का मुनगों हारा मुट्याना, गरीर को धनिन से जलवा देना, तथा हाय पर

थीर सीने में बीलें ठुववा देना, वाल खिववा लेना तथा पावों की नम कटवा देना, मनुष्य के दो दक्त

धीर पराजित होनर धयो घर में अनिष्ट हो गया गौर दूसरे द्वार से बाहर निजस गया। उसने मैवात के जमीवार कोना कोहा। वे पास वारण सी। बाहनोदे ने उसके पर को नर-अपन्त पर को नर-अपने कर को सिवा । मिला एमाइदीना, गिला दायमुद्दीन तथा मिला मानेह की जो मुद में बन्दी बना सिवे गये थे हत्या करा दी। इस घटना के उपरात मुस्तान ने साहजादे को मूर्य धिवार-सम्पन्न बजीर नियुक्त कर दिया। राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी गामग्री—धोदे सेना (२३७) तथा हायी सभी जमनो सुपुर्व कर दिया। राज्य-व्यवस्था सम्बन्धी गामग्री—धोदे सेना (२३०) तथा हायी सभी जमनो सुपुर्व कर दिया। राज्य-व्यवस्था साहराने वद्दीना मुहम्मद साह रासी धोर स्था ईस्वर की उपासना में स्वस्त रहने सथा। युक्रवार को दोनो बादगाहो के साम मा सत्या पढ़ा जमा करता था।

हम पटना में ५ साल के उपरान्त सुल्तान में सैनिक, ममाउद्दीन तथा व माउद्दीन से दियाँ के कारण, मुहुम्मय साह के विशोधी बन गये, मुहुम्मय साह ने वरिवृत्ति साहियों को उपराद्व साल करने वे लिये भेजा। जब मंगिक कहि दीन उस मंदान में, जहाँ पी को उपराद साल करने वे लिये भेजा। जब मंगिक कहि दीन उस मंदान में, जहाँ पी तो साल कि उसे पाय कर दिया। वह हम (३२०) दत्ता में साह जहां मुहुम्मय साह के समस पहुँचा। बाह उसे ने सेना एक कर दिया। वह हम से उस से पुरुष के से साम कर दिया। वह हम से उस से उस से प्राच्य हुई। वेता वाले सारण हेतु सुरुवान फीरोज बाह वे पास पहुँच। दी दिन तक मुद्र होता रहा। तीसरे दिन फीरोज साह वे दासो ने जब अपने आपको पराजित होते हुमें देवा तो उन्होंने सुरुवान में एको से में हमने पहुँची सुलतान की सेना को सेना की सेना कि महानतों ने मुखतान में देवा तो ने होते पुरुष होता होने उद्ध वन्त कर दिया भीर सुलतान की सेना कि सोर पहुँच में । मुखतान मुस्मय की सेना खित भिन्न हो गई। यह उन योडे से आदिमियों को लेकर जो उसके साथ उह गये थे विराम्न परवार की बीर चल दिया। मुखतान में सेना की सेनर जो उसके साथ उह गये थे विराम्न परवारों हो तथा प्रवार में सुल्तान की सेना कि सिर्म सेना मुहम्मय साह एव उसने हिंसीयों है हमें से नो गुरु-साह का स्वानी-परवारोही तथा परातिने मुहम्मय साह एक उसने लिया।

सुल्तान ने ईर्ध्यांचुमो के कहने से, मुहम्मद साह से रूट होकर, तुगचुक साह विन पसह सा को, जो उसका पौत्र था, घपना उत्तराधिकारी बनाकर राज्य प्रदान कर दिया। तुगचुक प्रत्येक इमारत के लिये उसने बक्फनामें सिख दिय धौर उनके व्यय की व्यवस्था करा दो। समस्त मस्जिदी, मदरसो, सानकाहों, स्नानागारों तथा कुओ की देख रेख के लिये सेवक निपुत्त कर दिये। उनके लिये बृत्ति निश्चित कर दी। इनका सविस्तार विवरण बहुत ही सम्बाचीडा है।

वह यह भी बह्ता है कि मुक्ते दो बार विष दियागया। र्मेन जान बूक्त कर सा सियाझौर मुक्ते थोडे हानि न हुई।

ययोकि इस पुस्तक का श्रन्य विवरण इन इतिहाम में लिखा जो चुका है ग्रत उसे पुन' मही लिखा जाता।

सुल्तान तुरालुक माह बिन (पुत्र) फ़तह खाँ बिन (पुत्र) फ़ीरोज शाह ।

बह १८ रमजान ७९० हि० ( २० सितम्बर १३८८ ६० ) को बुछ प्रमीरा के प्रयत्न से फीरोजाबाद ने राजप्रासाद में सिह्सस्नाक्ष्य हुआ। उसनी उपिष मुस्तान दुष्पद्व साह (२४२) हुई। मिलन तानुदीन के पुत्र मिलन फीरोज को विजारत का यद प्रदान किया गया। प्रीर उननी उपानि साने जही रगो सई। यामसुदीन तिर मजी को सिलाहरारी का पर प्रवान हुपा। मिलक फीराज प्रजी को बन्धीगृह से मुनत करने जामदारी ना पद, जो उसके पिता को प्राप्त था, प्रवान किया गया। मिलन फीरोज घली तथा बहादुर नाहिर को सुत्तान मुह्मस्य प्राप्त को ना गया। सामाना का हाकिम सुन्तान बाह, राय नमानुदीन तथा मण्य प्रमीर भी इसी गायं के जिए नियुनत हुए। वे सञ्जाल मास (प्रस्तुवर-नावन्दर) में सैना केवर मिरसूर पर्यंत में पहुँच। घाहुवावा मुह्म्मद खाह न नहीं से प्रस्थान करके पर्यंत में प्रयु होकर वक्नारी मामक जिले में धारण सी। वर्षानि तुमनुक बाह की सेना मुहम्मद बाह ना नीख़ कर रही थी प्रत मुहम्मद बाह न उस स्थान से औ प्रस्थान किया मेर नगरनेट के निके में पहुँच गया। सेना ने पीधा करना बन्द कर दिया बीर नीट यहँ।

#### मुस्तान ग्रब् वक्र शाह ।

इस घटना के उपरान्त मुन्ध धमीरों ने अनु बक्र बिन (पुत्र) खक्तर को बिन (पुत्र) मुल्तान पीरोज को बादबाह बनाया और उसकी उपाधि अनु बक्र बाह रसी। विजारत बन्न वरादेनातयाइसी प्रवार वं प्रत्य दण्डा ईश्वर ने मुक्ते इस योग्य बनाया कि मैन इन नार्यों को बन्द करा दिया।

पिछले सुल्तामो के नाम, जिनके प्रयत्न से हिन्दुस्तान में इस्लाम प्रसारित हुया था, खुत्वी

में निवाल दिये गये थे। मैंने उनके नामो को खुत्वों में मस्मिलित करवा दिया ताकि इस प्रकार उनकी मक्ति के लिये सर्वटा प्रार्थना होती रहे ।

इमके ग्रतिरिक्त श्रत्यधिक अनुचित कर सगाये जाते ये ग्रीर उन्ह कठोरता-पूर्वक वसूत किया जाता था, उदाहरणार्थ चराई, ग्रुल फरोशी, नीलगरी, माठी फरोशी, नहाफी, रीसमान फरोशी, नखबद बिरियागरी, निकाही, खमारखाना, दारोगगी, नीतवाली तथा एहतेसाव . सभी को सन्द करा दिया।

मैंने शादेश दिया कि जो कर महत्मद साहब की सुनत के विरुद्ध हो वह म लिये जायें। इससे पूर्व यह प्रथा थी कि युद्ध के गसीमत के धन में से धवाँ भाग सैनिकों की दिया जाता था और शेप ५ भाग दीवान में मन्मिलित कर लिये जाने थे। मैंने पवित्र शरीयत वे प्रमुमार प्रादेश दिया कि ५वाँ भाग दीवान में दिया जाया करे।

अर्थीमयों, मुनुलहिदो तथा इस्लाम मे अनुचित नई प्रथायें सम्मिलित करके लोगो को मार्ग-म्रष्ट करने वालों को अपने राज्य से निकलवा दिया और उनवी प्रथायें, शादतें तथा पुस्तक नष्टक रादी।

इसके अतिरिक्त पूरपो ने यह प्रया हो गई थी कि वे रेशभी वरन धारए करते थे तथा सोने चाँदी का प्रयोग करते थे, मैंने इसवा अन्त वारा दिया और शरा के सनुसार चीजें प्रयोग करने का धादेश दे दिया।

मसलमान तथा काफिर स्थियाँ मजारो तथा मदिरो में जाती थी और इसमें वडी लराबी होती थी। मैंने इसे रोक दिया।

मन्दिरों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण कराया । प्राचीन मुल्तानी की बनवाई हुई (२४१) जो मस्जिदें, खानवाहे, मदरसे, कुवें, हीज, पूत्र तथा मकबरें नष्ट हो गये थे उनवा मैंने पून निर्माश कराया धीर उनवे व्यय हेतु वक्फ की व्ययस्था कराई।

मेरे स्वामी स्वर्गीय सुल्तान मुत्रमद शाह ने जिन लोगो की हत्या करा दी थी तथा जिन मोगो में गरीरो के गद्ध भद्ध करा दिये थे, उनके पत्री तथा उत्तर।धिकारियों में मे जो कोई भी मुक्ते मिल गया उनकी मैंने इन म तुवा वृत्ति द्वारा प्रसन्न विया थार उनसे यह लिखवा लिया वि सुल्तान महम्मद बाह के प्रति उन्हें श्रय कोई शिकायत नहीं । उन पत्रो पर प्रतिष्ठित तथा सम्मानित व्यक्तियों की महर्रे कराई और सुल्तान महत्मद के सक्बरे से रखवा दिया।

जहाँ कही में दिसी एकान्तवासी तथा फकीर के विषय में सन पाता था में उसकी मेवा में उपस्थित होता था और उसको प्रसन्न यरना अपने लिये ग्रावश्यक समस्त्रा था ।

जो सैनिक तथा धमीर बुद्ध हो चुने थे उन्हें मैने तोबा करने भी शिक्षा दी घौर उनके वजीफें तथा ग्रदरार निश्चित कर दिये ताकि वे परलोक के कार्य में व्यस्त हो जायें !

भल्तान फीरोज आह द्वारा निर्मित जो भवन धणवा धन्य अवशेष मिलते है, उनका विवरमा इस प्रकार है नहरों ने बाँच ४०, मस्त्रिदें ४०, मदरमे ३०, खानवाहे २०, राज प्रामाद १००, मरायेँ २००, नगर १००, होज ५, चिकित्मा नय १०, मकबरे १५०, स्नानागार २०, मीनार १५०, पूल १५०, उद्यान यगग्नित ।

१ इसमें विषय में प्रतुशने कीरोकशाही मा कलुकार देखा।

प्रहामद शाह ने पुनः बसेसर में स्थान ग्रहण किया। उपयुंक्त वर्ष के रमजान (तगस्त तितम्बर) मास में उसने प्रुत्वान, लाहीर तथा अन्य कस्त्रों में यह स्रारेश भेगा कि जिस ग्रहले तथा गनो में फीरोज शाह से दाल मिलें उन्हें बन्ही बनाकर उनकी हत्या करा दी जाय। इस प्रारेश के पहुँचने पर बहुत से स्थानो पर एक ही दिन में अत्योधिक हत्याकाण्ड हुमा फीर अजा के कार्य प्रय्यविध्यत हो गये। इस प्रदेश की प्रियक्षित जनता ने कर तथा खराज अदा करना बन्द कर दिया तथा वह उपद्रव और नाना प्रवार से विद्रोह करने लगी।

(४४) मुहर्रम ७६२ हि॰ (विसम्बर-जनवरी १३०६-६० ई० ) में हुगायूँ खों ने प्राय प्रमोरा विहत वराहरणाव्यं सामाना के हाकिम मानिव खों, विधायवस्तुरूक, प्रजू रिजा, प्रवारक लों मस्त्राहुत तथा हिसार फीरोज के हाकिम यान्य खों, विधायवस्तुरूक, प्रजू रिजा, प्रवारक लों मस्त्राहुत तथा हिसार फीरोज के हाकिम यान्य खों, वेना एकत्र करके पानेपत पर क्याई की सथा देहती के साम-मान के स्थानों को नष्ट कर दिया। प्रजू वक्त शाह ने एमाजुन सुक्त को र हेचा। याहवादा हुमायूँ लों की सेना की पराजय हुई घीर वह सामाना की मोर क्या दिया। वयोंकि मृह क्र काह की निरन्तर विवय प्राप्त होनी रही पत वपकुँक्त वर्ष के जनादी जब पत्रवाद हुई घीर वह सामाना की मोर क्या दिया। वयोंकि मृह क्या है प्रवार वेहिए स्वयं के स्वयं के विवयं की प्रवार के लिए वर्ष के सुस्मय के सुद्ध करने के लिए जलेक की घोर प्रस्थान किया। हिल्ली से २० कोश पर पत्रवाह हुमा। प्रहुस्मय साह जलेकर में प्रधिकास तेना को छोड़ कर ४ हजार वीरो सहित पृथक् हो गया। प्रहुस्मय साह को सेना से युद्ध कर ने के लिए जलेकर की घोर प्रस्था किया। प्रहुस्मय साह ने जिन लोगो भी यहर देहजी के हारों की एखा तेत्र हित पिष्ट की प्राप्त में प्रवार विद्या प्रहुस्मय साह ने जिन लोगो भी यहर देहजी के हारों की एखा तेत्र हित पिष्ट किया पा उन्होंने थोड़ा बहुत युद्ध किया। प्रहुस्मय साह ने यदा प्रहुस्मय साह ने यदा प्रहुस्मय साह ने व्याप साह के लोग प्रतिष्ठित तथा सावारण व्यक्ति मुक्तन प्रहुस्मय से पिस लागे।

मृत्र कर शाह समाधार पाकर वही दिन एक पहर दिन चढे सेना लेकर शहर (देहती)
पहुँचा भीर नहावहीन जगी की, जिले तुस्तान मुहस्मद आह ने द्वारों की रसा हेत्रु निमुक्त
निया या, हरणा करा थी और शुक्त राजमाहाद की ओर रचना हुमा। मुहस्मद शाह दिवस
होकर होचे खास के द्वार से बाहर निकल नाम और पुतः बलेसर पहुँच कर प्रपनी सेना से
मिल गया। मुहस्मद साह के मुख्य अपीर, उटाहरखाई खंदील को बारवक, मलिक भादम,
(२४६) मुस्सान कीरीज बाहर का मागिनेस इस्माईल बन्दी बना लिये गये और उनकी हथा
कररी गई। मुख्य कीन मुद्द में मारे गये।

इसी वर्ष रमजान मास ( सगस्त-सितम्बर १३६२ ई०) में भीर हाजिब सुस्तानी ने मृत्रू बक्र साह का विरोध प्रारम्भ कर दिया। सुस्तान फीरोज बाह के कुछ दासों ने जो प्रमीर हो। गये पे विरोध सुरू कर दिया। शव लोगों ने ग्रुप्त रूप से प्रुट्टम्पद साह को पन निवता। मृत्रू वक्र शाह विवदा होकर बहादुर नाहिर के कोटले की भीर उससे सहायता लेने वस दिया। मिलक शाहीन एमादुन्मसुरूक, मिलक बहरी तथा सफदर खाँ सुस्तानी को देहनी धीठ गमा। उसने देढ वर्ष तक राज्य किया।

#### सुल्तान मुहम्मद शाह विन (पुत्र) सुल्तान फ़ीरोज शाह ।

१६ रमजान (२६ मगस्त १३८० ई०) को मोर हाजिब तथा फोरोज शाह के बुछ मन्य दासो के इस माध्य के प्रार्थना पत्र मुहम्मद शाह को प्राप्त हुये कि श्रद्ध वस्र शाह प्रपत्ते (२४३) पद रुनपुरीन को प्रदान हुमा। कुछ समय उपरान्त धन्न बक्र साह की जात हुमा कि रुनपुरीन जन्दा फीरोज साह ने कुछ धमीरो से मिल कर उसे हुटा कर स्वय बादशाह बनने का पढ़पन्त रच रहा है। धन्न बक्र साह ने कुछ धमीरो से मिल कर पहुंते हैं। रुनपुरीन जन्दा की हुस्पा करा दो और जो लोग रुनपुरीन के मिल पने थे उन्हें भी तसवार ने माट उतार दिया। सन्न बन सह से देहली पर स्विकार जमा कर बादशाहों के हाथियो तथा साजानों नो अपने स्विकार कर किया। कर किया से स्वर लिया और पूर्ण प्रमुख्य प्राप्त कर विया।

इसी बीच मे समाचार प्राप्त हुथा कि सामाना के समीर सदा लोगो न मलिक सुल्तान बाह लुप्तदिल को जो सामाना का हाकिन या, २४ सक्ट (२२ फरवरी १३८६ ई०) की सुनाम के हीज पर तशवार तथा कटार से मार डाला घीर उसके घर की सूट लिया, उसका शीप शाहजादा मुहम्मद बाह के पास नगरकोट भेज दिया । सुल्तान मुहम्मद बाह नगरकोट से प्रस्थान करके जलन्धर के मार्ग से सामाना पहुँचा। रबी उल प्रव्यल मास (फरवरी-मार्च १३=६ ई०) में वह सिंहामनारूढ हुया ! सामाना के घमीराने सदा तथा पर्वत के आचल के जुमीदारों ने उसकी पुत मधीनता स्वीकार कर ली। देहली के भी कुछ मभीर तथा मलिक मनू बक बाह से पुषक् होकर मुहम्मद शाह से मिल गये । २० हजार अस्वारीही तथा प्रसव्य पदाति उसके चारी गार एकत्र हो गये। जब उसने सामाना से देहली की और प्रस्थान किया तो देहली पहुँचते पहुँचते उसकी सेना मे ५० हजार अश्वारोही मम्मिलित हो गये। २५ रबी उल प्रासिर ७६१ हि॰ (२३ भ्रप्रैल १३८६ ई॰) को सुल्तान मुहम्मद बाह वहाँ नुमा के राजप्रासाद मे उतरा । प्रथू बक शाह ने मुहम्मद शाह की सेना से युद्ध करने के लिए प्रपनी सेना फीरोजाबाद में छोड दी थी। सबूबक साह के सैनिक २ जमादी उल बब्बल (२६ भन्नैल १३८६ ई०) की सुल्तान मुहम्मद ने सैनिको से फीरोजाबाद की गलियो मे युद्ध करने लगे। उसी दिन बहादुर नाहिर बहुत से सैनिको को लेकर नगर में पहुँचा। अबू बझ शाह की बड़ी डाउस बँध गई। दूसरे (२४४) दिन प्रवू बक्र साह ने युद्ध की तैयारी करके युद्ध प्रारम्भ कर दिया। मुहम्मद शाह पराजित हुन्ना। २ हजार मन्नारीहियो सहित यसुना नदी पार करके यह दौन्नाव में प्रविष्ट हो गया। उसने प्रपते मॅभल पुत्र हुमायूँ खाँ को सेना एकत्र करन के लिए सामाना क्षेत्र दिया। मलिक जिमाउलमुक्क श्रन्न रिजा, राय कमाछुद्दीन माईन तथा राय खलगीन बहती को जो उस म्रोर के जागीरदार थे, उसके साथ कर दिया और स्वय मगा तट पर जलेसर नामक स्थान पर स्थान ग्रहण किया।

पीरोज साह के कुछ अमीर उदाहरखार्थ मिलक सरबर, बहुनय सहर, मिलहुस्वकं, मुस्तान का हाकिम नसीरतमुल्क तथा बिहार का हाकिम खबायुलमुल्क, प्रवध का हाकिम मिलक हुवामूदीन, संपुदीन मिलक क्वीर, हुवामूदीन तथा मिलक दौलत यार क्ष्मीज ने हाकिम के पुन, राव शेर तथा अन्य राव अन्य राव अन्य राव अन्य राव के पुन, राव शेर तथा अन्य राव अन्य राव अन्य राव अन्य राव अन्य राव के तथा प्रविचे ने से स्वाप्त के तकर मुहम्मद माह से मिले। जिलक सरवर को स्वाय्य यहाँ की उपाधि दो गई। संपूद्य को सिक्य को तथा राव रोर को राय-रावों की उपाधिय प्रवाप के गई। नसीरलमुल्क को सिक्य को तथा राव रोर को राय-रावों की उपाधिय प्रवाप हुई।

बाबान माम (जुलाई-अयस्त) में वह पुन गुद्ध करने ने लिए दहली की घोर रवाना हुआ। उसने करनी नामक साम में अब बक साह से युद्ध किया। न्योंकि मुस्तान मुहम्मद साह के राज्य का समय अभी नहीं आया था, अत मुहम्मद बाह की सेना को पराजय हुई। अब् बक्र साह है कीस तक पीछा करके देहनी बागस चना गया। (२४८) ७६४ हि॰ (१३९१-६२ ई॰) में नर्रामह, सरदार हरन तथा धीरआनु के विद्रोह के समाचार प्राप्त हुये। मुद्रवान के धावेचानुसार इस्लाम खीं की निद्रोहियों से हुइ इसरे के लिए नेवा गया। नर्रासह ने इस्लाम खीं ने युद्ध किया धीर पर्राजित हुमा। बहुत के काफिर मारे गये। मुस्तान की सेना ने उसका पीछा किया। धन्त में उमने समा-याचन। की और इस्लाम खीं के साथ देहनी पहुचा।

इसी बीच में ममाचार प्राप्त हुमा नि सरदार हरत ने बनाराम करने पर मारूमण कर दिया है। मुद्दान ने स्वय प्रस्थान किया थार काली नदी के तुट पर पहुँचा। वे माणकर इरावा के किले में प्रविष्ट हो गये। जिस दिन मुद्दान इरावा पहुंचा काफिरों ने रात्रि में किया छोड़ दिया धीर माथ प्रवे हुये। दुसरे दिन मुद्दान किले को नल्ट करके कम्मीज की घोर प्रस्थान किया। कम्मीज के बाफिरों तथा दसमुक्त के रायों को दण्ड देकर जलेसर पहुंचा। वहाँ मुहुमदाबाद नामक किले का निर्माण कराया।

उपर्युक्त वर्ष के रजब सास (मई-सून १३६२ ई०) में स्वाजये जहां नायब का पत्र, को शहर (देहनी) में था, इस बाशय का प्राप्त हुमा कि इस्लाम या विग्रोह के विवार से पत्राव पहुँबकर उपर्यव पथाने की योजना बना रहा है। मुस्तान यह समावार मुनकर जलेकर में सेना सहिद शहर (देहनी) में प्रविच्ट हुमा और एक गीच्टी भागीचित की। उसने इस्लाम खीं को बुलवा कर उससे बास्तविकता के विषय में प्रवत्त किया। उसने स्वीका नहीं किया। एक हिन्दू विश्वका नाम जाड़ वा तवा उसके मतीवें ने जो उसके ब्यु को उसके विवद कूठी गयाही दी। मुस्तान ने इस्लाम खीं की हत्या करा दी और खाने वहाँ को वजीर नियुक्त कर दिया। मित्रक मुक्केत्वलाहक को सेना देकर मुहम्मदावाद सेशा।

७६५ हि॰ (१३८२-६३ ई॰) में खरवार हरन, जीविंबह राठौर तथा महासुद्दी में पुकद्दम बीरमातु के निद्रोह करने के समाचार प्राप्त हुए। सुस्तान ने इस विद्रोह को सान्त करने के नित्र मिलक पुत्र-रेंड्राचुक्त को मेना। बन दोनों तेनाकों में युद्ध हुमा तो मिलन पुकर्रदुलपुक्त ने सीच का प्रस्तान रख कर उपर्युक्त रायों नो अपना माजाकारी बना निया भीर प्रपने साथ कन्तीत्र के गया और खन हारा उनकी हत्या करा दी। राये सेर (मुमेर ?) माग कर दरावा पहुचा। मिलक मुकर्रयुत्तमुक्त सीटकर गुहम्मदाबाद पहुँचा।

(१४६) मुल्ताम ने उसी वर्ष के वाव्याल मास (व्रयस्त-सितम्बर ११९३ ६०) में मेवात की मोर प्रस्थान किया तथा छूट मार प्रारम्भ करती । वह मुहम्मदावाद से जलेवर पहुँव कर वन्ता हुए मारा प्रारम करती । वह मुहम्मदावाद से जलेवर पहुँव कर वन्ता हुए गया । उसी समय समाचार प्राप्त हुमा कि बहुत्य ताहिर ने देहनी के हुछ स्थानी पर धाक्रमण करते उनमें उत्थात मचा रखा है। सुस्तान ने निमंत होने के वावहूद भी मेवात की घोर धस्थान किया । जब वह कोटल पहुँवा तो वहादुर नाहिर ने उनसे युद्ध स्थानी पर प्राप्तान होकर कोटला में उत्हरने का उसमें विक्ता निमंत्र करीया था अपने प्रवास होने युद्ध स्थान प्रत्यान ने पुद्धम्मदावाद में जिस मेवन का निमाण कराया था उसके प्रवस्त होत्र वह वहा पहुँचा । इसी मीच में वह घोर धिमा कर वर्जर में पुद्ध पहुँचा । इसी मीच में वह घोर धिमा करता निमाण कराया था उसके प्रवस्त होत्र (१३६४ ई०) में उसने वाहुवादा हुमायूँ शी को खेला बोलर के विकट युद्ध करने के तिये मेजा । वेला ने विरोध करने लाहीर का किला अपने धिमार में कर निया था । धाहुवादा लाहीर की सोरा प्रधान करना चाहुवादा था कि १७ रवी उन धन्ता (२० जनवरी १३६४ ई०) को सुस्तान की प्रस्त वस्ता चाहुवादा था कि १७ रवी उन धन्ता (२० जनवरी १३६४ ई०) को सुस्तान की प्रस्त करना चाहुवादा था कि १७ रवी उन धन्ता (२० जनवरी १३६४ ई०) को सुस्तान की प्रस्त करना चाहुवादा था कि १० रवी उन धन्ता (३० जनवरी १३६४ ई०) को सुस्तान की प्रस्त वस स्था था धाहुवादा चाहुवादा था हि १० रवी उन धन्ता (३० वस्ता धाहुवादा धाहुवा

कुछ बिरवासपायो सहित कोटले को घोर चन दिया है। उन्होंने सुल्वान मुहम्मद के सपुनुत्र खाने साना को हाथी पर सवार किया घोर चन्न उसके सिर पर लगाया। १६ रमजान (३१ प्रमस्त १३६० ई०) को मुहम्मद शाह वेहली पहुँचा घोर फीरोबाबाद के राज्यासाद में सिहासनास्त्र हुया। भीर हाजिब सुल्वाची का विज्ञास्त का पद प्रदान किया घोर उसकी उपाधि इस्लाम खो रखी। फीरोब घाह क दास तथा यहर (देहली) के सब लोग मुहम्मद शाह से मिल गये। मुख दिन उपरान्त वह फीरोजाबाद से देहली पहुँचा घोर पुम राजप्रासाद में सिहासनास्त्र हथा।

फ़ोरोज बाहर थे दाखों के पांच जो हाथी थे उन्ह उनन परहां कर प्राचीन महावती को सीर दिया। कोशे जा बाह के दाख हत कारण दुवी होकर देहली के बाहर चले गये। वे रातोरात संपरियार साग चर नाहर के कोटले में बुद्ध वाये और अपू वक साह से मिल गये। प्रहुम्मद साह ने प्राचेश दिया कि चहर (देहली) में मुस्तान का जो बोई दाल भी हो नह सहर के बाहर चला जाये। उन्ह तीन दिन का समय दिया जाता है। जो तीन दिन में बाहर न जायेगा भीर बन्दी यना सिया जायां उत्तरी हत्या कर यो जायां। प्रसिद्ध है कि मुल्लान क कुछ दास तीन दिन उपरान्त बनी बनाये गये। वे मत्य के कारण यह बहुते थे रिहम असील पर्यां। प्रश्न हिं सु सु सील के प्रश्न का साम दिया जायां। प्रसिद्ध है कि मुल्लान क कुछ दास तीन दिन उपरान्त बनी बनाये गये। वे मत्य के कारण वह बहुते थे रिहम असील विश्व पर्यां के दास की वीन विश्व कर की साम कर की साम कर ती नहीं का साम विश्व प्रसार उच्चारण कर ते के ह सतील हैं। पुल्लान किस प्रसार चाहता वा वे उन्ह प्रसार उच्चारण कर ते में ह प्रसार वे जायां के प्रमार चाल के मनुष्यों के समान उस चव्द का उच्चारण करते थे भीर उनकी हत्या कर हो गया। मूर्व के बहुत से लोगों वी थो सामील के प्रीर पुद्ध भावा न बोस सकत से हैर्स्यां करा थी गई। वे दिन वपरान्त चहर (देहली) भीरोच चाह के दारों से, जिन्होंने सुस्तान करा हो गई। विरोध किया प्रार हिन से मारा है। गई। विरोध किया प्रार हिन से मारा है। स्वर साम कर साम है। स्वर हो स्वर्ण से हिन से साम किया मारा है। सह साम किया साम किया साम किया है। सु साम किया साम किया है। सु साम क्षा है। सु से किया साम सिंग है। सु साम किया साम किया

इसी बीच में ग्रुजरात के हाकिम मुफरेंह सुरवानी के विदोह तथा अस्याचार का समाचार प्राप्त हुआ। उसन वजीहुनमुल्क के पुत्र चफर खी की ग्रुजरात के सारात हेतु भेज दिया।

र दास नहीं है।

लेकर लाहीर के करोही द्वार पर युद्ध किया। सारग सांकी विजय प्राप्त हुई। पेखा खोसर पराधित होकर जम्मू पर्वत की कोर भाग गया। दूसरे दिन सारय सौ नै साहीर के किसे को भी प्रपत्ने क्षपिकार में कर लिया। प्रपत्ने माई मलिक कम्यू को सादिल सौ की उपाधि प्रदान करके वहीं छोड दिया धीर स्वय दी गलपुर पहुँचा।

उपर्युक्त वर्ष में साधान मास (जून १३६४ ई०) में सुरतान महमूद शाह, मुकर्देव सौ तथा कुछ हाथी धीर खासा खेन के ममूत्रों को शहर में छोट कर क्या समादत खी सिहत क्यानियर तथा ययाना को भीर गया। जब सुस्तान म्वानियर के निकट पहुंचा तो मिल प्रान्त उद्देश पारवाल, धुरारक खी, मिल राजु वा पुत्र बचा सारग खीं का माई मल्सू, समावत हो के तिकट पहुंचन रकते सेने ! समावहीं के तिकट पहुंचन रकते सेने ! समावहीं को सुचना मिल महें ! उसने मिल कमावहीं तथा सुवारक खीं के वास देश में स्वतं मान कर महत्व स्वार्थ से सहीं । उसने मिल कमावहीं ने स्वार्थ सेने स्वतं को के पास देहनी पहुंचा।

णव नुपरत याह के घमीरों ने देखा कि नुसरत थाह कठपुतनी से ध्रीवर नहीं है ही वग्होंने निसी प्रक्ति से नुमरत थाह को समादत खीं से प्रवर्ग कर दिया और सगिठत होनर समादत खीं पर जो समावत खा पहुंच गये। समावत खा प्रपंत थार में मुद्र की धींक न देख कर देहनी को ओर खता गया और भुक्त देख खीं है। मिन गया। उस विकास में मुद्र की धींक निसी तहां ने से स्वर्ध बनावर मरवा बाला। नुमरत वाह के घरे बातें में से मुहम्मद मुक्जित, धिहाव गाहिर, फल्डुक्लाह बलखी तथा फीरोज बाह के घर वालों ने नुमरत याह की प्रपीप दी गई। विहाव गाहिर की मुहम्मद मुक्जित को कड़ीले ममालिक बनाकर तातार खीं की उपाधि दी गई। विहाव गाहिर की शिक्ष निम्न खीं की उसा फड़ कहान हो गई। विहाव गाहिर की समा सित वाह की की उसा फड़ की समा महित सानी की की से की है की है होता ।

मन्तु नी चपावि इकवान श्री रखी गई। बैस्त ना किंवा उसे सौंप दिया गया। देहनी तथा भौरीजावाद के मध्य में नित्य बुद्ध होते थे। दोशाब के मध्य के कुद्ध पराने, पानीपत, सोनपत, रोहदक, मज्यूर तथा देहनी ने २० गोन तक वे स्थात नुमरत साह ने प्रियकार में (२१३) रहे। महसूद शाह के पान देहनी ने किंत तथा खातन के सीविरिक्त सम्म स्थात न

#### सुल्तान ग्रलाउद्दीन सिकन्दरशाह

वर सुल्तान मुह्म्मद बार्का मफला पुत्र या और उसकी उपाधि हुमायू खी थी।
मुह्म्मद बाह की मुलु के उपरान्त ३ दिन तक यह बोक सम्बन्धी रसमो की पूरा परता
रहा। १६ रबी वल घटना (२२ जनवरी १३६४ ई०) की वह घागीरों, मितकों, सीयदो,
कांजियो तथा देहनी कि प्रतिष्ठित व्यक्तियों की वस्तित से चिरासनास्ट हुमा। स्थाजये जहाँ
को विजारत प्रदान की। वेप पदाधिकारियों को उसी प्रकार रहने दिया। ५ जमादी उत्तप्रवस्त (द मार्च १३६४ ई०) को वह स्म्यु हुमा चौर उसकी मुखु हो गई। उसने एक मास
(२४०) मोर १६ दिन तक राज्य किया।

### सुल्तान मुहम्मद शाह।

वह मुस्तान मुहम्मद बाह का बामु पुत्र था। जव मुस्तान मलावहीन की मृत्यु हो गई तो सिंविकीय समीरों, उदाहरलायं सायाना के तारिन गातिक राते, राय कराखुदीन मार्सन मुदारक ली, हुनालू, क्वास लौ—हमी तथा वर्गोल के डाक्मि—ने सहर (देडसी) से निकल कर सुस्तान महदूद बाह की मृत्यति के बिना बपनो जागीरों को जाना चाहा। लाने जहां को सुचना हो गई। वह उन्हें सान्तना देकर चहर (देहसी) लाया। एक वमार्यी उस पन्यत (२३ मार्च १९५४ ई०) को ममीरों, मिलको तथा शहर देहती के प्रतिष्ठित स्वस्थियों के प्रयान स वह पुत्र राजप्रसाद में विहासनाक्व हुमा और मुद्तान नाविकहीन सहसूद चाह उसकी उपाधि हुई । उसने क्वानये बहा को बजीर निकुक्त क्या। चलने मुकर्रदुलपुत्क को मुकर्रव खाँ की पुत्र की प्रतिप्त की साम्तर का मुकर्रव साम्तर की साम्तर का साम्तर की सामार की की उपाधि प्रयान हुई सीर सीवाकपुर का हाकिम निवुक्त किया। मिलक सारण की सामार की निवाधि प्रयान की, मारिय मार्चिक मार्च पा वही पूर्व प्रवास की उपाधि प्रयान की, मारिय मार्चिक मार्च पा वही समेरे पूर्व प्रमान करना की सामार की निवाधि प्रयान की, मारिय मार्च की सामार की सामार की सामार मार्च की सामार मार्च की सामार की सामार की सामार की सामार मार्च की सामार मार्च की सामार की सामार की सामार की मार्च पा वही प्रयान किया। मार्च की सामार की सामार

हिन्दुस्तान के निचले भाग-जीनपुर तथा उसके धायपास के स्थान-व्यमीदारी के प्रमुख के कारण सम्बद्धित हो गये थे। रताजा सस्यर की, जो रताज्ये जहाँ हो गया था भीर जिले सुस्तन मुहत्म्मद ने जीनपुर की धोर निमुक्त किया था, उपाधि सुस्तामुत्राफ मिरिचत की भीर कतीज से विद्वार तक उसे सींप दिया।

रजब ७६६ हि॰ (मुई १३६४ ई॰) में २० हाथी तथा आरी थेना बेकर वसे थिया किया। मुत्तानुस्वकों ने उस अवेश में पूर्ण अधिकार आस कर सिया और उस प्रदेश के आसपास (२६१) के वसीदारी को अपनी अधीन कर सिया। बहुत से किसो का जो प्यस्त हो गये में जुन निर्माण कराया। जाजनगर के राम तथा नधानीती ने बादखाह जो उपहार प्रतिवर्ष सस्तान फीरोंच साह को अंका करते थे, वे उसे मेंचने समें।

सी वर्ष मुस्तान के आदेशानुसार सारण खाँ दीवातपुर पर अधिकार जमाने तथा सेला सोलार के उपहर को सात्त करने के लिये भेचा गया। साबान मास (इन १३६४ ई०) में यह दीवानपुर पहुँचा और सेना की व्यवस्था की। जीकाद ७६६ हि० (प्रमस्तरितम्बर १३६४ ई०)में राय सत्तरीन मट्टी, राय साजद, नमासुदीन माईन तथा मुस्तान की सेना को सेन्द्र उस और रसाता हुमा। जब यह साहीर के निकट पहुँचा तो सोसा सोसर ने स्रताधिक तेना प्रिपकार में प्रा गये। तातार खाँ प्रयत्न के बावजूद देहनी के किले पर विजय प्राप्त न कर सका धीर पानीपत की विजय के समाचार पाकर निःसहाय धवस्या में प्रपन्ने दिता के पास प्रजयत पहुँच गया। इक्याल खाँ देहनी धाया। तातार तो के जामाता नशीरनपुटक को, जो इक्याल खाँ का प्रति हों की का प्राप्त नशीरनपुटक को, जो इक्याल खाँ का प्रति हों की का प्राप्त वातार खाँ ना सहायक हो गया था, प्रति खाँ की उपाधि प्रयान की श्वामाना से दोधाव के मध्य तक का भाग उसे शीर दिश सीर वह स्वाई रूप के राज्य करने लगा।

(२,४४) सफर क०१ हि० (धन्तुवर-नयम्बर १३६८ ई०) मे यह सुनग प्राप्त हुई कि साहेब किरान धमीर तेमूर प्रगंत ने तक्तवा नामक स्थान की विकास करके प्रतान में प्रशंत किया है धोर जो सोग मित्रां पीर प्रहुक्तव द्वारा वन्दी बनाये गये में उन सबको हत्या करा दी है। इकवाल खो यह सुनना पाकर बड़ा प्रमान करके घटनीर से किले को घेर लिया। राम प्राप्त ने सुन्तान ते प्रस्वान करके घटनीर से किले को घेर लिया। राम वाम प्रेप्त क्या । राम खनजीन मट्टी को वन्दी बना लिया। जो लोग घिर हुमें चे उनकी हत्या परादी। वहीं से उन्होंने सामाना के धारपास तक क स्थानों पर प्राप्तकाल किया। दोशालपुर, प्रयोधन तथा सर्प्तती के कुछ सोग मानकर देहली पहुँच गये। बहुत से लोग वन्दी कि तथा तथे यहीर उनकी हत्या करा से प्रदेश के सम्पन्न कर स्वाप्त कर क स्थानों के बहुत से लोग वन्दी कि तथा हो से प्रसार के मध्य की विनायन में पहुँच। प्रधिकार स्थानों के विवायन कर के तथा वहीं के निवासियों को बनायर, लोगी नाभक करने में पहाल निया। वहीं का निवास तथे कर नामन ४० हवार हिन्दुल्तान के निवासी वन्दी बनायर, लोगी नाभक करने कि निवासी वन्दी स्थान सिका स्थान कर पर्वती में प्रविद्य हो। प्रदेश स्थान कि स्वाप्त है कि स्थान सिका स्थान कर पर्वती में प्रविद्य हो। प्रविद्या स्थान कर पर्वती स्थान सिका स्थान सिका स्थान कर पर्वती में प्रविद्य हो। स्थान सिका स्थान सिका स्थान कर पर्वती से प्रविद्य हो। सिका स्थान सिका स्थान सिका स्थान स्थान

कुछ दिन उपरास्त खिल्ल खीं जो भेवात वे पर्वत में पुत्त मया या, बहादुर नाहिर पुवारक खीं तथा वजीर खीं सहित धामा याचना करता हुया साहेब किरान की छेवा में उपस्थित हुया। साहेब किरोन ने खिल्ल खीं के ग्रीतिरियत, इस कारण कि वह सैथिद तथा नेक रहे। इन दोनो बादशाहों के मिलनो तथा ग्रमीरो ने प्रत्येक प्रदेश पर ग्रधिकार जमाकर ग्रपने भ्रापको हाकिम तथा शासक बना निया। ३ वर्ष तक यही दता रही।

७९८ हि० (१३६५-६६ ई०) में दीवालपुर तथा लाहीर वा हाजिम सारम तो जो वास्तव में महसूद थाह वी भीर से नियुक्त था, मुखान के हाजिम खिखा खो का विरोधी वन गया। मिलक मट्टी के कुछ दास गारम जो की विवास को सारम जो की शिक्त गरे। उसने मुखान पर अधिवार ज्या विवास। रमजान ७६६ हि० (मई-जून १३६५ ई०) में उसने सेना एकज करके सामाना के हाजिम गालिय खों यर, जो जुमरत शाह की भीर से या, आक्रमण किया। गालिय खों युक्त में परास्त हुंखा और पालीपत में सातम खों के समझ मुदैय। मुखरत शाह ने यह समाजार पाकर १० हाथी तथा कुछ सैनिक सहायवार्थ तातार जो में मा। ११ हुदर्शन ६०० हि० (४ यहनूबर १३६७ ई०) को कोटला प्राम के निकट युक्त हुमा। सारम खौं पराजिन होकर मुख्तान की थोर चला गया। मिलक स्रतास ने सामाना पर स्रविकार जमाकर उसे गालिय जो के मुद्दे कर दिया और चलांदी तक उसका पीछा करके तातार छा लो। हमा से स्रतास जो का निकट मुख्त हुमा। सारम खों पराजिन होकर मुख्तान की थोर चला गया। स्रतिक स्रतास ने सामाना पर स्रविकार छा लो। हमा से स्रतास ची का स्रतास को स्रतास हो का स्रतास हो सामाना पर स्रविकार स्रतास हो स्रतास हो स्रतास हो सामाना पर स्रविकार स्रतास हो स्रतास हो स्रतास हो स्रतास हो सामाना पर स्रविकार स्रतास हो है स्रतास हो है हो है स्रतास हो है स्रतास हो है स्रतास हो है स्रतास हो है

उप्युक्त वर्ष के रही उस अन्यत मास (नवण्वर-दिसम्बर १३ ८७ ६०) में साहेद किराग तैं सूर प्रुप्तान के पीम मिलां पीर मुह्म्मद ने सिन्य गर्दी पार करके उच्छ के किसे को घेर शिया। मिलां अमी, जो सारण लां की ओर से उच्छ का हाकिम था, विर गया। एक मास तक दुख होता रहा। वारण लां ने, मिल ताजुरोन नायव को ४ हजार प्रतिष्ठित सवार देश मिलां मिलां की सहायतार्ष में आ कि निह्मता होता रही। वारण के माने कि सहायतार्ष में आ कि कि हायतार्ष में आ कि सहायतार्ष में प्रकार कर साथा कि सहायतार्ष के स्था में सह कर साधुसी पर मालमाल कर दिया। मिलां सीर मुहम्मद (१४४) ने पीछ से आकर मुलान के किसे को घेर निया। छ मास तक सारण लां पुढ करता रहा। निरयप्रति पुढ होता था। मान में उसने क्षमा याचना करके पीर मुहम्मद की स्थीनता स्वीवार कर ती। मिलां पीर मुहम्मद मुलता कि विर में कुछ दिन चररानत तक वहां ठहरा रहा।

वन्युंक वर्ष के राज्याल मास (जून-खुनाई १३६८ ई०) में इकवाल ली मुसरत साह की तेवा में पहुँचा। श्रेस कृतुनुहीन बहितयार काकी के नजार में कृतान सारीक को मत्यस्य सामकर होगी पत वन-बढ हुये। नुमरत साह को वे तेवा तथा हाविया सहित जहाँ पनाह के लिखे में ले गये। महसूद शाह, मुकर्व को तथा बहाडुर नाहिर सहिता प्राचीन देहती में किना क्षा हो कि सित देता के सित साह को के साहर सित मानीन देहती में किना सन्द रहा। श्रीवरी दिन इकजान लां ने खल तथा विश्वासमात द्वारा मुसरत साह को प्रमायभान साम उपने सित प्रकार में करना चाहा। पर-सु मुकरत पाह विवय होकर कि ते के साहर निकला भीत कुछ व्यक्तियों सिहंत की सोवायात यहित स्वामा। बहुती न ठहर सकने के साहर निकला भीत कुछ व्यक्तियों सिहंत की साव विश्वास पा। वहां में ठहर सकने के सारत सह तातर खीं वजीर के समस पहुंच। की रोज्याव सहस्या। खीं के प्रयोग हो गया। मुकर्य खीं वहां पनाह के किने में प्रायम होकर प्रमा रखा करने लगा। इकवाल खीं तेना एक करते मुकर्स की की पर जब बहु ससावयान था गहुंचा और उसे समान प्रदान की भीर उसकी हत्या कर दी। मुस्तान प्रहुद साह को कोई कब्द ग पहुंचाया और उसे कठतुतनी बना कर स्वत्म राज्य करने लगा।

जोकाद मास (जुलाई-प्रगस्त १३८८ ई०) में इकवाल खाँ वातार छा पर प्राक्षमए। करने के लिए पानीरत पहुँचा। वातार खाँ ने कुछ क्षोगो को थोडे से हावियो सहित किले के मीतर छोड दिया भीर धन्य मार्ग से देहसी की झोर प्रस्थान किया। ३ दिन उपरास्त पानीपत के किले पर विजय प्राप्त हो गई। वातार खाँ के हाथी तथा सेना इकवाल खाँ के

## तारीखे सिन्ध <sup>श्रयवा</sup> तारीखे मासुमी

[लेखक-सैयिद मुहस्मद मासूम भनकरी]

[प्रकाशन-पूना १६३८ ई०]

(६४) कहा जाता है कि सुस्तान मुहन्मद बिन तुम्बुक साह की मृत्यु के उपरान्त मुस्तान फीरोब साह सिहासनास्क हुमा भीर उसने देहनी की भीर प्रस्पान किया। जाम खैरहीन ने कुछ मजितो तक उसना पीछा किया भीर सन्त के उपान्त से, जो सहनान के निकट है, जीट भाषा। मुस्तान फीरोब शाह के हृदय में उसका भय था। जाम खैरहीन ने सुस्तान फीरोबे साह के प्रस्पान के उपरान्त न्याय तथा (प्रवा के प्रति) उपनार प्रारम्म कर दिया। प्रवा तथा संबंधासारक की देस भाग तथा सुमृद्धि की पूर्ण व्यवस्था करने साग।

वस जाम के राज्य-काल की घटनाधों में एक बढ़ी विचित्र घटना घटी। एक दिन वह समन विद्यालयानो तथा हैवको सिह्त क्रमण कर रहा था। स्वानक उन्ने एक लाई में महुत्यों को हिंदुयां होर उन्ने उन्हें देख कर समने विद्यालयाने की हिंदुयां होर उन्ने उन्हें देख कर समने विद्यालयाने कि हिंदुयां होर उन्ने उन्हें देख कर समने विद्यालयाने कि हता, (६६) "तुम जानते हो कि हिंदुयां कुम के बचा कह रही हैं " वे बोच विर मुक्त कर चुप हो गये। जाम ने कहा "उन पर स्वावाया हुआ है और वे त्याय चाहते हैं।" उनने उन वोशों की मुख्य के कारण जानने का प्रमत्न प्रारम्भ कर दिया। एक बुढ़ को जिसका उस स्थान से सम्बन्ध या दुन्याया भीर उनसे उन होंद्वारों के विदयम में मुख्य। बुढ़ ने बताया कि ७ वर्ष पूर्व एक कारवान प्रचारत के इस स्थान पर भागा था और स्थान सुद्ध ने उनकी हराय कर दी और उनकी प्रमन्धमाति हुट की। उनकी प्रमिकाश चन-सम्पत्ति मोंदुद है। जब बाम को यह पता बता वो उसने समस्त धन एकन करने का आदेश दे दिया। उत्यम से प्रियक्त प्रकर्म कर किया गया। उसने कुछ भादमी युक्तात के बाली के पास भेव कर कहताया कि इस मन को भी लोग मारे गये थे, उनके उत्तराधिकारियों को पहुंचा दिया जाय और हत्यारों का उसने यह पर सर स्था हैया। उत्या में स्था करने उत्तराधिकार स्था कर स्वत्या से स्था कर कर सहसाया कि इस पर कर स्था साथा होया।

इसके कुछ वर्ष उपरान्त उसकी मृत्यु हो गई।

#### जाम वाबनिया (बौहबना)

पपने पिता की मृत्यु के उपरान्त वह ममीरो तथा राज्य के प्रतिष्ठित लोगों की सहमित से विहामनास्त्र हुमा। इस बीच में मुल्तान फोरोज बाह हिल्हुस्तान तथा मुजरात के सासत प्रवस्य में भीर में निविचन हो गया था। उसने सिन्य विवय करने का सकस्य किया। वाम नावनिया उसने मुख नरता रहा। मुल्तान फोरोज बाह ३ माख तन उस क्षेत्र में ठहूर रहा। जब क्स या, सभी को बन्दी बना सिया घोर वहीं से सौटने वा घादेश दिया। वे पहारों के घौषन से होते हुए बायस हुये घोर सिवासिक पर्यंत के घौषन वा प्रदेश सैमूर की सेना द्वारा विष्यम हो गये।

जय साहेव किरान साहोर पहुँचे सो योखा खोरार को, वो सारत सा को गड़त के गरए साहेव किरान से मिल गया था और अपने आपनो मार्ग-दर्धन तथा हितँयी बताता था भीर जिसने मार्ग-दर्धन तथा हितँयी बताता था भीर जिसने महोर पर छन हारा धाँवकार जमा लिया था, किसी न किसी नुषित से बन्दी सना लिया गया। तथा तसहोर को विकास कर दिया गया। तथा लाहोर को विकास कर दिया गया। विद्यु खों को मुस्तान तथा दीयालपुर सौंद कर, आहेब किरान ने गाइल सामें से समस्तर कर बी भीर प्रस्थान किया।

# परिशिष्ट

- (त्र) खैरुल मजालिस (शेल नशोश्हीन महसूद विरागे देहली)
- (व) इन्साचे माहरू(ऐनुनमुल्क ऐनुहीन धन्दुल्लाह माहर)
- (स) दीवाने मुतहर (मृतहर कडा)
- (द) सुल्तान फीरोज शाह तथा रसके एत्तराधिकारियों के सिक्के

की प्रापिकता एव पिस्सुको का बाहुक्य हो यथा तो मुस्तान ने प्रथम वर्षों में पटन गुजरात की धोर प्रस्पान किया । वर्षो ऋतु के उपरान्त उत्तने पुन. आक्रमण किया धोर प्रसस्य सेना प्रपने साथ से पाय । योर युद्ध हुमा। प्रमन्त में जाम वाकीया बन्दी बना लिया गया धोर समस्त किया प्रदेश समस्त किया प्रदेश साथ किया निर्माण किया किया निर्माण किया किया प्रदेश से समस्त हिन्द प्रदेश से तथा । वह बहुत समय तक सुस्तान की सेवा में रहा धौर बडी योग्यता से सेवा करता (६६) रहा। सुस्तान ने प्रसन्त होकर उत्ते बादवाही जम प्रयान किया धौर पुन. सिन्य पर राज्य करने के जिये भेज दिया। १५ वर्ष तर्म करने के ज्यरान्त उसकी मृत्यु हो । ही

#### परिशिष्ट ग्र

## खेरल मजालिस

[ शेख नसीरुट्दीन महमूद चिराग्ने देहली ] संकलनकर्ता—मीलाना हमीद क्रजन्दर [प्रकाशन--म्प्रलीगढ़ विश्व विद्यालय इतिहास विमाग नं० ४]

### मजलिस १ १

हवाजा (नसीरहीन महमूद चिरासे देहली) ने मुक्तने (हमीद कलन्दर) इस प्रवसर पर नहा कि "हम तुम्ने कलन्दर कहें अथवा सकी ? कलन्दर किस प्रकार कह सकते हैं ? त विद्वार है।" सेवक ने निवेदन किया कि में एक बार शेख निजामुद्दीन श्रीलिया की सेवा में था, शेख के समझ भोजन लगा हथा था। दोल ने भोजन करते समय एक टिनिया तोही और आधी अपने सामने रखली ग्रीर झाधी सेवक को दे ही । सेवक ने उस टिकिया की लेकर उसे बास्तीन में छिना निया । जब सेवक श्रेल के पाम से बाहर निवला तो कलन्दरों ने उपस्थित होकर कहा, "शेखवादा हमें कुछ दो।" मैने कहा 'मिरे पास कोई भी वस्त नही।" कलन्दरी को वदफ दारा सब कुछ मात हो गया था । अन्होने कहा कि "बाधी टिकिया जो तक होन्छ से प्राप्त हुई है वही हमें दे दे।" सेवक उस ममय बाल्यावस्था में था। उमे ग्राइचर्य हचा कि उन्हें इस बात का किम प्रकार पता चल गया। वहाँ अनमें से कोई भी उपस्थित न द्या। विवश होकर वह आधी दिकिया निकास कर उन्हें दे दी। क्लन्दर लीग उसी स्थान पर जी हदली ज्ञाने 3 में किली-. खडी की जामा मस्जिद के निकट वा बैठ गये और उसे टक्डे-टकडे करके खा गये। इसी बीच में सेवक का पिता शेख के पास से बाहर कावा और पछा कि "टिकिया क्या की ?" मैने कहा 'कलन्दरों को दे दी।" उन्होंने शोक प्रकट किया और कहा "क्यो ही ? वह बहत बढी देन थी।" वै उसी उत्तेजना की ग्रवस्था में शैल की सेवा में उपस्थित हुये । शैल को इस बात वा पता चल गया । वे कहने लगे "मौलाना ताजहीन तम सत्य्द रहो, तम्हारा यह पत्र कलग्दर होगा ।" इस पर मेरे पिता की संतोप हो गया। क्योंकि शेख सेवक को क्सम्बर कह चूके हैं; यतः स्वाजा भी कलन्दर कहें। जब स्वाजा ने यह कहानी सूनी तो वहा कि मुसे जात न या कि र शेख (निजामहीन भौतिया) का शिव्य है। बा में तक में ग्रानियन करें।' मेवर निवट पहुंचा, **एका में धालियत किया ।** 

### मजलिस २

सैवक मौताना बुरहानुदीन र ने मलफूब रे, स्वाजा की सेवा में ले गया। त्वाजा ने उसमें मे घोडा सा माग पढ़ा और वार वार गही वहते वे कि "दरवेदा. बहुत घन्छा निसा है।"

सोडी।

२ मृष्यों की देवी प्रेरण।

१ वो दारों के मध्य का स्थान (घर ?)।

पक प्रसिद्ध सुकी जिनला मचार पुरदानपुर ( बौलतानाद ) में है । वे शेख निकासुरीन कीलिया के सिम्प में /पुररामुरीन नी मृत्यु ११११ ई० में हुई ।

४ बायी का संग्रह।



ईश्वर के जिक्र में लाली नहीं रत्नी। राज-प्रासाद में प्रविष्ट होनर में कहता 🛭 कि हे ईश्वर ! में तेरे प्रतिरिक्त विसी को भी नहीं देखता। मानो तेरे समझ खडा हूं। ग्रमीर की सेवा में खडे होकर में यह प्रतिज्ञा करता हैं कि है ईश्वर ! ग्रमीर जिस किसी का मी कार्य मेरे सुपूर्व करे ती इंश्वर मुक्त में इतनी शक्ति दे कि घन, वर्म तथा वचन द्वारा उसने वार्य की पूरा वरू<sup>\*</sup>। नारते के समय में पुन घर लौट बाता हूँ और बजु करके नमाजे चास्त पढता हू। विधाम का समय भाजाने पर विश्वाम करता हैं। विश्वाम सं चठकर पुन वजू करता हु और घर में सन्तत की नमार्जे पढता है। ग्रानिवार्यनमाज मस्जिद में पढता हैं। पून राज प्रासाद में उपस्थित होता हूँ भीर खुदा का जिक करता रहता हूँ । पुन॰ साय का न की ममाज के समय घर पहुँच जाता हूँ और सायकाल की नमाज जमासत उक्त साथ मस्जिद में पढता हा तरारवात् इद्या की नमाज पढता है भीर सोन क समय की नमाज । इसी प्रकार ग्रामी रात तक मैं व्यस्त रहता है। अन्य महायख भी इसके अतिरिक्त क्या करते हैं ? मैं सर्वेदा रोजा रखता ह। कुछ मधायत खानकाह में एकान्तवास करते है। में राज प्रासाद में, मार्ग में, तथा घर में उपासना करता रहता है। ' निष्कर्ष यह कि वह ससार के कार्य में व्यक्त रहता था किन्तु वह मधायख के स्थान तक पहच गया था। उसका कारल यह था कि वह जनसाधारल से उत्तम व्यवहार करता था। सामारिक पद स उसे कोई हानि न पहचती थी। ख्वाजा खिच्य जैस व्यक्ति ने उससे ईमान की रक्षा की प्रार्थना का अनुरोध किया।

हत्परचात् खामा ने उस दानिशमन्द की कहानी सुनाई वो कावी था। एक दरवेश काशों के समझ पहचा और उससे प्रार्थना की कि बादशाह न मेरी मिल्क की भूमि का भपहरण कर लिया है और उम अपने राजप्रासाद में सम्मिनित कर लिया है। काजी ने भपने प्यादे को बुलवाया और अपनी निवृक्ति का फरमान उसे देकर बादशाह की सेवा में भेज दिया भीर उससे तीन वार्ते कही । (१) तूबादणाह से यह निवेदन करना कि यह शरा की पताका काया है, यह कह कर देखना कि बादशाह क्या करता है। वह घरा की पताका का सम्मान करता है प्रयवा नहीं। यदि सम्मान न करे तो नियुक्ति का फरमान चूम कर उसके समक्ष रख देना भीर कहदना कि काज़ीने कहा है कि किसी धन्य की बाजी बनादे। यदि बादसाह धरा की पताका का सम्मान करे तो उससे कहना कि तुन एक व्यक्ति की भूमि का भगहरण किया है और उसे अपने राजप्रासाद में सम्मिसित कर लिया है। उमने इस बात का भिम्मीय चलामा है कि या तो बादशाह वादी का उत्तर दे या वादी को बुलाकर सन्तर करे। यदि बहु इनमें से दोनो बातें न करे तो पुन फरमान नो चून कर उसकी सेवा में प्रस्तुत करके कह देना कि किसी बन्य की काजी नियुक्त कर दे। प्यादा पताका को लेकर बादशाह की सेवा में पहुंचा। राजशासाद में पहुँच कर उसने यह सूचना भिजवाई कि शरा की पताका माई है। बादशाह ने प्यादे को बुलवा लिया धीर जब वह राजसिंहासन के समक्ष पहुँचा हो बादशाह राजितहासन से उतर भाषा भीर खडा हो गया और पूछा कि क्या कहना है। प्यादे ने वहा एक दरवेश ने दावा किया है कि तुने उसकी मिल्क की मूमि का प्रपहरए। दिया है भीर उमें भपने राजप्रासाद में सम्मिलित कर लिया है। जाजी ने बहुलाया है कि या ती

नारते के समय की नमाज ।

वे नमार्थे जो प्रनियार्थ नहीं।

१ मस्बिद् में मामूद्दिन नमान ।

राति की प्रतिनय प्रतिबार्थ नमाउ ।

१ भार्मिक न्यक्तियों को दो जाने वाली नृमि। यहाँ शहरवे रारा के सम्मानित आहेश से है।

सेयक को रुवाजा ने सत्यधिक प्रोरेसाहन प्रदान किया । सेवन ने रवाजा से उननी मजनिसी (मीडिक्यो) ना बुद्यान्त लिखने की अनुमति जाही । यह नारए। इस पुस्तन को रचना का हुमा । मेने दसे ७५४ हि० (१३१४ ई०) में प्रारम्भ विया घीर इसका नाम खैरल मजासिस रखा ।

#### मजलिस ३

सेवा में उपस्थित हुमा। कथामत नी चर्चा हो रही थी। कहने लगे कथामत निकट म्रा चुकी । ७५५ हि० हो गई। इस चर्चा के समय ख्वाजा का मुख सफद हो गया। जो लोग सपस्थित थे, वे भी विस्मित हो गये। इसी बीच में ख्वाजा ने ब्रादेश दिया कि सफियो के लिए मिष्ठान्न लाया जाय । चपस्थितगर्ग कवामत के वय से बड़े दुखी थे । मिष्ठान बीच में रला रहा और किसी वो सूचना भी न हुई। ख्वाजा ने सेवक से कहा कि "मिष्ठाझ ले जा. फिर लाना।" हमे यह जात न या कि हम बाकाश पर है अथवा भूमि पर, रात्रि है या दिन। इसी प्रकार एक पहुर दिन ज्यतीत क्षो गया। निसी में भी कीई सुधबुध न ली। इसी दीच में एक वानिशमन्दै आया भीर उसने उच्च स्वर में सनाम किया। बहुत से उपस्पितगरा सचेत हो गये। कुछ उस समय भी कथामत के विचार से सयभीत थे। स्वाजा ने उसकी दशा का पता लगा लिया। उसने निवेदन किया कि "दिन भर दीवान" में रहता हैं जो भादेश दिया जाता है जसका प्रमाण मुक्तने माँगा जाता है। दिन भर भवकाश नहीं मिलता।" ख्वाजा ने कहा "जन साधारण से अली भौति व्यवहार करना चाहिये। दीवान में किसी प्रशार की हानि नहीं।" तरपश्चात् ख्वाजा ने यह कहानी सुनाई। एक दरवेश जगल में जा रहा था। एक बूद की उससे मेंट हो गई। बूद न उससे कहा कि जब शहर पहुँचना तो अमुक मुह्ते में प्रब्दुत्लाह हाजिव का घर पूँछ्वर मेरा सत्ताम उस तक पहुँचा देना धौर उनसे मन्रोध कर देना कि ने मेरे ईमान की रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहे किन्तु न पुरान परिचार कर किया । जन दरवेश नगर में पहुचा तो उसने प्रस्तुहरूत है। जिस का पर पूछा। उसके द्वार पर पहुँच कर उस शुद्ध का सदेश उमे पहुचा विया। शब्दुरुसाह हाजिस ने प्रार्थना की और दरवेश से वापस जाने के लिए कहा। दरवेश ने आग्रह किया कि मुफ्ते उस बृद्ध का नाम बता दो । वडी कठिनाई से अब्दुल्लाह ने कहा कि उनका नाम ख्वाणा खिच्छ या। तत्वरवात् उस दरवेश ने पूछा कि "यह सम्मान मशायख (सुकियो) को प्राप्त होता है। त्र जिस वस्त्र में है जसे देखते हुये यह जसकार किम प्रकार उदरम हो गया ?" झन्दुत्ताह हाजिब ने कहा कि 'खानकाह के कोने में जो बार्टे महायख करते हैं यही में गलियों, याजारों, बरो तथा राज-प्रासाद में करता हूँ। एक तिहाई रात्रि व्यतीत हो जाने पर उठ बैठता हूँ। वजू करता हूँ, तितामत र तया जिक में स्थरत हो जाता है। प्रात काल पुनः बच्चू करके नमाज की बटाई पर बैठ जाता हूँ और अधराव पढने लगता हूँ, यहाँ तक कि मूर्योदय हो जाता है। इसराक र की नमाज पढता हैं भीर राज-प्रासाद में पहुँच जाता हैं। मार्ग में एक क्षण भी मेरी जिल्ला

श्रुद्धिमान् राजनीय पदाधिकारी ।

र बर विभाग।

क विदान्तर जिनके विषय में मुखलमानों का विद्वाम है कि वे सर्वेदा जीवित रहेंगे और जो लोग मार्ग भूल जाते हैं उनको वह मार्ग बताते हैं। सूची माहित्य में उन्हें बड़ा महत्व प्राप्त है।

<sup>¥</sup> करान का पाठ।

४ देश्वर के नाम का सुमिरन ।

६ करान के विभिन्न मार्गों का जाप ।

७ स्योदय के भमय की नमाज।

#### मजलिस ४८

मुक्ती उपस्थित थे। हमाजा ने प्रत्येक से पूछा, "क्या किया करते हो?" तरपहना एक व्यक्ति से पूछा, "तुम क्या करते हो?" उसने कहा कि "मै कृपि करता हूँ।" उन्हों कहा कि "यह बड़ा हो उत्तम व्यवसाय है। बहुत से कृपक साहिबे हास रह चुके हैं।"

# मजलिस ५४

एक सूक्ती मुस्तान से खाया। यह बड़ा पबित्र तथा नेक व्यक्ति या। स्वाजा ने स्व विषय में पूछा। उसने उत्तर दिया कि "मैं व्यापार करता हूँ।" स्वाजा ने कहा कि व्यापार मण्डा कोई मन्य व्यवसाय नहीं।

#### मजलिस ५५

कलन्दर झाथे थे तथा स्थाजा ने उन्हें रात्रि में खपना श्रतिथि रखा था। जब दा

१ बद्दत बड़े सन्छ।

र सन्तोष।

<sup>₹</sup> सफेद शकर ।

वह स्थान नहीं लोगों को पका हुण खाना दिना मूल्य के बाँटा जाता था।
 सफियों की संगीत तथा नृत्य की गोष्ठी ।

६ सफियों की मृत्यु के दिन का बार्विक उत्सव।

७ भारमा का भारतादन।

माराम (

#### मकलिस ६

दास ने लंदन मनालिस पुस्तक का एक भाग समाक्ष कर लिया भीर उसे ख्वाजा की सेवा में लेगया। इवाजा ने पढकर प्रश्नसा की ।

#### मजलिस २५

दास स्वाचा की सेवा मे उपस्थित हुना। एक दानिसमन्द उपस्थित था। उसने निवेदन किया कि अप्रुक्त मिलक ने सिम्बादन कहलाया है। स्वाचा ने उसके विषय में पूछा। उसने उत्तर दिया कि उस पर मुदालबा था और दण्ड दिया जा रहा है। स्वाचा ने कहा सिम्बादिक पदो का परिस्ताम यही होता है। विशेष रूप से इस काल में। पिछले समय में समस्त पदाधिकारी देशवर के गार्थ में स्वाद के कार्य से अधिक स्वस्त रहते थे। बहुत से लोग तो जुनैद निया शिवली है से बढ जाते थे।

#### संज्ञितम ४४

क दिता के निषय में वार्तालाय होने लगी। स्वाजा ने कहा कि समीर खुसरी है समा समीर हमन "न स्वाजा सादी के समान कविता करने की सरविषक इन्छा की किन्तु यह सम्मद न हो समा। स्वाजा सादी जो कुछ भी कहते ये वह उत्तेजना की सबस्या में कहते थे। तर्द्यस्वाद स्थामा ने कहा कि खाड़गों " तथा निवामी" पवित्र सोग से किन्तु स्वाजा सिनाई " ने सभी लोगों से सम्बन्ध विच्छेद कर वित्या था।

१ किमी को जो धन अदा बरना होता है वह मुतायवा वहलाता है।

२ बतादाद की पक्त प्रसिद्ध सूफी निनकी मृत्यु ६११ हैं। में हुई। इ. एक प्रसिद्ध सुफी निनकी मृत्यु बगदाद में ६४६ हैं। में हुई।

<sup>🗴</sup> मारतवर्ष के प्रमिद्ध कवि तथा सन्त । इनका जीवन-काल १२४३ ई० से १३२४ ई० तक था।

प्रभीर ख़सरों के मित्र तथा कवि ।

इ जीरास के प्रमिद्ध सफी कवि, जीवन काल (१९७५ ई० स १२६२ ई०)।

७ छारसी के प्रसिद्ध कवि (मृत्यु ११८६ ई०)।

शेख निवामी गंगवी, पारसी के प्रसिद्ध कवि ( मृत्यु १२०० अथवा १२०६ ई० )।

शेख सनाई, प्रभिद्ध फारसी सूफी कवि ( मृत्यु ११३१ ई० )।

नवाया पा। रात्रि में समा था। इफतार के उपरान्त खाब मबसिस थी। कुछ बड़े बड़े सूफी। ध्वरियत थे। बात ने भूमि चूर्मा। बादेस हुमा 'बैठ बाबो'। बात बहीं बैठ गया, यथिर स्वान एक था। तत्रदश्तात दात को सम्मानित करते हुये कहा ''कलस्टर लोग तो नेगे सिर हैं; दूँ ने तर पर रसती क्यों बाँघो है ?'' उस दिन बात सिर पर रस्सी वपेटे हुए था। तत्परवात कहा के 'प्रच्य' है' सौर दात के लिये छन्द की यह पत्ति पढ़ी ''न किसी का क्षेत्रक सौर न किमी का

स्वाजा ने शेख (निवानुद्दीन) के समय को स्मरण किया थीर कहा, है ईस्वर! उस समय को की या थे उनमें से कुछ के नाम के से से सूफी में भीर की से सेतोप वाले सोग में 'उस समय जो लीग में उनमें से कुछ के नाम ने भीर कहा कि 'मीलाना युरहानुद्दीन गरीब बड़े विचित्र हुनुमें में 'तत्वरवात कुछ भग्य हुनुमें 'विचार कहा 'उस मान के सूफियों किया भीर मोलाना यिहानुद्दीन दमान का स्मरण किया भीर महान कि सूफियों किया की मोलान यहान के सूफियों के विचार के साम के सिक्यों में किया के साम के सिक्यों में से पिता के सिक्यों में से पिता के प्रतिकार के सिक्यों के प्रतिकार के सिक्यों में सिर किया में सिक्यों में सिर किया में सिक्यों के प्रतिकार हुने के स्वापन के सिक्यों में किया के प्रतिकार के सिक्यों के स्वापन के सिक्यों के स्वापन के सिक्यों के सिक्यों के स्वापन के सिक्यों के स्वापन के सिक्यों के सिक्यों के सिक्यों के स्वापन के सिक्यों के सिक्यों के स्वापन के सिक्यों के स्वापन के सिक्यों के सिक्यों

उसी समय पुरतान स्वावहीन के राज्य काल की समृद्धि का स्मरण किया और कहा क "वह समय कितनी सर्वमूल्यता थी। उन दिनों में शीत ऋतु में कोई भी फ़कीर ऐंदा न होगा था जिमके पात लवादा न हो। शायारण (जन का) एक तन्ते में, वर्द <sup>9</sup> का दो तन्ते २० जीतन में, २० जीतन में मकीना में सूरी तक्त्र, २० चीतक में सरतर तथा कर, हिसी क्यार प्रम्य वस्तुर में, १ शतागानी तथा ४ जीतन कोने बाने तथा पुनिये की मचदूरी। माजकल एक नवादा १ तन्ते में कोई नहीं शीता।" तत्यवचार कहा कि बाफूर मुहरवार बहुत से सबादे तिलदा तिया पा, फकीर दुलवाये जाते थे और उन्हें नवादे दे दिये जाते थे। एक फ़कीर ऐना या जो दी बार नवादा से जाता था।

स्परचात् यह कहानी सुनाई कि "काखी हमीडुहीन मिलिकुत्तुज्वार उस समय प्रवय प्रदेश में यह हुवा या। उसने प्रीतिमोन करके मुझे बुलवावा। सोगों के बले जाने के उपरात हम एक स्थान पर बीठ। उसने कहा कि मेने एक बार चुल्तान प्रसान दिने को देशा कि नह इसे धोवनीय द्या में बैठा हुमा था—नवे तिर, धूमि पर पांव। वह दिनी विचार में विस्त प्राथ। मिलिक करा कि वह की धोवनीय द्या में बैठा हुमा था—नवे तिर, धूमि पर पांव। वह दिनी विचार में विस्त था। में उसने समस गया। मुस्तान को इन दसा में देशा है, बाकर देशा कि उसकी क्या स्वाह हो से से सुद्धान को दिन दसा में देशा है, बाकर देशा कि उसकी क्या वा है। मिलिक करा बेटा सुद्धान का विद्या कि है हु सुक्तमानों के बादशाह ! मुसे एक प्रायंना करनी है। उत्तरस्वाद उसने निवेदन विचा कि है हु सुक्तमानों के बादशाह ! मुसे एक प्रायंना करनी है। उउने पादेश दिया कि नहीं। काजी ने धाने बकर रहा कि भी मोतर प्राया भीर सेने वादशाह को प्रायं दिया कि नहीं। काजी ने धाने बकर रहा कि भी मोतर प्राया भीर सेने वादशाह को इस दया में नगे सिर चितित पाया। बादशाह क्या चिन्ता कर रहा था? मुस्तान ने कहा, 'पुनी ! मुख समय से मेरे हुट्य में यह विचार का रहा है धीर में धोचता रहता है कि है प्रमुक स्वर्णित देशा में सिर पाछि विसर्ध क्या कि उसकी है मुझे उन सब परनेन्त प्रायः दिना है। मिलिक स्वर्णित वार्य करनी चाहिय विसर्ध क्या कि स्वर्ण का साम हो। ये सोच रहा है मिर में सोरे सा हो। ये सोच रहा हि सिर देशा से सिर्ध का स्वर्णित का स्वर्णित साम हो। ये सोच रहा है सिर है स्वर्ण का साम हो। ये सोच रहा है सिर है स्वर्ण का साम हो। ये सोच रहा है सिर है स्वर्ण का साम हो। ये सोच रहा हो

<sup>-</sup>

र जिल समय यात्री मनका में यक्तव होते वे व्यवता सुकियों के समारोह के विशेष व्यवसर ।

रे एक प्रकार का भारीदार कपड़ा। ४ एक प्रकार का, सम्मदतः ज्ञितावन का, कपडा।

#### मजलिस ६०

ख्वाजा ने एक कहानी सुनाई कि 'एक दानिशमन्द था । उसे सिरसावा में प्रदरार प्राप्त थी। उसके घर में भाग लग गई। उसका फरमान जल गया। यह पुनः नये फरमान के लिए शहर (देहली) पहेँचा। उस समय नियानो के लिए फरमानो का लिखवाना कठिन था। वडी कठिनाई से नया फरमान पूरा करवाया और एक रूमाल मे बाँध गर आस्तीन में रख लिया। जब बह घर पहेंचा भीर भास्तीन में हाथ डाला तो रूमाल न था। फरमान सहित किसी स्थान पर गिर गया था। वह बढा परेशान हमा कि श्रव क्या करे। वह सीट कर उसी मार्ग से सिरसावा तक रोता पीटता पहचा । वह चिरुलाता जाता या कि फरमान सहित मेरा रूमाल गिर गया है। किसी को मिला है अथवा नहीं ? प्रत्येक मुहल्ले में तथा गली में चरकर लगाता पा । तस्परचात् वह स्त्तानुल भौलिया (शेख निजामुद्दीन) की सेवा में पहचा भौर भूमि पर गिर पडा। योडी देर परवात चसने बपने विषय में निवेदन किया। शेख ने कहा कि "शेखन इस्लाम शेख फरीइटीन की नजर के लिए एवं जीतल की मिठाई लामो। उनकी मात्मा के लिए कारीहा व वहें। उनके आशीर्वाद से समय है कि तेरा उद्देश्य पूरा हो जाय।" वह हलवाई के पास पहेंचा भीर उसने हलवा भाँगा । हलवाई ने हसवा खपेटने के लिए कागज निकाला । उसने देखा कि यह वही कागज है जो स्त्रो गया था । इसवाई ने उसे फाडना चाहा । उसने हाथ पकड लिया भीर कहा कि 'यह मेरा फरमान है जो स्रो गया था' भीर एक हाय में फरमान तथा इसरे हाथ में हलवा लेकर शेख की सेवा में उपस्थित हथा और निवेदन किया कि "शेख के बाशीर्वाद से मुक्ते करमान प्राप्त हो गया।"

#### मजलिस ६१

एक बुद्ध साथा। उसकी दशा देखकर स्थावा ने, समक्ष किया कि वह शोकरी वाहता है। स्वावा ने कहा कि 'माजकल कोण नोकर रखते हैं।' तत्प्रवास कहा कि 'नीकरी में कोई मापित नहीं। प्रपत्ते कार्य पर हष्टि रखती चाहिये भीर ईस्वर की स्मृति कभी न छोड़नी चाहिये।''

#### मजलिस ६५

#### मजलिस ७७

चरण चूमने का सौमाम्य प्राप्त हुमा । ख्वाजा ने बहुत से लोगों को इफतार में के लिए

१ एक प्रकार का परमान ।

र मनीती।

क्र्रान के कुछ भन्सों को पद कर ईस्वर से प्रार्थना ।

रोजे की समाप्ति के उपरान्त का भोडन ।

शहर के भीतर था जायें। शिख कल या परसो में चने जायेंगे! उसी समय यह समाचार प्राप्त हमा कि जानदारों को इस ग्राशय से नियक्त किया गया है कि चारों ग्रोर की प्रजा की किले में ते मायें, समस्त ग्रामो को नष्ट करदे और खेतो को बला दें। मेरे मवेशी मौलाना फखरहीन बर्रादी के प्राप में थे। मौलाना फलकहीन जर्रादी के एक सम्बन्धी के पास एक ग्राम था। उन्होंने मवेशी वहाँ भेज दिये। भेने पत्र लिखकर मवेशी मँगवा लिये। तत्पश्चात मौलाना ब्ररहान्द्रीन गरीब को लिखा कि दास कल जेल के पास से चला जायेगा। इस विदा के उपरान्त में शैख

की सेवा में न जा सका। इसी घटना के उपरान्त हम लोग विदा हुये। मौलामा ब्रहानुहीन ने पत्र निखा कि में तम्हें कल किलोलडो में बिटा करूंगा।"

कि बया करना चाहिये। मेरे पास जितना खजाना है उससे सौ मुना भ्रधिक भी मिल जाय धौर वह में सब लोगों में बाँट दूँ तो भी सभी जन-साधारण को वह प्राप्त न हो सकेगा। यदि ग्राम तथा प्रान्त उन्हें प्रदान करूँ तो भी सभी को न मिल सकेंगे। में इसी चिन्ता में या कि मैं नया करू जिससे समस्त प्रजा को लाम हो। इस समय मेरे हृदय में कुछ बातें माई है उनकी तुमसे चर्चा करता हू। में सोचता हू कि धनाव का भाव कम कर दू ताकि उससे समस्त जनसामारण की साम पहुँचे। अनाज निस प्रकार सस्ता हो सनता है? मैं मादेश दे हूं कि समस्त दिवामों के नायकों को बुलवाया जाय, उन लोगों को लोकि विभिन्न दिधामों से प्रनाज लाते हैं कोई १० हजार चौपायों पर धौर कोई २० हजार। उन्हे युलवाकर में बस्त प्रशान करूँ तथा खबाने से धन हू, उनके घर के व्यय हेतु धन हूँ तानि वे धनाज के बायें भौर जो भार में निविश्त वर्षें उसी साव पर वे वेचें। उसने तदनुसार बादेश दे दिया। प्रत्येक दिवा से सनाज धाना प्रारम्भ हो गया। बोडे दिनों में ७ जीतल प्रति मन का माय तिपता भी, ताकर तथा क्षत्र्य वस्तुएँ सस्ती हो गई और उबसे सभी को साम प्राप्त हुमा। सुस्तान प्रसारहोन बडाही उस्कृष्ट बादसाह या। एक ने कहा कि "सोग उसकी कक्र के दर्स-मार्थ जाते हैं और वहाँ तामा बांधते हैं। और उनकी आवश्यकताए पूरी हो जाती है।" दास को एक कहानी याद आ गई। भैने कहा वि 'उन्ही दिनों में में मुस्तान प्रकारहीन की वज्र के दर्शनार्प गया था। नमाज के उपरान्त मैंने कज्र वे दर्शन क्ये भीर उस स्थान पर पहुँचा जहाँ लोग तागा बाँघते थे। यद्यपि दास की कोई ग्रावदयकता न यी तब भी रूमाल से तागा निकालकर काँच विद्या। राति से स्वयन देखा मानो जीग यह चिन्ता रहे हो कि "किसने सुरुवान भ्रत्नावद्दीन की कल्न में लागा बाँचा है ?" योर-गुल के उपरान्त में अन्नसर हुआ भीर पुराधा कार्याच्या ने कर पाना वार्या है मैंने कहा कि मैंने बीघा है। उन लोगी ने कहा कि 'नुके किस बात की फावरस्कता है, बता है' मैंने कहा ''नुके कोई मानस्थकता नहीं, बया कहूंं। मेरे हृदय में यह बात प्राप्त कि मैंने शेख के रीजे से एक प्रार्थना की है। क्षेत्र से प्रार्थना करने के उपरान्त किसी घन्य से बया मीप्न। मैं जाग बठा।"

#### मजलिस दृह

स्वाजा ने कहा कि 'एक बार चीत-खुत में में अवध से खेख निजापुद्दीन बीसिया की सेवा में पहुँजा। में सेज की सेवा की एच्छा वे इनना विवच हो पवा था कि मुक्ते बीतकातु की सूचना न थी। जब में पहुँजा तो ममस्त जनामत्वज्ञाना बानियों से कारा हुमा था। सेख ने मेटे उत्तर कुपाइप्टि प्रवंधित न पते हुए कहा कि "मुझ्ते तुन्हे वपने पाव रसना बुरा नहीं मासूब होता। विन्तु फ्रन्य मुक्ती, जो अवध में हैं, तुन्होरे लिये चितित हैं।"

ताराश्वात् स्त्राजा ने कहा कि "में खेख की सेवा में झाया जाया करता था, लगभग ४० दिन तक ठहरा करता था, जस समय इतने यानी न झाते थे। तत्रश्यात् २० दिन और १० दिन ठहरने लगा। जिस दिन खेख ने मुक्त से यह कहा था कि 'भुक्ते सुम्हारा रखना झुरा नहीं मासूम होता किन्तु क्या करूँ यात्री बहुत हैं, उसके विषय में एक सुको ने पुत्रे स्वताया कि सेव का उद्देश यह था कि मुक्ते सुझ ने ४० दिन तक रखते थे, जस मन्त्री सुक्ते इससे पूर्व ४० दिन तक रखते थे, जस मन्त्री सुक्त रहते पूर्व ४० दिन तक रखते थे, जस मन्त्री पर १० रोज में जीट माया। इसके उपरान्त जब में पहुंचा तो छठवें या सात्रों दिन इकदान साया और उसने कहा कि तीयार हो जाओ। मैंने पुछा स्था बात है ?

१ मनीती करते हैं।

२ वह स्थान जहाँ सुनियों के अनिबि ठहरते हैं।

# (२)

# प्राजम हुमायूँ<sup>१</sup> को विजारत का पद प्रदान करते हुये मन्**शूर**।

राज्य का शु गार दस्तूर? की योग्यता के बिना, जो त्रिजारत के कार्यों में पिछले बजीरो से बढकर हो भीर जिस क्षण भर में सभी बातो का ज्ञान हो जाय तथा हमारे राज्य के प्रति जो हृदय से निष्ठावान हों, समय नहीं । राज्य की सेनायें जो धर्म तथा राज्य की रक्षक हैं वजीर की सहायता के बिना मृत्यवस्थित नहीं हो पाती । राज्य के लिए धन सम्मत्ति तथा खजाने का एकत्र होना भी उसी के ऊपर निर्मर है। राज्य के कर की अधिकता तथा बैतनमाल 3 की सम्पन्नता द्वारा ही सासन प्रवन्ध की चन्नति प्राप्त होती रहती है। प्रपहरणकर्ताग्री तया मगहरण का मन्स हो जाने से राज्य की समृद्धि प्राप्त होती है। उसे चाहिये कि वह बगहरणकर्ताची तथा प्रत्याचारियों की प्रसत्व प्राप्त न होने दे। यदि मूल से कोई प्रत्याचारी पदाधिकारी बना दिया गया हो तो उसको पदच्युत करने में किसी प्रकार का सकीच न करना पाहिये ताकि प्रत्याचार जोकि एक बहुत पूरी मादत तथा बढी खराब प्रया है अनिति न पा सके । उमे योग्य तथा बुद्धिमान लोगो से परामर्श करते रहना चाहिये और उनके पय प्रदशन के सनुसार कार्य करना चाहिये। मूर्ल नोगो से कभी कोई परामदाँन करना चाहिये। यदि परामर्श के समय वह कोई बात राज्य के हित के विरुद्ध समक्षे तो उसे घच्छे उग से राज-सिहासन के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत करे कि उसका प्रमाय हो सके। उसे अभिमान से चला करना चाहिये । सहनशीलता तथा क्षमा जोकि चन्कुष्ट गुरा है भएने स्वयाव में प्रविध करना चाहिये। समस्त बडे-बडे खान, मलिक, मुक्ते वाली, दरबार के हितैयी तथा प्रतिहित लोग, वजीर तथा वडे बढे कुशाब एव विभिन्न श्रेणियों के लोग उसके अधीन रहे तथा उसकी माशामी एवं फरमानी की मेरी माजा तथा फरमान समके।

## ( )

# दास भी मुल्तान की श्रव्जता की नियाबत से सम्बन्धित मन्शूर ।

मिल्कुरशक, वल बुजरा, ऐतुलग्नुरक, ऐतुहीला, घटडूरलाह याहरू की पुरुता की शिष्ट के समस्य मध्यम, विलायन तथा देवा की सुव्यवस्था, नियुवत तथा पुरुत्त करने, निर्मय तथा प्रवस्त करने से सदिव क्यांचे की स्रमुस्त प्रदान को जाती है ताकि वह सपने प्रमुखत तथा प्रवस्त करने से सदिव प्रपत्न प्रदान करने का प्रवस्त करने से स्वति प्रयान की समृद्धि की प्रपत्न योगमा की समृद्धि की प्रवस्त विकास एक सर्वताधारण की प्राय्य प्रदान करने का प्रवस्त करें। इसते प्रकृत की प्राप्त करने का प्रवस्त करें। इसते प्रकृत्य स्वाप्त प्रयास प्रपत्न प्रपत्न करने का प्रवस्त करने प्रवस्त प्रवस्त प्रवस्त प्रपत्न हमें, प्रवस्त करने प्रवस्त प

१ आजम हुमायूँ खाने बहाँ।

र प्रधान मंत्री ।

१ खदाना ।

४ पेनुलसुरक पेनुद्दीन, लखक जो अपने लिये प्रत्यक पत्र में व-द्वे दरगाद (दाल) राष्ट्र का प्रयोग करता है।

#### परिशिष्ट ब

# इन्शाये माहरू

# [ऐनुलमुल्क ऐनुद्दीन श्रब्दुल्लाह बिन माहरू के लिखे हुये पत्र]

[प्रकाशन—श्रलीगढ़ इतिहास विभाग]

(१)

फ़तह खाँ को सिन्ध की इक़लीम प्रवान करने के सम्बन्ध में मन्शूर !

(३) सिन्ध की इकलीम मेने भ्रपने पुत्र फतह खाँको प्रदान कर दी भीर सभी कार्यों को-ध्यवस्था, निवृक्ति, पदच्युत करना, प्रदान करना तथा निवेध या उसको साँप दिया । यूबादस्था तया राज्य एवं पूर्ण अधिकार प्राप्त कर तेने के कारला मनुष्यता के भावों को उसे न स्थापना चाहिये भीर सबंदा ईश्वर का मय करते रहना चाहिये। उसे पवित्र जीवन व्यतीत परना चाहिये ! समस्त खराजमुबारो<sup>३</sup> तथा जनसाधारश के प्रति कृपाहिष्ट रखनी चाहिये । सैमिदो का सम्मान तथा उन्हें आश्रय प्रदान करना अपने सीमान्य का कारण समझना चाहिये। भेहाद करने वालों के महत्व को जिनके कारण इस्लाम को उन्नति प्रदान होती हो सर्वदा पपने समझ रखना चाहिये । दीवाने विखारत का कार्य योग्य वखीरो को सिपुर्व करना चाहिये जो धपनी मुक्त बुक्त एवं सच्चाई के लिए प्रसिद्ध हों। वजीरों की सब्बाई तथा योग्यता के विना राज्य के कार्य सञ्चाई तथा ईबानदारी से सम्बद्ध नहीं हो पाते। जो कोई ईमानदार सच्या तथा इदिमान हो उसे इनाम 'तथा आश्रय प्रवान करते रहना चाहिये। जो लोग मपहरता करते हों, राज्य को नष्ट करने का प्रयत्न करते हों. प्रजा को नप्र देते हों. छाहें पदच्यत करना चाहिये और उनके अपराध के अनुसार उन्हे दण्ड देना चाहिये ताकि लोग सच्चाई तथा ईमानदारी से कार्य करने लगें। ब्रामीशो को दुष्ट मपहरसा क्तांबों से सुरक्षित रखना चाहिये। अपने दीवान के अधिकारियों से कह देना चाहिये कि का उत्तम हम से समय पर प्राप्त करता चाहिये । ब्रह्मच कार्यों में ब्रहिसाती तथा मनुमधी लोगो से परामर्श करते रहना चाहिये। जो लोग हिर्तियी सथा निष्ठाबान हों उनने प्रति कृपा-दृष्टि प्रदशिक्ष करते रहना और उनकी सेवाओं को व्यर्थ नष्ट न होने देना चाहिये ।

मैंने सिन्ध के घमीरो, प्रतिष्ठित कोगों, रायों, रायांगो, मुक्ट्यों तथा समस्त निवासियों के प्रति कुपार्टिष्ट के कारण इस सकता को धपने पुत्र को प्रदान किया है। उनको इसे हमारी बहुत बढ़ी कुपा समऋती चाहिये और वे सर्वेदा हमारे राज्य की उत्तति के लिये ग्रुम कामनायें करते रहे भीर मेरे पुत्र न सावेशों को मेरा सावेश समझ कर उनका पासन करे।

शाही भाडेंग।

खराम भदा करने बाले, कुवक ।

बसून करता है और कप्ट पहुँचाता है। वह किमा के प्राग्त तथा धन की चिन्ता नहीं करता श्रीर सभी को नष्ट करता है। क्योंकि वह प्रान्त हमार स्वामियों के ग्रधीन या धौर उनके उत्तराधिकार के कारण हमें प्राप्त हुआ है यत जम प्रान्त की प्रता की सहायता हमारे लिए शान्तार्थ है। इतियस हाजी हमारे स्वर्गीय स्वामियों के जीवन-नात में श्रासाकारों या। हमारे सुन्न सिंहानगरोहरण के समय भी वह आञ्चारों या। त्राज्ञानारियों की प्रया के अनुसार वह प्रार्थनापन तथा प्पहार भेजा करता था। प्रजा पर उसके प्रत्याचार के सम्बन्ध में समाचार पाकर हम उसकी चेतावनी देना चान्ते थे। उसके सीमा से वढ जाने के कारए तया खुल्लम खुल्ला विद्रोह कर देने वे कारण ग्रत्यविक सेना लेकर उस प्रान्त की मुक्ति तथा बहाँ की प्रजा की समृद्धि ने लिए हमने प्रस्थान विया ताकि उन लीगो की उसने प्रत्याचार से मुक्त करादें। उसके अस्याचार के घाव हम न्याय तथा उपकार से भर रहे है। जिन लोगों के प्रस्तित्व के बुक्त अ याचार की बांधी से झुटक होगवें थे, उनमें हमारे आश्रय द्वारा फर माने लगेंगे। हमने अपनी अत्यधिक कृपा के कारण आदेश दे दिया कि लखनौती के समस्त लोगो, सैंपिदों, मालिमो, मनायन तया इसी प्रकार के दूसरे लोग धौर खानो, मलिको, गर्मीरो, सद्रो, प्रतिष्ठित एवं सम्मानित लोगो, लावसन्तर को ( जो कोई हुमारे प्रति निष्ठावान रहने का प्रयत्न करेगा और जिसका इस्पाम उसे इस मीर प्रेरित करे कि वह विलम्ब किये दिना ससार को शरण प्रदान करने वाले हमारे दरवार में उपस्थित हो जाय ) जो अनता, ग्राम, भूमि, वृत्ति सथा रोटी (जीविना) तथा वेलन प्राप्त होगा वह दूगना कर दिया जामगा। जमीदारो में से मुक्टम, मफरूजी तथा मालिक एव इसी प्रकार के लोग-कोसी नदी की सीमा से लखनौती प्रदेश के अन्त तक-जो भी हमारे दरबार में उपस्थित होंगे उनकी विलायत का इस वर्षं का कर पूर्णत क्षमा कर दिया जायगा । इसरे वर्षं स्वर्गीय सुरुतान सम्सुद्दीन के राज्य-काल की प्रयानुसार खराज तया कर निर्धारित किया जायगा। उससे घशिक किसी प्रकार न बसूल किया जायगा । किस्मात, अवारिजाते करोई तथा मुहदेसात जिनसे उस प्रदेश की प्रका को कष्ट होता है तथा हानि पहुँचती है. पूर्णत समाप्त कर दिया जायगा। जो मुक्डम, मालिक, राय, इत्यादि हमारे पास अपने सहायको के दल सहित उपस्थित होंगे उन्ह उनकी मक्ता, ग्राम, भूमि, रोटी ( जीविका ) बेतन, को उन्ह प्राप्त होगा, का दगना प्रदान किया जावगा । जो घपने आधे दल के साथ उपस्थित होगा उन्ह ड्योडा धीर जो नोई सकेला भायगा उसे जो कुछ उसे प्राप्त है वही प्रदान किया जायगा । मैं उन्हें अपनी भागर कपा एव दया ने कारण उनके स्थान से न हटाऊँगा । मैंने ब्रादेश दे दिया है कि इस प्रदेश की समस्त प्रजा प्रपने-प्रपने नतन तथा घरों में निश्चिन्त होनर जीवन व्यतीत करती रहे।

( ७ ) मुत्तान के खित्ते की वादवेगी से सम्बन्धित मन्द्रीर । मुत्तान नी बादवेगी ह तब एहतेसाब इमुक व्यक्ति को इस प्रधाय के प्रदान किया

१ हिस्मा करना, सम्मदत राज्य के लिये धनचिन भाग प्राप्त करना । २ मितिरिक वर, वे वर जो अचलिन वरों वे मानरिक हों।

विमायतों के खेतों तथा भवन मन्यति पर जो बर अनुचित रूप से बढ़ा दिया जाता या सपना दएड देश्र या ममसीते मे बस्य होता था । (दस्तुरून श्रवदाव, रामपुर पोवी प्र ह व )।

दादरेग-इन्हों के निर्णय का पालन बराना उसी का वार्य होता था । वह मुस्त न की अनुपरियति में दीवाने मर्जालम का अध्यक्ष होता था और बहुत दहा द्वाधिगारी होता था।

मुद्दर्गिन ना न र्थ-म । मुद्दर्शिन समस्त होर दस्ताकी प्रवाकों एव कायरख की रोव भाम करने के लिये निक्क विवे अते थे। यह स्वयं दशह देवर शहा के विवद बार्व होक मकता था।

## (8)

# सैयिद मुहम्मद माजूनी की नियुक्ति के सम्बन्ध में मन्शूर।

सीयद मुहस्मद माजूनी को घपनी घरवधिक कृपा के कारए। उन सीयदो की खानकाह तथा नहरवाला नगर के साध्यास के कुधो, जोकि सीयद मुहस्मद की खानकाह से सम्बान्धित हैं भीर कई कारएपो से उसके धाविकार में हैं, के दिये जाने की पुष्टि हम उसी सकार करते हैं जिस प्रकार साहेब दीवाने इस्तीफाये यमासिक हुसन समीर मीरान ने सीयदो को खानकाह सथा मुले प्रवान निजे थे।

गुजरात के बर्तमान काल के तथा भविष्य के समस्त बासी, नवाब, कारकून, उपर्युक्त

खानकाही तथा कुन्नो को समिद भुहम्मद के मधिकार में समर्के।

## ( )

# शैलजावा श्रद्ध बक्र यजवी को खानकाह प्रदान करने के सम्बन्ध में।

सेल पह बक्त बिन (पुत्र) थेल शिहानुहोन को, यो खेललाडा यजदी के नाम से प्रसिद्ध है, बादवाही कुना द्वारा सम्मान प्रदान होता है और कीदिया की लानकाह तथा वनके सासवास के तिकार एवं नहरवाला नगर के निकट के कुर्ये तथा भूमि, जो हकार्यिय शेल हांधी रजक को अपनी वजहें ममाने तथा लानकाह के व्यय हेतु प्रदान किये गये थे मीर वह उसके प्राथिक को अपनी वजहें ममाने तथा लानकाह के व्यय हेतु प्रदान किये गये थे मीर वह उसके प्राथिक में हैं जिल्हें पतिकृत्वाक वेल जुलरा लाहेंवे दीवाने इस्तीफाये ममालिक प्रमीर मीरान ने लेलजावा को प्रवान कर दिया था, के सम्बन्ध में पादेश होता है कि प्रवरात कि बतान काल तथा अविध्य के समस्त कारकृत, मनिकृत्वक वस जुलरा के पत्र के धनुसार शेलजावा के पाठ ही समर्थे।

#### (६)

# लखनोती के इमामों र, सैयिदों, मशायख, खानों, मलिकों तथा समस्त प्रजा के नाम पत्र।

ससनीवी के समस्त खानो, मिलको, योध्य धमीरो, बुद्धिमान् नजीरो, सैनिको, सेवको एक मुसलमानी को यह बात होना थाढिये कि हमारे विषय में देखर की दतनी प्रविक्त हुआ है कि उसका उन्लेख सम्भव नहीं। उसनी बहुत बंदी हुआ यह है कि उसने हमको स्थाय करने तथा संसार बालों की शान्ति तथा समुद्धि के लिए जुना।

मुक्ते ज्ञात हुमा है कि दिलयास हात्री ने लखनीती तथा तिरहूट के लोगो पर खुल्सम खुल्ला अत्याचार तथा व्ययं का बलात इस सीमा तक कर रखा है कि वह स्तियो की भी हत्या करने सगा है। यह सभी को ज्ञात है कि किसी भी धर्म में काफिर स्त्री की हत्या की अनुमति नहीं है। इसियास बिना किसी अधिकार के तथा ज्ञारा की अनुमति के बिना सोगो से धन

१ फ़क़ीरों के निवास करने का स्थान।

२ जीविकाः

३ मुस्तीकिये ममालिक।

भार्तिक नेताः को मुललमानों को नमाच बढ़ाता हो।

वे श्रमुक विन (पुत्र ) श्रमुक को सक्ता का नावार समऊँ । ममस्त छोटे वडे कार्यों के सम्बन्ध में उससे तथा उनके सहायको ने प्रार्थना करते रहें ।

#### ( 80 )

तिलवारा के मुक़हम लखन राय के सम्बन्ध में श्रादेश।

तिनवारा में लखन राय में विद्रोह तथा उपदय कर दिया था। उसका विद्रोह हमने पुरिक से प्रान्त किया धीर हम लखन राय के पुत्र वहल को धपना कुपापात्र वना कर लखन राय का कार्य सौंपते हैं ताकि वह प्रजा पर, जो ईस्वर की धाती है, कुपा करता रहे।

#### ( ११ )

हमरुवाह तथा क़ुबूलवाह की दानगी र के सम्बन्ध में वाबदूजह की मिसाल।

बाबदूबह को दाही नहरों की खुदाई के लिये नियुक्त किया गया था। उसने इस विषय में मत्योंक प्रमत्न किया। बन्य मुक्ट्स तथा सैनिक इस कार्य से माग लड़े हुये थे। हिन्तु उसने इस विषय में प्रमत्न करने सामारख श्रेष्ठी से उच्च श्रेष्ठी, प्राप्त कर सी। हुद्भतवाह तथा हमस्वाह नो दानगी उसे सीपी चाठी है ताकि वह बालियों के सन्तोप हेतु परिश्रम करता रहे।

समस्त लूत, मुझ्ड्म तथा परगनो की प्रजा उसे घपना दाना समर्के छीर उसकी सेवा ना प्रयत्न करते रहा। दानगी ने कार्य में उससे परामर्श करें।

#### ( 53)

दरवार के मलिकों, प्रतिष्टित श्रमीरों, प्रतिद्ध हितैषियों तथा सानों के लिये प्रतिज्ञान्यप्र ।

वास इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं तथा श्रवस खेते हैं कि वे नायबे समीरल मोमिनीन, विजायि एकुल सालमीन, सुल्वानुत्वतातीन जल वाछिक बताईक सत्नाह पर्रहमान, स्पूल मुद्रक्तर पंरित्रे वाह कुल्तान खतरत्वाही छुल्कु व मुल्वानकु के प्रति युद्ध हर्य से निष्णवान रेहिंग अपने स्मित्रे के प्रति उच्च हर्य के निष्णवान रेहिंग रेहिंग अपने जीवन काल से किसी मनार इन वार्तो का उल्लेशन न करेंगे और दरवार से मार्वावत सोगो, सावनरकर एव निष्ठावानों का विरोध न करेंगे। बात दायाह के सादेश का उल्लेशन न करेंगे। इस दरवार के राष्ट्रमा विदाय न करेंगे। बात वार्याह के सादेश का उल्लेशन न करेंगे। इस दरवार के राष्ट्रमा वार्या हंत न चाहने वार्तो की सहायता न करेंगे। विद्या प्रता प्रवास क्या न करेंगे। विभा प्रवास वार्या के इस दरवार ना अहित न चाहने। बुट्या को हृदय में स्थान करेंगे। विभा प्रवास करेंग का प्रयान करेंगे। विभा प्रवास करेंग को स्थान करेंगे। विभा प्रवास करेंग का प्रयान करेंगे। विभा प्रवास करेंग का प्रवास का स्थान करेंगे। विभा प्रवास के स्थान के स्थान का प्रवास का स्थान का स

रे मम्मदनः इस्ताः सम्बन्ध दानजाना में होगा हिम है विषय में कपीछ की दारीक्षे प्रीरोहणाही देखिये।

जाता है वि बहु उस उरहुष्ट मत्तव्य ना पातन तथा धार्मिय बातो ना समानित य राता रहें। बो लीम धरीम्रत वे सेन से बाहर नित्त रहे हो धरे पर्म ने विरद्ध कार्य न र रह हा उन्ह निटन परिम्म तथा स्थाप को प्रचान न र रह हा उन्ह निटन परिम्म तथा पार प्रयत्न हारा उन कार्य से रोग से विर्म ने विरद्ध कार्य न र रह हा उन्ह निटन परिम्म तथा पार प्रयत्न हारा उन कार्यों से रोगे हो मुखान ने जुद्ध लोगों, जो विर्मा ने पराण से उनने पहले व्यक्ति हो से प्रचान कर किते हैं, में प्रचानित इस विरद्धत को, जो तमस्त पर्मों में हामा (नियिद) है, उन लोगा नो दण्ड दिन र रोने। उसे यह पोधाएं। नरा देनी चाहिय नि 'हे मुस्तान वाला! गुम इस पुरे धानरए गो तथा यो।" यदि दे पर नि इस प्रमम पूर्वणों की प्रया ना पातन परते हैं हो उसे समस्त केमा चाहिय कि मुसान परते हैं हो उसे समस्त केमा वाहिय कि में प्रमार कितों रख सी हो उनने तिताक दिल्ला व धरीर इह्द वे नो धरीय ने उपरात्न उन्ह विष्माह करने की स्वति के उपरान्त उन्ह विषम स्वार करने की स्वति दे है। उनने लिये पर मायक्ष दे दे तो उसे पर हम हराम पर्म को स्वार वे सी इसके उपरान्त उन्ह विषम से साम के साम के साम के साम हम स्वति दे हो। उनने एक साम का समय दे दे ताकि व इस हराम पर्म को स्वार के स्वति हम इसके उपरान्त को इस के पर स्वति हम से पर स्वति हम से स्वति उत्ति हम से स्वति हम से से स्वति हम से से स्वति हम से से स्वति हम से से प्रचान के से से से स्वति हम से से से साम हम्म से से साम हम्म से से साम हम से से स्वति हम से से से साम से से साम हम से से साम से स्वति हम से से साम से से साम हम से साम से साम से साम हम से से साम से साम हम से साम से साम से साम से साम से साम हम से से साम से स

#### ( = )

एक ग्रमीर को सिन्ध की सर लशकरीर के सम्दन्ध में भिसाल ।

सुल्तान ने प्रपने एक प्रापीन दान को उसके समका नीवों को प्रपेक्षा प्रापिक सम्मानित करके मुल्तान प्रदेश खुढी पत्रत से उस नदी तट तक, वो उन क्यान पर है भीर समुद्र से मिसती है, इस दास को प्रपोक्ष प्रकार के पूरा प्रिकार प्रदान िये है, सुत्तान द्वारा इस दान के किया को प्रयोक्ष प्रकार के पूरा प्रिकार प्रदान किये है, सुत्तान द्वारा इस दान के किया मा पर प्रादेश द्वारा कि हम वो कुछ राजधानी म करते हैं वह भी उसी प्रकार मुल्तान म आवरण करे, अत अमुक कित (पूरा) अमुक को सरे सराकर नियुक्त किया जाता है और मुगलों को पराजित करने तथा यहा के बिड़ीहियों के दमन हेतु सेनाओं को उसके अधीन किया जाता है। उसे चाहिये कि वह युद्ध के समय ईस्वर पर अरोना रखे थी. उसी से अधीन करता पहि ताकि उसे धर्म-युद्ध ने विजय प्राप्त हो।

#### (3)

एक श्रमीर को श्रालमावाद को श्रक्ता की नयावत र प्रवान करने के सम्बाध ने मिसाल।

श्रमुक प्रवता उसे प्रवान की जाती है। वह यथासम्भव प्रवा की उप्रति के लिये प्रयत्न करता रहे। प्रजा को, वो ईश्वर की वाती है, अपनी कृपा की शरण मे रक्वे ग्रीर उसको श्राध्य प्रदान करता रहे। कृपि तथा आवादी की उन्नति का गरपिषक प्रयत्न करता रहे। श्रासमाबाद के समस्त रागो, खुतो मुक्हभो तथा प्रजा को खादेश दिया जाता है कि

र शरा क क्तुमार मुसलमान विषया अथवा उस स्त्री वा, बिसवी निवान दे दिवा गया हो, ब्रवाह पनि की मृत्यु अथवा विलाक के अभास २० दिन के पूर्व नहीं किया आ सबता। यह रात उसके गर्माणान के विषय म आनगरी प्राप्त करने के लिये रक्की गर्दे हैं और देसे बहुत कहते हैं।

२ सेनापति क पद से सम्बन्धित ।

३ मारेसा

४ साल्ट रैन।

५ नायदका पदा

गगर को थी जो आजनगर का अध्यन्त हुँ जिला था। वह सीनह कहलाता था। किसी अन्य राज्य काल में वही वालों ने सराज अधा न विधा था और किसी भी सेना द्वारा वे पराजित न हुये थे। जिवसी सेना द्वारा वे पराजित न हुये थे। जिवसी सेना द्वारा के उत्तर्भा के साम प्रेस के स्वार्म में प्रकार मार्थ के स्वर्म में प्रकार में प्रकार किसी प्रकार में प्रकार के स्वर्म के सिंद के स

विनास तथा विध्वस के उपरान्त कहा जाता है कि राय दाहिर चन्द राय का स्वसुर प्रपन दाँठों में तृशा दवा कर खुम द्वार के समक्ष खड़ा हो गया और उसने निवेदन किया कि इस मदेश में लागो तथा पराजित राम के मतिरिक्त कुछ नहीं रह गया है। यदि दयापूर्वक आदेश हो ती राय की जो विजयी क्षेतायों के अब से कीने में घुन गया है लोग की जाय भीर उसने जो इस निया है उसका वह फल भोगे। राघव ज्येता पडित ने उनके प्रति दया की प्रार्थना की। मुन्तान ने भपनी भत्यधिक बचा, जो प्रजा को धोर है, के कारण उनकी प्रार्थना स्वीकार करली मौर राय के उपस्थित किये जाने के सम्बन्ध में फरमान राधव को दे दिये। राधव ने तत्पदबात यह सूचना पहुँचाई कि राय फरमान पाते ही सर्वदा भाजावारी तया दाम बने रहने का बचन देवर हिन्दुओं की प्रयासमार भूमि पर लेट गया और उसने माथे से लेवर पाँव के नाव्यन तक (वे नमस्त भग) मूमि पर रख दिये भीर जो बुख हायी तथा धन-नम्पत्ति उसके पास थी, उसे मुल्लान को भेंट कर दिया । अपने गजगृह से १६ हाथियों में से १= पर्वतरूपी चून हये उत्तमहायी भूपने सेवनों के हाथ शाही दरबार में भेजे और निवेदन बराया वि "भेरे पाम ५४ हाथी थे। रैंद हाभी में हैं जो भेत रहा हैं द इसने पूर्व भेत चुना हैं। २८ हामी बहमद तथा बानी पात नी दे दिये चे कि वे शारी दरवार में पहुँचा दें । एक हायी गवगति के मम्मान हेतु रस लिया है । यदि भादेग हो तो बसे भी भेज दूँ । मैं इस बात को प्रतिज्ञा करता हूँ कि प्रत्येक वर्ष जितने हायी भी बनारन में प्राप्त होंगे उन्ह बाही पीलवान के लिये विहार तथा करा के मलिकों को नेवता रहेंगा। क्योंनि उस दरबार द्वारा में मुन कर दिया गया हू मत जब तक मैं जीवित रहेंगा, मामाकारिता के मार्ग ने विचलित न होडेंगा।" इस वचत वी उसने भ्रपने पर्म के भ्रमुमार गरेय द्वारा पृष्टि की ।

#### ( १३ )

निक्क्ष्मकं शिहाबुद्दीला ब्राखुर वेगे मैतरा तथा वदासूँ के मुझता को स्रोर से सुत्तान शहीद की मृत्यु के नम्बन्ध मे सवेदना की स्रभिज्यिकत तथा मुहम्मद शाह के विहासनारोहरा से सम्बन्धित

प्रार्थना-पत्र ।

प्रमुक द्वारा जात हुया थि राहरवारे गाजी े ने धक्तमानपुर वे पढाव पर पहुँचकर मुहद कूश्य ने दरवारे शाम विचा । दुर्माग्य से वह भवन हिलवर निर पडा भीर वह धर्म-निष्ठ वादशाह शहीर हो गया थीर खानो तथा भविका ने भाषणी राजमुकुर पहनाया । प्रमम निष्य रहारा को भारा निवक कुछे ये, वे लीट पाये । इस वृद्ध को दूरवर समाचार द्वारा को भारा निवक कुछे ये, वे लीट पाये । इस वृद्ध को दूरवर से मह प्रार्थना है वि बादशाह के समाचान तथा ऐदवर्य में प्रस्पाप करता है की सामा क्षा प्रवास के समाचार करता है विद्याल के समाचार स्वास हम क्षा हम स्वास के समाचार सामा हम प्रवास करता हम समाचार करता हम समाचार स्वास करता हम समाचार स्वास समाचार स्वास समाचार स्वास समाचार स्वास समाचार समा

#### (88)

जाजनगर की विजय के सम्बन्ध में वो पत्र वास की प्राप्त हुआ था, उसका उत्तर।

जाजनगर नी विजय ने सम्बन्ध में सुभ पत्र प्रत्य हुमा। मूसा दौलताबादी मसतदे माली तुन्द सात के पान यह पत्र लागा। तुन्द दास दिर नो पीय बनानर उगने स्वागतार्थं बडा भीर सम्मानपूर्वक उसे हाथ में लेशर उल्हन्द दरबार नी धोर उसीनदोस हुमा। उसने हारा हतनी प्रनम्मता तथा प्रोत्माहन प्राप्त हुमा कि नथा जीवत प्राप्त हो गया। उससे तीन मुख्य समाचार प्राप्त हुवे। (१) बादबाह की सुरक्षा के समाचार (२) जाजनगर की विजय तथा क्षमारी गज्यत राथ के विमास के ममाचार (३) मम्मानित प्राप्ताकों भी राजयानी की भीर वापसी के समाचार।

फरमान में यह रिस्ता या कि जाजनगर या राम वर्षों से एपनी दामता से सम्बन्धित पत्र भेजा करता था। बादसाह ने उम पर विस्वार कर तिया था कि वह आज्ञाकारिता के क्षेत्र से बाहर न जायगा। यब विजयी पठाकाश। ने सदाबोती की और प्रस्थान किया तो मूर्ण राय ने विद्रोह प्रारम्भ पर दिया गौर हाथियों के भेजने से इनवार कर दिया। राय के महतो ने उसे यह सम्भाग कि राजधानी से जाजनगर बहुत दूर है यौर गाँ प्रयत्न करित है। इस्तामी सेनाम इस विधान पर किसी भकार ठहर न सक्ती। इन बातो के कारण राय ने आजाकारिता त्याग थी और जी बुद्ध उसे देसना था, वह उसने देस तिथा।

विजयी पताकाची ने जीनपुर से मूर्तियों के सड़न, इस्ताम के शहुरतों के रक्तपात तथा पदमत्ताव के समीप के हाथियों का विकार रोतने हेतु प्रस्थान किया। विन्ती बारशाह द्वारा उनके विकार का हाल ज्ञात नहीं। जाजनगर जियानी प्रश्रशा समस्त यात्रियों ने की है, मुस्तान मे देखा।

सर्वेत्रयम सुस्तान द्वारा गजपत ने नगर और राय सालगीन सीखन के िल पर, जोकि एक ग्रत्यन्त १७ तथा गब्य किला था, क्षण भर में विजय प्राप्त हो गई। दूसरी विजय तासरम

१ सुरतान रायासुद्दीन तुगलुकः।

२ भूमि का चुम्बन किया। ३ क्ष्टतथा अपमान सहन किया।

सम्बन्धित से प्राम है, मुलान की जामा मस्जिद थे लिये, मुदिस्सों ने पाठन, मुकरेरों, ' विवाधियों, मस्जिद ने सबनों, प्रवान देने वालों, जटाई, बोरिये, प्रवास तथा मस्जिद ने भवन ने व्यव हेतु । सुलान परिजदा की सुज्यवस्था के विधे सर्वता इच्छा किया करता है। इसका प्रवास वेपूल इस्लाम, जो इस वक्क ने मुजदल्ली है, की प्रार्थना पर छन्हें सौंप दिया गया। मुलान डारा बहु खादश हुमा या नि मस्जिद ने भवन ने भ्रत्यिक व्यय के कारसा एन बार दोवानों के कर से उसे घन प्रवान निया जाय, तत्यस्थात जन दोनों ग्रामों से, जो मरिजद ने भवन के (ब्या के) जिये निश्चित हैं, धन दिया जाया करें।

लाने राहीर के सबक में दो प्राम है यो उसने घपने मदरसे, मुर्धारस की वृक्ति तथा मुक्तरेरो एवं विद्यायियों ने विशे निश्चित किये थे। यदि बक्क (वे धन से) उन्हें कठिनाई हो तो तरा के प्रनुसार कैतनमाल पर उनका हुक हैं।

सत्वीना की जाम। मिरिनद को वक्फ भी सुरुतान मुदुरुजुई।न मुदुरमद साम का वक्फ कहताता है। उनसे सम्यन्धित एक बाम है और उद्यक्त भी व्यय उसी प्रकार है।

पुरतान प्रहीय का वक्क मुस्तान के क्षेत्र में नमाखगाह तथा यस्जिद से सम्बन्धित है। इमान स्वाम स्थित में प्रधान देन बांसे की वृष्टि एवं नमाखगाह की भरम्मत का व्यव उससे सम्बन्धित है। इस बुच्छ दाम के लिय गह सावस्थ्य या कि मुस्तान श्रहीर का वक्क, जो हमारे स्वामिनी का स्वामी या लक्षेत्र कर स्विच्छा, विन्तु ज्यामुखार विग्यन के कारए। प्राचीन मुस्तानों के वक्क भी सबसे पहले लिखा गया।

(२) दानिशमन्दो, मूर्पियो तया धमीरो के बश्फ, जिन्होन ग्रामो तया भूमि का

विषय में सम्बन्धित ग्रामी तथा भूमि ने बिषय में सादेश दे। सफर ७६३ हि० (१३६१---६२ ई०)

१ हरान वा दाठ वरने बाल ।

र प्रदेशका वा कार्यका वाचा

१ मुक्तमद बल्बन का व्येष्ठ पुत्र।

४ देतुरमण में उन्हें धन दिलाना चारिये।

५ मन्भात सुरतान मुख्यद विन तुरहार ।

६ इदिमानी, भानिमी।

ण पुनर्जस्थान करना, दृषि बोग्य इन ना ।

म् दान सदापमधि दो नारे बालो सूर्मि ।

जब उनकी मध्याई, प्राज्ञानारिता तथा निष्ठा ना प्रमाण मिल गया तो बादशाह ने यह आदेश दिया कि यदि नह प्रारम्भ में ही गालानारिता स्वीकार कर तेता हो वह प्रदेश साहि गाल नहीं के उसते तथा कर पहुँद की नोई शीमा ने बी। प्रत्वेत ना होता। यह ऐमा प्रदेश वा कि उसकी उसति तथा समृद्धि की नीई शीमा ने थी। प्रत्वेत साम करने के समान तथा प्रत्वेत कर नाम कर समान था। यहाँ की दूमि हरियाली के कारण आवाश के समान थी थीर उद्यान कुनो से स्वर्ग ने समान थे। वहाँ की मिट्टी ने कस्त्वोत के कारण करण के इस्त्र के समान थे। वहाँ की मिट्टी ने कस्त्र होता के उसने को तथिजत करता था थीर यहा वे युक्त चन्दन ने समान थे किन्तु आहिन राम ने मुस्तान के प्रति आकार्गरिता का मूल्य न समान और हुस प्रकार के राज्य को एक 'बाल' पर हार गया। देश

जब राय के सेवकों ने हाचा तथा धन सम्पत्ति राजिसहासन के समदा उपस्थित करने पूरि पर सिर रंग्ला और सुरतान की प्रशसा स्वया उनने प्रति शुभ कामनामें करके राय की ओर से क्षमा याचना की तो सुरतान ने प्रथमी स्वाधाविक दया के कारण उसे खिलधत

प्रदान किये और उसके सेवकों को भी खिलग्रतें तथा इनाम प्रदान किये !

इन विजयो की प्राप्ति तथा क्युद्ध की सेर एवं जयकाय नामक मन्दिर के खण्डन तथा मूर्ति-पूजको वे बिनाश के उपरान्त विजयी पताकाओं ने राजधानी देहनी की घोर प्रस्थान किया। उसी मिजिल से सुत्तान ने जगल की घोर हायियों का पीछा बरने के लिये प्रस्थान किया। उसी माजिल से सुत्तान ने जगल की घोर हायियों का पीछा करने के लिये प्रस्थान किया। यादे प्रश्लित कि निर्माण के पार्वे प्रस्तानी राज्य में पहुँचे तो है भाग बेतुनमाल में रचला जाय घोर हुँ ईवयर के धादेशानुतार पितरण विया जाम। इस प्रकार की बाँट सतार में किसी ध्रय पांज्य-कारा में न हुई थी। खुभ पताकार्य समलपुर तथा की होती हुई, कडा की घोर सापस हुई।

दाम की प्राथना है कि ईश्वर सुल्तान की सर्वदा विजय तथा सफनता प्रदान गरता रहे

भीर उसे दीर्घायु भा**स** हो ।

# (84)

शेखुश्यपुले आलम तद्रुन हक बहीन मुहम्मद इस्माईल की शेखुल इस्लामी प्रदान होने पर पत्र।

षापनी दोत्मुल इम्लामी वना ना पद प्रशान हुआ। इससे प्रमानता हुई।

#### ( १६ )

मृत्तान के वदफो के सम्बन्ध में सुल्तान की प्रार्थना-पन ।

मृत्नात के हिसाब किताब के समय दीवाने विज्ञारत हारा जो पत्र वक्त के प्रामी तथा मितक की मूर्मि की अधिकार में करने के जादेन के विषय में आप्त हुना था, उसके राम्बन्ध के प्रता

वक्यों का विवरण इस प्रनार है

भूतकाल के सुन्तानों के बक्क-मुस्तान मुद्दरज्ञद्दीन मुज्यमद नाम गोरी क बक्फ स

१ भगृत्जना

गृह की लूर में प्राप्त धन मध्यि।

इत्त भी राज्य में शामिन मामलों से सम्बन्धित सर्जोच्य का धरारी।

क्षोक्तीपवारार्थ दी हुई सम्बन्धि अथवा वह भृति जो किसी धार्मिर वार्थ के विश्व प्रदान वी जानी थी!

दादवेगी का विवरण इस प्रकार है। धन्य नगरी के नाजी तथा दादवेगी दोनों एक साव विभाग में बैटने हैं। जाजी जो निर्लूण करता है दादवेगी उसे नार्योन्वित कराता है। विन्तु उन्द के दादवेग ने रवायनों भेजी थी। यह नजीनीकरण करने वाले मीनाना मुस्ज विदारी का हवाला देते हैं। मौलाना मुद्द स्वर्गीय मुल्तान (मुहम्मद शाह) के राज्यकाल में पदच्यत हो गया था।

सीयद जमाजुदीन के विषय में जो कुछ लिला था, उसके प्रसंग में निवेदन है कि घालमा-बाद के किले का निर्माण उसने कराया था और इस कार्य हेतु उसने अत्यिषक कप्ट भीगे में, मतः उसे प्राप सपनी दरवेदी। की धरता में रक्तें लाकि उसे स्थायित्व प्राप्त हो।

सनेर में, यदि विभी कारण घुम हृदय को जुच्छ की वजह से कोई कप्त पहुँचा हो तो वह प्रपना अपराध स्वीकार करता और समान्याचना करता है।

# (२०)

# मलिकृल मञ्चायल रखी उद्दीन के नाम पत्र।

हत प्रसंग में निवेदन है कि दास ने उच्छ के नारकुनो को निशी भी मुहदिस का मादेग मुही दिया है। मुक्के विन्ता है कि उन्होंने नीनमा मुहदिस चलाया है। पन में मुहदिस नी स्माख्या न वी जो इसके नियय में झान प्राप्त हो बनता। प्रवा नी देगिद्रता तथा न मुह ना जो उन्हेंना पाती उनसे तात्त्रमें यदि नयकारियों से हो तो सम्मव है कि ऐमा ही हो। यदि व्यापाद प्रयद्या व्यवस्थान से सम्बन्धित नर से तात्त्रमें हो तो मुक्के भनी मीति इस बात नी स्मृति है कि मुल्तान भनाउड़ीन के राज्यकाल से तेकर इस समय तक कभी इतनी स्मृदिन में। निवम में वो नीतत्त्र चथाना के तात्र का नाम मुत्राहा दो जीतत में भादर जुनता था। प्रायवन्त ३ जीतन लेता है। दरजी ४ जीतन में सीता था। प्रावनन्त ३ जीतन (?) से सतुष्ट नहीं। प्रावन्त प्रमान के समय तेते से बात नहीं माते। दरजी कोई स्माय गई करता। थारर मुनने नाला प्रयोग इस्तामार सुनता है।

रे शही के निर्शय की कार्योन्तन कराना दाददेन का करान्य होता या।

परम्परागत कवार्वे ।

१ पूर्व पृत्र में मुहदेगान देशिये।

४ पूर्व पृत्र देखिरे (मनुचित्र वॉट मदवा सरकारी कर )

# ( 29 )

# शेखुल इस्लाम सद्भुद्दीन मुहम्मद के नाम पत्र ।

स्वर्गीय मिलक कुनुउद्दीन दबीर के पुत्र बड़ा पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, भीर वे दरिद्र हो गये है भ्रत उनकी सहायता श्रावश्यक है।

#### (१६)

# मलिकुल मशायख रखी उद्दीन के नाम पत्र।

दरवेशों का सेवक ऐने माहरू निवेदन करता है वि मोलाना हाजी बिहारी ने क्ष्याजा हुतामुद्दीन जुनैदी के पत्र में लिला है वि जब उच्छ वे बारकुमी वो विश्वी कार्य में लिला है वि जब उच्छ वे बारकुमी वो विश्वी कार्य की धावस्यकता होती है तो वे बेगार कराते हैं धार परावद कहते हैं। यदि उन्हें धन की धावस्यकता होती है तो वे बोगों को धावस्य तथा कांउटी में बन्दी बना देशे हैं धार ताकाल २००० तकें धाविष्यों तथा तथा कोउटी में बन्दी बना देशे हैं धार प्राक्तियों तथा स्वा कांउटी में बन्दी बना देशे हैं धार प्राक्तियों तथा स्था प्राप्त कर केते हैं। वे किसी का स्था नहीं करते। धातियों तथा स्थान्ध स्थान स्थान की स्थान की रोकने का धायस्थिक प्रयक्त किया किन्तु इससे जुछ लाभ न हुआ।

प्रापने लिये जनकी सहायता बरनी धावस्यक है। उच्छ की वितायत के मुक्ता स्वाधा कमाह्यरीन को समक्षति हुये का खिलाई । धमवाने धयवा चेतावनी देने की आवस्यकता नहीं। उदे परीपकार तथा न्याय से सम्बंधित पुण्य की सूचना दे दें। उच्छ के मुक्ते के न्यायपूर्वक कार्य करने के कारण खेखुल महायख कृतुबुल श्रीलिया जमाखुदीन की पवित्र आस्मा को सतीय प्राप्त होगा और यही पर्याप्त है।

# ( 38 )

# मलिकुल मशायल शेल रजी उद्दीन की पत्र।

स्रायका कृपा-पत्र इस दरवेशों के दास को प्राप्त हुया। उच्छ के काशों ने यह समाचार पहुँचाया या वि शेख रजी उद्दोन ने उच्छ में नमाज की बजान में एक वृद्धि करदी है। इस तुच्छ में कहा बीत को स्वाप्त में एक वृद्धि करदी है। इस तुच्छ में कहा जिया है जिस हो कि स्वाप्त के सही अवित हो प्राप्त यह सात हुआ वि सतीन ने वृद्धि की है। इस विषय पर वाशों कि सती वि वृद्धि की है। इच्छ ने पहां हु स्वीर युद्ध तक नीवत पहुँच दुकी है। सुच्छ ने नद्दा वि सार का सतीन के स्वाप्त कर कि सावरण किया जाता । सतीन के सिचे यह सावरण किया जाता। सतीन के सिचे यह सावरण का कि मुमने परामर्थ नर सिता भीर मुकते प्राप्त प्राप्त कर सेता। यदि शेख रजी उद्दीन की अनुमति होती भीर रोख जमाजुदीन तथा शेख वहा उद्दीन के रौजे एव शक्त न माजस्थ सहुदीन की साता प्राप्त कर सेता। यदि शेख रजी उसने माजस्थ सहुदीन की स्वाप्ति होती सो सतीन से पूछताछ की जाती कि मेरी साता ने बिना उसने माज वा साता । वसीय सह सात पर्म से सम्बन्धित है किन्तु वादसाह स्थवा उसने नावन वा स्वाद्ध सावश्वन या। स्वाप्त है वि इन नम निवेदन है किन्तु वादसाह स्थवा उसने नाम वा वा स्वाद्ध सावश्वन या। स्वाप्त है वि इन नम निवेदन है किन्तु सावराह इस न होगा।

इसी प्रकार ब्यय हो। यह तुच्छ इस कार्य को सम्पन्न कराने में विवश नहीं है अपित् धापको साझी कर रहा है कि यदि वे इस दूराचार को न त्यागेंगे तथा खराज न घदा करेंगे एवं माजाकारी न रहें। तो उचित दण्ड के पान होंने ! मदि वे खराज ग्रदा करते रहेंगे भीर माजारारी रहेंगे तो सहस्रो प्रकार से उनके प्रति जपाद्यप्र प्रदक्षित की जायगी।

# ( २३ )

# शेख हसन सरवरहना के नाम पत्र।

स्वर्गीय स्वाजा कृत्वहीन दवीर की, जो दोख निजामुद्दीन घौलिया का मुरीद या, बहिन तथा उसके सहायको को रोख निजामुद्दीन भौलिया के समय से १५० चाँदी के तन्के बार्पिक तपा प्रति दिन दो हिस्सा भोजन का मिला करता था, अत यह उन्हें तुरन्त प्रदान करने की कृपा की जाय । इससे धाप को बडा पुण्य होगा ।

#### ( 28)

# काजी मिनहाजुदीन अब्दुल्लाहं मुकतदिर के नाम पत्र।

'रारहे करहाफ नामक' पुस्तक, जिसे मुक्तको प्रदान करने का आपका विचार है, के लिये धविक प्रतीक्षा न करायें ।

# ( २५ ) सद्गे सुदूरे जहां जलालुल हक वदीन के नाम पत्र।

इस तुच्छ के पूरो तथा सम्बन्धियों ने आपकी उनके प्रति अपार क्या तथा दया के विषय में इतना अधिक लिखा है कि उसका उल्लेख सम्भव नहीं। इस तुच्छ ने विसी वस्तु के लिये रानगाना तथा जकात की रोक टोक नहीं की है। मुक्ते विद्वास है कि वे जकात स्वय भदा करेंगे।

# ( २६ )

# सैपिदुल कुरुवात वल हुकराम मुद्दक्जुद्दीन उच्छ के हाकिम के नाम पत्र।

उच्छ निवासी खिक्र धनु बक्र प्ररियाद लाया है। सैयिद्द अपदात के मतीजे मुहम्मद तमा उसके सम्बन्धियों ने न्याय के मार्थ से मूख मोड सिया है। उन्होंने फरियादी पर मत्याचार किया तथा जुते मारे हैं। यदि यह सत्य है तो यह कार्य दारा के घादेशों के प्रतिकृत तथा भूनंतापूर्ण है। यह बानस्थन या नि सैयिद्न क्रवात न्याय से नार्य करते ताकि मनियोग का भन्त हो जाता।

इसरे प्रतिरिक्त छन लोगों ने यह सूचना भी दी है कि सैविदुल बुरबात इससे पूर्व जवात ने विषय में जिसे बता बहते हैं भारापत्र देते थे बिन्तु कमाल ताज द्वारा उन लोगो की, जिनपर मत्याचार हम्रा है, महायता करने के बाररण माजापत्र देने से मना कर दिया गया है। यदि बनाल ताल का आदेश अत्याचार से मुक्त है तो आप को उसकी सहायता करने जो हुए हुमा है जरने प्रति न्याय बरना चाहिये । यदि गाप जसने बादेश की बरवाचार से मुक्त न्हीं सममते ती इसकी मुकता देनी चाहिये थी न कि मादेश । यदि मान शतुता के कारण भापको भली भौति जात होगा वि सेना वाले धर्म तथा राज्य के रशक होते हैं। बलियों को उनके पक्ष में रहना उचित है ताकि उनके द्वारा सुप्रत के मामले तथा धरीमत को बातों को उन्नति हो।

# ( २१ ) मलिकल मशायख रखी उद्दोन को पत्र ।

जो कुछ दरवेदाों के बायमन तथा ग्रामों के पर की न्यूनता में विषय में लिखा था, उसका ज्ञान प्राप्त हुआ। | निवेदन हैं कि जब विजयी पताकार्य विजय तथा सफलता प्राप्त करके देहती को वापस होगी हो यह बात सुस्तान की देवा में प्रस्तुत की जायगी। प्राप देवर से प्रार्थना करें कि खाड़ी सवारी छीड़ राजवानी में पहेंच जाय।

उच्छ के फिले के नदी तट वी खैर की इच्छा — जिस प्रकार निराा गया उसी
प्रकार है। उच्छ बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ दुवनी मस्जिदें, प्रदर्शत तथा मुसलमाग बुजुर्गी की
प्रवादतगाहे हैं कि मुच्छ के हृदय वो जनवी बड़ी चिन्ता है। ईस्वर ने चाहा तो ४ रवी
पन प्रजल की उच्छ की कीर प्रत्यान होगा।

खुदाबन्द की जो यह इच्छा है कि बुच्छ स्पादुक्वादे की सेवा द्वारा सम्मानित होता रहे तो यापि यह बात बास को माध्या प्रदान करने के सिये बही गई है किन्तु यह बुच्छ नही चाहता कि मखदूमआडा भाग से दूर रहे थीर अपने सम्बन्धियों से पुथक् रहे तथा परवेश के जीवन के कहा सहन करे।

क़ीमाज के मेरे प्रति भूठे दोषारोपए। के बियय में जो नुख लिया गया वह नि सन्देह सत्य है। कीमाज ने मेरे कपर प्रतेको भूठे दोष रागाये हैं भीर इस बात की किता नहीं की किता मुख्या हिसाब के समक्ष पूछताछ के समय क्या उत्तर देगा। भाष इस विषय में नोई किता मुक्त ।

# (२२) सैयिद जलालुद्दीन ग्रहमद बुद्धारी के नाम पत्र।

यदि समस्त मशाया तथा पवित्र लोग इम तुष्य तथा समस्त पदाधिशारियों के विषय में ईश्वर से प्रार्थमा करते रहे कि वह हम रोगो को न्याय के मार्ग पर रखे रो यह उचित्र होगा न कि हम लोगों के दोष निकालें तथा चुराई करें, जैसा कि एक दुखाँ ने दास को लिखा है। हम तुष्य लोग प्रपने घरयाचार संया ध्रमनी विवसता को स्वीकार करते हैं।

इस वात का शरपांचक प्रयत्न विषा जाता है कि प्रका से कुषा, तथा, नेकी तथा क्षमा
मुक्त व्यवहार किया जाय किन्तु प्रका असावधान है। ग्रीयद लोग खराक प्रदा करने से, जो

उनवा वर्तव्य है, मना करने लेगे है। जुर्माना खदा करता उन्होंने सपना स्वभाव बना लिया

है। पिछले वर्ष उन्होंने खराज देने का प्रतिज्ञापत्र खेख व्यीर के रीके में लिएकर दिया था

किन्तु उसका पानन न किया। शाय कुणा करने उन्ह समक्ता हैं कि ये इस बुरे नियम को

छोड़ दें श्रीर प्राज्ञाकारिता प्रविश्व करते रहे, खराज थादा करे श्रीर प्रजा से उत्तम व्यवहार

करें, खराज का धन, जो भुवाहिदी, गाजियो, ग्राविमो तथा दरिदियों को प्रदान होता है,

१ सन्तत ' महस्मद साहन ना नताया हुआ आचरण ।

मुत्तान ने सेवन ने उपर हमा करने उसे घादेश दिया नि वह देहती अपने सम्बन्धियों तथा पुत्रों से मेंट नरने जाय और कुछ समय उपरान्त सुत्तान की सेवा में उपस्थित हो। जमीन बीस नरने के उपरान्त वह मुत्तान नी ओर प्रस्थान करे। सेवन समभ्रता था कि कमबीह फूठ बोल रहे हैं तथा भूठा अपराध लगा रहे हैं, अत उसने इस और कोई ध्यान न दिया। इन लोगों ने अपना संगठन तथा छन बढान भूठा इसजाम बादशाह ने समक्ष प्रसुत कथा। सुत्तान को देवी प्रेरणा हारा उन बोघों के भूठ तथा छन ना पता जल गया और उनने कहा कि ये दुए मुत्तान को आबाद नहीं देन सकते।

दास ने निवेदन किया कि कम्बोहो ने फूठा घपराय सगाया है। उनकी बात का सम्बग्ध यां तो सेना से है या सकता छे। सेना को सेवक के समक्ष प्रस्तुत किया जाय और उस प्रस्तुत किया जाय और उस प्रस्तुत किया जाय और उस प्रस्तुत किया या सुत्तान के किया कि "मुक्ते भूती भाँति जात है कि वे फूठे हैं। उन लोगों को वन्दें बना कर दास के सिपूर्ं कर दिया जाय ताकि वह उन्हें मुस्तान के बार पर उन्हें कठोर-दड दे ताकि प्रस्तुत कुछ कर स्वाह कि किया और सुत्तान के बार पर उन्हें कठोर-दड दे ताकि प्रस्तु फूठा सुप्तान के साथ भीर फूठा सुप्तान के साथ किया भूता सुत्तान के स्वाह पर उन्हें कठोर-दड दे ताकि प्रस्तु फूठा सुप्तान काले विकास भूता सुत्ता कर स्वाह कर सुप्तान कर सुत्ता कर सुत्ता कर सुत्ता कर सुत्ता कर सुत्ता कर सुत्ता के सुत्ता कर स

# ( 30 )

# मौलाना शम्सुद्दीन मुतवक्किल को पत्र।

<sup>•</sup> पे युद्ध में शूर दारा प्राप्त धन ।

माञा-पत्र में विलम्ब करते हैं जिससे बैतुलमास या था नष्ट होता है और व्यापारियो की दशा खराब होती है तो उसकी धनुमति न सो सरा के धनुसार है और न बुद्धि के र

# ( २८ )

# थानेसुर (थानेश्वर) के काजियों के नाम पत ।

वियाउदीन धपने साम वी प्रवा से जो साही सादेसानुसार उसकी बजह से सम्बन्धित है और जिउसा तथा उसकी प्रवि बादसाह वे धारेसा हुनार उसका हुन है, सेता है। वह उसकी (साय) से युद्ध वे सस्वयहत्र एकत्र वे रता है से सह उसकी (साय) से युद्ध वे सस्वयहत्र एकत्र वे रता है सोर वह युद्ध प्रवाशक्त वे साम सप्ततीतों की धाम प्राध्यान में या धौर वह एकते परिवार काले तो वह परिवार स्थाय तथा मुद्ध वे स्वय पर क्षित जिउसे पर विवार के सिक्ष उसे से सवता है, उसके साम्बन्ध में मा प्रवे वे सिक्ष उसे से सवता है, उसके साम्बन्ध में मापने दुख्य वर्षवारी, जिजह सरा वा वाई साम नहीं, वह ते दे प्रवास पर विचा वा सामने वो वह सवता है। वे मूर्य इतना नहीं सम्मन्त कि उनके प्राप्तों पर स्थितार जमाने वो कोत कहते होता है विच्यु उनके जिजके पर को यास्ताह विचा वी ववह में निरंपत कर देवा है, उसका माधिवार होता है। विचा विवार कर वेता है, उसका माधिवार होता है। विचा वा वा साम स्थाय होता है। वादसाह हारा स्थाय वा स्वादिश होता है। वादसाह हारा स्थाय वा स्वादिश होता है। वादसाह हारा स्थाय वा साम स्वादी होता है। वावता है। की से विवार से स्वापी वह वा साम वे स्वापी को विवय से वया मतवार ।

यदि कोई मूमि किसी व्यक्ति को बजह में देदी यह हो बीर प्रवा ने उसे साली रक्का हो तो हाराजी मूमि को इस प्रकार खाली रक्का से साली पूमि के साथिकार होने के बारण मान लगाज प्रविवार होने के बारण मान लगाज प्रविवार हो काता है। कादियों ने कमंत्रारी पूमि के साली रहने के बारण मन की प्रांत प्रति हो की काली रहने के बारण मन हो (सम्य स्थान पर) के जाकर कृषि कराई प्रीर कहते हैं कृषि कहीं मी हो कृषि हो है तो यह बात कर्यना मात्र है। यदि उन्ह क्षित्र ह मात्र होता तो वे यह बात न करते । बानि क्यों के बात में क्षा ह मात्र होती है या उदरी। वे पाय वा विवार करते हैं। वा उसरी। विवार क्या वा वा विवार करते हैं।

# (38)

# मीलाना शम्सद्दीन मुतविकल के नाम पत्र।

जिस समय मिलक छास हाजिब टीबानपुर की प्रका तथा दासो के दावा से परेसान या उस समय इस तुन्छ ने उसके नाथ को ठीन गराने में जिसे यह सुरतान का काथ सममता है, किसी भी प्रयत्न में कभी न की। जब उसके नाथ ठीक हो गये तो वह निरोधी वन गया। सुरतान के हृदय में यह बात घाया करती ची कि उसके पिता तथा उसका नितना हमने उपकार दिया किन्तु वह फिर भी न्याय से कार्य नहीं करता।

१ कृषि योग्य सूमि।

र जिस पर खराज लागू होता है।

३ जिम पर उपर लागू होता है।

पर मनुष्यो तथा पसुष्रो की जीविका का साधार है, उदाहरखार्थ मेहूँ, जी, समूर, खजूर, ग्रजीर । यह श्रव हनीका विया महस्मद<sup>र</sup> के कथनानुसार है और इसी के मनुसार फतवे भी है। मृत्रु यूसुफ ने कहा है कि जिस वस्तुका रोक लेना और उससे भण्डार भर लेना सर्व सावारण को हानि पहुँचाये वही एहतेकार है, भव वह चाहे सोना हो, चाँदी हो अथवा कपडा । इस प्रकार एहतेकार में हानि को अपने समक्ष रनखा गया है, अब वह चाहे किसी भी वस्तु मे पायी जाय, यद्यपि यह पहले से न हो । अबू हुनीफा तथा मुहम्मद ने इस हानि से वह हानि समसी है जो स्वभाव के अनुसार हो और उसका होना स्वामाविक हो और उसके होने का प्रत्यिक भय हो । फिर वहा है कि यादवाह के लिये यह उचित नहीं कि वह लोगों की खाद्य सामग्री का भाव निश्चित करे क्योंकि मुहम्मद साहग्र का कथन है कि 'तुम भाव निश्चित न क्रो क्योंकि माव निश्चित करने बाला, उस पर अधिकार रखने वाला तथा उसकी प्रसारित बरने बाला ईश्वर है। ' इसके उपरान्त फिर कहा है कि मुख्य विकेसा का अधिकार है और वहीं उसको निश्चित कर सकता है। घतः इमाम के लिये यह उचित नही है कि वह विक्रेता से किसी प्रकार की रोक टोक करे, प्रापत् उस समय रोक टोक कर सकते है जब कि सर्वसाधारण की हानि को रोका जा सके, उदाहरएएयं एक व्यक्ति ने भूमि का एक भाग ५० मे क्रय किया हैं भीर वह उसे १०० में वेच रहा है तो इमाम उसे रोक सकता है ताकि मुसलमानो की हानि न हो। इसाम मालिक<sup>3</sup> ने यह कहा है कि श्रकाल के समय भाव निश्चित करना भावरयक है ताकि सर्वसाधारण का कल्यां हो सके। 'शाहान' में उल्लेख है कि एहतेवार इसलिए निपिद्ध है कि सर्वसाधारण को इससे हानि पहुँचती है और वह बात जिससे मनुष्य को हानि पहेंचे उलित नहीं, और फिर कहा है कि यदि कोई भी इस प्रकार की कोई बात करें सी उसे दण्ड दिया जाय ।

मुल्तान वाले-स्यापारी तथा व्यवसाय वाले-एहतेकार करते थे। यद्यपि उन्हें शरा के **आ**देश समकाये जाते, शिक्षा दी जाती किन्तु वे लीभ तथा सासव के कारण किसी बात पर ध्यान न देते थे। घरा के दण्ड के भय का भी उनपर प्रभाय न होताथा। इससे समस्त मुसलमानों को विशेष रूप से इमामो तथा शक्तिहीन लोगो को बडी हानि पहुँचती थी। मुसलमान सैनिको को भी इससे बड़ा कुछ होता था। ससार की व्यवस्था इससे छिन्न-भिन्न ही जाती थी । सक्षेप मे इमके उदाहरख इस प्रकार है-

(१) घी तमा कपडे जिसे ब्यापारी सरसुती की सीर से लाते थे -एहतेकार करने वाले ७ जीतल प्रति सेर के हिनाय से मोल ले लेते वे भीर मृत्य धीरे-धीरे यदा करते थे। उसे कुछ समय तक ग्रपने पास सुरक्षित रखते थे। जब घी की प्राप्ति में विलम्य होता था तो उसे E जीतल तथा १० जीतल प्रति सेर के हिसाव से वेचते थे। ग्राजकल उसे वैतृतमाल से तरकालीन भाव पर क्रम किया जाता है और मूल्य नकद दे दिया जाता है। चारों श्रीर के विन्नेता इससे सन्तुष्ट रहते हैं। यदि प्रत्य करने वाले तथा विक्रेता दोनो सन्तुष्ट हो तो व्यापार शरा द्वारा स्वीकृत रहता है। महगे मूल्य पर वेचने की सनुमित न देती चाहिये श्रीर एहतेकार की हानि का अन्त करा देना चाहिये ताकि सर्वसाधारत, विशेष रूप से इमामो.

१ इमाम इनीपा, इमाम इन्दल, इमाम शाष्ट्र तथा इमाम मलिक इस्थामी धर्मशास्त्र के प्रसिद्ध संकलन-वर्ता थे ! उन्हों न्यास्था पर आवरख वरने के वारख मुन्ती मुसलमान चार मुख्य समूहों मे बैटे हैं। इनही महरू ७६७-६= १० में हुई। हिन्दुस्तान के अधिकास सुन्ती उन्हीं के अनुयायी हैं। ९ रमान मुहम्मद बिन ददरीस ने सर्वप्रथम किछह को वैद्यानिक रूप से प्रस्तुत किया। इनशे मृत्य

<sup>1</sup> ER # 02 37#

रै मालिह इन्ने अनस्, मालिकी पि कें के नेता । इनका जन्म ७१४ ई० तथा मृत्य ७६५ ई० में हुई ।

एसी दया में बेतुलमाल से उस व्यव को पूरा वरना चाहिये किन्तु यदि बेतुलमाल में 'फैं' न हो तो इसमें कोई बायित नहीं कि चेहाद की बावस्वनता यह पाने पर एक दूसरे की सहायता देकर बांकि पहुँचाई जाया। यह बात राष्ट्र है कि इसमें थीड़ी सी हार्ति है किन्तु वहीं हार्ति को दूर करने ने लिए छोड़ी हार्ति महत करना चाहिये। मुहम्मद साइव ने साइवस्वना पड़ते पर सफ्बान का धन जनकी धनुमति के बिना से तिया था। 'सिपरे साहान' में लिखा है कि यदि बैतुलमाल में घन न हो तो इमाम को इसका प्रियकार है कि उसे जितने धन की सावस्वकता हो वह सोमों से वसून करे क्योंकि मुसलमानों के हित का देवना वर्कि लिए धावस्वक्त है। 'किनाबे मुहील' में इसी प्रवार उत्सेख है कि यदि सेना का सामान इस्ताह ठेक नहीं किया वायेगा तो मुखलमाने एक प्रवास कर सेंगे भीर इसार की किया है है कि यदि सेना का सामान इस्ताह ठेक नहीं किया वायेगा तो मुखलमा है कि धनी लोगों हे इतना से निया जाय, जो सेना सी तैयारी के लिए पर्याच्या हो है कि धन सोमों है सतना से सामा जाय, जो सेना सी तैयारी के लिए पर्याच्या हो सके। इस समस्या की मौताना इमामुईनि इसने हैं है इस साफि से समुसार सुमलों वा, जो प्रवास के इसने सम्बाधित के समुह से सम्बध्यत हैं, इटकर मुकाबला करते रहते हैं। वे सर्वसायारण की सहायता तथा इस्ताम की रसा करते हैं।

यदि यह कहे नि इस पर फलवे नहीं देना चाहिये, बचोकि वह समय ज्यतीस हो गया जब कि न्यायालय सायधानी से श्रीर वेचल इस्ताम त्या धर्म की रला के लिए, यह सन कार्य कर कि न्यायालय सायधानी से श्रीर वेचल इस्ताम त्या धर्म की रला के लिए, यह सन कार्य कर कि क्ष इस्ताम को तहामता पहुँचाने का छहेया सामय हो वायेगा, तो इतका छत्तर यह है कि फ़क्सात घटनाओं तथा कहा ने समय धन का वसूत करना धरा के अनुतार स्वीकृत है। यह आय केचल प्रस्थाई होती है। प्रस्थाई बात से स्थाई बात का पतन नहीं होता, हाँ, यह आवस्यक है कि इस कार्य को सम्प्र प्रस्थाई बात के स्थाई बात का पतन नहीं होता, हाँ, यह आवस्यक है कि इस कार्य को साम्य केचल प्रस्थाई होती है। प्रस्थाई बात वेचल के पतन नहीं होता, हाँ, यह आवस्यक है कि इस कार्य को साम्य केचल प्रस्था के सेत में रहते हो श्रीर वे हमी कार्य के अनुवास ता के सेत में रहते हों श्रीर वे हमी के लिए ऐसे साम्य के प्रस्था के सेत में रहते हों श्रीर वह साम्य के प्रस्था के अनुवार कि 'शावस्थान प्रस्था में साम्य के प्रस्था के अनुवार कि 'शावस्थान प्रस्था में साम्य हो स्थान के अनुवार कि 'शावस्थान प्रस्था को साम्य हो स्थान कार्य के प्रमुख कर विचा जाय। इसके अक्षर कार्य के करता वाहिर कि ऐसी वस्तु पर कर तिया जाय जो उपस्थित नहीं है धीर उसे उपस्थित मान लिया जाय क्यां करते हैं जिससे कम से कम हानि हो। यह भक्ता है। युद्धमार तथा सचेत तोग ऐसी बात करते हैं जिससे कम से कम हानि हो। यह पहा लाता है कि इस दोर प्रीर हानियाँ वसरे दोगी वसा हानियों होती है।

इत गोष्ठियों में, जहाँ इस प्रकार का वादिवयाद होता है, यह भी नहा जाता या कि भाव निश्चित करने वाला नेवल ईस्वर हो है। चीजो का भाव निश्चित करना स्वीकृत है। हमारे सालित इते वाला नेवल ईस्वर हो है। चीजो का भाव निश्चित करना स्वीकृत है। हमारे सालित इते उसी दवा में उचित समयते हैं जवकि इत्तरे द्वारा सामान्य शांति तथा कर का निवारए। हो जाय। काओं में यह लिखा है कि आदिमियों तथा स्वेशियों ना भोजन जिन वस्तुयों पर याधारित है उनका एहतेकार उचित नहीं। उसी के उपरान्त यह वहा गया है कि जिन वस्तुयों का एहतेवार मना वित्या गया है उनका सम्बन्ध ऐसी वस्तुयों से है जिन

१ शरा दारा श्रस्तीकृत कार्य ।

र शरा दारा स्वीकृत कार्य।

श्रारचर्य नहीं क्योंकि विद्यत्ते वर्षों में ५० तन्का प्राप्त होता था, इस वर्ष ५ तन्के हो गया। कृषि दुगनी हो जाने पर पाँच गुना कर नहीं प्राप्त होता। हवाली के झाठ परगनो का कर इस वर्ष ३८,००० तनके है। अनकी वजह, वजीफ़े तथा बदरार इसी धनुपात से होगे। यदि कोई भ्रमभिज व्यक्ति भ्रपने स्वमाय के भनकल यह कहे कि उन्हें खराज भी

क्यो नहीं दिया जाता ती यह बात किस प्रकार सम्मव है कारण कि सैनिको की जीविका के साधन एकन करना परमावश्यक है। मैंने सेना के कार्यों के अवन्य के लिये वजह की ब्यास्याकी है। इमामों तथा मुकियों की भी नहीं भूना हैं। यदि समस्त कर इमामों तथा मुक्तियों को प्रदान कर दिया जाय और सेना को जो मुनलमानो के प्रदेशों की रक्षक है कुछ न प्राप्त हो तो भी उनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती, कारए। कि यदि सेना न हो ती फिर प्रजा मुक्रियों और इसामों को धन दिस कारण से देगी? इस प्रकार न सेता को धन प्राप्त होगा धौर न इसामी तथा सफियों की। कृपक तथा समीदार सेना तथा कटार के भय से कर धवा करते हैं। उस धन के कारण वे असावधान हो जायेंगे और अनावधानी के कारल विद्रोह कर देंगे। इस प्रवार प्रव्यवस्था के कारल मुसलवानी की हानि पहेंचेगी। इसमें पूर्व जमीदारों की धन की ग्रधिकता तथा गस्त्र सस्त्र के कारण प्रभरन प्राप्त ही गया था। ईस्वर न करे बन्हें पूनः इस प्रकार प्रभुत्य प्राप्त हो । इस प्रदेश के आयो दाक्तिशाली शत्र हैं। वहाँ के लोग ऐसी ब्रह्मान्त जल्पन कर सकते हैं कि उसका उपचार किसी प्रकार न हो सकेगा।

मै अपनी इच्छानुसार सेना एकत्र करने का प्रयस्न करता हूँ। सेना की समृद्धि के लिये परयिक प्रयत्न करता है। इस ग्रोर स श्रसावधान हो जाने के कारण खराज के धन में हानि होने का मय है। मैं सेना की बाधा घन तथा बाधा बनाज दिलवाता हूँ। मै स्वय, जीवि समीर हैं, न्याय तथा उनसे समानता के कारण ग्राचा घन तथा झाधा धनाज लेता हैं। इससे लाम पथवा हानि जो कुछ है उसमें मै और वे समान हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई फूठ तथा दिलावा नही है। \*\*\*\* \* \*\*\*

यदि कीई यह प्रदन करे कि विद्युत समय में, जब कि आजवल के समान प्रवाज सस्ता या, सेना का किस अकार प्रवन्ध होता था और किस प्रवार इसामी तथा स्कियो को प्राप्त होता या, तो इसका उत्तर यह है कि मुल्य, जमा में दी प्रकार से प्राप्त होता है। सर्वप्रयम कृषि भ्राधिक होती थो । बाजकल उसका दसवा नाग भी नही । एमादुलमुल्क ने उस प्रदेश की इतना नष्ट कर दिया है कि उसकी उन्नति सम्भव नहीं । सुल्तान के प्रोत्साहन तथा ष्ट्रपा डारा यही सम्भव ही सवा है कि जो सोग दूर दूर के स्थानों को चले गये थे जनमें से १००० में से १ मीर बहुत से लीगी में स नेवल बोडे से आये हैं। जब तक जन सस्या उतनी ही न हो जाय उस समय तक मृतकाल ने समान खराज किस प्रकार प्राप्त हो मनता है और किस प्रकार बजह में जनति हो सकती है ? दूसरे, पिछले समय में नाना प्रकार के सायनी द्वारा कर एवन किया जाता था। मदवह, वे तरका, माले मीजूद, प चहार वाजार," जरायब, " गुजरहा, " खराजे महतरेफये मुसल्लम बीर वह घन चाहे हराम नयो न

१ आम पास ।

२ मेंडीकावर≉ १ पेंत्रिक सम्पत्ति को किसी की मृत्यु के उपरान्त उसके सम्बन्धियों को प्राप्त हो।

<sup>¥</sup> वर्त्तमान धन सम्पत्ति ।

सम्मदत तह बाजारी के समान कोई वर।

६ सम्भवतः सिक्के दालने के सम्बन्ध में कोई कर ।

७ सम्भवत नदी के बाट बार करने पर कर। ा उक्त प्रमामार वर करा

धिकिहीनो तथा सैनिको को लाभ हो। मैं मूल्य निश्चित नहीं करता। इस प्रकार घरा के अनुसार लोगों को लाभ होता है। यदि कुछ एहतेकार करने वाले प्रकारण प्रसातुष्ट रहें और रावेंसाधारण के लाभ की वालों को हानि की बातें वतायें तो इसकी जिन्ता न करनी चाहिय।

- (२) वस्त का उदाहरख .— एहतेकार करने वाले हुका से सस्ते समय में वस्त्र मोल लेते ये ग्रीर उन्हें सुरक्षित कर लेते थे । कुद्ध समय व्यतीत होजाने पर वे उसे प्रधिक मूल्य पर वेचते थे । १० में मोल लेते ये ग्रीर १०० में वेचते थे । १ किस मूल्य पर एहतेकार करने वाले मोल लेते थे उसी मूल्य पर क्रम कर लेता हूँ और उन्हें छिपाने नहीं रखता ग्रीर इस फ्रांट वेचता हूँ कि एहतेकार का ग्रान्त हो जाता है। इससे सर्वसाधारख को लाम प्राप्त होता है। एहतेकार कर लेता है । एहतेकार कर लेता है। एहतेकार करने वालों के लिये यह एक प्रकार का रच्छ है।
- (३) मिश्री का उदाहरए। :—कुछ एव्हेकार करने वाले इन्हें देहनी तथा लाहीर से लाकर अध्यक्षिक महंगा वेचने के विचार से छिया लेते थे। मेरा ब्वाजा अध्यी कमाल दिलवानी नामक एक मित्र वा। ७ साल तक मित्री को अपने घर में एहतेकार के विचार दे रनते रहा। जब मुछ आवारी देहनी तथा लाहीर से खाही मिश्री लागे तो आव गिरने लगा। वह मित्र एहतेकार से बाज नहीं आता था और प्राचीन वित्र होने के बाज जूद धार्ड हो गया।
- (४) ईमन का उदाहरए जो गाडियों से माता है भीर द जीतल प्रति मन में हिसाब है बिकता है हम समय इस महाल 'से लागे हैं। मैं शाहों नौकामों तथा किसानों को भेजकर महात्ते से भेजकर महाते से मार्ग लेता हू भीर उचित मूल्य पर बिकताता है। इससे स्थापक लाग होता है। है। है। है। है स्थापक एक प्रतिकृति में सिकती को मही से लाग सेना होता है भीर बैजुलमाल में भी कुछ पहुँच जाता है। सब से मिथक लाग यह है कि कुपकों के सेनक एक तत्का अतिमात बेतन लेते हैं। यदि उनको मही बेतन मितने लेते हैं। इस से मध्ये हमार्ग प्रतिकृत से अपना कार्य छोड़ कर बकर्डी (काटने) का कार्य करने करने वहीं अपना कार्य हमें कर बेतने हों करने करने हों।

# ( 38 )

# मीलाना शिहाबुद्दीन के नाम पत्र।

मुल्तान में इस वर्ष सामग्रियों का मूल्य पिछले वर्षों की घरेक्षा १/१० हो गया है। को मनाज पहले ६० जीतन प्रति मन के हिराब से बिक्ता या इस वर्ष ६ जीतन प्रति मन हो गया है। सर्वसाधारण समृद्धि तथा सम्मन्नता का जीवन व्यत्तीत करते हैं। ऐसी देशा में बिलायत (प्रान्त) के कर में यदि कभी हो जाती है तो क्या हानि, कारण कि कर ससार के सासन प्रदन्ध हैन लिया जाता है। इस समय लोग वडी घच्छी दशा मे हैं।

फुछ प्रशानी यह ताना देते हैं कि उन्हें धदरार के स्थान पर कम उपज की भूमि देदी गई है घीर यह बात उन लोगों ने शेख नधीश्हीन तक पहुँचा दी है। उन्हें कदापि कम उपज बातों भूमि नहीं दी गई है अपितु बसे बसाये ग्राम प्रजा सहित दिये गए हैं। यदि उन ग्रामो का कर उपज की श्रविकता के कारण निरिचत खदरार के खनुपात से प्राप्त होता है ती

र कर की न्यवस्था की मुविधा की दृष्टि से कुछ आयों की एकारे ।

# (3€)

# खाने कवीर जफ़र खाँके नाम पत्र ।

इस तुष्छ की बिदा के समय मुहम्मद अकर के विषय में कहा गया था! वह निवेदन करता है कि विहार के पास के मकरा नामक मामी को अपने बेतन में कटवा चुका हूँ। बिहार के कारकुन हिसाब के समय मुजरा न करायें। दीवारी विजारत के प्रधिकारियों ने उस धन की मध्य जोगों की वजह में लिखा दिया है। यदि मुहम्मद अकर दीवाने धर्च का प्रमाण प्रस्तुत करें कि उस पन उसके दाया के बेतन में सम्मितित हो गया है हो छे से पुरुप्त करवें यह पन उसके तथा उसके प्रधान सीनकों के बेतन में सम्मितित हो गया है हो छे से पुत्र करवें घीर बीद उसने पुनः लिखा हो वी हिसाब करके मुत्तान (के हिसाब) में बड़ा दिया जाय ।

षाधा है कि घाप उसको परेकानी में उस पर कृपा करेंगे। यदि मुहम्मद उफर दोवाने मर्जे का प्रमाण प्रत्तुत कर दे तो कृपा करके आदेश दे दिया जाय कि दोवाने विजारत के प्रियारी उसे मुदार कर दें। यदि पूक्ताक के उपरास पता चले कि उसने पुनः से मिया है तो उनको इस वक्द से मुक्त के प्रतिक्ता के तोई मन्य उपाय नहीं कि वह वजह मुक्तान में स्पानास्तरित कर दी जाय या उसके तथा उसके सहायकों के तीन वर्ष के बेतन में मुकरा कर सी जाय।

माना है कि झाप उसे कुरापूर्वक बीझ मुक्त कर देंगे ताकि वह दास के पास उपस्पित हो जाम भीर मिलकपुर खेकडा की साबादी तथा समृद्धि की, जो वयों बाद प्राप्त हुमा है, स्पदस्या हो सके 1 इस समय दास इस प्रदेश के कुछ करनों की भावादी तथा समृद्धि के जिमे वियोद प्रदान कर रहा है और मिलकपुर खेकडा, क्यक्ट, बदला तथा सम्य स्थान उनमें सिम्मलित हैं।

# (४६)

# मलिकुशुशक साहिबे दीयाने इस्तीकाये ममालिक के नाम पत्र।

मुखान ने माशीबाँद से माशा है कि मिलकुत्रुवर्क दन कार्यों को इस प्रवार सम्पन्न न रायेंगे कि ससार में इननी स्मृति बनी रहेगी मौर किसी मन्य को इससे प्रथिक रूप में सम्पन्न न राना सम्मव न हो सकेगा कारला कि यह उपहबी, बौहमनिया हर बार गुकरात के मुकट्मों पर

<sup>&#</sup>x27; मुस्तौतिये समानिक।

हो भरयपिक होता था। मुस्तीकी इन साधनों से भर बमूल करता था भीर सेना, इमामी सथा सफियों की दिया जाता था।

भाज कल सुरुतान की कृषा द्वारा भदरार तथा इनाम इत्यादि से सम्बन्धित तीन लाख तन्के इस प्रदेश में प्रदान किये गये हैं। सुल्तान असाउद्दीन के राज्यकाल में जबकि धनाज तथा कपटा प्रधिक सस्ता था, इसका दसवा भाग भी निश्चित न या । इस नारए में किसी न किसी प्रकार प्रबन्ध करता हैं। मैं उहें भावाद ग्राम देता हैं। उनमें से किसी में ऐसी मूमि है जिस पर कृषि होती है और विसी में ऐसी मूमि है जिस पर शृषि नहीं होती। ुरात्री सुराद उनकी भदरास्त्र प्रकार निरिचत हुई है कि यदि भक्ता में बनाज का मूल्य बढ़ जाय तो उन्हें हानि न हो सौर सूल्य नष्टन हो । ऊपि की भूमि के कर से बदना परिवार चलायें भीर शेप भूमि से अपनी अदरार की उन्नति की व्यवस्था करें। यदि वे सब नक्षद माँगें तो यह सम्मव नही । महँगाई के समय उन्हें उस घन स जितना ग्रनाज प्राप्त होता था उसी सनुपात से हिसाब करके ले लें! उपर्युक्त बात का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि यदि मल्तान प्रदेश में धन होता तो मेरे लिये उसे राजसिंहासन थे समक्ष उपस्थित वरने से अधिक भच्छी भीर कीन वात है।

यह बात निश्चय है कि प्रत्येक समूह को विभिन्त कार्यों तथा सेवाम्रो के लिये चना गया है ! सैनिकों को युद्ध के लिये, भालिमी को उपकार तथा इजतेशद के लिये, घहले कलम को कर एक करने के लिये। इस प्रदेश में सुरुतान की स्थीखावर से वजह में जो बेतन प्राप्त होता है उसे किसी न किसी युक्ति से बाधा धन तथा बाधा धनाज (के रूप में) प्रदान करता

हैं। मुस्तान में मेरे पास ४०० तन्के की भी पनी नही।

# (xg)

# सैयिद्स्सादात श्रद्दजुद्दीन पुत्र स्वर्गीय सैयिद कुतुद्दीन नाजिर दीलतसरा के नाम पत्र।

तीसरा वर्ष है कि यह तुक्छ मुस्तान प्रदेश में है। बाह्य तथा आतरिक रूप से इस प्रदेख के कार्यों की देखरेख में व्यस्त रहता है और येपाशक्ति इस विषय में प्रस्तावील रहता है। यहाँ की व्यवस्था, जजह की परेखानी, सहायकों तथा अधिकारियों की प्रसावधानी एव र । यहा जा ज्यारा, ज्या जा वार्या प्रामिशों की वरिदता के कारण खिल-भिन्न हो चुकी थी। कि बार्न प्राम, जनकी व्यवस्था हो रही है। राना लोगो के समूह, जो प्रथम वर्ष में मामाकारी समा लिये गये थे, में से कुछ ने इस वर्ष विद्रोह कर दिया है। इस तुच्छ ने उन लोगो पर धानिकार प्राप्त करने के लिय प्रस्थान किया ।

# (३८) सैयिद नासिरुल हक वद्दीन के नाम पत्र ।

काजी जहीरहीन तथा उमरुद्दीन कुछ घोडो के क्रय हेतु ग्रापके भरोसे पर लाहीर भेजे जाते हैं। ग्राशा है कि भाप कृपा करके वी घोड़े कय किये जायें उन्हें सावधानी से देख लेंगे शीर किसी विश्वासपात्र को मादेश दे देंगे कि वह घोडों के क्रय वरने का विवरण लिख दे।

करों की छूट के निषय में पूर्व पृथ्वों पर ऋतुहाते क्रीरोजशाही का अनुवाद देखिये ।

र इस्लाम के बातुसार निर्णय।

लिया था। किले की खाई में पानी गिरने वाला ही या और शहर में अशांति उत्पत्न होने वाली ही यो किन्तु ईश्वर की कृपा से मुल्तान के निवासी सरक्षित रह गये। इस हितैपी को बाद के कारण जो कप्ट कठाने पढ़े उसका उल्लेख करना सम्भव नहीं । इस हितैपी को घोडों के इससे पहले न पहेंचने के ऊपर खेद है। आशा है कि सुल्तान के शुभ कानी तक यह बात पहुँचा देंगे।

पुत्र बरीमुद्दीन दरबार का सेवक है, मेरा उसके प्रति जो स्नेह है वह आपसे निहित नहीं। चुंकि ग्रापका छोटा भाई है बत उस पर कृपा-हिष्ट रखें बौर इस बात का प्रयस्त करते रहें कि वह ग्राएकी सेवा हेत अयल्व्हील रहे और जो कछ वह निवेदन करे माप उसे स्वीकार करने का सम्मान प्रतान करें। यत्र खतीवहीन जो कछ निवेदन करे उसे परा गराने का यदासम्भव प्रवत्न करें ।

#### ( ५५ )

# मतिकल उमरा पुत्र बहाउद्दीन के नाम पत्र ।

पुन (बहारहीन ) के पत्रो द्वारा यह सुबना मिली है कि मार्ग-अध्य लीग भागकर इन क़स्बों तथा प्रामी में निवास करने लगे है। तुम्हें ज्ञात होता चाहिये कि सेवक को मुल्तान इत्रा नाना प्रकार की कृषायँ तथा काश्रय प्राप्त हवा है। दो बार सफेद पेटी, १० हजार तन्ते नकद इनाम तथा ५० हजार तन्ते १०० दासों के मूल्य के प्राप्त हुये हैं धीर जो कुछ प्राप्य कराओं की भाषा है उसका कुछ धनुमान नही । इस समय सुत्तान द्वारा दास को भरोंच, दिहसूई, बरीदा, नाहुत तथा नीसादी (नीसादी) के राज्य को हड करने के लिए नियुक्त किया गया है। इस कार्य के सम्पत होने के उपरान्त ईश्वर ने चाहा ती मलिकुश्यक किवामुलमुलक के पास उपस्थित हैंगा ।

सामाना के कार्य से सेवक का कोई सम्बन्ध नहीं रहा । मेरे प्रादेश से सामाना की गिक्र का कार्य न प्रारम्भ किया जाय । मलिक कवीर की सेवा में तम लिखी मगर सुन्हें राजधानी भेज दें तो तुम बही नार्य करो । उन लोगो का विनाश बडी विठिनाई से हो सकेंगा। शिक्त के सुवारी तथा प्यादों को एकत्र करी और यदि इस खपद्रव को गान्त करना मसम्भव सममी तो मलिक बनीर की सेवा में निवेदन करके सहायता मांगी घीर जिन प्रवार

सम्भव हो सके उनके विनाश को बादस्यक समस्ते ।

# (७६) मलिक बहाउद्दोन के नाम पत्र।

दास २६ शब्दाल को मुल्तान पहुँच कर कार्य करने लगा । दीवाने इन्सा वे बरादर पत्र भैत्रता रहता है। मिलक, मिलकबादा, मितक ग्रहमद तथा मिलक मसूर के भरीजे स्ताजा गरफ्ट्रीन से पूछ लो वर्योवि मेरा उन लोगों के बत्तों में दीर्घवान से सम्बन्ध है; पतः पासा है कि वे प्रवश्य करा वरेंगे ।

#### ( 53 )

शरफुल उमरा निजामुद्दीला बद्दीन प्रजीधन के मुक्ता की पत्र। राजधानी देहनी से इनमें पूर्व सेवर बुरवाये गये थे। अब वे मृत्तान पहुँचे तो शात म्राक्रम्या नरता तथा वहाँ के सोवों को बन्दी बना लेखा है भीर वहाँ ने सोगों नो हानि पहुंचाता है। यदि प्राप गुकरात निवासियों को युद्ध ने निये उमार्रे घोर उनसे नहे कि ये बीरता से कार्य करें भीर उन्हें यह बतायें कि उा सोघों ने यह नितंत्रवता तथी स्वीकार नर सी है धीर रस प्रकार सभी एकर होकर प्रतिकार के लिये उदान हो जायें भीर प्राप उनसे कहें कि हस्तायों सेना उनकी सहायतायें भेती जायकी सो भाषा है कि उनके धरिमान का प्रस्त हो जाय।

यह बात चदाहरण स्वरूप लिखी गई। ब्राचा है मलिक्यायक उससे सहस्रो गुना प्रच्छा

प्रवन्य करेंगे।

# (४७) मलिकुज्ञ्ज्ञकं के नाम पत्र।

मुस्तान की जो इस दास पर हुया है, अनमें से एक यह है कि २०,००० तको को राजधानी (वेहनी) में दिये जाने का प्रादेश हुया है। इसके विषय में परवाना जारी कर दिया गया है। दास ने इस पन की इस कारण प्रायंना को थी कि यह धन नेरी माता को सुगता-पूर्वक प्रायं को को पाया कर और ऋए। बा गुगतान तथा उस बुद्धा के कार्य सम्पन्न हो जाया करें। यह पन पर को ई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे इस उद्देश की पूर्वि हो सके, प्रतः इत्या करके उपर्युक्त धन दास के प्रायं कि ने के पर पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे इस उद्देश की पूर्वि हो सके, प्रतः इत्या करके उपर्युक्त धन दास के प्रायं कि यह सार उठ जाय।

#### ( ४४ )

# मलिक्श्यकं शम्सुदीन महमृद बक के नाम पत्र।

इससे पूर्व निष्ठा से परिष्ठुएँ मेरे पत्र प्राप्त हुए होगे। इस समय पुनः यह निवेदन करता हूं। सुस्तान ने मेरे विषय में प्रत्यक्तिक क्षायं की धौर मुस्तान ना सासन प्रवन्ध मेरे विषय में प्रत्यक्तिक क्षायं की धौर मुस्तान ना सासन प्रवन्ध मेरे विषुद्र किया है। साहित की विकासन प्रवन्ध के प्रत्ये मिलकुर्यक की प्रवान हुई है। सिकासन प्रवन्ध नर ने के परवान हुई है। सिकासन प्रवान नरे के परवान पर प्राप्त का कार्जी कुरतान प्रवान कर के मीर नाय प्रवास कार्जी हातान पर प्रतिक प्रयोग नायव सुरतान ने प्रयोग सो बार करके नीकाणी तथा सामग्री भेजने का घादेश हुमा। तुष्ठ प्रयस्त करके नरे ताल को प्रतिक प्रविच प्रयास प्रवास की प्रतिक प्रयोग मिलकुर्य की निवेदन निया जाय तो धासकों के कारण यह दशा हो गई है कि यदि सूत्र विषय में क्षुद्र भी निवेदन निया जाय तो धासकों के स्वरूप में प्रयास करके तथा कार्य की प्राप्त के स्वरूप के सासकों के स्वरूप में प्रतान के हिस्स की स्वरूप के सासकों के स्वरूप में कि सुक्त कर के सुस्तान के स्वरूप के सासकों के स्वरूप में कि सुक्त कर के सुस्तान के स्वरूप में प्रयास में प्रतान प्रयास के सुक्त कर के सुक्त कर के सुक्त निया प्राप्त की सुक्त कर के सुक्त कर के सुक्त में स्वरूप के साहित है। इंट्यन के कि सफलता प्राप्त हो।

#### ( 42)

मलिकुल उमरा, सैयिटुल हुज्जाव 'वहीद क़शीं' के नाम पत्र।

वरहार के पोड़े जीन सहित तथा ऊँट, पुत खती ब्हीन के साथ मेजे जा रहे हैं। प्राप्ता है कि उन्हें जीवत प्रवक्त पर प्रस्तुत करा देंगे धीर खनती हुगा हारा इस कार्य की सम्प्रत करायेंगे। पोडों के भेजों में जो विस्तय हुआ उतका कारए। यह था कि इस वर्ष बाड़ के कराए। पनाव तथा राजी नदियाँ दोनों मिल गई थी धीर पुत्तान का किया नदियों ने पेर उनको तथा प्रन्य ग्रस्थदिनक्षों की हत्या करेदी जायगी। स्त समय इरक्षाम कासम्मान इसी में है कि इस उपद्रव की प्रमिन को उत्तयार द्वारा बुक्कादिया जाय ग्रीर इस्लामी सेना द्वारा उनका विनास कर दिया जाय।

तुम लोग, जोकि हासिकान हो, यदि तीवा करो तथा अन्य पुत्तसानो सहित शानित पूक जीवन व्यतित करो तो सुट मार स चच जाओं और यदि असावधानो ने नारण इस विश्वास पर आवरण न वांगे तो इस्तामी तथा के आक्रमण ने क्ष्मय अपने प्राणी के रक्षा न वर सनेथे। तुम्हारी हस्या नरा दी जायकी और तुम्हारे परिवार नो अन्ती नता तिया जायमा। श्रीस समय के पूर्व तुमने (आजाकारिता प्रदक्षित) करना निश्चय वर तिसा ता तुम्हारे हथा नरा दी जायकी अर्थे तुमने पर तिसा ता तुम्हारे हथा मुस्तमानों के साथ समान व्यवहार विश्वा जायमा। श्रुद के समय यदि तुम धमान-याचना नरीसे तो तुम्हारी नोई यात स्वीकार न होगी। यदि तुम विवयता के कारण, अपने प्रापत प्रवास नर सकते तो जब इस्तामों तो। विविदतान में पहुच जाय और यट्टा पर विजय प्राप्त हो जाय दो तुम इस्तामी तेना ते मिल जायो।

# (808)

# उमदतुलमुल्क (हाजी दबीर) के नाम पत्र।

सफर माम के शन्त में भेरे पुन के पन ढारा झात हुआ वि आपको फरमानी में तारीख लिखने का सावेश हुआ है। इस पारण समानत का केन्द्रीय स्थान प्राप्त हो गया ै।

#### (१०५)

# मलिक मुग्रङ्कम माजिबुद्दौला वद्दीन मलिक रुवनुद्दीन के नाम पत्र।

इस समय ये समाचार आस हुवे हैं कि सुरुतान की कृपा द्वारा चन्देरी की प्रश्ताय तथा उनके सासपास की कृत्य अवतार्ये आप की शास हो गई हैं। इस समाचार स सहयसिक प्रसन्तता हुई।

#### (१०८)

# मलिक फ़खरुद्दीन के नाम पत्र।

दो बार हेवक को विशेष बाही बस्त्रों के मण्डार से खिलमात तथा सफेर पेटी एवं १० ००० तक रनाम के रूप में प्राप्त हुये हैं। इनके स्वितिरक्त २०,००० तन्के, वालों को इस करने के लिए प्रदान हुये हैं। इन क्रयाओं के लाग एक यह भी है कि २०,००० तन्की के देहती में दिये जाने मा प्रादेश हुआ है। आधा है कि यह पा धापकी क्रया डारा मेरे प्रादमियों को प्राप्त का वायया।

# (११२)

# क्रमरुद्दीन के नाम पत्र ।

सेवक र इनामों में से २०,००० तन्कों के विषय में झादेश हुआ है कि उन्हें दास नो राजधानी (देहली) में प्रदान किया जाय । इस विषय में दास ने मिलन नदी रहीन नो लिखा है। माना है कि साथ इस वार्य को उनित समय पर सम्मन्न करा देंगे।

१ को जिम कार्यका पात्र था, बद्ध बने मिल सवा।

हुमा वि म्रजीयन से मुन्तान तर ने मार्गमें सुक्तरों के जलात के कारण यदा गय है। मासा है कि माप की बोरड़ा हारा उस मय ना मृत हो जायमा थौर कार्य सुव्यवस्थित हो जायेंगे। मुक्ते उस थोर की चिन्ता है। म्रजीयन पहुंच कर यह सूचना मेजें कि इस संय का मन्त हो गया।

# ( ६७ ) उच्छ के कारकुनो के नाम पत्र ।

४ रजब को साने जहां के पास कथनीती की विजय ना पत्र प्राप्त हुवा जिसमें जिला था कि मुस्तान ने एकदत्ता के किने पर आक्रमस्य किया और प्रयस्थित सेना ने किने को पैर जिया। यहते दिन जबकि मुद्ध की अनुनति न यी प्रामीखों, वाजारियों तया दर्यकों ते, जो साही सेना के साने कमाजा देखने के लिये न्ये थे, १००० वनावियों को बाखो तथा तलतार हारा भाहत वर दिया चौर १०० व्यक्ति उसी स्थान पर मार शते गरे। अन्य सौय किनेत माग गये। सिकन्दर साह पुत्र सुस्तान यम्बुहीन तथा प्रतिष्ठित खानो, मनिको, प्रमोशी एव ललनीती क समस्त निवासियों न दीनता प्रषट की भीर उनको समा कर दिया। मुस्तान ने किकन्दर साह की प्रायंना हव कारख स्वीकार करती वि मुस्तान न वसके पिता सम्मुद्दीन को प्रमाना माई बनाने का सम्मान प्रयान विया था। प्रजा की प्रायंना इस कारख स्वीकार की कि उसना यश स्था प्रसिद्ध क्यामत तक बोप रहे। सिकन्दर बाह ने पर्वत कपी हाथी तथा प्रस्तिषय उपकार प्रमृत्ध क्यामत तक बोप रहे। सिकन्दर बाह ने पर्वत कपी हाथी तथा प्रस्तिषय उपकार प्रमृत्ध क्यामत तक बोप रहे। सिकन्दर बाह ने पर्वत कपी हाथी तथा प्रस्तिषय उपकार प्रमृत्ध क्यामत तक बोप रहे।

### ( ६६ ) हालिकान को परवाना ।

श्वासिकान के मुक्तूमों को ज्ञात होना चाहिये कि जाम जोना ने, जिसे देवनर शमार्ग पर एक्त मोर प्राज्ञाकारिता एक खराज पदा करने की घोर प्रेरित करे, तथा बाँहमनिया ने, जो वचन का पानन न करने का निश्चन कर कुका है धोर जिन्होंने खेलून इस्ताम तथा विधिव जाना होती है जो कि क्यार बनाया था यह निवेदन किया है कि जो विज्ञासत हमारे प्राच्चकार में है उसे सेना के बेतन तथा विद्याल प्राप्त की सवा हेतु ज्यार किया जाय मोर बाही खानों में कुछ वाखिल न हो। हम बात आपकारों हैं। पुजरात सक्खर जहाँ कही भी हमें प्राच्चकार हो सेवा करें के हमें प्रोच्च को क्यार किया लाय मेर बाही प्रमुख्य हो सेवा हमें के स्वाच्च के पूर्व को पूर्व होथी। सुल्तान ने जाम तथा बौहमनिया को खेलून इस्ताम तथा सीव्य जालाहुदीन की मध्यस्थता वे वास्त व्या हो प्रमुखमान समर्क कर कुरा करके सेना प्रदान करदी थी।

जन सोगो ने धर्मात् बट्टा के कुछ मुक्ड्मों ने प्रारम्भ में दुराबार, विश्वासपात तथा बोरी प्रदिश्व की, प्रात. उरवार ने दाखी के लिए यह ध्यावस्थक हो गया कि उन्हें इस प्रकार दहर दें कि प्रमा मोगों को नेतावनी हो और वे खिला घट्टा करें। क्योंकि मुसस्यानों के समुद्र, छोटे बड़े दास तथा स्वतन्त्र (मुस्तमानों) सोभों ने निरोध न किया था और ध्राताः कारिता प्रदिश्व की प्रमा कारिता प्रदिश्व की प्रमा कारिता प्रदिश्व की प्रमा कारिता प्रदिश्व की प्रमा की प्रमा की प्रमा की प्रमा की प्रमा की प्रमा मार्ग की प्रमा मार्ग की प्रमा की प्रमा की प्रमा मार्ग की प्रमा की प्रमा की प्रमा की प्रमा की स्वा की प्रमा की प्रम की प्रमा क

करते हो श्रीर कहते हो कि हमारे पास शाही फरमान इसी भाशय का है। जवात तथा दानगाना जो कुछ होगा उसे हम देहनी में बदा करेंगे। मुल्तान में हम से यह न लिया जाय। दास के क्रवर यह ब्रारोप लगाया गया है कि उसने फरमान की चिन्ता नहीं की ब्रीर उनके सहायको तथा सम्बन्धियों से २० हजार लन्हे जुकात तथा दानगाने रे लेता है। इस विषय में असस्य बात कही गई है। इसका शवम कारए। जह है कि तुस बोग फरमान वाये, मेंने सुन्दान की सेवा में निवेदन क्या। सुन्दान का फरमान, लेने के विषय में प्रास हुआ बतः मैंने आदेशानुसार ले सिया। यह बात कि मेंने ध्यान न दिया मूठ है। जो कोई मुस्समानों के ऊपर भीर विशेष कर वाली के उत्तर इस प्रकार का शारीच लगाये उनक विरुद्ध क्या होना बाहिये ? दूसरा कारण यह है कि तुम लोगो की खकात तथा दानमाना १ हजार ७ सी तन्के है मीर तुम ने वहाँ (मुन्तान की सेवा में) २२ हजार तन्के क विषय में निवेदन किया। यह पूर्णत भूठ तथा जाल है। किन्तु में तुम लोगो का क्या दीय निकालु। तीसरा कारए। यह है कि जो लोग तुम से थेप्ठ तथा तुम से प्रधिक सम्मानित हैं भीर जिनका तुम से कोई सम्बन्ध नही है उन्हें तम अपने साय सम्मिलित करते हो, यह व्यर्थ का अभिमान है। चीया कारण यह है कि तुम लोग सम्मा-नित व्यक्तियों में विरोध उत्पन्न कराते हो। देहनी के सम्मानित व्यक्ति तथा कारकृत, तुम ने जो धन दिया है उसक विषय में पूछते । विशेषि मैंने कार्य फरमान के अनुसार किया है और में उत्तर भेजू गा अतः हम लोगो थे मध्य में घुए। उत्पन्न होगी जिसका परिएाम शयना तथा विरोध होगा।

ावराय होगा। तुम लोग ब्यावारी हो स्रोर तुम (क्या) इस वात की उचित समझते हो कि सुरतान के दातों के मध्य में विरोध तथा धनुता हो ? तुम ने वडा बारी धनर्य किया है। तमसे बढकर यह है कि बैनामें में दातों को सुरातान के जाने के विषय में लिखा है। तुम हिन्दुमी के हाय पोड़े बेबते हो। यह समय नहीं। श्यह सुरतान के करमान के विषद है। दास उन लोगों में नहीं है जो घस सेकर इस धोर ध्यान न दें और फरमान के विचय आचरण करें। जो धास भाजा का पालन नहीं करता उसे कोई स्थायित्व प्राप्त नहीं होता ।

# (१२१) प्रजाके नाम पत्र।

इस वर्ष ईश्वर की कृपा से भूमि तया कृपि को इतना मधिक जल तथा उन्नति प्राप्त हो गई है कि इसके पूर्व इसके विषय में किसी ने न सूना था। तम लोगों को जोकि प्रजा हो कृषि के सम्बन्ध में पूर्ण परिश्रम करना चाहिये। सुन्हें इस बात का विद्वास रखना चाहिये कि जो कोई भी प्राचीन प्रका है सम्बन्धित है उससे धावा घम के रूप में भाव के प्रदुसार धोर भाषा मनाज के रूप में जैसा कि प्राचीन प्रचा है सिया जायेगा। जो कोई बाद में पाये हैं उनसे भगत प्राप्त हिया जायेगा। तुम्हें यह बात मजीमीति याद है कि मैंने गोई कार्य वचन के विरद्ध नहीं किया।

(१३३)

## किसी धजात व्यक्ति के नाम पत्र ।

तम सोगो ने अपने प्रार्थना-पत्र में निरोधामासी बातें लिखी हैं। तुमने अपनी आज्ञा-कारिता के विषय में बहुत बुद्ध लिखा है यह ठीव नहीं । यदि यह बात ठीक होती तो मुसल-

१ इसको भनमनि नहीं मिल सकती।

# (888)

#### कमालताज के नाम पत्र।

सती कुली ने निवेदन किया है कि नामिरवाह नामक नहर की मरम्मत में सत्यधिक कार्य है। बड़े बढ़े मदाश्वस (सूफियों) चालियो तथा बढ़ो धर्मात काल एव सन्य मिलको ने प्राप उस (आगें) में हैं। उसने इस बात का सकत किया है कि आलियों तथा मदायल ने इस कार्य से मना क्या है। यह व्यक्तियाँ है तथा उस इस्लामी नियमों का ज्ञान नहीं सत उसने यह बात लिखी है।

यह बात कात होनी चाहिये कि नहरें दो प्रकार से खुदवाई आती है, उदाहरणायें सेहन, जेहून, दजना, रावो तथा व्यास धादि जिनके विषय में बेंदुसमाल के लिए धादेश दिया पार है। रे यदि बेंदुसमाल के लिए धादेश दिया पार है। रे यदि बेंदुसमाल कर लिए धादेश दिया पार है। रे यदि बेंदुसमाल पहरें (जिनका) लाभ प्रवास एक समान प्रात होता है उदाहर हो धादेश है कि सुद्धुवाद तथा इसी प्रकार को धादेश दे किन विषय में हैं हो के सोगी तथा धादिशहर सुद्धुवाद तथा इसी प्रकार को धादेश है किये व्यय नहीं किया वा धादिशादियों में धादेश हुआ है धौर बेंदुलमाल से इनके लिये व्यय नहीं किया वा सकता हुस प्रकार यह क्वारित नहीं हो उस्ता कि धातिम तथा प्रवासक, जिनके धानों में सहरें सिदो करने, कार एत है से पर प्रवासक हैं है किये प्रकार उसके समझन में विरोध करने, कार एत कि यदि मिलक इन्हें न खुदवायों धौर जब इन पर बेंदुलमाल से व्यय नहीं किया जा सनता तो फिर उन्हें किय प्रकार स्थापित रक्ता जा सकता है? विरोध करने, कार एत कि यदि मिलक इन्हें न खुदवायों धौर कहने होनी होगी तथा सर्वसाधारए को मुक्तान होगा। यदि कुछ सोग खुदवायों धौर कुछ सोग म खुदवायों सही हुस सोगी कहा हुस सोगी का धार कि सुद्ध सोग कि इस स्थापार की परिभाषा सही हुस सोगी का धार धार की परिभाषा सही है है।

जो बात इस पत्र में लिखी गई हैं उसकी सूचना भाप भली कुली को दे दें ताकि वह

खुदवाने में ब्रत्यधिक प्रयत्न करे भीर इनके निर्माण में कोई कसर न उठा रक्ले।

#### (१२०)

# मलिक शाह के पुत्री-ग्रहमद तथा वासीन-के नाम पत्र।

सिक शाहू के पुत्र महमद तथा याधीन एक धन्य व्यापारियों को जात होना चाहिये कि कित स्वार सांत्रियों, मुत्रतों, असहांवे सत्तराक तथा याहवारों के तिए प्रावस्यक है कि वे व्यापारियों से सलीभीत व्यवहार करें और उनकी उन्तरीत का प्रयत्न करते रहें, उसी प्रकार क्यापारियों के लिये भी यह भावस्थक तथा प्रतिवार्ष है कि वे वालियों तथा पुत्रतों से सत्यता-पूर्ण एक मिटटा का व्यवहार कर ताकि दोनों ओर से उत्तम व्यवहार होना रहें।

मेरे बालियो के लिए वो धावस्थक या उन्होंने भेरी घोर से (व्यापारियो इत्यादि) का सम्मान किया। तुम लोग, वोकि बाहू के पुत्र हो और व्यापारियो ने मध्य में प्रविष्ट हुए हो, उत्तम व्यवहार की कोई सुचना नहीं रखते और इस परोपकार के बदने में छन द्वारा व्यवहार

१ सेना तथा श्रन्य राजकीय कार्यो का प्रबन्ध ।

२ सम्भवत नदियों की देख रेख से तात्पर्य है।

३ विभिन्न स्थान के अधिकारियों। ४ मार्ग की देखरेख करने वाली।

मूत्य न समभने के कारण तुमने अपनी बान्ति वा अन्त करा निया। तुमने वो अपने पत्र में यह लिखा है कि तुम्हारी सेना ने मुसलमानो को दास बना निया और उन्हें बाजार में वेष डाला तो उसका उत्तर यह है कि बो मुसलमान इस्लामी राज्य में सूटमार करें उनकी हत्या करा देना तो अरा द्वारा उचित है किन्तु मुसलमानो का बेचा जाना, यदापि वे बाह्य रूप से मुसलमान हों, जीयत नहीं। मानो मी विलायत में जोकि सुन्तान के दासी के सथीन है निस प्रकार बोडे से मुग्त प्रविद्ध होकर उनके प्राएतो तथा बन सम्पत्ति का विनाझ गरते? जुमने दुसके विषय में मुर्गुचित व्याख्यामें की हैं। तुमने लिखा है कि "साही फरमान मन्तृत के मुक्त्हमां के विषय में जोकि हमारे सम्बन्ध है विविद्यान के शहरो तथा सुमारतो को प्राप्त हमा था कि प्रवा को भूमि तथा इमालाक उन्हें प्रदान करवी वार्य। बयोकि मुक्त्मो, खहुनो तथा मुमारतो ने दाही फरमान को मार्गियत नहीं कराया घत सुब साहित में का का मार्गियत नहीं कराया घत सुब साहित की कार्गीनित कराने के सिसे हम ने सपने सीनकों के मुद्र तक किया भीर उन्हें विताशनों देकर निष्या हमार्गिय कर सिया कि फरमान के मनुसार हम साहित करान कर सिया कि करान के स्वाप्त साहित कराया कि फरमान के मनुसार हम साहित कराया कि फरमान के मनुसार हम साहित कर सिया कि कर सिया कि कार्य साहित कर सिया कि कर सिया कि कार्य साहित कर सिया कि कर सिया कि कार्य साहित कर सिया कि कर सिया कार्य के सिया कर सिया कि कर सिया कि सिया कर सिया कर सिया कि सिया कर सिया कि सिया कर सिया कर सिया कि सिया कर सिया सिया कि सिया कर सिया कि सिया कर सिया सिया कि सिया कर सिया कि सिया कर सिया कि सिया कर सिया कर सिया कि सिया कर सिया कर सिया कि सिया कर सिया कर सिया कि सिया कर सिया

पुम्हारे इस उत्तर के सम्बन्ध में तुम्हें लिखा जाता है कि तुम पुस्तमान बादवाह के राज्य में जो मुगलो को लाये तो यह क्या फरसान के पासन हेतु था? सहनो के परिवार सपा वहीं की प्रजा ने को कुछ भन सम्मति एवं मदेशों उपस्थित किये उन्हें तुम ते गये। मुगलो तथा बीहमनिया को सूट मार के कारण जो मुद्ध हुआ यह किसी से खुगा नहीं। सस्य ती यह है कि तुमने किसी प्रकार रोक टोक न की। बाहमनिया ने सविस्तान के किसे के शहनी तथा प्रभिकारियों को जो पन्न लिखा या वह इस बात का प्रमाश है कि तुम निष्ठावान नहीं ही।

पुरतान की घोर से में मानीर तथा हाकिन हैं। यदि सहनों का दावा ठीक होता तो समंत्रमन मुक्ते उसके विषय में जिलते सौर मुक्ते त्याय की याचना करते। सुनने यह सिखा है कि "हमने सुना या कि सुरुता ने लखनीती की घोर प्रस्तान किया है और प्रस्तान के तैना मेंनी वा बुती हैं", इस प्रकार को हुख भी तुरुहार मस्त्रिक में याया सुनने किया। में सुनहे लेखनी से स्वस्त न प्रमुख्या पाइता था प्रियुत्त तकार से, किन्यु प्रया यही है कि यदि प्रया मात्रा का पासन न करे तो सबंप्रमन उसको चेताननी दी आय घोर उसके सम्बद्ध का प्रस्त कराया पाया मात्र का प्रस्त होते से स्वस्त में स्वयंग कराया पाया मात्र करते थे उसी प्रकार मात्र करते थे उसी प्रकार मात्र का पासन करते थे उसी प्रकार मात्र का पासन करते।

ईश्वर को बन्ध है कि तुम घपनी पुत्रियों को धन्त-पुर में नेवकर बाज़ाकारिता का दावा करते हो । जिन हिन्दू मुधारिक रायों ने अपनी पुत्रियों सेनी, उन्होंने छन तथा कपर के कारण नहीं मेंनी और कोई दुर्व्यवहार नहीं किया हिन्दूओं को छव तथा कपर के कारण लग्जा घाती है भीर तुम जोकि खपने धापको मुसलधान कहनाते हो छल तथा पर पर वाद-विवाद करते हो । इस प्रकार वहाने बनाना प्रपत्त से धिषक वडा पाप है ।

सुनने जो यह सिखा है कि हमारी सेना ने युद्ध नहीं किया तो उसका कारण ज्ञात है। हमारी केसा (मुत्तान की वेना) उन हुएँ। का पीछा कर रही है। बहिसनिया किस प्रकार सिविस्तान से एक रात्रि में बहुत बहुँचा? यदि तुमर्चे बीरना होतो तो तुम प्रस्तान सेना सहायतार्ष क्यों न मेनते। तुमने जो यह सिखा है कि किसी की सात प्रश्वताछ के पूर्व न स्वीकार की जाय तो हम इसी प्रकार आचरण करते हैं। तुम्हारे विषय में निक्ती की वात का कोई स्थान नहीं। तुम हतने वर्ष तक खाही खत्रखाया में आरास से रहे किन्तु इसका के बादशाह<sup>9</sup> द्वारा उसके ग्रादेशों का पालन न करने के कारला सुल्तान ने विवश होकर उसके राज्य ने विनास हेन गर्गा नदी द्वारा शस्थान किया।

एक सास पराति तथा २०,००० घरवारोहियां सहित, वह हाथियों को किसे का रूप रेकर मैदान में ठहरा। धरवारोहियों सथा परातियों के प्राक्रमण डारा १० हाथियों को जीवित ही बन्दी बना लिया गया और रानु को सैकडों सेनाओं को घराजायी कर डाला गया।

तारपरवात् सम्मानित पताराधों ने वावनगर की विवय का सकत्य किया। ६० हवार में हे सतने ४० हवार मुंत लिये भीर वरीदा है होकर (धनु को गजधानी) की धोर प्रस्मान किया। वह दो माम तक उस जगत तथा पर्यंत में साक्षमण करता रहा। सहगी वामक किये पर विवय प्राप्त करती। कारित (राय) बही से भी माग गया। विन्तु वादसाह के राय के किसे के निकट पहुँच जाने के कारण, यद्यांप राय के पात हाथी, घोडे तथा सीनक थे, वह मादसाह के प्राप्त के के प्रस्ता हो कर पहुँच जाने के कारण, यद्यांप राय के पात हाथी, घोडे तथा सीनक थे, वह मादसाह के प्राप्त के के प्रस्ता के वादसाह सिद्ध है हिर पर पहुँचा तो राय ने कोई उपाय न देखकर समा याजना करती। उसके पात जो कुछ प्रमुख्य की सीन, ररन, घोडे तथा हाथी थे, उन्ह उनने वादसाह के चरणों में समर्थित कर दिया।

करास्त्रात् तसने नगरकोट के किने पर एक बहुन बड़ी सना सेकर प्राक्षमण् किया। जब बारधाह ने देखा कि किना बड़ा हो हुड है भीर तसवार तथा कुठार द्वारा विषय नहीं हो सकता दो उपने प्रायदे एवं मन्त्रनोकें स्त्रावाई। बाही सेना व इतने परस्पें तथा मिन की वर्षों को कि राय को विषया होकर प्रधीनता स्वीकार करनी पढ़ी। उसने धन तथा सराज यदा करना ह्योकार कर लिया। इस विजय से सभी को बड़ा धारवर्षे हुप्रा।

चसने सिन्ध पर भी आक्रमण किया और जाम पर विजय प्राप्त करके उसे प्रपने साथ से माया। उसने केवल इतनो हो विजयं नहीं प्राप्त की सपितु इसी प्रकार की सैक्सी विजय प्राप्त की।

### वेहली तथा उसके घासपास की यात्रा।

महर देहनी के द्वार में प्रविष्ठ होने के पूर्व हमने बाहिनी घोर सेख निजाप्रदीन मौधिया के मदार की घोर जाना निद्वय किया। हमने सोधा कि खर्वश्रयम हम सेख की खानकाह पूर्व कर उनसे सहागठा की याचना करें। खानकाह का ग्राम्बर, सहग्राह का मदरसा, बाग, सराय तथा बाबार देखें। बागों के मार्ग से होने सास पर पहुंचें। स्तरप्ताद सहर देहनी में प्रविष्ट होकर जाना महितद वार्य घोर वहाँ नमाज पढ़ें। स्तरप्तवाद राज प्राथाद के द्वार पर पहुंचें।

यह सक्तर परके हमने खेख के रौजे की घोर प्रस्थान विया। वहाँ दर्मन के परचात् हम दायी घोर पहुंचे। हमने प्रवन के चारों छोर तथा इधर उधर पत्यरों की इमारत की

१ इतियाम।

र अरीदा बा क्यू 'महेना', 'श्रीवातिशीक्ष' 'कुद बोड़े से सवार वो वह दन का मान हों', है। उपयुक्त वानव से अन्तिम क्यू रवष्ट होता है। वाबाधुरीन तुमलुक के नियो भी अब वह क्षक्रमानपुर पहेंचा था, बरनी ने अरीदा शब्द वा प्रवोग दिना है। (तुपलुक कानीन मारत मान ' १० २४)

तारीखे मशरकशादी में सीखरा है।

<sup>ि</sup> वि पर प्राक्रमण हेन परिन तथा परवर पेंडने की मध्यवानीन सशीनें।

#### परिशिष्ट स

## दीवाने मुतहर कड़ा

( प्रोफेसर मसऊद इसन रिजवी ललनऊ का संग्रह )

### सुल्तान फ़ीरोज शाह की प्रशंसा।

पुग के बादगाह ने पाने धिकार द्वारा सवार की घर्षान्ति की द्यान्ति में परिवर्षित कर दिया। सान्ति के स्विथे को प्रयान हम बादणाह ने किये वह कियो अपन बादणाह ने क किये होंगे। उसने अपने दान गुण्य तथा ग्याय के कारण, वही प्रसिद्धि प्राप्त की। निराय वह दिह तथा भेडिये का विकार खेलता रहता है। उसने हार्यियों को कीवित बन्दी बनाया सथा सिंही का शिकार किया। उसके राज्यपान में प्राप्त को यहा धारास प्राप्त है।

उसने राजिबहासन वर झाल्क होते ही ईव्हर के प्रति क्रवज्ञता प्रमुट की। उसने प्राय तथा बान प्रपने स्वभाव में प्रविष्ठ कर तिये थी स्वपार में जहीं कहीं भी कोई बानी था, को उसने उसने प्रति हमान के स्वपार में कहीं कहीं भी कोई बानी था, को उसने उसने प्रति हमान के स्वपार में कहीं माने हमान के स्वपार में कहीं माने हमान के स्वपार के प्रवास के प्रवास के स्वपार के स्वपार के स्वपार के स्वपार के उसने हतने प्रविक्त के स्वपार के स्

प्रवर्गी खास इमलाक के खराज से उसने इतनी खराजें, मदरसें, लानकाहें, मिर में हों ज तथा किलो का निर्माण करावा कि सिल्य नदी से देहनी तक वे समी प्रदेश स्वमं के समान हो गये। देहनी में भरवधिक जन समुद्र हो जाने के कारण उसने प्रवर्ग नाम पर् एक नगर मुन्ता उट पर दमाया। चन्द्रमां ने स्वमान उसने यही एक राजमासाद ना निर्माण करावा भीर उसके चारों भीर मिलनों के घर तार्थों के समान बनवाये। यमुना तट पर मोती के समान एक महिल्य का निर्माण कराया। तत्वश्वाल पत्यर के एक स्तम्भ की लाट बही सगवायों। समय के आन के लिये एक सुन्दर उच्च जवन पर एक तास तैयार कराया। उसने बादस तथा वर्षों में रीजे तथा नमाज के समय का ज्ञान हो जाना था।

उसने भपने सिहासनारोहण के प्रारम्भ में अपने शत्रुषी का विनास कर दिया। पूर्व

१ अशोककी लाटा

तथामोटेताचे बकरीके बच्चे, बादाम मिला हुआ तथा सुमन्थित सनारदाना जिस पर पेसर, चन्दन द्यण परसूरी खिडको हुई थो, भुनी हुई टिकिया, असेबी, तथा मीली ग्रीर सूची बादाम की टिक्यों प्रस्थेक दिसा में डेर थी। शबमुच स्वर्ण नी बहार सवी हुई थी। पाल पते के समान तथा प्यासे नरियस के समान थे। चाल के सामने सहे फल तथा प्रचार मी थे। भावदार<sup>२</sup> थालों में नारगी मिला हुमा अनार का सर्वत तैयार किये हुये थे। मिश्री तथा गुलाव मिला हुमा शवंत और कस्तूरी मिना हुमा शहद उपस्थित था। वर्गदार अभिने समा चाँदी के दगदानों में बान देने में व्यस्त थे। जुनाब के पत्ती के समान पानों के नीडे काँदे से छेद कर सैयार विये मये में भोजन के उपरान्त लोगों ने बादशाह तथा शाहजाहों की समृद्धि हेतु ईश्दर से प्रार्थना की ।

यहाँ से हम ने खानकाह की घोर प्रत्यान किया। उसके गुम्बदी मे बडी चमक दमक थीं। प्रत्येश गुम्बद के नीचे एक कलन्दर" विराजमान था। वे कार्त वस्त्र के सिहीं सथा सफेद वस्त्र के हाथियों के समान ये। वे अत्यधिक पवित्र जीवन व्यतीत करते थे भीर लोक तथा परलोक दोनों से उन्हें पूला थी। उनमें काबे के हाजी तथा विभिन्न स्थानों क यात्री थे। सब की बादशाह के सीभाग्य के कारण चाराम प्राप्त चा। उन्हें नाना प्रकार के भोजन, उनी यस्त्र तथा घन प्रदान किया आता था। सभी बादशाह के प्रति श्रम सामनाथे करने भीर ईश्वर के प्रति क्रितज्ञता प्रकट करने में व्यस्त ये।

जब हम दूसरी पिक में पहुचे तो वहाँ झारिको <sup>६</sup> की बहुत वही भीड थी। ऊँचाई पर सूकी तथा उनके नामने उनके चेले थे। हिश्मान दायी और तथा हैदरी वाई और थे। र्वेखन इस्लाम सहहीन, खेल बहाउहीन जकश्या के पीन वहाँ के नेता थे। कुछ समय तक हम उनके पास बंठे । तत्परचात उनके हाथ चमकर तथा उनसे भाशीर्वाद सेकर हम खानकार के बाहर निकले।

नगर से सर्वेत्रयम जब हम जुना मस्थिद पहुँचे तो हमें ऐसी मस्जिद हृद्धिगत हुई जिसके समान कोई मस्जिद हमने न देखी थी । इन्द्र-बनुष के समान मेहराब पर मेहराब सजे हुये पे भीर मेथ के समान प्रवद पर ग्रुव्दद दने थे। उसमें जो कछ लिखा था भीर को वेल दूरे बने हुये थे, वे झहितीय थे।

### थट्टा की विजय पर बधाई

पट्टा एक ऐसा टापू है जो घरण का उत्तम स्थान है । उसके एक ब्रोर समूद्र भीर एक ब्रोर ४ निर्मी है। उसके जगल में भनाज तथा जल का समाव है। (उसकी विजय करने की साकाशा के पारए) घन तथा राज्य नष्ट हो गये । वहाँ राय तमानी तथा राय जाम का राज्य या जिनके पास मत्यपिक सेना थी। सत्तान ने भत्यपिक सेना लेकर उस पर धायमण किया। उसके

१ एक प्रसिद्ध फला।

२ जनका प्रकृत्य करने वाले ।

रै पान का प्रकथ रस्ते वाले।

४ पान रखने के बर्तन ।

१ सनंत्र विचार के सुकी जो गृहस्य जीवन स्वाग कर अधिकांशन दावी तथा भिर मुक्तिये रहते थे। वानियों।

७ सम्मद्दन वे लीय को मक्य तथा गदीना से लीट भावे थे।

म स्कियों का बळ समूह।

सीला देखी । दायी मोर निस्तृन प्रायक्ष था । वहाँ के ग्रुप्तद की चोटी तथा चमक्सा हुमा फरना देखा । उसकी लीला स्वर्ण की लीला वे समान थी ।

संतार के बादबाह के मदरसे में एक नया प्रज्वित सतार दृष्टिगत होता था। उस प्रकार का स्थान न किसी की आँखो ने देखा और न किसी के नानों ने उसके विषय में सुना था। हमने सर्वप्रथम होजे सास के चारों ओर चनकर समाये। जब हम होज के बन्द की पोर पहुने और ऊँचाई भी घोर बढ़े तो हमें स्वर्ण के समान एक सुप्तज्वित नगर दृष्टिगत हुए।।

होज को लोला देखने के उपरान्त जब हम उम शुम भवन (मदरहे) में प्रविष्ट हुये तो हमें एक खुना हुया विरहत समत्व त्यान मिला। उसला प्रांवण हृदयग्राही या धीर उसका विरत्त लीवन दान करता था। उसकी चुन से करती की वर्ष होती थी धीर उसकी प्राण्य मान स्वार से पिरपूर्ण थी। इरियानी, सुन्तुन , रैहान , गुनाम तथा नाला है सित्त हुये में भीर जहीं तक हिट जाती थी, बसे सुन्यविष्य कर से तमे हुये थे। प्रमार, मारगी, नीसू से तथा प्रपूर इस प्रकार कमे हुये थे कि मानो धाने धाने वर्ष के कन इसी वर्ष साम प्रे हो। प्रयोक्त दिसा में बुनजुलें मा रही थी। ऐसा जात होता चा वि उनके पत्रों में वर्ष तम में वां में सुन्य हो। प्रयोक दिसा में बुनजुलें मा रही थी। ऐसा जात होता चा वि उनके पत्रों में वर्ष तम में वां में बुनजुलें में रही थी। ऐसा जात होता चा वि उनके पत्रों में वर्ष तम में वां में बुनजुलें में रही थी। एसा जिसनी कम्मा हिमा चीशाई ४० हाथ थी। उसके करार एक बहुन ही जैंचा प्रमुक्त पा जिसनी कम्मा सिन से से से वी हार तथा योवार दर्शण के समान थी। उनके तथा दुर्ज हमी बीचार का चूना स्वार कर करी वाय समरकर के थे। बार तथा योवार की समत्व वी सक्ती वायन को थी। चीराज, यान तथा विपर के के कोनी के करार एक कर के कोनी हम स्वार स्वार पत्र स्वार प्रमुक्त के कालीन से उसका बहुत हो सा मान तथा द्वार की सन्ति वाया मान की भी। चीराज, यान तथा विपर के के कालीन से उसका बहुत हो था भीतरी मान मानिजत था।

पक सर्गिषत घास जो फारनी उर्दू किनना में सुन्दर सुन्दर मुद्दर में धराल केश का अपमान मानी गयी है।

२ एक सुगन्धित धास ।

इ पक्ष प्रसिद्ध फुल ।

४ डफ की शकल का पक बाबा<sup>1</sup>

सुन्दर तथा सुरोध माना ।

६ अलंकार से परिपूर्णभाषा। ७ करान की टीका।

म् मुहम्मद साहन की वाखी का संबद । ह मोजन का प्रकथकः।

### परिशिष्ट 'द'

## सुरतान फ़ीरोज़ शाह तथा उसके उत्तराधिकारियों के सिक्के

भार तया गाकार

Obverse (बेहरा) Reverse (ब्रह-देश)

टकसास स

मंख्या

|             |                  |                       | क्रोरोज शाह तृत                                                                                      | गिय तुग्रलुक                                               |
|-------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|             |                  |                       | ৬২২-৬६० দ্বি                                                                                         | १३४१-१३यम ई०                                               |
|             |                  |                       | स्वरा                                                                                                | के                                                         |
| AV          |                  |                       | (ग्र) खलीफ़ा श्रदुल<br>ग्रल हाकिम द्वितीय                                                            | ध्रव्वास ध्रहमद<br>के नाम के साथ                           |
| \$4£        | -                | भार १६६°२<br>भाकार •= | जुरेबत हाजेहिस्सिकतो<br>क्री जमनिल इमामे<br>भतुल मन्वाचे भ्रहमद<br>खलग्रदत खिलाफ्रतोहु <sup>4</sup>  | वाधिको बताईदे<br>यखदानी फीरोज शाह<br>सुल्तानी <sup>3</sup> |
|             | ]                |                       | (ब) खतीफ़ा श्रबुल प्र                                                                                | हतह ग्रल मोतजिद                                            |
| <b>६</b> ४∙ | देहली<br>७६५ हि॰ | भार १६८-७<br>भाकार -६ | वृत्त में<br>की जमनिल इमामें<br>भ्रमीरिल मोमिनीन धहुल<br>फतह<br>खनमदत खिनाफ़तोहु*                    | मस्मुल्तानुल माजमी<br>सैकी ममीरिल मोमि-<br>मीन मबुल मुखपकर |
|             |                  |                       | हाशिये में<br>बरेबा हाबेहिसिकतो<br>बहुबरते देहली<br>सनम्रता खमसी व सितीन<br>ब सबामेयतिन <sup>म</sup> | - Hadibulg                                                 |

H. Nelson Wright, 'The Coinage and Metrology of the Sultans of Delhi' ( Delhi 1936 ), Pages 172-217.

१ ''(दमाम भगत सम्बास महमद के काल में यह मिनका दला। उनकी सिलाफन हमेगा हाही रहे।'

र 'देरवर की सहायता पर भरोसा करने वाना औरोज शाह सुस्तान ।"

 <sup>&</sup>quot;स्माम समीइल मोमिनीन शबुध कवह के काल में । अनकी खिलाकव सदैव रहे !"

र "सुरताने भारत भगीरल मोमिनीन को तनबार, मनुष सुबक्धर घोटोज साह सुस्तानी :" (किसी) सन् ७६५ में वह निक्धा देहती की टक्साण में दला !"

धाक्रमण के कारण शत्रुओं वो क्षमा-यांचना परनी पढी । सतार ने बादशाह ने उन्हें सम्मानित विया भीर उन्हें पर तथा खिलशत प्रदान विये ।

#### फ़ीरोजखाद की प्रशंसा ।

फीरोजाबाद ऐसा उत्तम मगर है जिसमें स्वर्ध की नहरें तथा बगदाद की इमारतें हैं। प्रायेक दिसा में विविध भवन तथा चारो कोर उद्यानो एय मैदानों की कीला दृष्टिगत होती है। सैना समुद्ध प्रधा सवा बाजारी प्रस्त है। धन्य है ऐसे नगर को तथा ऐसे बादबाह की जिसते ऐसा नगर बसाया। जिस्न प्रधार के भवनों का खहवाह ने निर्माल कराया कैसे भवन न तो ससार में किसी ने रेखे हैं और न मुने हैं। है ईस्वर 1 वस महन कैसा हदयग्राही है और यह कैसा स्वाप में किसी ने रेखे हैं प्रोर न सुने हैं। है ईस्वर में वस महन कैसा हदयग्राही है और यह कैसा स्वाप में किसी ने उसने प्रमान है जहाँ प्रायंग के किसी देश में नहीं। उसके प्रायंग बाकाय पर सिर उठाये हैं।

यहीं परमर के एक दुकड़े की लाट है जो उत्तर पायदुम चला गया है। उसका नीचें का सवा उत्तर का आप सोने के कारण अभिन के रण का है। यह १०० फरसम दे सोने का एक प्रदंत जात होता है। उसके उत्पर से न तो कोई पायी और न उंके इंग्लाइ के साम कर विश्व है। उसके उत्पर से न तो कोई पायी और न उंके द्वारा हो साम उस दि उसका सिक्तार चल्केल किया जाय तो जीवन काल समास हो जाय और यह कहानी समास न हो। युग्तान उसे बहुत दूर से वडी युक्ति से लाया। जब वह जड से कोश गया तो से ५०० बैल लींच कर लाये और एक साल मन भारी खजीर से उसे बीधा गया। सैकड़ी मीकांग्री पर लाद पर उसे मिलवर के निकट पहुँचाया यथा। इतनी शिक्त कि एक पर्वत को एक स्थान से उठा कर दूतरे स्वान पर पहुंचा दे इस बादवाह के प्रतिरक्त कि समार में नहीं।

६ पृथ्यर की लाट जो फीरोज शाह के कोटन मं है। इस पर फीरोज शाह ने सोने के मुलम्मे वा एक कलरा लगवाना जा।

२ १२००० हाथ की दूरी का फासला।

टकमाल व

| संख्या       | तिथि         | मार तया आकार                   | Obverse (बहरा)                                                                            | Reverse (१४-दे                                                     |
|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|              |              |                                | (द) विना किसी ख                                                                           | लीफ़ाके नाम के                                                     |
| AV<br>६४२    | ७८६          | मार १६७०८<br>प्राकार •६        | सुल्तानी<br>फ्रीरोज शाह                                                                   | श्रलमोमिनीन<br>नायबो धमीर १<br>७६६                                 |
|              |              |                                | चाँदी                                                                                     | के                                                                 |
| AR<br>६५२ ध  | देहसी<br>७७३ | मार १७०<br>माकार १             | जैसाकि ६५१ पर है<br>परन्तुक्षेत्रकाक म उसी<br>प्रकार है जैसाकि ७७३<br>हि॰ के सिक्के पर है | जैसा कि ६५१ पर                                                     |
| AR<br>६५२ व  | ७६७          | भार १६३<br>धाकार -९            | वृत्त में जैसा कि ६५२<br>पर है                                                            | दोहरे वृत्त में जैस<br>कि ६४२ पर<br>परन्तु ७८७                     |
|              |              |                                | तांबाव चांदी वि                                                                           | मेली धातुके                                                        |
| B<br>Ext     | देहली<br>७५९ | मार १३३<br>माकार •७६           | श्रनस्तीका धर्मीर<br>इनमोमिनीन स्त्रमदस<br>स्त्रिमाफतोहु <sup>व</sup>                     | क्रीरोज चाह<br>सुल्तानी जुरैवत<br>बहजरते देहनी <sup>3</sup><br>७५९ |
| EUR          | ,,           | भार १३९०५<br>याकार ०७          | यरन्तु ७५६ खिलाफ़तोहु<br>के बाई घोर है।                                                   | परन्तु विनातिथि <sup>३</sup>                                       |
| <b>\$</b> XX | देहली<br>७६२ | मार १३७-५<br>मानार -७५         | धनखनीका धमीर<br>इनमोमिनीन खनमदत<br>खिनाकवीहु<br>७६२                                       | क्रीरोश चाह<br>मुल्तानी जुरेबत<br>बहुजरते देहली                    |
| ६४६          | 958          | भार १३७०४<br>माकार ०७४         | परन्तु ७६४                                                                                | ,,                                                                 |
| ६५७-<br>६५४  | ७६५          | भार १३७;<br>१३४-५<br>धाकार -७५ | परन्तु <i>॥</i>                                                                           | n                                                                  |

र इन राष्ट्रों का मार्थक क्षम होगा :- "नाववी क्षमीरिल मोमिनीन ।" २ "प्रपक्तनीया क्षमीहल मोमिनीन, इनकी विलापन हमेशा रहे ।"

<sup>&</sup>quot;कोरोज शाह सुल्यान; दाना गया देहसी की टकसाल में 12

| -           |                 |                        | •                                                                                                                                              |                                                                                 |
|-------------|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| सख्या       | टकसाल घ<br>तिथि | सारतथा ग्राकार         | Obverse ( चेहरा )                                                                                                                              | Reverse (বৃष্ठ-देश)                                                             |
| AV<br>६५० श | देहली<br>७६१    | भार १६६<br>धाकार १     | जैसा कि ६४० पर है<br>परन्तु शब्दों का क्षम है:<br>(इत) इमामें<br>की जमान मन्<br>ममीरित्त मोमिनीन<br>मलफतह खिलाकतीहुं<br>खलमदतें<br>हाशिये में, | जैसाकि ६५० पर है                                                                |
| ६४० झ       |                 | भार १६६<br>भाकार •नध   | पहदा व सित्तीन रे<br>जुरेबत हाजेहिस्सकती<br>फो जमनिस इसामे भ्रमीरित<br>मोमिनीन<br>प्रक्षिल मोतजिद<br>विस्साह<br>जसपदा खिसाफतोहु <sup>3</sup>   | जैसा कि ६५० पर<br>है परन्तु 'खलग्रदत'<br>व 'ममलोकतोह्न' के<br>स्थान विनमित हैं। |
|             |                 |                        | (स) खलीफ़ा श्रवू<br>मुसवविकत                                                                                                                   |                                                                                 |
| AV<br>Ekt   | देहली<br>?      | भार १७०-४<br>बाकार - ६ | युत्त में<br>फी जमनिल हमामें<br>प्रमीरिल मोमिनीन<br>धवी धस्दुल्लाह<br>खलबदत खिलाफतीह                                                           | चसी प्रकार जैसा कि<br>६५० पर है परन्तु<br>'झस्सुल्लानी'                         |
|             |                 |                        | हाशिये में<br>चुरेबत हाचेशिहिस्सकतो<br>बहस्ररते देहलो सनग्रता<br>••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                          |                                                                                 |

१ वत राष्ट्रों का सार्थक क्रम होगा — "क्री ख्यानिल ह्यामे अमीरिल मोमिनीन अनुल मतर खलभदत खिलाकतीड्र" हसका अर्थ है— "बमाम अमीरिल मोमिनीन अनुल फतह के क्राल में। उनकी खिलाकत बर्ददा रहे।"

<sup>₹ &#</sup>x27;68' |

इत राष्ट्रों का साम्बेक क्षम होगा ""जुनेन हाजेहिस्मिक्तो को वामित्त स्थामित मोनिविद दिश्याह भागीतित मोमितीन कवित फतह, जातवरत जिलाहवोडु।" अर्थात् "स्थाम भागीवत मोमितीन भवत फतह के काल में यह मिक्क दाला गया। उनकी खिलाइत सर्वेदा रहे।"

४ "यह सिक्ता देहली की टकमाल में दाला गया """ ।"

|   |                  | परिशिष्ट द         |                        |                                                      | ४१३                |
|---|------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|
| • | सस्या            | टकसाल<br>ब<br>तिचि | भार तथा ग्राकार        | Obverse (बेहरा)                                      | Reverse (पृष्ठदेश) |
|   | B<br>₹७€         | देहली<br>७८१       | भार १३७०१<br>धाकार -७५ | जैसा कि ६५७ पर है<br>परन्तु ७८१                      | जैसा कि ६६२ पर है  |
|   | ६७७—<br>६७८      | ण<br>७ <b>द</b> २  | भार १४१<br>भाकार •७३   | परन्तु ७=२                                           | ,,                 |
|   | 307              | #<br>9≠₹           | भार १४१<br>सामार •७४   | परन्तु ७=३                                           | ,,                 |
|   | <b>\$</b> <0     | ७ इ.इ.             | भार १४१<br>बाकार ७४    | सलखलोफा सबू<br>सन्दुल्लाहे खलसदत<br>खिलाफतोहु ७८४    | п                  |
|   | B<br><b>5=</b> ? | ७८४                | भार १४०<br>भागार •७४   | चलखलीका भन्न<br>सन्दुल्लाहे खलमदत<br>खिलाक्तरीहु ७८५ | ,,                 |
|   | <b>\$</b> 59     | "<br>७ <b>०</b> ६  | भार १४०<br>ग्राकार -७६ | परस्तु ७ <b>८६</b>                                   | ,,                 |
|   | ६०३              | ७=७                | मार १४०<br>ग्राकार ०७३ | परन्तुं ७०७                                          | "                  |
|   | £=8              | ,,,                | मार १४०                |                                                      |                    |

956

21

3=0

,,

स१५

488

६६७

**\$**5\$

६८६

६८७-

**5**55

3=7

बाकार •७%

माकार •७५

मार १४२-५

भार १४५-३;

भार १४० - ५

धानार -७

मानार 🕬

883 भाकार •७

भार १४०

परम्तुं ७८८

परम्तुं ७८६

जैसा कि ६५४ पर है

परन्तु ८१६

वरन्तु **८१६** 

जैसा कि ६५७ पर है

परन्तु द६७

91

4

ku

जैसा कि ६५७ पर है

| संख्या                 | टकसाल व<br>तिथि | भार समा ग्राकार                 | Obverse (बेहरा)                 | Reverse (ग्रष्ट-देश)         |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| B<br>६४६               | देहती<br>७६६    | भार १३७;<br>१३४०५<br>भाकार - ७५ | जैसा कि ६५७ पर है<br>परन्तु ७६६ | जैसा कि ६५७ पर है            |
| €€0                    | ७६७             | मासार -७                        | परन्तुं '७६७                    |                              |
| <b>5</b> 68            | ७६८             |                                 | परन्तु ७६=                      | ,,                           |
| ६६२                    | ७६६             | भार १३७-६<br>माकार •७५          | परम्तु ७६९                      | परम्तु फीरोच शाह<br>सुस्तानी |
| 443                    |                 | मार १३७-६<br>भाकार - ७५         | परस्यु ७७१                      | 3.01.21                      |
| ६६४                    | ,,<br>৬৬২       | मार १३७∙६<br>भाकार ∙७५          | परम्तु ७७२                      | ,,                           |
| ६६४                    | इंग्रंग         | भार १३७-६<br>माकार -७५          | <b>परन्तु</b> ७७३               | "                            |
| <b>\$</b> \$\$         | 99¥             | भार १३७-६<br>भाकार -७५          | परन्तुं '७७४                    | जैसाकि ६६२ पर है             |
| ६६७                    | "<br>७७५        | भार१३७-६<br>माकार ∙७५           | परन्तुं ७७५                     | 91                           |
| ६६थ                    | "<br>৩৩ই        | मार १३७ - ६<br>ग्राकार - ७५     | परन्तुं '७७६                    | **                           |
| ६६१                    | 966             | मार १३६०७<br>भाकार ∙७५          | परन्तुं ७७७                     | 27                           |
| ६७०<br>६७१             | ,,<br>৬৬%       | मार १३६०७<br>भाकार -७५          | "<br>परन्तु ७७⊏                 |                              |
| ६७२ <del></del><br>६७३ | 90€             | भार १३६०७<br>स्राकार - ७४       | १२<br>परम्तु ७७६                | h                            |
| ६७४<br>६७४             | 950             | मार १३७-१<br>माकार -७५          | ग<br>परन्तु ७८०                 | 19                           |

| सस्या            | टक्सान व<br>मानार  | भार तया बाकार                          | Obverse (चेहरा)                                                      | Reverse (ग्रह-देश)                                        |
|------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| B<br>७०२–<br>७०४ | देहसी<br>—         | मार ११.५<br>भाकार -११                  | जैसा कि ६६६ पर है                                                    | जैसा कि ६६२ पर है                                         |
| 80E-             | _                  | भार १४-२;<br>१३-६<br>भाकार •६;<br>•११  | दोहरे वृत्त में<br>शलखलोफा<br>शवुल फ़्तह<br>खलमदत ख़िलाफ़तोह         | दोहरे वृत्त में<br>फोरोज नाह<br>युत्तानी<br>खसदा मुल्कोहु |
| ७०६-<br>७११      | देहसी<br>—         | भार ११.५;<br>१०. व<br>आकार - ६,<br>११६ | मलखलीफा<br>भवु मन्दुस्ताह<br>खनमदत खिनाफ्रतोह                        | फीरोज शाह<br>मुस्ताना जुरेबत<br>बहरखते बेहसी              |
| ७१२              | -                  | भार ४२<br>ग्राकार - ५६                 | In six-foil<br>समीका<br>प्रयुत क्षतह<br>'समीका' के क्यर ×का<br>विह्य | In six-foil<br>सुस्तानी<br>फ़ीरोज                         |
| ७१३              | देहली<br>—         | धाकार -४                               | बृत्त में<br>शाह क्रीरोज<br>तांबे                                    | दुत्त में<br>देहली                                        |
|                  |                    |                                        | राख                                                                  | ન્યા                                                      |
| Æ<br>७१३ म       | देहली<br>दारलमुल्क | मार १४० - ५<br>भाकार - ६               | क्रीरोच शाह<br>सुस्तानी                                              | दारलपुरक<br>देहली                                         |
| 988              | <b>P3</b>          | भार ६८०६<br>श्राकार ०६                 | बृत्त में<br>शाह<br>फीरोड<br>सुत्तानी                                | वृत्त में<br>दाहलशुल्क<br>देहली                           |
| 5 \$ \$ ~        |                    | भार ६८-७<br>ग्राकार -६                 | "<br>परन्तु ग्रक्षर भघिन<br>नोसाकार है                               | 9)                                                        |
| 686-<br>986      | ,,                 | भार६५-२<br>ग्राकार∙६                   | वरन्तु उँउ श्राह<br>फ्रीर                                            | 19                                                        |
|                  |                    |                                        |                                                                      |                                                           |

र "फ़ीरोद साड ग्रुल्शन; उसका मुल्क इमेशा रहे।"

|                |                 |                                             | ,                                                                        |                                                       |
|----------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| मस्या          | टकसाल व<br>तिथि | भार तथा श्राकार                             | Obverse (बेहरा)                                                          | Reverse (गृष्ठ-देश)                                   |
| B<br>\$60      | साहते<br>सिन्ध  | भार ३४१<br>माकर '७५                         | भनखसीषा<br>भगीरिल मोमिनीन<br>सनभदत खिनाफतोडू                             | गाह<br>फीरोज<br>मस्युस्तानी<br>जुरेबत बसाहते<br>सिन्ध |
| ६०० झ          | ,,              | भार १४१                                     | परम्तु दृत में                                                           | परम्तु ताह'के ऊपर<br>टकसालका चिह्न ३१ है              |
| ६८१-<br>६९३    | -               | भार द्वर∙५<br>सारार •६                      | वृत्त में<br>संशोका<br>मयुन फतह                                          | बृत्त में<br>फीरोज<br>सुल्तानी                        |
| € 4 % <u>-</u> | -               | भार १४ - ७;<br>११ - २<br>भागार - ६;<br>• ११ | In six-foil<br>शहमद<br>इलसन्दास<br>सन्नु <sup>२</sup>                    | In six-foil<br>गाह<br>कोरोज<br>सुल्तानी               |
| ६६७            | Ŷ               | भार ४०<br>घारार • ५                         | परन्तु <sup>'</sup> हल भव्या'<br>दूसरी पक्ति में है                      | n                                                     |
| <b>\$</b> 6=   | ?               | मार १३-७<br>ग्राकार ११                      | जैसा कि ६१४ पर है<br>परस्तु 'म्रजू' के बाई भोर<br>टकसास का चिह्न ६८ है   | "                                                     |
| €88            | देहली<br>७६०    | भार ४६-२<br>भाकार - ४४                      | धत्तस्वतीका<br>इलमोमिनीन<br>बमीर<br>समार खलग्रदत खिलाक्तोहु <sup>3</sup> | जैसाकि ६४३ पर है<br>परम्यु ७]६०                       |
| 600            | देहनी           | मार ५१-२<br>शाकार - ५१                      | जैसा कि ६३६ पर है                                                        | जैसाकि ६६६ पर है<br>परन्तुकोई तिथि नहीं है            |
| ७०१            | ,,              | मार १६-२<br>धाकार -११                       | 22                                                                       | जैसा कि ६५७ पर है                                     |

१ "कीरोच शाह सुल्तान; ढाला गया सिन्ध के मैदान में ।"

र इन शब्दों का सार्थक कम होगा :- " श्रविल अब्बास शहमह।"?

<sup>₹</sup> इन शब्दों का मार्थक क्रम होगा :—"बलखलीफा अमीरिल मोमिनीन खलबदत लिलापतोडु।"

| टकसाल<br>व<br>तिथि         | भार तथा धाकार                                                              | Obverse (चेहरा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Reverse (वृष्ठ-देश)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| देहली<br>म२३               | मार ६७-६<br>भाकार -६                                                       | जैमा कि ७१७ पर है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | जैसा कि ७१४ पर है<br>परन्तु =२३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                                                                            | (ब) मुबारक द्विती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | य द्वारा ढलवाये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                                                                            | हुए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| देहली<br>दाहसमुहह<br>= २४  | भार ७ <b>०-७</b><br>माकार •६                                               | जैसा कि ७१७ पर है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | जैसा कि ७१४ पर है<br>परन्तु =२४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| =२४                        | भार <b>६</b> ६-२<br>श्राकार -६                                             | ,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | परन्तु द२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>=</b> ₹७"               | भार ७०-२<br>झाकार १६                                                       | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | परन्तु = २७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ८२="                       | भार ७०<br>ग्राकार - ६                                                      | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | परन्तु दरद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| दइर'                       | भार ६६०९<br>प्राकार -६                                                     | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | परन्तु ॥ ३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| = <b>3</b> ¥               | भार ६६<br>बाकार -६                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | परग्तु = ३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ÿ                          | भार६१०=<br>माकार ६                                                         | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | गरन्तु ७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| l                          | ì                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1                          | (                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| इकलामुस्-<br>राज्ञं<br>७६१ | भार १६८-४<br>भागार - ६                                                     | फी जमनिल इमामे<br>प्रमीरित मोमिनीन प्रवी<br>इसफतहिल मोतजिद<br>बिह्नाह खलप्रदत खिलाफ-<br>तोह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | बृत में<br>बाह<br>फतह खों फीरोब<br>जलल्लाहो जिला भी<br>जलालोहु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                            |                                                                            | जुरैबत हाबेहिस्सिनती<br>फी इक्रमीमिश्शक सनता<br>एहदा य<br>सितीन व सबामेयतिन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | व तिथि देहली देहली देहली दाइलसुट्टर पर्थ पर्थ पर्थ पर्थ पर्थ पर्थ पर्थ पर् | स तिथे सार तथा साकार तिथे सातार देहती तर्दे साकार - ६ स | स तिथि मार तथा साकार Obverse (वेहरा)  देहती सार ६७-६ जंगा कि ७१७ पर है  देहती मार ५०-७ जंगा कि ७१७ पर है  वेहती मार ७०-७ जंगा कि ७१७ पर है  मार ७०-७ जंगा कि ७१७ पर है  मार ७०-७ जंगा कि ७१७ पर है  मार ५०-२ जंगा कि ७१७ पर है  मार ५०-२ जंगा कि ७१० पर है  मार ६०-२ जंगा कि ७१० पर है  मार ६०-१ जंगा कि ७१० पर है  मार ५०-१ जंगा कि ७१० पर है  मार ५०-१ जंगा कि ७१० पर है  मार ६०-१ जंगा कि ७१० पर है  मार ५०-१ जंगा कि ७१० पर है  मार ६०-१ जंगा कि ७१० पर है  मार ६०-१ जंगा कि ७१० पर है |

| सस्या               | टकसाल व<br>तिथि            | भार तथा ग्राकार                                   | Obverse (बेहरा)                                                   | Reverse (ग्रह-देश)                                               |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Æ<br>७२०-<br>७२१    | देहनी                      | भार ६६-३<br>भाकार •६                              | उब शाह फीर<br>सुस्तामी                                            | बृत में<br>बाहलमुल्क देहली<br>परन्तु बाहलमुल्क<br>(मालवा रूप के) |
| ७२२ <b>–</b><br>७२३ |                            | भार ६२०५;<br>६३<br>भाकार ∙६                       | दोहरे कृत में<br>फीरोज<br>शाह<br>सुस्तानी                         | परग्तु बोहरे बृक्त में                                           |
| ७२३ झ               | 19                         | भार ६२<br>धाकार -४४                               | जैसा कि ७२२ पर है<br>परन्तु 'साह' के स्थान<br>पर 'शह' है          | जैसा कि ७२२ पर है                                                |
| ७२४-<br>७२७         | देहली                      | भार ४६-२<br>४६-७<br>भाकार - ४४                    | बृत्त में<br>मुल्तानी<br>फीरोज                                    | बुत्त में<br>हजरते<br>वेहलो                                      |
| 95=<br>958          | देहसी<br>—                 | भार ३४-६;<br>३४-६;<br>३१-६;<br>३१-१<br>ग्राकार -५ | बृक्ष में<br>फीरोज<br>सुस्तानी                                    | दूस में<br>हजरते<br>देहली                                        |
| 450                 | 45                         | भार - १४<br>माकार - ४                             | परम्यु स्व<br>को                                                  | "                                                                |
| ७इ४                 | "                          | भार ३४<br>भाकार •४                                | परन्तु उन शाह<br>फीर                                              | .,                                                               |
| ७३५ इ               | 12                         | मार १६<br>धाकार -३५                               | जैसा कि ७३५ पर है                                                 | n                                                                |
| ७३५ व               | ,,                         | भार -१६ व<br>ग्राकार -३४                          | हबरत                                                              | देहली                                                            |
|                     |                            |                                                   | मरस्पोपरान्त ढाले गये सिक्के<br>(ग्र) खिन्म खां द्वारा ढलवाये गये |                                                                  |
| ७३६                 | देहली<br>दारुलमुल्क<br>८१७ | मार ६७·६<br>घाकार •६                              | जैसा कि ७१७ पर है                                                 | जैसा कि ७१४ पर है<br>यरन्तु नीचे द१७ है                          |

| सम्या            | ≣क्साल व<br>तिथि | मार तथा ग्राकार                                 | Obverse (चेहरा)                                                                                    | Reverse (वृष्ठ-देश)                                                     |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| B<br>७४८-<br>७६० | _                | मार ४२•३,४६-२<br>माकार, •६                      | फी जमनिस इमामे<br>श्रमोरिस मोमिनोन<br>खसग्रदत खिसाफतोह                                             | जैसा कि ७४६ वर है                                                       |
| ه۶۰<br>(bis)     | _                | भार ४१ ५<br>भानार •६                            | ••••••••• अभीर<br>इसमी मता मस्नाह<br>मन्दु<br>मिनीन<br>सम्मदत सिमाफ्तीहु <sup>9</sup>              | चाह<br>फतह र्खा फीरोड                                                   |
|                  | į<br>į           |                                                 | नुगनुक श                                                                                           | ह दितीय                                                                 |
|                  | 1                |                                                 | ७६०-७६१ हि०                                                                                        | १३८८-१३८६ ६०                                                            |
|                  |                  |                                                 | स्वः                                                                                               | र्ए के                                                                  |
| AV<br>%%१        | देहली<br>?       | मार १७०<br>साकार -६                             | वृत्त में, जैसा कि ६५१ पर<br>हामिये में (बाहर से<br>पवने पर)<br>जुरेबत हार्जेहिः<br>[बहचरते ठेहती] | ब्रस्तुरतातुल धावध<br>चयासुददुनिया बद्दीन<br>सुग्रसुङ शाह<br>धस्तुरतानी |
| В                | _                | भार १६४                                         | चांदी व तांवा                                                                                      | मिश्रित धातु के                                                         |
| -७६१ झ           | <b>હ</b> ફ ૦     | धारार • =                                       | मुल्तानी<br>तुगसुक धाह                                                                             | मायवो श्रमीरिस<br>मोमिनीन<br>७३०                                        |
| ७६४<br>          | देहली<br>७१०     | मार १४०-७<br>१४०-६<br>१३६-६;<br>१३६<br>मानार -७ | धतस्तिका धर्<br>धब्दुत्ताह स्वस्पदन<br>निनाफ्नोट्ट ७६०                                             | तुग्रपुर वाह<br>मुल्तानो जुरेबत<br>बह्जरते देहमी                        |
| ७६६              | 1,50             | मार १४१<br>भागार ०७                             | पश्नु ७६१                                                                                          | 1*                                                                      |
| B<br>050         | -                | मार ६१-६<br>श्राकार •६%                         | वृत्त में,<br>धबू<br>धन्दुत्लाइ<br>धनभदत सिनापनीहु<br>स मेमिनीन महिन महरस्याद                      | वृत्त में<br>तुग्रमुक शाह<br>मुल्तानी धनमदत<br>ममलोक्तीह                |

रे इमका स थेक प्रम बोला चाहिते -- "ब्योतिल मोनियीन चरित चरदुल्याद छनचरन लिलापनीहु।"

| सस्यः            | टकसाल व<br>तिथि      | भार तथा ग्राकार                                 | Obverse (चेहरा)                                                                                            | Reverse (पृष्ठदेश)                                                                  |
|------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AV<br>ovy #      | शहरे-<br>पटना<br>७६१ | भार १६६.२<br>ग्राकार - व                        | जैसा कि ७४५ पर है परस्तु<br>फिस्सहर पटना                                                                   | जैसा कि ७४५ पर है                                                                   |
| ७४४ व            | ?                    | भार १७०<br>स्राकार • द                          | वृत्त में पी जमनित इमामें इतमां पडी मस्ताह धमीर मिनीन धम्ह खलमदत खिलाफतीह हाशिये में चुरेबा हार्जीहिस्सकती | द्यसदक्षें बलगर्ब<br>(?) खबोर गाह<br>फतह खी फीरोच<br>जससस्याही जसानोहु <sup>द</sup> |
|                  |                      | 1                                               | चाँदी व ताँब                                                                                               | - 6-6                                                                               |
| B<br>७४६–<br>७४६ | _                    | भार १३६-३<br>१३६-६<br>भाकार -७५                 | चादा व ताब<br>को जमिनन इमामे<br>धर्मीरिन मोमिनीन धर्बी<br>इनफतहिन मोतिबद<br>बिस्साह<br>खनग्रदत खिनाफतोहु   | शाह                                                                                 |
| 9X8<br>9X8-      | _                    | भार १३० - २,<br>१३३ ७,<br>१३५ ४<br>भाकार - ७५ ७ | जैसाकि ७६० पर है                                                                                           | धाह<br>फतह खाँ फीरोज<br>जल जिलाला भनालेही<br>जुरेबत हाजेहिस्सिकतो                   |
| ७४५-<br>७४६      | _                    | भार १३६;<br>१४००२<br>ग्राकार ०७,<br>०६५         | 99                                                                                                         |                                                                                     |
| ७४७              | _                    | भार ५४ •७<br>भाकार •६                           | को जमनिल इमामे<br>प्रमीरिल मोमिनोन<br>प्रवित फतह खलग्रदत<br>खिलाफ़तोहु                                     | जैसाकि ७४६ पर है                                                                    |

१ इन राग्दों का सार्थक कम होना वाहिने:—"क्री जमनित हमाये क्रमीरित मोमिनीन क्रदो रुष्टुरुताई सुलक्षदन खिलाफतोडु ।"

२ इन राष्ट्रों का सार्थक कम होना चाहिने:—"कवह शा पीरोब शाह खबीश्रराकें बतावें अनतल्याही जनातोड़।" मधीव 'पूर्व व परिचम की खबर रखने वाने कवह कीरोच शाह।" हैस्वर उनके अलाल की भीर बदावें!

| सख्या                           | टबमाल ब<br>तिथि | भार तथा ग्रावार                     | Obverse (बेहरा)                                         | Reverse (पष्ट-रेच)                                              |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| B<br>o ?                        | [584]           | भार १६५-६<br>धाकार • ¤              | चौंदी व ताँवा ि<br>फीरोच शाह<br>चफर इक्ने<br>फ़ीरोज शाह | मिश्रत घातु के<br>नायबो<br>धमीरिल मोमिनीन                       |
| ७७३–<br>७७४                     | देहसी<br>७११    | भार १३८०३,<br>१४०, १३६<br>बाकार ०६४ | धलखलीका बन्नु<br>बाद्दुल्लाह खनभदत<br>लिमाफनीहु ७६१     | कीरोज वाह<br>जक्रर मुल्तानी जुरैबत<br>बहजरते देहसी <sup>२</sup> |
| (pis)                           | देरमी<br>—      | भार १४०<br>भाकार • ७                | भस खलीका<br>धमीरिस मोमिनीन<br>खसपदत जिसाफतोहु           | जैसा कि ७७३ पर है                                               |
| ७७१ झ                           | 530             | भार १३०<br>मानार •६४                | 17                                                      | कीशेज [बाह]<br>सुल्तानी<br>बक्तर<br>७६१                         |
| ७७५ इ                           | <u>-</u><br>530 | भार ११०<br>चाकार -६५                | वर्गं में<br>बाह<br>फ़ीरोज                              | नायबो समीरिल<br>मोमिनीन<br>७६१                                  |
|                                 |                 |                                     | हातिये में<br>चकर हब्ने भीरोज शाह<br>मुस्तामी           |                                                                 |
| ७७६                             | -               | मार ¤••७<br>बाकार •६५               | मबू<br>बार्ड्डस्नाह<br>खलप्रदेत निमाफ्तोह               | क्रीरोज गाह<br>जफर इश्ने<br>फीरोज गाह                           |
| ७७६ 🗉                           | ? देहमी         | मार ७५०४<br>भाकार -६५               | वृत्त में<br>भन्न<br>धम्दुल्लाह                         | जैसा कि ७७६ पर है<br>परन्तु<br>उब साह<br>फीर                    |
| ******************************* | 0-36-2          |                                     | हाशिये में<br>खनधदत मिनापतीह<br>जुरेबन                  |                                                                 |

र "समीरून मोमिनीन का नावव !"

 <sup>&</sup>quot;पीरोध शाह चप्तर मुन्नान । देहती की दनमान में दाना गया।"

| सस्या     | टकसाल व<br>तिथि         | भार तथा ग्राकार          | Obverse (नेहरा)                                   | Reverse (शुप्र-देश)                            |
|-----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ७६८       | देहली<br>७ <b>९</b> ० ? | भार ७२<br>भाकार •७       | वृत्त में<br>सबू भ्रब्दुल्लाह                     | सुल्तानी<br>तुगलुक शाह                         |
|           |                         |                          | हाधिये में,<br>सलप्रदत (सिसाफतीह<br>बहुबरते       |                                                |
|           |                         |                          | देहसी) ७]६०                                       |                                                |
| ७६६       | <b>-</b>                | भार ५३-१<br>स्राकार - ५५ | मस खनीका<br>मन् मन्दुल्लाह<br>खनम्रदेव खिनाकतोहु  | तुगलुक धाह<br>सुरवानी<br>खलवा मुल्कोह          |
| ७६६ इ     | देहली<br>—              | भार ११<br>स्रोकार •१     | चन छनीजा<br>चर्मीरिस मोमिनीन<br>समग्रदत खिनाफ्तोह | तुगलुक शाह<br>सुल्तानी जुरेबत<br>बहुउरते देहणी |
| ७६६ इ     | ७९०                     | भार ५०<br>मारार ?        | चबू<br>चन्द्रस्थाह<br>७६०                         | तुगलुक धाह<br>सुल्तानी                         |
|           |                         |                          | ताँबे                                             | फो                                             |
| Æ         | देहली<br>दारुनमुल्क     | भार ६४००<br>बाकार - ४४   | तृगलुक शाह<br>सुत्सानी                            | दा इल मुल्क<br>देहली                           |
| 990 1     | " "                     | भार ६६<br>चाकार • ६      | मुस्तानी<br>तुगसुक वान्ह                          | जैसाकि ७७० नर है                               |
| ७७०।      | देहनी —                 | भार ३५<br>ग्राकार •४     | शाह<br>शुगलुक                                     | हजरते<br>देहली                                 |
|           |                         |                          | फ़ीरोज शाह                                        | जफर                                            |
|           |                         |                          | ७९१ हि॰                                           | १३८६ ई०                                        |
|           |                         |                          | स्वर्ण व                                          | र्ने                                           |
| AV<br>७७१ | देहली                   | भार १६८-६<br>धाकार -६    | वृत्त में, जैसा वि' ६५१ पर                        | ग्रस्सुल्तानुल ग्राजम<br>फीरोज शाह             |
|           |                         |                          | हाशिये में<br>• बहजरते देहली • • • •              | इब्ने फीरोज शाह                                |

र "मुल्तातुल माजम पीरीच शाह चपर पुत्र पीरीच शाह मुल्तान।"

| सस्या      | टकसाल व<br>तिथि | भार तथा ग्राकार                                     | Obverse (बेहरा)                                                                                                       | Reverse (युष्ठ-देश)                                                  |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| B          | देहली<br>'      | भार १५६<br>घाकार - म                                | मनू वक शाह<br>जफर बिन फीरोज शाह<br>पुल्ताने<br>परन्तु प्रक्षर बढ़े हैं घोर<br>'जफर' के पश्चात 'बिन'<br>नहीं सिक्षा है | नायबी<br>भ्रमीरिल मोमिनीन<br>खलभदत खिलाफतोह<br>७९२                   |
| ७८३        | ७६२             | बार १४६<br>बाकार ∙ स× ∙ ६                           | बुत्त में जैसा कि ७८१<br>पर है।                                                                                       | बृत्त में जैसा कि ७०१<br>पर है<br>परन्तु तिथि 'फतह' के<br>बाई भोरहै। |
| ৬৭४        | 72              | भार १६६<br>धाकार •=                                 | वृत्त में<br>बकरशाह<br>सबू १                                                                                          | नायबो<br>धमीरिल मोमिनीन<br>७६२                                       |
|            |                 |                                                     | हाशिये में (क्रपर से घारम्म<br>होकर)<br>बिन?] चफर बिन फीरोच<br>[हाह सुरुदानी                                          |                                                                      |
| ७८४        | ,,              | भार १६२-५<br>झाकार - ८५                             | भवू बक शाह<br>जफर इन्ने<br>फीरोज शाह                                                                                  | नायबी<br>धमीरिल मोमिनीन<br>७६२                                       |
| ७८६        | ७६२             | भार १५२-५<br>भ्राकार -७५                            | जैसाकि ७६४ पर है                                                                                                      | नायवो<br>धमीरिल मोमिनीन<br>७६२                                       |
| ভ=ভ        | 988             | भार ११४-३<br>आकार -७                                | श्चनश्वनीया चर्<br>भव्दुल्लाह् खलमदत<br>खिलाफनोहु ७६१                                                                 | धनू बक्र साह<br>बिन उक्रर बिन फ्रीरोज<br>धाह सुस्तानी                |
| ७६१<br>७९१ | 730             | भार १३७-२;<br>१३४-२;<br>१३०-४;<br>१२९-६<br>धाकार -७ | परन्तु ७१२                                                                                                            | n                                                                    |
| म म        | देहली<br>७६१    | मार १३६<br>धाकार-७                                  | जैसाकि ७६७ पर है                                                                                                      | जैसा कि ७८७ पर है<br>  परन्तु 'हजरते देहसी'<br>'सुन्तानी' के बाई भीर |

| सस्या       | टकसाम व<br>तिषि         | भार तया भ्राकार               | Obverse (नेहरा)                                                     | Reverse (वृष्ट-देश)                                                                                                |
|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 676-<br>662 | _                       | मार १२ ८, ४६<br>भागार १५- १   |                                                                     | धीरोज<br>शाह जमर<br>सुल्तानी                                                                                       |
| ৬৬৯ ম       | 0E0 ?                   | भार ४१<br>धानार ४१            | क्षेरोज गाड<br>जफर इस्ने<br>कीरोज साह                               | नायवी<br>भमोरिल मोमिनीन<br>७१० ?                                                                                   |
|             |                         | 1                             | ਰਹਿੰ                                                                | वे के                                                                                                              |
| Æ<br>300    | _                       | मार १०६<br>भाकार ६            | जैसा दि ७७७ पर है                                                   | बृत्त में<br>शाह<br>फोरोज                                                                                          |
|             |                         |                               |                                                                     | हाशिये में<br>जकर [इंग्ने फारोज]<br>चाह सुस्तानी                                                                   |
| ७७१ झ       | देहली<br>दारलमुल्क<br>— | भार६७<br>भागार ५१             | फीरोच धाह<br>चकर मुस्तान                                            | दारुलमुरक<br>देहनी                                                                                                 |
|             | }                       |                               | ग्रवू बक                                                            | शाह                                                                                                                |
|             |                         | [ [                           | ७९१-७६३ हि॰                                                         | १३८६-१३६० ई०                                                                                                       |
|             | (                       | {                             | स्वर्ग                                                              | के                                                                                                                 |
| AV          | ? देहली<br>७६१?         | मार १६६ ०<br>ज्ञाकार स्थ् × ६ | बुक्त में जैसा कि ६५१<br>हासिये में(बाहर ॥ वदने<br>पर) ७११ ? जुरेकत | श्रस्तुत्तानुन भाजम<br>भन्नू बक्त चाह बिन<br>खकर बिन फीरोज भाष्ट्र<br>श्रस्तुत्तानी<br>बाहर की भीर बृत<br>के चिह्न |
|             |                         |                               | तांबा व चांदी वि                                                    | -<br>ਇਸ ਬਾਸ <del>ਨੇ</del>                                                                                          |
| В           | _                       | भार १६३                       | In foliated border                                                  | In foliated border                                                                                                 |
| ७=१         | ७६२                     | याकार =                       | धबू बक शाह                                                          | नायबो                                                                                                              |
|             |                         |                               | बफेर बिन फीरोबशाह<br>सुस्ताने                                       | ब्रमीरिल मोमिनीन<br>खलब्रदन खिलाफ्तोहु<br>७६२                                                                      |
|             |                         |                               |                                                                     |                                                                                                                    |

| चरमा        | टबनान व<br>तिबि              | मारं संश भाकार                              | Obverse (चेहरा)                                          | Reverse (युष्ठ-देच)                                                   |
|-------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| B<br>७६५ व  | 750                          | मा <b>र १०४-३</b><br>धाहार -७               | In quarrefoil<br>चाह<br>चिन प्रोरोज<br>चन्नु वक्र<br>धाह | जैसा कि ७६२ पर है<br>परन्तु ७६२                                       |
|             |                              |                                             | हाशिये में<br>? बक्डर*****गुस्तानी                       |                                                                       |
| હદ≮ હ       |                              | भार ७३<br>धारार -६                          | वृत्त में<br>धबू<br>घरदुस्याह<br>चनप्रदेश (चनाप्रतीह     | धव् यक<br>बाह्य वक्षर<br>गुल्ताने                                     |
| ७६६         | -                            | भार ४३-३<br>धाकार -५५                       | धनस्तीद्राः<br>धमीरिन होमिनीन<br>सनद्दत सिनापसीह         | र्जसा कि ७६७ पर है                                                    |
| 560-<br>500 | -                            | मार १४०१;<br>१२०१; १३;<br>४७०३<br>मानार ०११ | धबछतीपा<br>धब् धन्दुस्ताह<br>समयस्त सिताप्रतोह           | प्रभू वक<br>वाह जकर<br>मुस्तानी                                       |
| न ० १       | -                            | मार ५३०३<br>सारार ०५                        | 19                                                       | <br>  परन्तु साह                                                      |
| ८०१स        | _                            | मार ४३<br>प्राचार -४                        | झनद्यसीफा दबू<br>भय्दुस्लाह                              | वृत्तं में<br>ग्रदू<br>बक<br>हाशिये में<br>ग्राह बिन जकर बिन<br>कीरोज |
| ८०१व        | 0583                         | मार ४७                                      | जैसा कि ७८७ पर है<br>परग्तु तिथि ?                       | जंसा कि ७८७ पर है                                                     |
|             | 1                            |                                             | तां                                                      | हों के                                                                |
| Æ<br>503    | देहनी<br>दारुममुल्क<br>७१२ ? | मार ७५०३<br>धानार ०५४                       | In rayed cucle                                           | दार [उलमुल्क]<br>देहसी<br>७६२ (इलटा?                                  |

धवू द (sic)

| संख्या        | टकसाल व<br>तिथि | भार तया धाकार            | Obverse (बेहरा)                                                                    | Reverse (युष्ठ-देश)                           |
|---------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| B<br>७६१<br>ब | 930             | भार १२=<br>श्वाकार •७    | फीरीच शाह<br>चफर<br>सुस्तानी<br>७६१                                                | भवूबक शाह<br>बिन फीरोज शाह<br>खफर<br>सुल्तानी |
| ७६२           | ५३७             | भार ६७<br>भाकार •७       | वृत में<br>धाह<br>श्रदू वेक                                                        | नायको<br>अमीरिल मोमिनीन                       |
|               |                 |                          | हाशियं में<br>सीवें कोने में पेंदे में केवस<br>'शाह' का शब्द ही पढा<br>जाता है     |                                               |
| ₹3€           |                 | भार १०६-६<br>श्राकार -६६ | " हानिये में (सीधे केन्द्र से ग्रारम्भ होकर) विन जकर विन फ़ीरीज बाह सुरवानी        | परम्तु ७६२                                    |
| ७१४           | ७६२             | भार १०७<br>झाकार •७      | वर्ग में<br>शाह<br>शबू बक                                                          | नायबो<br>धमीरिल मोमिनीन<br>७६२                |
|               |                 |                          | हाशिये में (वायें केन्द्र से<br>ग्रारम्भ होकर)<br>विन उकर विन फीरोज<br>शह सुल्तानी |                                               |
| ¥3ው •         | #30             | मार ६३<br>भाकार •७       | परन्तु हार्शिये की भाषा<br>बायें कोने से पेंदे मे<br>ग्रारम्म होती है              | परम्तु ७६३                                    |
| ७६५४          | 451             | मार ११०<br>बाकार -७१     | In quatrefoil lexenge<br>शाह<br>श्रवू<br>बक<br>हाशिया —<br>(बिन) खफर बिन फोरोज     |                                               |
|               | <u>j</u>        | <u> </u>                 | शाह सुत्तानी                                                                       |                                               |

| सहया           | टकसान व<br>तिथि            | भार तथा श्राकार              | Obverse (बेहरा)                                              | Reverse (१४-रेश)                     |
|----------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| AR             | = 10                       | भार १७२<br>धाकार • ह         | <b>चाँ</b> र्द<br>जैसा कि ८०३म पर है<br>परन्तु ८१६           |                                      |
|                |                            |                              | (म्र) फ़ीरोज शाह<br>७द१-७६<br>तांबा चांदी मि                 | ० हि०                                |
| B<br>=∘≒≅      | देहली<br>७६०               | मार १६७<br>भागार ∙=५         | वृत्त में विषयीत<br>भवू<br>भव्दुल्याह                        | सुस्ताने<br>फीरोज शाह<br>मुहस्मद शाह |
|                |                            |                              | हाशिये में<br>सनग्रदत सिनाफतोह<br>जुरेबत<br>बहजरते देहनी ७६० |                                      |
| ⊏०५व           | 980                        | मार १६५-५<br>भावार - द       | मुल्ताने<br>फ़ीरोज साह<br>पुष्ठम्मद चाह                      | नायबो<br>झमीरिल मोमिनीन<br>७६०       |
| ८०६-<br>८०७    | 980                        | मार १३५;<br>१४०<br>साकार • ॥ | भलखलीका भन्न<br>ग्रस्टुरलाह खलमदत<br>खिनाफतोहु ७६०           | सुरताने<br>कीरोज शाह<br>मुहम्मद शाह  |
|                |                            |                              | ताँवे                                                        | के                                   |
| Æ<br>=•७ म     | देहमी<br>दादल मुल्क<br>७६० | मार ११व<br>अस्थिर -इ         | सुल्ताने<br>फीरोज शाह<br>मुहम्मद धाह                         | दारुनसुरक<br>देहनी<br>७६०            |
| <\$\$          | -                          | भार ६८; ६६<br>याकार - ५५     | फ़ीरोज साह<br>सुत्ताने                                       | सुल्ताने<br>मुहम्मद शाह              |
| <b>⊏१</b> २    | -                          | मार ३२-५<br>भाकार ४४         | .,                                                           | ,,                                   |
| द <b>१</b> २ द | -                          | मार १४<br>घाकार -३४          | शाह<br>फीरोच                                                 | शाह<br>मुह्म्मद                      |
|                |                            |                              |                                                              |                                      |

| सस्या             | टकसाल व<br>तिथि         | भार तथा शावार          | Obverse (बेहरा)                                              | Reverse (वृष्ठ-देश)                                                                         |
|-------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Æ<br>=०२ <b>श</b> | देहली<br>दाहतमुल्क<br>— | मार ४८<br>भाकार -४१    | वृत्त में<br>धबू वक<br>हाशिये में <sup>7</sup>               | दाव्यमुल्क<br>देह्सी                                                                        |
|                   |                         |                        | W# N#                                                        |                                                                                             |
|                   |                         |                        | श्रवू बक                                                     | -                                                                                           |
| 1                 |                         | 1                      | तांबा चाँदी वि                                               | गश्रत धातुक                                                                                 |
| B ?               | ७६२                     | भार १६⊏•५<br>भारार -≈५ | In six foil lozenge<br>বাট্<br>দীটাৰ<br>বিদ মৰু বফ<br>বাহ    | धलखलीका सन्न<br>भव्दुत्लाह खलमदत<br>खिलाफतोह ७६२                                            |
| ⊏०३ झ             |                         | भार १६७                | फीरोड साई                                                    | नायको                                                                                       |
|                   | ७६२                     | माकार •७६              | बिन ग्रबू बक शाह<br>सुत्तानी                                 | धमीरिल मीमिनीन<br>७६२                                                                       |
| <b>40</b> 3 E     | -                       | भार १७२-६<br>माकार -७६ | जैसा कि द दे पर है                                           | धनखनीका<br>धर्मीरिल मोमिनीन<br>खलमदव खिलाफतोहु                                              |
|                   |                         | 1                      | मुहम्मद चतुर्थ                                               | बिन फ़ीरीज                                                                                  |
|                   |                         |                        | ०इन-७६५ हि॰                                                  | १३६०-१३६२/३ ई०                                                                              |
|                   |                         |                        | स्वर्ण                                                       | के                                                                                          |
|                   | 1                       |                        |                                                              |                                                                                             |
| AV<br>50₹⊞        | \$30                    | भार १७०<br>माकार • ८५  | की जमनिल इमामे<br>धमीरिल गोमिनीन<br>खनग्रदत खिलाफवोहु<br>७१३ | यस्युस्ताद्वल माजम<br>शाह शाह<br>मुहम्मद भीरोज<br>सुल्तानी खलमदत<br>ममलोकतोह                |
| E08               | <br>=₹%                 | भार १७३-६<br>धाकार •७५ | जैसा कि द०३स पर है<br>परन्तु द२५                             | अस्मुस्तानुन पाजम<br>प्रवित्त मुहम्मद<br>प्रहम्मद शाह<br>दिन फीरोज शाह<br>प्रम् ?] मुस्तानी |

| चस्या            | टकसाल व<br>तिथि           | भार तथा द्याकार                       | Obverse (बेहरा)                                                                   | Reverse (१९०४-देश)                                    |
|------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| B<br>दरश्व       | ७६२                       | मार ५५<br>माकार -५५                   | दोहरे वृत्त में जैसा कि<br>दर्शम पर है                                            | जैसाकि ८२१ प्र पर है<br>परन्तु ७६२                    |
| =२२—<br>=२३      |                           | भार १३०३<br>घाकार - ५१                | धनखलीफा<br>स्रदू सब्दुल्लाह<br>खनधदत खिलाफनोहु                                    | जैसा कि द१३ पर है                                     |
| द२४              | _                         | मार ५२० =<br>मानार •५५                | धनखनीफा<br>धमीरिल मोमिनीन<br>खलधदत खिलाफतोडु                                      | जैसाकि द०६ पर है                                      |
|                  | <b>)</b>                  |                                       | ਗੀ:<br>ਗੀ:                                                                        | वे के                                                 |
| Æ<br>=?\-<br>=?\ | देहमी<br>७६३              | मार १३५; १३६-२<br>स्राकार -६५         | बुत में<br>पाह<br>पाह<br>मुहन्मद<br>हाशिये में<br>मुत्तानी जुरेबत बहबरते<br>बहुली | नायबो<br>समीरिल मोसिनीन<br>७६३<br>१ 'समीर' के बाई घोर |
| दर्७~<br>दर्द    | <b>હદ્</b> યું            | भार १३१ - ४;<br>१३० - ४<br>माकार - ६५ | 28                                                                                | परन्तु ७१४                                            |
| ८२१              | देहली<br>दावनमुल्क<br>७१२ | भार ६८<br>माकार • ५५                  | सुल्तान<br>मुहम्मद शाह                                                            | दाहलमुल्क<br>देहली<br>७६२                             |
| 名号の              | ¥?90                      | मार ६३.२<br>धाकार -६                  | सुस्ताने<br>मुहम्मद शाह                                                           | यरन्तु ७ <u>६</u> ३                                   |
| <b>58</b> ₹      | 430                       | भार ६=-५;<br>६५-६<br>भारार -५५५       | **                                                                                | परन्तु ७६४                                            |
| € <b>3</b> &     | ७६५                       | भार ६४०७<br>भाकार - ५५                | n                                                                                 | परन्तु ७६४                                            |
| 534~<br>535      |                           | मार ६१-५;<br>६७-६<br>ब्राक्तर -५५     | जैमा कि ६२६ पर है                                                                 | परन्तु विना तिथि के                                   |

| -                   |                   |                                 |                                                                                   |                                                             |
|---------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| संख्या              | टकसाल व<br>तिथि   | भार तथा धानार                   | Obverse (चेहरा)                                                                   | Reverse (पृष्ठ-देश)                                         |
|                     |                   |                                 | ? मुहम्मद शाह के समय के प्रारम्भिक<br>सिक्के जब यह श्रवने पिता से<br>सम्बन्धित था |                                                             |
|                     | Į                 |                                 | ताँवा चाँदी मि                                                                    | धित धातुके                                                  |
| B<br>¤१२ व          | 958               | भार १४१-३<br>धाकार -७           | जैसा कि द०६ में है<br>परन्तु ७८६                                                  | जैसा कि ८०६ पर है<br>परन्तु 'मुहश्मद' के स्थान<br>पर 'महमद' |
|                     |                   |                                 | ল1                                                                                | वे के                                                       |
| Æ<br>=१२ स          |                   | भार ६०-५<br>ग्राकार -५५         | र्जंसा कि द०द पर है                                                               | भी हमद शाह<br>सुल्ताने                                      |
|                     |                   |                                 | (घ) स्थतन्त्र शास                                                                 | क के रूप में                                                |
|                     |                   |                                 | )— <b>१</b> ३७                                                                    | s€४ हि०                                                     |
|                     |                   |                                 | ताँया चाँदी मि                                                                    | थित पातु के                                                 |
| B<br><b>८१</b> ३ द  | . ७९५             | भार१६४-५<br>स्राकार-=           | जैसा कि ८०५व पर है                                                                | जैसा <sup>डि.</sup> प०२व पर है<br>परन्तु ७६५                |
| = ₹₹~               | 698               | भार १२८० द<br>शाकार ०७          | जैसा कि ८०६ पर है परन्तु<br>७६३                                                   | जैमा कि व०६ गर है<br>परन्तु 'सुल्नान'                       |
| द १४—<br>द १४—      | ,                 | भार १४०-५;<br>१३४-२<br>भाकार -७ | 11                                                                                | लैसाकि ८०६ पर है                                            |
| <b>द</b> १स—<br>द२० | 988               | भार १३९-वः<br>१४२-२<br>माकार •७ | परन्तु ७६४                                                                        | п                                                           |
| 578                 | ७६५               | भार १३१<br>आकार -७              | परन्तु ७१५                                                                        | n                                                           |
| = 7 ? !             | y<br>9 <b>९</b> - | भार १३२<br>भारार -६५            | साह<br>फीरोज<br>विन<br>मुहस्मद साह                                                | नायबी<br>भ्रमीरिन मोमिनीन<br>७६—                            |

| सस्या       | टब साल<br>य<br>तिथि       | मन्द्र तथा धाकार            | Obverse (चेहरा)                                                          | Reverse (शुर-देश)                                                                     |
|-------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                           |                             | तांव                                                                     | वे के                                                                                 |
| Æ           | [देहनी]<br>७६५            | भार १३४ • ६<br>स्राबार • ६४ | वृत्त में<br>शाह<br>सिनन्दर                                              | नायबी<br>धर्मीस्ति मीमिनीन<br>७६५                                                     |
| ,           |                           |                             | हाधिय में<br>[मुल्तानो जुरेबत बहुबरते<br>देहसी]                          |                                                                                       |
| -74         | देहली<br>दाहलमुहरू<br>७६५ | भार ६०-३<br>शह्मार -११      | सुत्ताने<br>सिकन्दर शाह                                                  | ष्ट्रत में<br>दारुवद्वहरू<br>देहली<br>७६४                                             |
| ६४६ श       | ७९५"                      | भार ६६-६<br>धानार -६        | मुहम्मद वाह<br>सिकन्दर धाह                                               | जैसाकि ८४७ पर है                                                                      |
| ६४८ व       | देहली                     | भार ३०<br>झाकार -४५         | गाह<br>सिक्ट्दर                                                          | बहजरते<br>देहली                                                                       |
| 도움도 됩       | -                         | भार १०<br>भाकार •४          | सिक्दर                                                                   | वाह                                                                                   |
|             | }                         |                             | महसूद द्वितीय बिन                                                        | । मुहम्मद चतुर्थ                                                                      |
|             | }                         |                             | ৬६१–৯१४ हि॰                                                              | १३६१-१४१३ ई०                                                                          |
|             | }                         |                             | स्व                                                                      | एं के                                                                                 |
| AV<br>S¥6 5 | देहली<br>७१७              | भार १७१<br>मानार - ६        | वृत्त में<br>फी जमनिल इमामे<br>प्रमीरिल मोमिनीन<br>खलप्रदत्त खिलाफ्रतोहु | धस्युल्तानुल धावम<br>धिक धुवपुफर<br>महमूद शाह<br>धुहम्मद शाह<br>फीरोब शाह<br>सुल्तानी |
|             |                           |                             | हाधिये में<br>जुरेबत***बहुजरते देहली<br>७१७                              |                                                                                       |

| सस्या                | टकसाल व<br>तिथि         | भार तथा ग्राकार                        | Obverse (वेहरा)                                                          | Reverse (पृष्ठ-देश)                    |
|----------------------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Æ<br>=३==            | देहली<br>दाहमपुत्क<br>— | मार ६६<br>माकार • ५५                   | वृत्ताकार क्षेत्र में<br>जम्ह<br>मुहम्मद                                 | दारुलमुल्क<br>देहली                    |
| Æ                    | देहसी<br>७६१ ?          | मार १४०७<br>भाकार ०६                   | वृत्त में<br>शह<br>मुहम्मद                                               | नायबो<br>समीरिल मोसिनीन<br>७१]१        |
|                      |                         |                                        | हाशिये में (ग्रन्दर से पढने<br>पर)<br>मुत्तान चुरेबत] बहजरते<br>देहली    |                                        |
| म <b>८</b> ६<br>म8०− | °,3€                    | भार ४२∙=;<br>४३−५<br>झाकार ∙६          | हाशिये का पढने में मही<br>भारत                                           | परम्तु ;'<br>ि ७]६३                    |
| म४२-<br>म४४          | देहली<br>—              | भार३४०४;३४०१<br>३३०३<br>स्राकार ०४१-०४ | शाह<br>मुहम्मब                                                           | बहजरते<br>देहली                        |
| <b>८</b> ४४ स        |                         | भार २४; २२ १<br>भाकार -४४              | जैसाकि ८४२ पर है                                                         | जैसा कि ८४२ पर है                      |
| <b>६४४ व</b>         | _                       | भार १६<br>माकार •३३                    | मुह <del>म्मद</del>                                                      | चाह                                    |
|                      |                         |                                        | सिकन्दर श                                                                | пह प्रथम                               |
|                      |                         |                                        | ७१५ हि॰                                                                  | १व८३ ६०                                |
|                      |                         |                                        | ताँबा चाँदी मि                                                           | धत घातुके                              |
| B<br>=YX             | ७६५                     | मार १३८-३<br>भाकार -द                  | ध्रतस्त्रीका<br>घट्टुल्साह<br>स्रुक्ताह<br>स्रुक्ताह्य<br>स्रुक्ताक्रिका | सुस्ताने<br>मुहम्मद शाह<br>सिकन्दर शाह |
| द४ <b>१</b> ग्र      | _                       | भार ५५<br>माकार • ५६                   | श्रवखलीफा<br>ग्रमीरिव मोमिनीन<br>खलग्रदव खिलाफ्तोहु                      | जैसा कि ८४४ पर है<br>परम्तु 'सुल्तान'  |

| सस्या                           | टक्साल व<br>धाकार          | भार तथा खाकार             | Obverse (बेहरा)                                             | Reverse (ग्रु -देश)                                 |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| E 246-                          | देहती<br>७६८               | मार १३८-३<br>भाकार -६४    | वृत्त में<br>धाह महसूद                                      | परन्तु ७६८                                          |
| #XE                             | देहली<br>=१४               | भार १३८-३<br>माकार •७     | जैसा कि दश्ह पर है                                          | परन्तु "१६                                          |
| E 6 6                           | -                          | •                         | हाञ्चि में पढने में नही<br>भाता                             | ं,<br>तिथि पढने में नही<br>बाती                     |
| <b>८६१</b> म                    | देहली<br>दारलमुल्क         | भार १३४ =<br>माकार •७     | वृत्त में<br>सुस्ताने<br>महमूद शाह                          | वृत्त में<br>दारलवृहक<br>देहसी                      |
| <b>म</b> ११ व                   | [देहली]<br>१               | भार ६६<br>माकार • १४      | जैसा कि ८५६ पर है<br>परन्तु हाशिया का पढने<br>में नहीं भाता | जैसा कि ८५६ पर है<br>परम्यु तिथि नहीं है            |
| F 6 7                           | देहली<br>बारलमुल्क<br>७१५  | भार ६८ - ध<br>भाकार १ - ध | षुस में<br>सुरताने<br>महमूद शाह                             | दाहल मुल्क<br>देहली<br>७६४                          |
| ≈£&<br>≈€\$ <b>~</b>            | <b>ত</b> শুল               | भार ६६-२<br>माकार • ५५    | ,,                                                          | परन्दु ७ <b>६</b> =                                 |
| = <b>\$</b> X<br>= <b>\$ \$</b> | 3,<br>200                  | भार ६६<br>श्राकार - ५५    | जैसानि ८६२ पर है                                            | जैसा कि व्हर पर है<br>परन्तु व्वव                   |
| # \$ 9 <b>-</b>                 | देहली<br>दारुलमुरुक<br>८०१ | भार७०-२<br>स्राकार • ११   | जैसा कि ८६२ पर है                                           | जैसा कि ब्रह्स पर है<br>परन्तु प०१                  |
| 337                             | 17<br>17                   | भार ६३-१<br>भाकार -५५     | 29                                                          | ;;<br>५०६                                           |
| <b>८६९</b> श                    |                            | भार ७०-४<br>धाकार -६      | शाह<br>महभूद<br>सुस्तानी                                    | वृत्त में जैसा कि द६२<br>पर ो परन्तु तिथि<br>नही है |
| <b>५६६ ब</b>                    | #0\$                       | भार ६५-३                  | 97                                                          | जैसा कि ८६२ पर है<br>परन्तुनीचे ८०३ है              |

|                  |                 |                               | 1                                                                          |                                                 |
|------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| मस्या            | टकसाल व<br>तिथि | भार तथा बाकार                 | Obverse (चेहरा)                                                            | Reverse (पृष्ठ-देश)                             |
| VA<br>3¥2        | ?               | भार १७३•३<br>प्राकार • =      | जैसा कि द४८ द पर है<br>परन्तु हाश्चिया नही है<br>श्चीर<br>समीरित्र मोमिनीन | जैसा कि मध्दद पर<br>है                          |
| e X o            | ?               | मार १७३∙७<br>भाकार ∙⊏         | जैसा कि = ४६ पर है<br>(तिथि नहीं है)                                       | जैसा कि ६४६ द<br>पर है परन्तु<br>श्रदुल मुहस्मद |
|                  |                 |                               | चांदो के                                                                   |                                                 |
| AR<br>নহ৹ য      | ७६५             | भार १६४० व<br>स्राकार - स्थ   | जैसा कि द४६ पर है<br>परन्तु तिथि ७६५ है                                    | जैसाकि =४= द पर<br>है                           |
| ¤% የ             | =१×             | भार १६५ - २<br>स्राकार - ६    | परन्तु = १%                                                                | जैसाकि = ५० पर है                               |
|                  |                 |                               | ताँवा चाँदी मिर्ग                                                          | श्रेत धातु के                                   |
| B<br>८४२—<br>६५३ | 98%             | मार १३६;<br>१४२-३<br>झाकार -७ | धनखनीफा धब्<br>धन्दुल्लाह खनसदत<br>खिलाफठोहु<br>७९५                        | सुस्ताने<br>मुहम्मद धाह<br>महसूद शाह            |
| #XX              | ७६६             | भार १२४ -३<br>भाकार -६५       | वरम्तु ७ <b>६</b> ५                                                        | "                                               |
| =44              | _               | भार ५२-७<br>भाकार -५५         | बसखलीपा<br>श्रमीरिस मोमिमीन<br>खसबदत खिलापतोहु                             | 19                                              |
|                  |                 |                               | ताँवे के                                                                   |                                                 |
| Æ                | देहली<br>७६७    | मार १४०-७<br>धाकार •६५        | वृत्त में<br>शाह<br>महमूद                                                  | नायवी<br>धमीरिल मोमिनीन<br>७६७                  |
|                  |                 |                               | हाशिये में<br>सुल्तानी जुरेबत [बहजरते<br>देहली]                            |                                                 |

| मस्था                                  | टक्साम व<br>तिथि           | भार तथा ग्रारार         | Obverse (बेहरा)                                                      | Reverse (ग्रा-देश                               |
|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Æ ==================================== | देहली<br>?                 | मार १३९•३<br>माकार -६६  | बृत में<br>सुस्ताने<br>शाह<br>नुनरत                                  | नायबो<br>भमीरिल मोमिनीन<br>1 'ममीर' के बाई स्रो |
|                                        |                            |                         | हाशिये में<br>******देहसी******                                      |                                                 |
| =७६ য়                                 | 50\$                       | भार १४०<br>धाकार -६५    | जैसा कि ८७६ पर है<br>परन्तु हाशिये में सिसा<br>पढ़ने में नहीं द्याता | जैसाकि ८७५ पर है<br>परन्तुनीचे ८०१ है           |
| द७६ व                                  | देहली<br>दाहनमूलक<br>—     | भार १३३<br>याकार -६५    | धाह<br>मुसरत<br>सुन्ताने                                             | दाहतमुल्क<br>देहली                              |
| <b>=19.9</b>                           | "<br>689                   | मार ७१-३<br>बाकार -६    | 20                                                                   | 930                                             |
| <b>=</b> 0=                            | देहनी<br>दारुनमुल्क<br>७६८ | भार ६६<br>मानार -६      | माह<br>नुसरत<br>सुल्नाने                                             | दारुलमुल्क<br>देहनी<br>७९८                      |
| द७९                                    | 938                        | भार ६६-१<br>धानार -६    | 20                                                                   | परन्तु ७६६                                      |
| ८७६ झ                                  | _,,                        | मार ७०<br>धाकार •११     | go                                                                   | परन्तु तिथि नही है                              |
| नष्ट्य                                 | <u>"</u>                   | भार ६०<br>भारार - ५५    | परन्तु 'नै' छोग बना है                                               | 39                                              |
| इ७६ स                                  | _"                         | भार६५.४<br>श्राकार-१५   | परन्तु 'नी' है                                                       | ,,                                              |
| ⊏७€ 🖫                                  | ';<br>⊏0१                  | भार ६७-१<br>बाकार •४४   | सुस्ताने<br>नुसंस्त साह                                              | जैसा कि ८७७ पर है<br>परन्तु नीचे ८०१ है         |
| 550                                    | देहनी<br>७६७               | भार ३४०३<br>श्राकार ०४५ | चाह<br>नुमरत<br>७६७                                                  | बहजरवे<br>देहली                                 |

| स€या        | टकसाल व<br>तिथि            | भार तथा आकार           | Obverse (चेहरा)                                                    | Reverse (क्रु-देश)                                                                   |
|-------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ८६६ स       | देहली<br>दारुलमुल्क        | मार ६३<br>भावार •६     | वृत्त में<br>बाह<br>महसूद                                          | जैंगा कि = ६२ पर है<br>परन्तु बिना तिथि के                                           |
| E00         | <u></u>                    | भार ५६∙=<br>झाकार ∙६   | जैसा कि द६२ पर है परन्तु<br>अक्षर अधिक मुदर हैं                    | दीहरे बृत्त में जैसा कि<br>स्दर पर है परन्तु<br>विना तिथि के                         |
| 5 to 2      | देहली<br>—                 | भार ३४०=<br>बाकार •४६  | शाह<br>महमूद                                                       | बहजरते<br>देहसी                                                                      |
| ८७१ म       | <u>"</u>                   | भार ६                  | 79                                                                 | देहमी                                                                                |
|             |                            |                        | मरशोपरान्त                                                         | हाले गये                                                                             |
| <b>=</b> 07 | देहली<br>य३—               | भार १४४<br>माकार •६१   | जैसाकि = ५६ पर है                                                  | जैसाकि ८१६ पर है<br>परन्तु८३                                                         |
| ८७३         | देहली<br>धारुलमुल्क<br>८१६ | भार ६६-४<br>माकार •६   | जैसाकि ⊏६२ पर है                                                   | जैसा कि ४६२ पर है<br>परन्तु ६१६                                                      |
|             |                            |                        | नुसरस शाह                                                          |                                                                                      |
|             |                            |                        |                                                                    | {39x-?3EE? €0                                                                        |
|             | ļ                          |                        | स्वर्ग के                                                          |                                                                                      |
| AV          | 400                        | भार १७१-१<br>माकार •=  | जैसा कि ¤०३स पर है<br>परन्तु ६००                                   | अलवासिको बताईद<br>इर्रेहमानी नुमरतशाह<br>अस्युल्तानी खलबदत<br>ममलोकतोहु <sup>9</sup> |
|             |                            |                        | तांबे के                                                           |                                                                                      |
| Æ           | ?                          | मार १४१-३<br>भाकार •६५ | वृत्त में<br>श्वाह<br>नुसरत<br>सुल्ताने<br>हाशिया दृष्टिगत नहीं है | नायको<br>इमीरिल मोमिनीन<br>असीर के बाई फ्रोर                                         |
|             |                            | <del></del>            |                                                                    |                                                                                      |

र "ईरवर की सदायता पर मरोसा करने वाला नुभरत शाद सुल्ग न उसका देश मर्वदा रहे ।"

संदेत-सूची तारीसे फ़ीरोज्शाही

London.

Catalogue of the Persian Manuscripts in the Library of the India Office तारीखे फिरिश्ता मुन्तस्युत्तवारीस् तारीसे फीरोजशाही Catalogue of the Persian Manus-

Studies in Indo-Muslim History.

cripts in the British Museum



# मुख्य सहायक ग्रन्थों की सूची

फ़ारसी

त्रप्रीफ्, शम्स मिराज तारीखें कीरोजशाही (कलकत्ता १८९० ई०) श्रन्दल हक मुहद्दिस देहलवी ग्रखबाष्न धिखबार (देहली १३३२ हि०)

श्रमीर सर्द, सैविद मुहम्मद मुबारक श्रलवी श्रमीर खुसरी

तेमूर सुल्मान (१) निजामुद्दीन श्रहमङ

फ़िरिश्ता, मुहम्मद कासिम भीरोज शाह तुगलुक बदायूनी, अब्दुल कादिर

**ग**रनी, ज़ियाउद्दीन

माहरू मुतहर कडा

मुहम्मद बिहामद एानी

मुहम्मद मामूम यज्दी, शरफ्दीन चली यहया निन ऋहमद सिहरिन्दी हमीद कुलन्दर हसन, श्रमीर, सिजज़ी हाजी अन्दुल हमीद मुहरिर

इजे यत्तृता *ष.चन्दान्दी*  सियरल बौलिया (देहली १८=५ ई०)

बस्तल हवात (घलीपढ) केरानुस्यादैन (भलीगढ १६१८ ६०) मिक्ताहुल फुतूह (मलीयड १६२७ ६०)

तुमलुर नामा (हैदराबाद ११३३ ई॰) मनफुडाते तैमूरी तवकाते प्रकवरी (नलकत्ता १९२७ ई०) तारीखें फिरिस्ता (नवल किशोर प्रेस)

फुत्हाते फीरोडशाही (भ्रलीगड) मुन्तवबुत्तवारीय (कलकत्ता १८६८ ई०) सारीखे फीरोजशाही (कलकत्ता १=६०-६२ ई०) तारीखे फ़ीरोजबाही (रामपुर, हस्तलिखित) फतावाये जहाँदारी (इण्डिया शाफ्सि लन्दन, हस्वलिखित) सहीफयेनाते सुहम्मदी (रामपुर, हस्नलिखित)

इन्दाये माहर (प्रसीगढ) बीबान (शेकेनर मसऊद हत्तम रिजवी झदीब, सलनक का हस्तिसिखित पुस्तको का सम्रह) वारीखे मुहम्मदी (हस्तलिखित, ब्रिटिश म्युजियम, लग्दन) वारीखे सिन्ध (पूना १६३८ ई०)

वक्र नामा माग २ (क्तकता १८८५-८८ ई०) सारीखे मुबारनजाही (क्लक्सा १६३१ ई०) खंदल मजालिस (ग्रसीगढ) फवायद्रन प्रधाद (देहनो १२७२ हि०) दस्तुरुन धलवाब भी इत्मिन हिसाब (इस्त-निधित, रामपुर)

श्ररवी

यात्रा का विवरण (पेरिस १६४६ ई०) सुबहुन बाशा की सिनाबदिल इन्शा (गाहिस १६१४ ई०)

358

# नामानुक्रमिएका (अ)

(भ्र)

भवु नसर उतनी २६४

ग्रइपजुद्दीन, सैयिदुस्सलातीन ३६४ प्रकाल २३५ धकमल का किला २२६ धकरा ग्राम ३६५ मकरोदह ६१, ६२ मकदल २०३, ३४७ भगरोहा ६१, ७४ धजगर, पीच १४६ मबीजुलपुल्क १६१ मजोधन १३, ४६, ६३, १०१, २१६, २१६, 780, 786, 386, 360, 365 भगोधन नदी २४७ मञ्जू मलिक २०४ भवानवा २२= घदन ६, २६ मदहरन, राम ११७, २०३, २१३, २२१ 23% मदाया ८५ भवेसर वर् मनीरायू ११७ भन्यावली ७७ मञ्जान ११३ मप्रयान, मलिक ३४७ मस्त्रक २२८ भवरेशम १४३ मविरंबी मुलेमान ११५, १६६ मनुस बाधिम वसीर २६० मबुन प्रवह, धीख १७= मतुन प्रतह बबी बक्र ११४, १८६, ३४४ मधुत हरान, स्वाजा १३७ धरुमहम सिकासई ३१२

द्भव्यात ४३ शबु बक्र ५३, १३८, २०८, ३३०, ३५१ भव बक्त शाह, स्रतान २०१-२१२, २२७, २२६-३१, २३३ २३४, ३४१-४४ घषु यस्त्रिम १६७ भव युमुफ ३६६ मन्न हनीका ३६१ भवृहर ५४, १३० भव्दरंशीय सुस्तानी २१४, ३४६ भन्द्रल जन्त्रार २५५ भन्दन हक (बाहर सींबार) १३४ ब्रब्द्रस्लाह कारकृत, मलिक १८३,१८४,१८४ घट्यस्लाह सह, मौलाना २७० घटदुल्लाह सिहरिंग्दी १६६ धरदल्लाह हाजिब ३६६ धव्वासी, मसदूमजादा २२१ थब्बासी खमीजा ८, ४०, ४६, ४७, २८० धव ग्राम २८१ धभय चन्द २१३ धमर तैस २०१ धगरहा (धगरोहा) २१२ भ्रमीर समरो ६३, ३६८ धमीर शाह मितक २४४, २४४, २४० श्रमीर हमन ३४६, ३६८ धमीर हमेन कुर्धी २४२ धमेद शाह (उमेद शाह) २३१ धम्बर ४०६ धम्याना २०४, ३४० धन्न मतिष, धारिचे बन्देगात २०४ भ्रातातीत ३५१

उदं

महम्मद हुसेन सर सैथिद श्रहमद सॉ गबाइवून धमफार (लाहोर १८६८ ई०) श्रासाहरसनादीद (कानपूर १९०४ ई०)

च्चोरियरटल काहिज मैगजीन लाहीर

हिन्दी

रिजवी, एस० ए० ए०

ग्रादि तुर्कं कालीन भारत (ग्रलीगढ १५५६ ई०) खलजो मानीन भारत (सलीगड १६१५ ई०) त्गलुक कालीन भारत भाग १ (झलीगढ

१६५६ ई०)

ENGLISH

Elliot and Dowson

Ethe, H.

Mirza, M. W.

Storey, C. A.

Thomas, E

Weight, H. N.

Benett, W C.

Gibb, H. A R. Haig, Sir, Wolseley.

Hodivala, S. H. Ibbetson, Sir D

Moreland, W. H.

Qureshi I. H.

Rieu. C

Tripathi, R P.

A Report on the Family History of the Chief Clans of Roy Bareilly District

(Lucknow 1870) History of India as told by its own

Historians (London 1887) Catalogue of the Persian Manuscripts in

the Library of the India Office Ibn Battuta (London 1929) The Cambridge History of India Vol III (Cambridge 1928)

Studies in Indo Muslim History (Bombay 1939)

A Glossary of the Tribes and Castes of the Punjab and North-West Frontier Province (Lahore 1919)

The Life and Works of Amir Khusrau (Calcutta 1935) The Agrarian System of Moslem India

(Cambridge 1929) The Administration of the Sultanate of

Delhi (Lahore 1944) Catalogue of the Persian Manuscripts

in the British Museum London Persian Literature, A Bio-Bibliographical Survey

The Chronicles of the Pathan Kings of

Delhi (London 1871) Some Aspects of Muslim Administration

(Allahabad 1936)

The Coinage and Metrology of the Sultans of Delhi (Delhi 1936)

Archaeological Survey Reports Journal, Asiatic Society Beneal,

Journal, Royal Assatic Society Great Britain and Ireland.

( স্বা )

मांबक २२४ भावला १३१, १७३ माइने पनवरी २६० माक बुगा २४१ मागरा पान्त २६० धाउम खो, पुत्र बहीस्टीन बाहौरी २३७ माजम स्ना स्रामानी ११७ भाजम फतह लाँ ३३ माजम हमायू लाने जहाँ २२२, २२४. २२६, २५म, २२६, २३०, २३१, २१२, २१३, २३४, २३६, २४०,

304

षाजनुसमुलक ३४४

धाजादपुर ७२ बादम इस्माईत, मलिक २११, ३५३ धादम नवी ३३१ मादि तुर्के कालीन भारत न धादिल साँ २१६, २१६, ३५७ भायशा, हजरत ३३० मारा तिमूर २६६ यालम सा २००, ३४५ मालमाबाद ३७८, ३८४ माली ली मौलाजादा २०६ वासार ग्राम २६० बासिक २८१, २९१

( 3 )

इक्रवाल, स्वाजा ३७०, ६७३ हेकबाल खाँ २१७, २१८, ५१६, २२०, \$ XU, \$ XE, \$ X 5 इस्त्यारहीत मधी हज्जाम १६ इपब्रहीन मिलक ३ इरवृद्दीन लालिद लानी, कवि ३४६ इटावा १८८, २०६, २१६, २१४, २१५, २२४, २३४ २३६, ३४७, ३५४ बटावा का हुएँ २१३, २२४, २३६, ३४५ ६वरीस ११ इन्डिया चाफिस, लन्दन ११८, २७५ इन्दमत ७७ इन्द्र घतुष ४०७ इन्द्रप्रस्य ७७ इन्द्री २१४, ३४६ रग्साये माहरू ३६३, ३७४ इनराहीम, मलिक, तातार खाँका पुत्र ३, 888 इवराहीम, मलिक मायव बारवक १, १६४,

१६४, १६६, १६४, २२७

इवराहीम, सेवक ३७०

इंबरादीम मुश्रव्यम, मलिक नायब बारबक 38, 230 इबराहीय बाह, सुन्तान २३४, २३६ इब्ने बत्ता =, १३, ७१, २४७, २१४ इमाम मलिक ३६१ इमाम महत्वद बिन इदरीस ३६१ इमाम महस्मद इसहाक १०१ डमाम शाफई ३६१ इमाम हनीफा (बब्रू) ३६१ इमाम हम्बल ३६१ इमाम हरवी, मौलाना ३६० इलयास कगानी २६०, २६१ इलियास १६--४४, ४६, १६८, १६६, 444, 444, 404, 200, Yex इस्तुनमिश, शम्सुद्दीन, सुल्तान १७, ४७, ६७, १२८, २०६ ३३४ इस्मे मन्क्ल ३५ इस्मे माजूल ३%

इसहाक, मनिक १२४, १२६, १६६, १७०,

२२=

इसफन्दियार १०, ११

ग्ररग्वानी १२३ धरव २८१ धरसलान शाह २२८, २२६ श्रारस्तु ६७, २८१, २८४, २८८, १०१ प्ररासान १६६ शहबर २०० प्रदेशेर २८१, २८६, २८० धलप् **धरमली २०**० धलप लाँ २ मलबर २०५ यलाई हीज २५, ६० प्रसाउद्दोन, शेख १३, ५२, ५३, १४७ मलाउद्दीन सैथिद, भाई सैथिद मुहम्मद २०४, धलावहीन, सैयिद रसुलदार (रसुनदाद) ३६. 28%. 88%. 200 प्रवाददीन खनजी सुन्तान ४७, ५३, ५४, £x, £0, 08, \$00, \$8x 833, १२३, १म१, २५६, वेवर, वेवह, 868, 365, 368, 36K, 36K श्रलाउद्दीन धारवाल, मलिक २१६, ३५७ धलावदीन सिकन्दरधाह, सुस्तान २१४, २१४, ३४६ भलाउद्दुनिया वहीन सिकन्दरवाह विन महमूदशाह २३७, ३१६ श्रनाउद्दनियाँ बहीन मूहम्मदशाह २३४ द्यलास, धमीर ३५% भ्रती मलिक १३७, १४४, २१८, २२७, ३४८ धली, हजरत ११, ३४, ३६, २८३ घली कुली ४०० धली खी ३५६ प्रली खेशावन्द ३१२ भानीगढ विद्वविद्यालय ३२६, ३६४, ३७४ मनी गोरी, मलिक १६% प्रलीशाह. मलिक, २२६ मली मुल्तान तवाची २४४, २४२, २५३,

२४६, २४६, २६२, २६३, २६७ प्रत्तून बस्ती, देखी उल्तून बस्ती मल्तून वहादूर २२१ घल्मास सुल्तानी, मलिक २१७, २१८ मल्लाहदाद, मलिक २४%, २४८, २४६, २४२, २४३, २४६, २५७, २६०, २६१ 262-263 **श**र्वच ४०, ८१, १०३, २०३, २१०, २१४. २२७, २६१, ३४७, ३५२, ३७२ **मश**रफुलमुख्य ३६ धशोक की लाट ४०४ ग्रसद्दीन चेहलगाना, मलिक २२६ धसदुरुलाह ३६ ग्रसन्दी किसा २५२ असमई २८० शसार ग्राम २६० **ध**स्पदार शाह २०८ अस्वाल २४६ बहमद, मलिक ३६७ श्रहमद बिन प्रब्दुल्लाह सिहरिग्दी १६५ महमद पुत्र, मलिक शाह ४०० भद्रमद मयाच ४, ६, १०, ११, १२, १३, \$x, \$x, x0, \$60, 778, \$x7, ब्रहमद इकवाल, घमीर ३६, ११७, ११६, 309 शहरद इकदाल, मलिक, समीर मुप्रज्वम ₹, २ ब्रह्मद खी ११७, २०१, २३७, १४४, १८१ धहमद स्वाजा १६०, १६१, १९२ ब्रहमद थानेश्वरी, मोलाना २६०, २६१ भ्रहमद बिहारी ३३१, ३५४ बहमद शाह, पुत्र मुहम्बद बाह २३४, २३६ बहमद हसन ३१२, ३१६ धहरीनी २५०

बहोदन २७१

( t)

ऐन्लमूल्क. मलिक ३, १५७, १५८, १५६, १६०, १६१, १६४, १६६, १६८, ३४३ ऐने माहरू, ऐनलमुल्क १५७, १५८, १५६, ऐनुहीन १५६, १६०

353, 35¥

१६०, १६१, ३३२, ३६३, ३७ .

(थ्रो)

घोलना ३३३

कंगस्त ३६४ कंदली २१०, ३४२ कचरवात १४०, १४१ कटक २०१ कटिहार या कटिहर २०४, ३४७

क्टेहवार ३४६ कडा ६४, ६६, २०१, २०३, २१६, ३४४,

₹**४**४, ३=२ कनवगा, धमीर मुख्यकम १६७

मतवर १८६ कतलबगा १६६

कतियल (कैयल) २५१, २५२ कतिहवादा ७७

क्ताग्राम २६० कदर खाँ २३४, ३१३, ३१४ बद्द, मलिक २१० कनाम्रोरा ग्राम २२४ कनार कस्वा २२8

कायूर २०२ कन्दी ३५४ कम्बार २४१

कम्बू २१६, ३५७

कसीज ६१, १०३, २१०, २१३, २१४, २१४, २२७, २३६, ३४२, ३४४ कन्नोज का किला २२७

कपूर का राय ३४३ वयतमा समीर १, १४, ३८, १६६ कबीर, मलिक ५७, १७२, १७३, १९४,

३४२, ३५२, ३६७, ३६६ कबीर, शेख १६८

(事) कबूनपुर ४५

यमबीह ३८९ क्रमर, समीर २, ३१३

कमरहीन दबीर १६५ कमाल उमर २०५, ३४व

कमासताज ३५५, ३८७, ४०० कमालुरीन १३, २०४, २०१, २०६, २२४,

288, 380, 385 कमालहीन सबधी मौलाना ३४२ क्या बहीन सूरती, बा, मलिक १३७

कमासुद्दीन सामाना, मौलाना १६६, १६७, 385

बम्बर (कम्बर) २१० कस्पिल २१५

कम्बल २१५ करगन, धमीर ६, २२१, ३४१

करनाल २१४, ३४६

करा नहर ३४४ करावेग, मलिक ३७१

करास नदी २६१ करीयुद्दीन ३६७

करोड़ी द्वार ३५७

कलकत्ता ५१, १६५, २४१, ३४१ कनीला १८१

कश्मीर २४२, २६८, २६६, २७१ कसोधन २३४

कहरेला २३४

कौगडा २०६ कांधना २१० इस्कन्दर बिन फाबूम ११८ इस्कन्दर, शासक कदमीर २६८, २६८ इस्कन्दर शाह २४२ इस्माईन (गडान) ६०

इस्माईल बरलास २६८ इस्माईल सामानी, अमीर २७५ इस्नाम खाँ २११,२१२,२१३,२३२,२३३,२३६

इस्माईल, मलिक १३७, २२७, ३४३

ईये ११८ ईद ४७, ६७, १४३,१४४,१४४,१६६ ईदगाह २४७ ईदुपब्हा १६६

(₹)

र्षरज १०व र्षरान १०,११,१२, १४, २४९, २८१, २८८, २१४, ३०७

( उ )

तन्त्र (उन्ज) १०, २३, १०४, १६३, १६४, २४१, २४४, ३८४, ३८४, ३८६, ३८६,

हेहम उच्छ का किला २१म, ११म उडीसा मध उत्तर प्रदेश ४४, २०२ उदय सिंह १६म, ३४३ उमदत्तमुख्क हाजी दशेर ३६६

जमर, खलीका २८३, २९४, ३००, ३०१, ३०४, ३०३ ३३० जमर खलीकाये जमा ११४ जमर, मलिक, प्रजेंबन्देगान २२४, २०७ जमर, मलिक, मुस्तान का मुक्ता २२७ उमर, मिलक खहनये दीवान २२७, २४० उमर खाँ १६४ उमरहोन ३१४

त्रमेद बाह्य उर्फ दिलावर खाँ २२८, २३१, २३४, २३४ २३६ उरखा (उरवा) २२४, २२७ उत्तवा तिद्वार तुनकताज २६८

चनुगवानी गहर ७४ चस्तुन बहारी २४६, २४७, २६२ चस्तुन बहारुर ६, २४१ वस्तुर सहारुर ६, ३४१ वस्तान स्वीका २८१, ३२४, ३३० वस्तान स्वीका २८१, ३२४,

(क)

अजून मत्रीद बगदादी २५०

( 以)

कगानियो २४१, २७२

उमर, बमीर जादा २४२

एकदला ४१, ४२, ४४, ६६, ७०, ७१, ७२, ७६, ८१, ६२, २००, २२२, २३४ एकदला का दुर्ग १६८, २००, ३४३, ३४५,

३६८ एकदार ६० एटा २१३ एवाहितयों ३३० एमाद काकी १७ एमाहुद्दीसा, मसिक २०४ एमाहुतमुल ६१, १०२, १०३, १२४, १°३, १६६, २६७, १६८, १६६, १७०, १८८, १८६, १६४, १६८, २०१, २११, २१४, २२८, २३८, ३४३, ३४३, ३४६, ३६३

एरम २५ कि एराज ३३, ७३, ४०६ (च)

चनावा नदी २४४, २७० चन्दवार २१३, २२४, २२९ सम्देशी १०३. २२४. २३५, ३६६ सन्दोस ४५ चबुतरये कीमार २०८ चम्पारन ६६ चलपान स्रतिक द्यागा २४८ घटारगानी सिनका १३६ छुजनये चोबीं, महल, ११६, ११९, १२०, १४४, १६५, १८७ अंदला ३९५

चंगेज खो ४, ३८, ३९, ४८, २४२

चनाव नदी ३१६

चत्रे सद्ध ७१ चित्र १२३ चित्रती १३ विहलगानी सिपका १३९ चीन १०७, १४४, २९२ चुडवल २१४ चेहलगानी तुकं १७ चील जरी २४२, २४३ चौले जलाली २४२, २७१

(평)

द्यज्जु, मलिक १७ छोटा लरास, ग्राम, ७३ (可)

जगत ४१, ४४ जगन्नाय ८३ जगम्नाथ, मन्दिर, ३८२ जत (जाट) २५१ णतान २४१ जतेसर २१०, २११, २१२, २१३, २१४,

२३०, २३१, २३६ जनहरी (फन) ७४ जन्जान (ग्राम) २४% २४६ यकर खाँ २०, ३८, ७८, ७६, ६३, ६४, हर्भ, हद, १००, १०२, ११७, ११६, \$40, \$63, \$55, \$8E, 308, ₹07, ₹08, ₹0=, ₹₹3, ₹₹€.

२३०, २३१, २३२, २३३, २३४, २३४, ३४४, ३४६, ३४७, ३४१, X35 ,8X5 ज़कर खाँ फारमी ३४४ बकरपुर ३४४ चकराबाद ४४, २० ,, २०३, २४१, २३४ जफरल वालेह २०२ जमब्रम (कृष्ठाँ) १३४

वमद नदी २४३, २४४

जमचेद ११, १५, २८०, २८८ जमालुहीन शेख १०, २३, ३५४, ३५४ जमालुलमूरक २३१ जम्म २६७, २६८, २६९ जम्मू नदी २६६ बम्मू पर्वत २१४, ३४७ जरनल ऐशियादिक समाइदी बगास ४१ जनाबुद्दीन, मुस्तान, १७, ५२, ६७, १६१, 334

जनाखदीन करमती, सीमद, १६६, १६७ जलालुद्दीन किरमानी, सैयिद १, ३५ जवान्नहीन स्वारत्मशाह २४२ जनासहीन दोहती. मलिक २ बलाब्रहीन रूमी, मौलाना, ११६, ४०६ जलासूहीन हुसेन बुखारी, कृतुबुल गालम, 20%, 2E3, 2E , 35E, 3E5 जवात्रव इस्लाम २१६

बताबुन हक वश्चरा वहीन, सैयिद, १२२, २४४, ३८७ जलेसर ३४२, ३४३, ३४४

खुदाबग्दजादा ७, ५६, ६४, ६६ सुन्द खाँ १८० खुरासान ६३, ५४, ५७, ७३, १०८ १२८, १४२, १८३, १८७, १८८, २००, २०३. २१८, २१६, २४४, २६७. 808 खर्म मनी ख्वास खी २३६ खुलकाये राशेदीन ३३०

खुसरो १४, ४८, ६४, ६६, २४४

ख्रनक २४

येस खाँ १६४

खैंहन मजालिस ३६३, ३६४, ३६८, ३७० स्रोसर, शेखा २१४ २१४, २२० खोर १४६, २१५ हवाजा धफबल २४४ हराजा बली कमाल दिलवानी ३६२ स्वाजा कमालुद्दीन ३८४ **ख्याचा खिष्ण् ३६६, ३६७, ३६**८, **३६**८, ३७०, ३७२ स्वाजा महमूद २४७ ख्वान सालार ४०६ ख्वारचम २४६, २७१

#### (可)

288, 288, 430, 238, 488, २६३, २६४, २६४, २७०, ३४४, ३४२, \$48. 80X गजनी २००, २४१, २७८, ३१६, ३४४ गजपत राय ३८० गरजाली, इमाम मुहम्मद ३% गष्टहरतमा ३४५ गुब्र २४६ रायामपुर ५३ गयासुद्दीन खत्ताब ३४३ गयासुद्दीन सरखान २५१, २५६ गयासुद्दीन तिरमिजी, खुदाबन्दबादा २०७, 348 गयासुद्दीन, तुग्रलुक बाह, सुल्तान १५ ५२, **40.** 202, 220, 222, 322, 350, You गयामुद्दीन, पतहस्त्री सुस्तान २०७ गयासुद्दीन महमूद, सुल्तान १६६, ३४२

गगा २७, ४४, ६६, १८७, १६८, २१०, नालिब खाँ, मलिक २०६, २१०, २१२, २१४, २१८, २३०, २३७, ३४६, ३४३, ३४४, ३४६, ३४५ बुत्ररात २, ३७, ४८, ५८, ६४, ६६, ६८-\$0\$, \$0¥, \$00, \$\$7, \$03, १८२, १८४, १८८, १८६, १६४, १६७, २०२-४, २०७, २१९, २२०, २२३, २२७, २३०, २३४, २३४, २७६, ३३२, ३४२, ३४६, ३४७, ३४८, ३४४, ३४६, ३६१, ३७६, 384, 384, 385 ग्रहगांव २११ ब्रुलियर २०८ गुलेर (गुलर) २०८ गुश्तास्य १० ग्रैरत याँ २३४, २३४ गोजन २०५ गोपन ११० गोमती नदी दर् मोरखपुर ४०, ४१, १६८, २२२, ३४३ गोरखर १३०, १३१ गोहाना डम्बा ३३३ गौह ४१

ग्यानियर २१६, ३४७

साह २३७ गरदेशी, शम्मूल झड्म्मा १७ गाओ मनिक, मीर इमारत १३५

ग्रयामुद्दुनिया वद्दीन महमूद बाह बिन महमूद

(त)

तातार, मलिक, १४२, १४३

वारीखें खुलफाये भवतासी २६१, २९५

तारीखे मद्यासिरे सहाबा ३००, ३०१

वारीखे ग्रवासेरा २६४ तारीखें भन्वासियान ३११

तारीखें किसरवी ३०१

तारीखें ख्वारपमशाही ३२२

वारीखे फिरिश्ता २०२

तारीखे मुबारकशाही दन

तगी ५३, १७२, १९४, १६७ तगी खाँ २४४, २१६ ततार खाँ (तातार खाँ) १, ३४, ४४-४७, \$0, 42, 42, 40, 42, 43, 226, १४२, १४३, १६८, २००, २१७, २१८ २१६ २२७, २३४, २३६ 220, 235, 382, 388, 380, ३४६ , ३४६ सन्का १४८, १४६, १६१, १६६, १६४, १६४, १६७, १६८, १६२, १६५, ₹46. 308. 368. 350. 363. ₹€४, ३६४, ३६७, ३९=, ३६€, 808. 808 वक्रसीरे तातारखानी १५३ तबकाते सक्दरी २०२ तबरहिन्दा १६७, ३४३ तवरेज २७० समाची १०६, १०८ तरमतमह २१८ तरस्युले ऐनुलमुल्की १५७ तलबन्दी २१८ त्तलमी किला २४४ तलम्बा २१६, ३५६ तलींदी ३५८ सस्करो ४ तहलक १८६ ताज इस्तियार, मलिक, २

३४७, ३४१, ३४८, ३६४

ताजुदीन नतबह २००

२३४, २३६

ताजुद्दीन यलदुज, मुल्तान, १७

ताजुलमुल्क कामारी, मलिक, ३३४

वारीखे मुहम्मदी २२२ तारीखे सिकन्दरी २६४ तास यहियाला १०८, १०६, १४६, ४०४ तासरम ३८० तिजारा सरकार २६० तिमुर शमीर १२८ तिमूर, भगीर तुमन, ३६ तिमूर स्वाजा झाकबूगा २४१, २५२, २५५, रप्र७ तिरमिज २६० विरहत २१६ विरहट (विरहत) ३९, ४०, ४१, ४४, १०३, २१४, ३७६ तिलग १५४, २०१, ३४५ तिलग वा राय १५४ तिलवारा ३७६ विलाई १८६ तीवह ३८१ तुमरिल १७ ताजुहीन तुर्क १८२, २०३, २०७, २१८, सुमल्ककानीन भारत ८, ६, १३, ४२, ४६, २२३, २२४, २२६, २२७, २२८, ६३, १६६, २५७, २६४, ३१४, ४०५ २२६, २३०, २३६, २४०, ३४४, तुगलुक बाह ८, १०, १२, १८, २१, ३८, १२-४६, १८, ६४, ६७, १०१, १०७, ११०, ११४, १२६, १३०, 2x3, 2xx, 2x2, 2xx, 2x0. 253, 200, 255, 260, 284, ताबुद्दुनिया बद्दीन मुहम्मद शाह, सुस्तान, २०७, २०६, २०६, २२५, २२६, २२=, २२६, २३०, २३१, २६०,

३२६, ३४१, ३४८, ३४१, ३६१

जहर पर्वत २१४ जहरा ३६ जहवाल २४६ जहानुमा, महल, २०४, २१०, २४२, २४३, 7XX, 780, 3X7 जहापनाह, भगीर, २६१ जहापनाह का किला २१२, २१६, २१६, २२६, २३७, २३६, २४७, २४८, २४६, ३३६, ३४८ जहाशाह, धमीर, २४६, २५१, २५२, २५३, २४४. २४६. २४८. २६७. २७० जहान, मलिक, २४८, २६२, २६३ जहीरहीन, काजी, ३६४ बहोरहीन लोहरी (लाहौरी) २०६, २३७, 885 जाजनगर ६६, ७७, ८४, ८६, ८७, ८८, ८६, ६२, २०१, २२२, २३४, ३४४, ३५६, ३८०, ३८१, ३८३, ४०% जाजनगर की राय नथ्न, नहा, न७, २०१, 284. 384. 350 जाजर २१३ जाज ३५४ जाम ६२, ६४, ६४, १०४, १०५, १०६, १०७, १०व, २०२, २२३ ąγę, \$ 48, \$\$7, \$E=, Yox षाम खैरहीन देद १ जामा मस्जिब २४, ३१, ४६, ७७, १२६, १२७, १२८, १६८, २०४, २४६, 260, 234, 346, 364, 353, 804, 800, 80E जाल १७४ जाल ग्राम २४५ जालन्धर २०१, ३५२

जिन्द करवा ७४ जिबरील ३४, १६३, २८० विवहान ग्राम २६८, २७१ जिबाने घाम खाँ २३३ जियारन ६१ जियावदीन १७५ जियाउद्दीन बरनी १, ४, ८, १६, १८, १८, २०, २१, ३१, ४१, ५३, ५५, २२२, २७३, २७४, ३८८, ४०४ जियारलमूलक, श्रद्ध रिजा, २१० जियाजलमुल्क मालक, १८० जीतसिंह राठीर ३४४ जीतल १४८, १४१, ३२८, ३६६, ३७०, १७१, ३७२, ३८४ ३६१, ३८२ खीरक खा २२० जनैंद ३६८ जनंद सी २२६ ज्ञनंद बरलवाई २४६, २४३ जुतारवार १२८, १४६, १५०, १५१ जुलजीन २१६ जुनर्जन २१२, २१६ जूद वर्वत २४२, २७१, ३७८ बना बाह २०२ जेहन ४०० जैनुहीन, मोतमद, २६८, २६६ जीना २३६, २६५' जोना खाने जहा पुत्र मकबूल २२५, २२७, .88 जीना शाह (सुरतान मुहम्मद तुगलुक) ८१, 883

( 35 )

जीनापुर दश, २३४

जीनपुर द१, द४, १०३, १३४, २००, २०३,

डलमऊ २१३

जालीर ३

वोधाव २०३, १२२, १२३, १२७, १२८, १७२, २१०, २१०, २१०, २१६, २३१, २७०, ३४६ वोहावी २१६ वोहावी २१६ वोहावी २४७, २४६, २६६ वोहावी वाहावी २४७, २४६, २६६ वोहावी वाहावी १४७, २१० वोहावा स्वीत (बोहात को) २१४, २३१, २३७, ३४२, ३४६ वोहावा स्वाक, सिंक, २ वेहावा सुर्धक, ६३, १०, १००, ११०, १८८, ६६६

(日)

दौलये बाहनी १४६

द्वाचदेहनानी १३६

बार १०३, २२७, २३४

धानसूर ६१

घनजर ४१ घाड (कील) २१२ घातस्य क्रस्वा ७५

देहली द्वार २२६, २४७, २४=

षीयान मलिक, ३४२

( ㅋ) नजद ४०६ नगव किला २४२ नगरकोट ६९, ६०-६२, २०२, २०८, २०६, 388 388 3X5 नगरकोट वा क़िला ६०, ६१, ६२, २०८, २२३, ३४१, ४०४ नगरकोट का राय १०, ११ मज्बुद्दीन राजी, मौताना, १६६, १६७, ३४२ नज्महीन समरकन्दी, सैयिद, २६ नश्यी, मनिक, शहनये बहर, ७७ नत्यू, मलिक, १६६, २२१, ३४२ नत्यू मींधल १२ १३, १४, १४ नफर १३⊏ नमोनी २१६ नरमीना १४३ नरसाई पवत ७३ नरसिंह ३५५

नवा, हसामुद्दीन, मलिक, १९४, २०३, २१०

ि) नवेरा ग्राम १२६ १२७, १२८ नवमोना ग्राम २११ नसीरहोन महमूद, सेख, प्रवधी, विराग्ने देहती,

न, ४३, ४६, ६०, ६२, १६२, २२१, ३४१, ३४२, ३६३, ३६४, ३६२ नसीवहीन मुहस्मद साह २०५ नसीवलयुक्त २०३ २१०, २१६, ३४२,

३५६ नसीस्त हक वश्यरा बहीत, क्रुतुबुल भीतिया,

१९६, ३१४ महान्ताह, काजी, १४६ नहरचाता ३७६ नाइत ३६७ नावना (पुकर्म) १९८ नावित्याह नहर ४०० नावित्याह नहर ४०० नावित्यान उमर, भोजाना, २४७, २४४, २४८ नावित्योन उमर, भोजाना, २४७, २४४, २४८ नावित्योन उमर, भोजाना, २४७ तुगलुक शाह, शाहजादा २०६ तुगलुकपुर ७४, २२४, २२७, २४२, २६२, इइइ त्गलुकपुरे मूलूक मद्रत १३४ तरमती १२६ तुर्माशीरीन ६, २४४, २६०, २६१, ३४१ तुमान कलो २५२ सुमान सानसेज २५२

(智) यहा ४-६, ५३, ५६, ५७, ५८, ६२, ६८, 64, 48, 87, 83, 88, 8X, 8E, £€, १००, १०१, १०२-१०४, १०६-१०९, १२६, १४१, १४६, १७२, यानेमुर (थानेश्वर) ३८८

( द )

दजला ४०० दन्दाना नदी २७१ दमवा २०३ दमिङ्क ४०६ दरपा खाँ ११६, १७३, १८८, २०४, २०४, २२७, ३४७ दलमक २०३, २१४, ३४४ दलायले फीरोजशाही ३४६ दस्तूर ली २०५, ३४८ दस्तुहल चलवाव ३१, ३१४, ३१७ दस्तुरुल बुखरा ११= दहलान (देलान) मलिक १, १९६, १९७ दाग १४०, १४८, १६६, १८६ दाऊद, मौलाशादे १६६, १६७ दाऊद खाँ बशीर मलिक बब्बू भफगान २२७ दाऊद जब, मसिक, उरचा का मुक्ता, २२० दाऊद दबीर, मलिक, ३, ३४२ दानगाना (दहेनगाना) १४८, १४६ दारुल ग्रमान ३३६ दारे हरव ५० दावर मलिक १, ४६, ६६ दिनाजपुर ४१ दिमना १८१

तैमूर, ग्रमीर, माहेब किरान २१८, २१६, <del>२</del>२०, २३१, २४**१**, २४२**–४४, २**४६**-**४८, २१०-११, २१३-२७२,३१८, 348, 340 तोदी २२५ तोराबाद (तोराबद) ३, ८४ तोहना ग्राम २५०, २५१

> १६५, १६६, २०२, २२१, २२३, ३४१, ३४२, ३४६, ३७८, ३६८, 388, 802, 806

दिमलान ३७ दिरम १८६, २४१, ३६६ दिलसाद, मलिक, १३८ दिलावर खाँ (मनिक प्रलीशाह) २२६, २३४ दिहसुई ३६७ दीनार २४१ दीवालपुर २, १३, ४२, ४४, ४८, ५६, १०३, १०७, ११२, १३०, १४२, १६६, २१४, २१६, २१६, २२०, २४२, २४६, २४७, २४६, २४१, ३४४, ३४६-६०, ३८८ दुबलाहन (शिव) १३८ दहनपास १३१ देनान, मलिक ७१, ७४, १३० देहगानी १३६ देहलाने सुल्तानी ३७

२७, २६, ३०, ३४, ४०, ४४, ४४, ४१, ४३, ४४-६३, ६४, ६६, ७०, 67, 63, 64, 65-52, C3, 50, EE, EO, EZ, EZ-EX, ES, EE-₹०३, १०६, १०७, १०८-१११, ११४, 21E, 22C, 220-28, 22E-2E,

देहली १, ४, ४, ६-१६, २०, २४, २६,

पयगाहे बुजुर्ग १३≍ पायगाहे महले सास १३८ पायला ग्राम २६८ पीर धली ताज २७२ पीर अली सस्द्रज २४२

पीर पट्टू १०१ पीर मुहम्मद, बाहजादा २१६-१६, २४१-४६, २४६, २४२, २४४-४६,२४८,२६२, ः पैकह १४०

(市)

फलक्हीन, मलिक २, २०२, ३६६ फल्करहीन जरादी, मौलाना, ३७३ फखरहीन (फखरा), सुल्तान, ७८, १०६ फलक्द्रीला वहीन, मलिक्दशकं, ३४ फ्ख, शेख, मलिक, १८६ पख शादी, ख्वाजा, ६३ फजलुल्लाह बलली २१७, २१७, ३१७ फदले इलाह झनी बलखी १८३

फ़तह खाँ १, ६०, ६६, ५०, ६२, ११४, १४७, १८६, १८७, १६३, १६७, २००, २०२, २०६, २०७, २१७, २२४, २२४, २२६-२३१, २३४ \$8X°

३४६, ३४८, ३४१, ३५७, ३७४ फ्तहगढ २१५

ऋतहाबाद १४, २७, ६०, ६१, ७४, ७४, १३४, १६७, २५० फताबाये तातारखामी १४३

फरहत खो २२६

फ़रहत्लमुल्क, मलिक, २०३ क्रराज खाँ २०६ फरामुर्ज ११

फरोजा १४६ फ़रीद खाँ ३३४

फरीदुद्दीन गजशनर, शेखुल इस्लाम, १३, ₹₹, ¥₹, ¥€ ७€, €₹ १०१ १४७,

OUF UYF

फ़रीद १८६

२६४, २६४, २६६, २७०, २७१, 325,725 पीरोजपुर २६१, २६२, २६४ पुरतये बहाली २१४, २१६ पूना ३६१ पूरे बाखरीन २०४

पेरिम २३४ पेशदादी वश ११

फर्रुंखाबाद २१५ फातमा जहरा ३६ फालमी संधिद ३६

फानभा २४४ फिक्ह ३५

फीरोज, मलिक जादा, १८२, २०३, २०७, २०८, २२३, १२४, २२४, २२७,

२२८, ३४७, ३४१ फीरोब, शाहबादा, १, ६० फ़ीरोज प्रली, मलिक, २०७, २०८, ३५१

फीरोज खाँ २२७, २२८, २३०, २३६, २४० फीरोजलां बिन मली मलिक २३६ फीरोड नायक, मलिक, ३४१

फीरोज शह, शहनये पील, २२८ फीरोज बाह. सुस्तान, १, ४-६, ८-११, १३-\$6. \$=-36 3=-80, 86-88.

x5-555 55x-500 50x-505 204, 200, 208 222, 220, 222. २२२, २२३, २२४-२२७, २२६, २३०, २३३, २३४, २३७, २३८, २४०,

२४४, २६७, २७३, ३२६, ३३३. 388, 382, 383, 388, 386, 384 ३४६, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४,

३४६, ३५७, ३६१, ३६२, ३६३,

308, 808, 808 फ़ीरीज सीस्तानी २५०

फीरोजपुर २०२, २०४, २२४, २२४, २२७

२३०, २३६, ३४४, १४७

नासिरहीन नुसरत शाह २१७, २१८, २३८, ३४७, ३४८ नासिरहोन महमूद, सुस्तान, २६ मासिरहोन सुवृक्तिगीन २६४ नासिरदद्निया बद्दीन महमूदगाह बिन फीरोज बाह २४०, ३४६, ३४७, ३४८ नाशिरददुनिया वहीन मुहम्मद शाह पुत्र फीरोज शाह २२६ २२७, २३०, २३२, २३४, २३४, ३४८, ३४६, ३५०,

\$48, 348, 348, 348 निजाम, नाजी, १७ निजाम खाँ २२६ निजामी गजवी, होस, ३६८

निजामुद्दीन, धवध का हाकिय, ३४७ निजामुद्दीन, मलिक, धार का मुक्ता, २२७ निजापुद्दीन भीलिया, शेख, १ ८, २३, १२,

X\$, \$7, 65, 88, 888, 860. १वट, १४१, ३६४, ३६६, १७०, \$98, 397, 340, Yok निजामुद्दीन सहमद ३३६, ३४१

निजामुद्दीन नुप्रा, मलिक, २०३ निचामुद्दीला बद्दीन शरमुखउमरा ३६७

निजामुलमूरक, मलिक, १, ११७-११६, १२१, १६१, १८४, २०२, २२७

निजामुनमुस्क जुनैदी २२६

पत्रगानी सिवका १३६ पजाब २२३ ३५1, ३६% पजाहगानी सिवरा १५१ पहुना ४० ४१, ४२ ४५ ६६ ७२, ७८,

2 . 0, 383, 38% पटन गुजरात ३६२ पतलाही २०३, १४७ परमा, शेख, १०१ पदम तलाब ३५० पदम क्षेत्र २०१

पदमावती २०°, ३४%

निजामूल हुत बहोन, सुस्तानुन मशायख ३३५ निहालिस्सान १५२ नीय नदी १८४ नुसरत केमरी २५६ नसग्त को हरी २४४

त्रसरत खो १६४ नुसरत खों बिन फतह खो २१७ तूर, मलिक, सरदावतदार, १६४

त्राबाद धामद २२७ नुष्टीन, मौलाना, २६८ त्रुरहीन, दीख, ७६

मुह २११

नेंद्र शामदी, कोतवाल १८७, १८८, १६१ नेक स्वाह खरीतादार मिलन, १२४

मेमत माँ २३४ नेमत खाँ २३४

नोयान २४ नोमानुद्दीन स्वारच्यी, मौमाना काखी, २५५ नौरोज १४३

नौरोज करकज १६५ नौरोज करकीन ३४१ मौरोज कुरगुन ६, ७ नौशावा ३४६

नीशीरवी २४, २०६, २८१, २८७, ३०४ नीसादी ३६७

(9)

परवासा १६५ परितयों कवीला २४२ पल्ला (स्वान) २५२

पाँडवॉ १२६ पाक पटन १३

पानीपत २१०, २११, २१७, २१६ २५२, 344, 340, 344, 346

पानीपत वा किला २१६ पानीपत की नदी २५२ पायना, मुकहम, १६८

पायमाहे बारगीर दाराने खानये वास १३६

380

मितकपुर ३३५ मांतकपुर खेकडा ३६५ मितकपार पर्री ३६६ मितको फिक्त ३६१ मनीह ह्वाजये जहाँ १६६ मनीह तुतुत सलाम ५७, ६८ मल्यू खाँ २३७, २३६, २४६-४५, २४३, ३४६

म-लू, आई सारग को २१६, २४१, ३१७
भवाना तहसील २०२
भवजद ग्राजी, सिर्फेट सामार १४७
मनजद तुन रिजयो, प्रोफेनर ४००
मनजद दुन रिजयो, प्रोफेनर ४००
महना २७
महना २७
महना १७४
महन्द्र सुरुतान २४५, २१७
महन्द्र सुरुतान २४५, २१७

सतम्ब पुरुताम पुत्र नासिक्हीन मृतुक्तमीन ८७, २६४, २७४, २७८, २७८, २८६, २८६, २६३, २८६, २८७, २८०, २८१, २६३, ३८४, २८७, ३००, ३०१, ३०३, ३८४, ३८४, ३१७, ३१८, ३२३, ३१४, ३१४, ३१८,

वर्द, वरर महसूद खा २२६, २३४, २३६, २४१, २४२

महमूद नाशिकहीन साह, सुल्तान २१४, २१७, २१६, २२० महमूह बक, मलिक १४, ३७, १९४,

१६६, १९७ महसूद बरात स्वामा २४१ महसूद शाह बिन सुहम्मद बाह २३८, २३६ महसे महूर ११६ महने स्टम्मदे बोबी ११६, ११८, १२०,

१६४, १८७ महते दाका ११६ महते बारे ग्राम ११६ महांतरी, २०१, ३४५ महारा २०६ महेरतारो ६६, २१२ महेरती २०१ महोरी २२६ महोरा २२६

माह २३४, २३४

माउराउवगृहर २७०

मानिकपुर ४४, ३४४

मावर १०६, ११०

मामून २०६, १६०

माक्त क्षाचा २, १७०

माक्त मिक्त २१७

माक्त मिक्त १२७

माक्त १७६, १०२, २२४, २३४, २३४

मास्ता ४१

माह्त ४१

माह्त १५०, २२६

माह्त १००, २२६

माह्त १००, २२६

विवयस कमारा २५२, २४४
विन्तान्त्रीन, ब्रम्बुल्साह मुक्तिदिर, काची
३ वण
विनारवे वर्षी १२६, १२७, १२६, १४६
विम्तानुर की विनायस २६६
विस्त , १, १८६, २००, ४०६
विस्त , काची १८६
विस्त , विस्त , १८४
विस्त , विस्त , १८४
विस्त , विस्त , १८४
विस्तान, मनीर १८, १९८, १६६, १८६,

१६८
सीरात शाह समीर जावा २४२, २७०
प्रुद्ध बिहारो, मौजाता २६४
प्रुद्धकी सीनार २२४
प्रुद्धकी सीनार २२४
प्रुद्धकुरीन, सैपिद २
प्रुद्धकुरीन, कैपिद त

(平)

मक्तर (मक्लर) १०, ६३, १०२, १६०,

222

भवकर वा राय २२२ मटनेर या मटनीर १६, २७, २१६, २४६,

386. 38E, 38E

मद्भियान ५४

मत्द २२४, २२६

मन्दोइत २१६

भवाना (ब्याना) ६०

मगली खा उगली ११७ मगमा ख्याजा २५६

मज कस्बा २२९

मदल ३४४

मनार (स्थान) २६= ममूर मलिक ३९७

मनुरा ग्राम २६१

मकबुल इत्रदार १६८, १६६ मकबूल, खाने जहाँ ७२, ७३, १५३, १५४,

१४४, १४८, १६२, १६६, २२४

मकबूम, मलिक १४, ५६, ६७, १४०, १६८,

२०६, २२१, २२३

मकबूल स्टतानी ३५ मकसानी निशान १४४

मक्यूद, मिलक १७०

मकीना ३७६

सक्सा १३४, २४२, २६१, ४०७ मखबूनये जहाँ ५४

मवारी (मचेरी) २०५

मखद्रमजादा भव्वासी ८, ३४१

मतहरों २०४

मतीन २०७

मदरसये फीरोबशाही २४, २६ मदीना २४२, २६१, ४०७

मनभूर १६८

मनदती १६६

मरकर १५४

मरौंच ३९७

भारतवर्षे १७३, २०३, ३६८ भीगाँव २२४, २२६

मीम १२६

भीरह मट्टी, राय ६६

भोवन गाँव २२६

मोड गाँव २२९

भौवनाव २२४, २२६

(甲)

मनमुख १५१

मन्यू खास हाजिब १६७ मन्द १६३

मन्मूर बूरज जूरा २४३

मग्रामिक्स खुलका ३०३

मनविर २५

मनियान समूह ५४

म मून ४०२

मन्तू ग्राम २६६

मन्स्रपुर २०१

मस्कात १६२

मरमाह ३३२, ३३३

मरवान (मदीन) २३४, २३४, २३६ मरुत १८६

मदान वीलत, मलिकुश्यके २०३, २२७,

388

मर्दान मद्री, मलिक २१७

मलक्ये वहाँ २३५

मलखा (मलचा) ३३३

मनवा ग्राम ३३३

मलाईन ७६

मलिक इब्ने ग्रव्वाम ३६१

मनिक मसऊद पुत्र मलिक मर्दान २३१,२३६ मसिक जादा महमूद पुत्र फीरोप खाँ २२८,

२२६, २३०

मलिवत २६२

मुहामद विन कीरोज चाह सुस्वान ६७, ११४, १६४, १६४, १६४, १६४, २१४, २२६, २२६, २२६, २३४, २३४, २३४, २३४, २३४, ३३४, ३४४, ३४०, ३४६, ३४०, ३४६, ३४०, ३४६, ३४०, ३४६, ३४०, ३४६, ३४०, ४४८, ४४०, ४४८, ४४०, ४४४, २४४ मुहामद की तिहुद, वैच २४४, २४४, २४४ मुहामद की तिहुद, वैच २४४, २४४, २४४ मुहामद की तिहुद, वैच २४४, २४४, २४८ मुहामद की ताहुद वैच २४६, २४४, २४४ मुहामद की ताहुद वैच १४४, २४४ सुरामद की ताहुद वैच २४४, २४४ सुरामद की ताहुद वैच १४४, २४४ सुरामद की ताहुद वैच १४४, २४४ सुरामद की ताहुद वैच १४४, २४४ सुरामद की ताहुद वैच १४४ सुरामद की ताहुद विच १६४ हुद सुरामद की ताहुदाव हु १६४ १८४ हुद सुरामद की ताहुदाव हु १६४ १८४ हु ४४ हु ४ हु ४

१६८, २०४, २०४,-२०७, २०६, २८४, २४४, २४४, १४४, ४४४ सुहम्मद करिरिवर्डी, मिलक २३६ सुहम्मद दिविर्डी, मिलक २३६ सुहम्मद दिविर्डी, मिलक २३६, २४६ सुहम्मद दिविर्डी तायलानी २४४, २४६ सुहम्मद दिवा वरनात केमारी हनाच २४१ सुहम्मद मिहामद खानी २०१ सुहम्मद वरनी, मेसिद २४२ सुहम्मद मासूनी वैगिद २७६ सुहम्मद मासूनी वैगिद २७६ सुहम्मद मासूनी वैगिद २७६ सुहम्मद मासूनी सुन नामी, मीर ३३६, ३६१ सुहम्मद सुन्न नामी, भीर ३३६, ३६१

यम जीतन तिक्का १३६

यमाना स्वा किन सितन कुनून २३७

यमान ४०६
यमान ४०६

यमान ४०६

यमान ४०६

यमान १८२

यमान १८२

यमान १८२

रहे, ११६, ११८, १२७, १६२,
२१३, ११६, ११०, १२३, २१४,
२४८, १४६, १२०, २२३, २१४,
२४८, १४४, १६८, १६४-६६, २००,
२४४, १४४, १४४, १४४,

बुड्म्पद शह २२८, २२८, २३४ पुट्म्पद शाह बिन मुवर्णकर शाह २३४, ३३६, ३४४, ३४६ पुट्म्पद शाह धक्यान, मलिक २२४, २२७,

पुरुष्का वाह वारान, नावण ११०, ११०, १२८ पुरुष्कार सत्वक १४२ पुरुष्कार सत्वक ११३ पुरुष्कार ११६, १४४, १८६, २३६, २४०, ३४६, ३४४ मृत किमा २४१

मेवद १४४ मेरठ १२६, १२८, २०२ २१२ २६०, २६१ १४४ मेवात २०४ २१-, २१४, २१७, २२०, २४६, २३२, २३३, ३४८, १४४, १४७, ३४७

मुसा रक्माल ३५६

कोतसः जैन्हीन २६८, २६६ कोतसिम, राचीका ३२२ भोदद पुत्र सुस्तान मुहम्मद की पुत्री का, १६१ मोदुला प्राम २६०

मेहान, ग्रमीर १, १४, ३८

मैमून २१३

यूसुक्पूर १६०

यूसुफ ब्रुप्टरा, मिनव १६०

## (य)

)

यसात २४२

यहमा विल प्रहमद १६५

महुते २७६

माइत २५६

याङ्व मतिक, मुहम्मद हाजी १४४, २०४,

२०४, २२७, २३६ २४७, ३४६

यादमार यस्तास २५२, २४५

मुनान ३०३

मुक्तित्रहीन मुहम्मद साम, सुल्तान १६, १७, १८, १०७, ३३४, ३३४, ३४२, 3=3 मुईनुद्दीन, मलिक, ब्याना का मुक्ता २२७ मुईनुद्दीन, मलिक हाती २५५, २५६ मुईनुलमुल्क, मलिक २ मुकर्रवुलमुल्क (मुकरंब खाँ), मलिक २१३. २१४, २१४, २१६, २१७, २१६, २२०, २३७, २३४, ३४४, ३४६, ३५७, ३५८ मुखनम ला २३४ मुगल ४–६, ४०, ५१, ५२, ५५, ५६, ६०, ६२, ७६, ७८, ८१, १६४, १६५, १६६, २००, २०३, २१५, २४०, २६२, ३४१, ३४२, ३४४, ३७३, ३७८, ३६०, ३६४, ३६८, 805 मगलती १७

मुगलिस्तान ३६ मुगीस ली २३७, २३८, २३६, २३३, २३४, २४४, २४७, ३४६

मुज्जकर बाह २३१, २३४ मुजहिद खाँ (मलिक ग्रेख ) २३२, २३६, २३७

मुजीर, बाबु रिखा, मलिक १७२, १७३ मुतहर इति (मतहर कडा) १२१, १२२, २२४, २२८, ३६३ ४०४

मुन्तखब बल्खी, मलिक १६६ मुन्तखयुत्तवारीख २०२ मुपती १५०

मुफरेंह स्त्तानी, मलिक २०३, २०४, २०७,

३४७, ३५४

मुबश्चिर जब (जब) मुल्तानी २११, २१२, २३२, २५१, २५३, २६२, २६८

मुवारक कबीर, मलिक १२०, १३७, २०८,

२२७, ३४१ मुदारक खौ पुत्र मलिक राजू २१६

मुबारक खाँ, शाहजादा १

मुवारक खाँ हलाजून २१०, २१४, २६३,

३४३, ३४६, ३४७, ३४६ मुबारिज खाँ २०५, ३४८ मुसहिदो ३३०, ३५०

मुसुक लौ १८४

मुस्तान २, ३, १०, १३, ३८, ५८, ५६, १०१, १०३, १०६, ११२, १४२, १४४ १६० १६३, १६४, १६६, २००, २१०, २१३, २१६, २१७, २१८, २१६, २२०, २२७, २३०, २३४, २४१, 282, 284, 284, 208, 888, 8X4-थर, थथर, रथद-६० ३६६, ३७४, ३७७, ३७६, ३८०, ३८३ १३८४ 3=6, 367 388, 388, 366-6= 802

मुशरिकों २५६ मुसलेह मुकसरान मलिक २०५ मुसाफिर कावुनी २४६, २४६ मुस्तगिल १४८, १४६ मुस्तीकी इक्तेखारल मूनक, मलिक ३७

मुहम्मद पुत्र सुस्तान मुहम्मद की पुत्री पा १६१

मुहम्मद, पेग्रम्बर ४, ११, २४, २४, २६, 2x-2€, %0 %0, XE, X2, €0, 200, 222, 254, 242, 260, १5E. 1E7, 1E3, 1EX, 70E, २२३, २२६, २४१, २७४, २७६, २७८, २७६, २८०, २८७, २६४, ३००, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४

मुहम्मद बिन तुगशुक शाह, सुस्तान ४, ६-१०, १८, २६, ३८, १२, १३-६o, ६३, ₹**६**—६७, ≈१, ६१, ६२, १०७, १०६, 224, 22E, 2¥3, 2×2-2×x, १४७, १६३, १६६, १७२, १८६. १६०, १६४, १६६, १६७, २२१. 237, 374, 387, 388, 348, 3=3



# **(**₹)

रत्रव, निपंत सालार ५३, ५४, ४४, १६६, १६७, १६४, ३२६ रजब किना २५० रजिया, मृत्तान ७७ रजी, मलिक १४४, २२७ रजी उद्दोम, मलिकुल महायख ३८४, ३८४, 325 रजीबाह नहर ७४ रतवा २२६ रताथम्बीर २०१, ३४५ रमजान कलन्दर ३६६ रमलदार, मलिक २, ३४४ रहमान ११५ राधन उवैसा ३०१ राजसान २४० राजी, इमाम फलरहील मुहम्मद ३५ राजू, मलिक २०४, २१६, २२४, २३७, 384. \$X6 राठ २२४, २२७ रानामल मड़ी ५४ रापरी (रिवाडी) १६% राफशी ३३० रावरी (रिवाड़ी) २२४ रामपुर ३१, ३१४, ६७७ राव, जम्भू का, २६६ राय उन्नर १४ राय कमालुद्दीन मईन २१०, २१२, २१४, २१६, २१८, ३४१, ३४२, ३४४, 324 राय कमालुहीलन वहीन २०७ राय खलजीन बहती ३५२, ३५४, ३५६ 326 राय जाम ४०७ राय जुलजी मट्टी २१०, २१२, २१६, २१६,

344, 344, 348

राय तमाची ४०७

राय दाऊद ३५६

राय बाहिर चन्द ३८१ राय मदार देव ११७ राय रतन २६६ राय राना सहस्रमल ३८१ राय क्षेर ३५२ राय सबीर (सुमेर) ११७, २०३, २१३, २१४, २१४, २३४, ३४४ राय सर्दाद हरन ३४७ राय मापेन ३४५ राय सालमीन सोखन ३८० राय सेन २३५ रायगढ २०१ रावदस (रावत) ११७ राव दूनचीन २४८, २४१ राबी नदी ३६६, ४०० राम्ती स्त्रौ निसाम मुफरेंह २३० रिजनी, मसऊद हसन, प्रीक्रेसर ४०४ रियू २२१ वन्त्रहोन, शेख २३, १६३ न्यनुद्दीन, शुस्तान ३३४ रुषन्दीन धमीर हसन ३६५ रुक्तृहीन ख्वाजा १८२ रुक्नुहीन जन्दा (रुक्नुहीत जुनैदी) २०८, २०६, २२८, २२६, २३०, ३४२ रवन्द्रीन, प्रलिक नायब वजीर ३५१, ३५२, व्यन्हीन मलिक, मलिक मुपरवम माजिबुद्दीला बद्दीन ३६६ वक्तहीन महदी ३३१ रुस्तम १०, ११, १२, १७४ रुत्तम प्रमीर जावा २४१, २४२, २४४, २४६, २६%, २७० रुस्तम तुनी बूगा बरसास २४२ २५६, २६०, २६१ च्यार २०१ रुम १०७, १४४ रैहान ४०६

रोहतक २१७, ३३३, ३१७

सतनदार १६८ सनिदानो १६६ सद्दीन ग्रारिफ, शेख २३, ६४, १०१,

866. 383, 800 सह होन महस्मद, शेलम इस्लाम ३८४

सद्रलगुरुक काजी १७६ सन्डीला २०३, २१५

सन्त्र २०४. ३४७ सर्ग्दीला १०३

सपदम (तुगलुकपुर) ७१ सफदर खाँ १३८, २११, ३६३ सम्बर् जग २४%

सफी, प्रश्नि पुत्रक २६१

सबीर, राय ११७, २१०, २१४ समरङ्क्द २२०, २३१, २४२, २४८,

२५६, २७०, २७१, ३६०, ४०६

समावहीन, मलिक २०४, २०४, २३६.

338 समा समर २०४ ३४८

सम्बलपुर २०१ सरदार हरन ३१५ सरनगढ २०१

सरवती खो २२८ सरयू नदी ४०, ४४, २२२ सरवर मलिक, शहनमे शहर ३५२

सरवर मुस्तानी, स्वाजये जहाँ १३७, २१०, २२७, २३०, २३४, २३६, ३४६

सरमुती १३, २७, ४७, ४६, ६०, ७४,

१२0, १x4, १६७, १६६, २०१,

3.8€

सरस्वती २५० सरहिन्द २०१, १०२, ३४४ सराय २६१

सराय भदल १४८

सराय पट्टा १०८

सराय मसका ७७, १०७

सराय शेख श्रव बक्र तुसी ७७ सरक, मलिक २२५ सलीमा २०१

सलीमा नहर ३४५ सल्द्रज, पीर बाली २५७, २७१

सहयो किला ४०% सहदेव १६६

सहने युली ११६, ११६, १४३ सहने पाश्चेब १८७ सहने मियानगी ११६, १६५

सहबात ३६१

सहरवान १३७ सहबास २४६

सहममल, गय राना ३८१ साद कार्जा १७

सादी, शेख १७४, १८४, २१४, ३६८ सादहीन ग्रजीधनी २४८

सान बिस्त ग्राम २७१

साम ६७ सामयूमा २१६

सामाना १४, ६१, १७३, १८३, १६६, २०२, २०३, २०६, २०७ २०६,

२१०, २११, २१६, २१६, २२७, २३०, २४३, २४७, २४१, २४२,

इ४४, इ४४, ३४७, ३४६, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४६, ३४८, 348, 380

सायन विद्रुर बहादुर २५६, २६७

सारम पर्वत ३८१

शारग, मलिक (मारग खाँ) २१४, २१६, २१७, २१८, २१६, २२०, २४१, २४४, २७१, ३४६, ३४७, ३४८,

380

सारसादा २६६

सासार ४४ सालार, सैविद २०६ सालार धाह ३५१

सासारपुर ३३३

शर्कमिनिक २ शशगानी सिक्ता १३६, १४०, १४१, ३७१ शादियाबाद उफ माड २३४-३५ शादी ला पुत्र जफर ला २२७ शादी खो पत्र सुस्तान बलाउद्दीन ३३५ भादो ली, भाहजादा ३३ शाफई समुदाय २७६ शाम ४०६ बाह्र नवाज २४५ शाह बगाल (शम्स्ट्रीन इलियास) ८४, 555 555 388 शाह मलिक धर्मेर २४२, २४३, २४४, २४६, २४६, २६० २६३, २६४ गाहरुल, धमार जादा २४३, २४४, २६२ शाहान ३६१ शाहाबाद २०४. ३४७ माहीन १२६, १६७ बाहीन मलिक ३, १२३, १३७, २३०, २३१, ३५३

बाह मिनिक ४०० बाहपुर २२४, २२६ शिकार नामये कीशेख बाह ४७ शिवार बेग १६८, ६४३ शियली ३६८ शिहान नाहिर (शिहान खाँ) २१७, ३५७ शिहाब मुहम्मद २४७ शिहायुद्दीन मौलाना ३७१, ३७६, ३६२ शिहाबुद्दीन, मुल्तान ३३%

सनीमा ३६६ सगमरमर ४०८ समल २०४, २१७, ३४७ सभलपुर ३=२ सम्राटत साँ २१४, २१६, २१७, २३७, २३८,

३१६, ३१७

शिहाबुद्दीन सुवारक शाह २४३, २४४ शिहाब्हीन यहस्मद विन साम ६७ विदानहीना ३८० शीराज ३८६. ४०६ घेख धरसलान २५१, २५२, २५५ शैख ग्रमी बहादुर २६२ शेख कबीर ३८६ शैक्ष कृत्वहीन ब स्निगार कानी ३५८ बीख केकरी झलाउद्दीन २४४, २६०, २६३,

बेखा लाखर, २१४, २१४, २२० वोल दरवेश घरनाही २४७ वेख निजामी गजबी ३६८ मेल मूरहीन, धमीर २४३ २४४, २४७, इ४६, २४६, २५० २४२, २४४. २४६ २९४, २६६ २६७, २६६ 260

सेख करीदृहीन ३४६ वोख बहहोन समन्कन्दी ३६९ श्रेल मनस्वर २४७ शल मुहम्मद ईवी तिम्रद २४४, २४४, २४८. २४२, २६६

श्रीस साद २४७ शेख सादुहीन प्रशेषनी २४८ शेख हाजी रजब ३७६ चीला कोकर २७०, ३५४, ३५६, ३४७, 350 धेखा मलिक २६३

दोख़ वा किला २६७ धेर खाँ, मलिक महमूदबक १, १४, ३७

(刊)

सईद, भगीर २५७ सकन्दरावल (फल) ७४ सकरोडा १२२ सक्खर ३६८ सरवेत २०० सतसज नदी ७४, २०१, २१६, ३४४ सफ खाँ २१०<sub>१</sub> २३०, २३१, २३६, २५७, ३५२ सैफन कन्यारी, झमीर २४१

संकन कन्यारी, धमीर २४१ संकन निकोदरी २४१

संभव निकादरा स्वर् संमुद्दीन १९५, १९६, २०३, २१०, ३४२, ३४७. ३४०

चैजुद्दीन खूजू, मलिक ४६, १०६ चैजुद्दीन शहनये पील १६४, २०० ३४४ चैजनप्रतन, धनार शिकार १

सैक्रुसमुल्क, मिलव ३६, १६८, ३४३ सैमिद स्वाजा २४८, २४३, २४४, २४६,

ह हजार सुतुम १४, ४६, २२४, २३१, २४⊏

हजारा समूह ११३ हजीनपुर ३४७

हदीस ३५, १८०, १८६, ४०६

हप्त ख्वा १२ हमजा सगो खगा बरलास २५१

हमरुवाह ३७६

हमीद कलन्दर ३६%

हमीदुहान, काची मलिकुत्तुण्जार ३७१ हमीर दुदा ३६५

हरिद्वार २६३

हरीवर ६ हश्तगामी, सिवका १३६

हसन १४, १५ इसन प्रतीर करीय करनारी २

हतन, भनीर भनीस मुरतानी २, ६८ इयन, मनिक ५७

हसा मागू १००, १०६, ११०, ३४४

हरन जानदार २४१ इसन मकत, मलिक २२४, २२६ इसन मलिक मुस्तानी १६६, ३४२

हसन, खेल सरवरहना १६४, ३८७ हासी १३, १४ २७, ४७, ४६, ६२, ७४,

१४४ १४४, ७६, १६७, १६६, २१०, ३४३,

हाची दवीर, उमदनुल मुल्य ३६६

२६२, २६३ सैबिट जलाल ३४२

सैयिद पुहम्मद, हाकिस बदायू ३४७ सीयद्व हुज्बाब २, १४६, १७०, १७१,

१७२, १८३ सोदरा नदी ४८ सोनजब बहादुर २४१, २४२, २४३, २४६

सोनीपच २१७, ३५७ सोमनाच ३१५ स्कन्दरिया किला ८२ स्वोंडो १२८

(ह)

हाजी रजब, शेख ३७६

हारनी खेरा १३४, १६६ हास्तुरंशीय २६१, ३०३

हालियान ३६८, ३**६६** हिंदवारी २१०

हियाम ४०६

हिन्डन नदी २५३

हिन्दम् भदा रथ्य हिन्द्य ४, १६, १८, ३०, ३१, ४८, १०६,

२१२, २३२, ३४४ हिन्दवी ६४, १२६

हिन्दूशाह खाजिम २६८, २७०

हिन्दुस्तान १६, १७, २८, ३०, ४०, ४४, ८७, १२६ १४१, १६६, १६६, २०३,

२१०, २१४, २२४, २२४, २३४, २३६, २३६, २४१, २४२, २४३,

5xx' 5xe' 5xe' 5xx' 5xx'

२४४, २४६, २४६, २६४, २६४, २६६, २७०, २७६, ३१६, ३२६,

व्हर, व्हर, व्हर, व्हर, व्हर,

३४६, ३६१, ३६१

हिरात ३६०

हिसार ६१, २२४

हिसारे जहाँपनाह १८४, २२४

हिमार फीरोजा, शहर, ७३, ७४, ७४, ७६,

45° 458, 482° 488, 485° 486°

सालोग ७४, १२६, १२७ १५६, १५७ सानून २५६ सालूरा १६१ सालेह मलिक ३४६ मालेहपुर याम १३३ मास्ट रेज २४२, ३७८ माहत, मलिक १५७ सिंगरा ३४५ सिकादर ३३ मिकन्दर (मुश्नान यूनान का) ६७, २=१, २८४, २८८, २६४, २६४, ३०१, ३१६, ३२४ सिकन्दर स्त्री २०४, २०६, २३६, ३३४, सिशन्दर जलकरतीत ३४६ सिकरदर नामये चिमयाँ ३०१ निरन्दर शाह, भलाजदीन सुस्तान ६७, ८१, चर, चर, द४, २००, २१४, ३४४<u>,</u>

मिनन्दर बाह पुत्र सुल्तान पान्नुहीन ३६८ सिनमार २५

सिनाई ख्वाजा ३६= सिन्ध ४, १६, १८, ३०, ३१, ४=, ४२, १६४, २१२, २२३, २३२, ३४४, . वे६१, वे६४, वे७४, वे७८, ४०४

सिन्ध नदी ४, ६४, १०१, १०२, १०३, 184, 388, 387, 807

सियरे शाहान ३६० मियाहगोश १२६

बिरमूर १६८, १६६, २०४, २०५, २०६, 400; \$X3, \$XX, \$X0, \$XC

328

मिरमाया ३६६

सिवालिक २०१, २२३, २२६, २२८, २३०, २६४, २२६, २६७, ३६०

भोबर (मीबरा) ४०२ भोदी मौला १७

मोगथ २१७

सीमतन १२६

मीरी का किला २१७, २४८, २४६ सीरी का बामाबग्द २६, २१६ २३७, २३५.

3 2 5 सीस्नानं ह

सुनहरा मोर १५३ सुनहरी मीतार १२६

सुनहरी हुमा १५३

सुनाम १४, १६४, १६६, १६७, २०२,

२०६, ३४२ मनाम पर्वत २३३

सुनार गाँव ७८, ८३, ८४, १६६, ३४४

सन्नी ३६१

स्व्क्तिगीन, धमीर २०६ सम्बन प्रामशे मनिक २२७

स्युड समृह २७६

सनेमान १६

सुलेयान ला २२७, २२६, २३०, २३४,

२३४, २३६, २३६ सुनेमान पर्वंत २४१

सलेबान पैगम्बर २८१

सुनेसान शाह, धमीर २४१, २४६, २४६, २४१, २४२, २४३, २४४, २४६

२४=. २६१. २६२. २६४, २६४. २६६, २७०

सुल्तान, मलिक ३४६

सुल्तान बाह खुशदिल, मिनक २०६, '२०८, ३दर

सस्तान संबंद २३६

स्रताम हसेम, भ्रमोरखादा २५१, २५२, २४४, २४६, २६६

मुल्तानपुर ७७, १३८ सुहरवर्दी सिनसिला २३

सूरये कहक ११६

मुखे ठाहा ११६ सॅमल १२७, १२=

बेरी १२३

सेहन ४००

# नामानुक्रमिशका (व)

#### वारिभाविक शहर

#### (ঘ)

द्यमीरुल मोमिनीन ४, ३४, ४६ ४७ ग्रकीक की महर ६० धमीरे तरब ३२८ घवता २, १७, २०, ३३, ३७, ३८, ३६, धमीरे मजलिस २, १२३ ४४. ६१. ६४. ७२, ७४, ३७७ द्यराडे दर, ४०५ मदरार ३४२, ३४६, ३६२, ३६३, ३६४ धर्जये बन्देगान २, ११३ द्यदीव १० धमानी दृह. १०५ धलग १२३ समानीकर २४४ धनमखाना ११४ ममीर २, ४, ८, ६, १४, १७, १६, २०, धनमलानये खास ११५ ग्रलामवर्रे ६७ २१. इस. ४४. ४४. ४६. ४स. ६१. **धवरा**द ८०, ३६६ ३४२, ३५६, ३७४, ३७७ भवान ३६. १७३ धमीर तुमन ३८, ३६ झवारिकाते फरोई ३७७ धमीरवाद २७७ मनीर मेहान (मेहमान) १, ३= **ध**सहावे भतराक ४०० मभीर शिकारान १, ४८, ७१ ब्रास्पी १३ धमीर सदा E. २०६ घहया ७१

(धा)

प्रापु∢वक २ माबदार ११३, ४०**७** माबदार खाना १३७ भाववाराने खास १६४ माबिद ३१, १७६ धामिल २०, ३२, ६६, ११८ भारिजान शिकरा ४८

भगीराने हजारा ६, ५७

द्यारिजे झसल २८६ धारिजे मुल्क ३६, १६४ द्यारिक ४०७ भालिम ८, ६, १०, १४, २२, २६, ३१,

बहले कलम १३६, ३६४

ग्रारिजाने हशमे ममालिक २८६

४४, ४६, ७४, ३७७

(ま)

इक्लोम २४, ३३, ४५, २८७ २२, २३, २४, २६, ३६ इजतेहाद ३६४ इनाम ४, ६, १०, २०, २१, २४, २६, 34, 36, 84, 84, 347, 346 इतलाक १६, १२३ इदरार (देखो झदगर) ४, ६, १०, २१, इमलाक १३, २४, ७१, ४०४

हिसारे सब्ज ७६ हिसारे सीरी १११ हमायूं, जुतलुगे बाजम ३४, ४५ हमायूं साँ २१० २१२, २१४, २३१, २४६ हसाम, काजी १७ हसाम जरहार १७, १५ हसाम वहा, मानिक ७१, ८२, २०३, २१० हमायुदीन, माजिक ३५, ६६७ हसायुदीन साजव १५, १६७ हसायुदीन साजव ४७, ६०, ११, १६६ हसायुदीन साजव ४७, ६०, ११, १६६

१७८, १७६, १८२, ३८४ हुसामुददुनिया बदीन होलग जाह २३% इसामुलमुल्क २२७, २३१ हुसेन, धमीर ११७, १६१, १६६, १६८, २०६, ३४२, ३४३, ३७६ हुसेन मिलक कूधीन २६६, २७२ हुस्तरानी हा र२४७ हैरात ६ हैकन २४३ हैनत खाँ ८३, ८४, २३४ होतीवाका ४१, १०१, ११०, ११३, १४०,

२०१, २४४ होशन वाह, सुस्तान बिन दिनावर खो, २३४, २३४

हीचे सलाई २३४ हीचे खत १६७, १६८, २२१, २१४, २१७, २१६, २४७, ३४३, ३४६, ४०६

हीचे धम्सी ३३४

```
[ 38 ]
                                (ख)
                                     खास हाजिब २, १२
                                     खासदार ११४
                                     सारी की सवारी ६१
                                     खिश्तपूजी ३२६
                                     ख्त्वा ४२, ६७, ६८, ७२
                                     सम्स ३१८, ४०४
खराज १६, २८, ४०, ३७७, ३६३
                                     खर्दखत १०३
                                     खर्दा दाग १४०
खराजे महतरेफवे मुसल्ला ३६३
                                     स्रत १६
                                     खेल १२, १६४
                                     खेल खाना १६५
                                     खेलदार १३२
                                     ह्वाजये जहाँ ५७, ५८, ५६, ६०, ६१, ६३,
                                         १६१, ३४२
खान म, २०, ३म, ४६, ६६, ७७, ३७४,
                                      ख्वाचा २०
स्नानकाह ४, १०. २३, २६, ४६, ३४०,
                                     स्वाजाताश १७
                                      ख्वाबयाह ८०, ६०
                                (可)
                                     ग्रमारती २६६. ४०२
                                     ग्रलफरोशी ३२६, ३४०
                                     गुजुबी ३२५
                                     गैर रातिबी १३६
                                     गोयेन्देगान १४०
                                (च)
                                     चाऊरा गोरी ११३
                                     चारत (नमाच) २४, ३६७
                                     चुँगिये गल्ला ३२६
```

गाशियये पारा ६= ग्रुजरहा ३६३ चरल २४५ वहार बाजार ३६३ षत्र ३४, ३६, ४३, ४४, ६३, ६८, ३४४

चन्रदार ११४ षाऊश ३४, १०२

द्यता ३२६

खजीने दानगाना १४८

खतीब ३८४

खत्तात ६०

खरिमयो २३

खराज गुजार ३७४

खराजी भूमि ३८८

खरीतादार १२५ खर्चे मुन्तखब १५८

खानबीस ४०, २५=

१४१, ३७६

खालसा ६. २१, २२, २४

गनीमत ३१८, ३५०, ३८२

गरदून ७७, १२७ गाजी ४३, २६१, ३८६

खरक ७३

खरी ६३

जजीरे पेरी दासूल ६८ जशात १४८

( ঘ্র ) ( ज )

जजारी १४८, ३२८ बनाबा १६६

चुडबल ६०, २१४

चौचरी ४४

इमाम २६, ६०, २७६, ३८६, ३८३, ३८४ इमारतखाना १३५ इत्में मन्तूल २५, २०२ इत्मे मानूल २५, २०३ इस्पान २५, ३६६ इसा की नमाज ३६७ इस्ताफ ममासिक १५७ इस्तीफाये कुच ३४३ इस्तीफाये ममासिक ३६५ इक्टार १४४

#### ( उ )

छमदतुत्पपुरक ३६६ जनूमे दीनी २५ जर्स ३६६ जदर का घन ४०४ जनाग ⊏न, ३१८ जदरी श्रुमि ३६८ जनाग पन, ३१८

## (y)

एशा १०६ एहतेकार २६६, २६६, ३६२ एहतेसाब ३४०, ३४१, ३७७

## (事)

काची उस क्रबात २२२ काफी ३८१ कारकूनी ३२, ६४, १७८, ३७६ कारखाना ६६ कारदार १७६ कासिद ३१८ किताब खाना ११४ किताबी ३२६ किमार खाना ३२६ किरमत २३ किस्मात १३४, ३१७, ३७७ किहास १४२ की रवक २ कत्य २७६ कृब्वे ४५ ६३, ७३, १०७ कुलाहे यजक ११७ कचीनों २६१ क्शून २४८, २६७ कोतवान ७२, ११६, २९६ कोतवाली ३२६, ३५०

एतमादुलमुल्क १ एवादतगाहे ३८६ एवाहतियो ३३० एरम २६

कटपरा या कटपड ७०, तर, क्रबा ४०, १७० कमनद २४६ करई व कराई १२६, २४० करत १८, २०, २६, ३१, ३७ कर्ज हतना १७१ क्रबन्दर १४, २२, २३, ३१, ७०, ७१,

३६६, ३७७, ४०७ कलमये तैयिका ३२= कलमये शहादत २७७ कल्ब ६४ कल्बात १४४ करम ३६४ कताते शर्द ३०७ कतीवा २२१

कस्साबी ३२६ काजिए लश्कर १४६ काजी १७,४४,४६,३४६ क्राजी सद्रेजहाँ ११७ ( द )

दबीर ३, २५८ दबोरे खास १०० दमामये शुतरी ६३ दरवेश ४२ दरोग्रगी ३५० दलालते बाजारहा ३२८ बलीवा १२२ दस्तुर खाँ २०४ दस्तूचल बुखरा ११= दस्तरे ममालिक २२२ दहरिया २७६ दहलीज ८०, १० दहनीजलाना ३६५ दाखुल १७३ दादश्क २७७ दादवेगी ३२१, ३७७, ३८५ दानगाना १४८ दारे हरव ८६, ६० दारल क्या ३६ दावरगका १४२, ३६६ दाख्दार ११४ वारोग्रा २४४ दिश्या ६० दीनपनाही ४७, २७२

दीवान १, २२, ३१, ३८, ६४, १७७, 288, 383 दीवान (पुस्तक) १७१ दीवानदारी १५४ दीवानी ११, २२, ६५, ३८३ दीवाने घत्रता १२४ दीवाने ग्रजं ११४. ३६% हीवाने क्रजें समासिक ३६ दीवाने इन्बा ३६७ दीवाने इस्तेहकाक १४३ दीवाने कजा ११६, १४६ दीवाने खैरात १४२ दीवाने वन्देगान १८० दीवाने गबमुये कारखाना १३७ दीवाने मजासिम २७७, ३७७ धीवाने रयासत ३०५ दीवाने रिसासत २२ बीवाने विचारत ४, २०, २१, ३४, ४८, 868. 308 दीवाने शरई ३३७ दुर्रा बबदकोश ६८ दुहल पास १३१ दूरवाश ३४, ३६, ४३, ४४, ३४५ देगदोले १३४ दौरी १४८

नकब २४८ मजीब ३४, १०२, १७६ नमबब बिर्मा ३२६, ३४० नबर ३७० मदोमी १७० मफतरोजा १६४ नहाफी ३२४,

दीन परवरी ४७, २७६

नवाजे चारत २४, ३६७ नयाबते ग्रंबत ८० नयाबते विजारत ३८, १४४ नरमोना ११७ नवीस्तिद १६, २१, १७४ नमीस्त्रपुरूक २०३ नाव्हिर १६१, १७४ नाव्हिर १६१, १७४

दौसनमरा ६८

नाने हिन्ता २८

(न)

(त)

जफरम्यानी ७६ जमये गुफरगुल १५६ जमये मुमलेनत ६३ जमा ६३, १७४, ३४४, ३६३ जमीने धमवात ७५ जमीने वजीका ३८८ प्राप्त १०२ खरदोजी बपडे ७६ उए स्पन्त जरायय ३६३ जरायमे मुल्की ३१० जरे जिल्ला ३३२ जरीदा ३४४, ४०४ जरदिखामा १३७ जवाहर खाना १३७ जहांगीरी २८७, २६८ जहाँदार विस हकी इत ३०७ जहादाराने मजाकी ३०७

जहाँदारी १८, २८७ बहांबानी २६८ जानदार ६८, ११४ जामदार ६८, ११३ कामदार सानये सास ११४ बामाताने ६५, ११७ जाहसियत १४४ बाहिद ३१, ३३४ जिक २४. ३६६, ३६७ जिजयये तस्त्रील ३२८ जिल्ला २१, २२२, ३०४, ३०० जिन्नात २६, २६, ३१७ जिम्मी ३०. ८१. ३८८ जीतन १४, ६४, ७३, ७७ खीलचा ११७ खहर की नमात १३१ खीक ३६६

सक्बीर २४, २६, ३३३ तरावी ६३ तक्ष २४८, २७२ सहत सन्दर्श ६ प मजरीय ३३१ तदारके मानवी १०० सन्दा १४, २०, २३, ६३, ६४, ७२ तफ़तीर २४, १६३, २७६ ४०६ त्रवनीग ६ द समीमी २४२ तयम्प्रम २६ तरकशयन्द १२० सरका ३१३ सरगाक ११४ सरीक्षत ६१ सलबीना ३८३ तवन्त्रुल ३६६ त्रवेले १३१ त्तरतदार ११४

तसर्पंत १३७ ससहीहे हज्बत १२२ तस्बीह २४ तह बाजारी ३२६ तश्यक्षद २४, १०८ तहलील २४ माकिया ६१ तावदारी ६७ ताम्ब्रल ६३, १०७ नाबीत २७१ तिलावत ३६६ तिनोंदी २८, १४ तुग्रस ६८ त्रमती १२६ तुमान २४३ तेगदार ११६ मोबा ८१ तीको ६८. १५७ सीकीरात ३१, १६२, ३४६ बाहुली दास ११३ बुनगाह ६४, ६६, १३० वेगारी शिकार १६ बैतुलमाल १२, २२, ३४, ७४, ११९, ३७४, ३८६,३६०,३६१,३६२

### (म)

मदवह ३६३ मगसरा ६८ मजम्मादार ६३, ११३, १७४, १७५ मजलिस ३६४ मजलिसे प्राक्षी २२६ मतवख ५० मतबली ११३ मतालवा ३६८ मध्यमीक द२. ४०५ मग्डवी ३२८ मर्ख्र ४, ४६, ४७, ३४४, ३७४, ३७६, ३७६, ३७७ मफ़रज २२, २४, ३७७ मरकद ३३६ मरातिव ४५, ७१, ८० मलफ्ज ३६५ मलिक ४, ६, ८, ६, १०, २०, ३४, ३८, \$E, YY, XX, XE, EX, EE, 66. १७४, ३४६, ३७४, ३७७ मबास १६७ मशायस ८, ६३ मसंघले १५३ महरम ३३० महलूक १४७ महाल ३१२ मसनद ११६ मामेलात १५४ मारफ २७७ माले मौजूद ३ ३३ माही फरोशी ३२६, ३४० मिम्बर ३२८ मिलक की भूमि ३६७, ३८२, ३८३

मिल्के एहयाई १३४ मिसदाकहा १६१ मिसाल २२ मिस्कास २६८ मुम्रविज्ञन १६२ मए बन्द ११७ मुजहम १०, १६, ४०, ४४, ४८, ४४, ३४७, ३७४, ३७७, ३७६ मुकरियो २३ मुक्रंरी ३८३ मुशातवा १७५ मुकाविद्यागार ३१ मुत्रता २, ३, २०, २८, ३२, ३६, ४२ 52. 30X मुशकिरो २२, २३ मुजमेलाव १३६ मुजाविशे २३, ४६ मुजाहिद ३६, ३८६ मुतकैक १५८ मूतगल्लिव २=६, ३२३ मृतफहर्दिस २०४ मतासबा ३२, ६५ मूतवल्ली ६३, ३८३ मुत्सरिक २०, ३२, १३७ मुदरिक १७५ मुन्दी १६ मबारिज खाँ २०५ मुपती २२. ७५, १५०, मुखेदा १५० मुरीद १४७ मुलहिद ३३०, ३४० मुलुक्खाने १६४

नामये प्रामात १११
नावव समीर हाजिव १४, ४६
नावव सरावक १, ३४, ३६, ७७
नावव वर्जीर १, १७४, ३४३, ३४१
नाववे गैवत ७२, ३४४, ३४४
निकाही ने४०
निकाही नुसक्त १, ६६
निकाहन ३, ६६

परानादार ११४ परह १३० पर्वादार ११४ पाबोस १६३, १८१ पायक ४३

फलीही १२१
फतवा १४, १६८
फतावा १४३
फरमान १५, ४१, ११४, ३४२
फरमान तुगरा २२, ११०
फरसान तुगरा २२, २४२
फरातीना १०६, १२०, १३७
फरीताना १०६, १२०, १३७
फरीतानी ६३
फमरस्त ४०६

वत्ता १६७ व्यत् १६१, ७२, ७६ व्यत्तात्ते सावुर्व १६३ व्यत्तात्ते सावुर्व १६३ व्यत्तात्ते हवारा ११३ व्यत्तात्ते (वारानी) ६६, १७७ वरीद १७५, २६५, २६५ वरीद मानिक १६१ वर्गदान ४०७, वर्गदार ४०७ वर्गदार ४०७ वर्गदार ४०६

निशान ७१, ३७० निसाब १४८, ३२६ निहालने ८०, १४६ निहोये पुन्कर २७७ नीलगरी ३२६, ३४० नीलत १८७ मीबतवास ११४ नीबन संबरी ६३

(प)
पायपाह १३०
पाशेब १४३
पीराहन चन, १६६
पीलवान ११४

( ख )

बहरी १२६

याने पास ६६

याने पास ६६

याने पास ६६

वादगीरी १६४

यारमाह ६०, ६०

वारका १,२३४१,३४३

यारक १,२३४१,३४३

यारके १,२३४१,३४३

यारके १६४१

यारके १६४३

यारके १६४३

यारके १६४३

```
ि ३७ ]
वनियों ११५
                                     वाली ३, ३६, ४४, १७८, ३७४
वमीयत ६, २४
                                     विजारत ३५१
वही २८०
                                     विलायत ६. ५४. ७६. ३४४, ३६२
                                 (श)
शप्राम्हाना १४२
                                     शहना ४४, १२३, २९९, ४०२
धायनयोमी ७४
                                     शहरदार १२१
शमानाना १३७
                                     शहर पनाह ६१
शमादार ११४
                                     शिक ४०, ७४, १२६, ३६७
धराबदार ११३
                                     शिकदार २४
शरीयन ९१
                                     शिक्स खाना १३०
धहनाति महत्त ११४
                                     शिकरादार १२
शहनये नक्तर १३८
                                     शिकारगाह १०१
गहनये पील (फ़ील) ३४२, ३४४, ३४७
                                     दिकारवेग ३७ १६८, ३४३
भहनये बहर ७७
                                     धेखन इस्लाम ३६२
महतये गतर ३५०
                                     चूनर खाना १३७
                                (報)
सगतराश ११४
                                     सरापदीदाशन खास ११६
सबजा ११४
                                     सरायवा १३२
सगन्ताना १३७
                                     सहयून हश्म २६०
मज्जादा ७६
                                     सहरी १०८
मनूर बादान ११४
                                     साइया ३१४
सदहये जारिया २६
                                     सावनगरी ३२६
सद्र ४८, ३७७
                                     साहबाने खेल १२४
सद्रुम्मुदरे वहाँ १, ३६, ४४, १०⊏, २२२
                                     साहिबे दीवान २०, ३७६
समा ६२, ३६९
                                     साहिबे हास ३६६
सवासन का स्थान ३३३
                                     सिपहसासार ५६
मयासन मुल्की ३०७
                                     सियारे, जुरान के, ११६
मपदानः १२२
                                     सिसाहगाना १३७
मरबनदार २
                                     बिसाहदार १७, ३४३, ३४१
सरबानदार २
                                     सिनाहदारी ३५१
मरजामा गुस्तन ७६
                                    सिताहेवस्त ६८
सरदावतदार १६५
                                     सीमवन १२६
                                     मृतुर ७३
मरलदकरी ३७८
                                    मुन्तत ३६७
सर'नमाहदार २
                                    मुन्त बमाध्य ६१, १११
सरहर १००, १७३
                                    सुषी =, ह, १०, १४, २२, २३, २४, ३१,
सरावा ६१
                                         12, Y2, YX, X2, XX, XE, XE,
मरायदये साम ६६
```

48, 382, 383

मुल्को ३१४ मुबहहिद १८ मुरतेमगुनुनियान १८० मुश्रिको ४२, २५६, ३६०, ४०२ मुशरिक २०, १६१, १७४, ३४३ मुनरिके ममानिश १७४ मुगादेशत ३२६ युरविगम १४८

मुहनोक्तिवे ममासिक ३७, वह, १७४, ३७६, **43**£

मुस्तौडी ३४३ मृहरिश्ववो ३१

यवता १६६ यश्गृत १२१

रवात (नमाय) ४३ रईस १२१, २६६ रवायते १८५ रगुनदार २ रश्तियी १६६ राय राया १५२ रावियों १६३

सगर ३६६

लवा ४६

यमीलदर ३३, ३६

वर्फ १६१, १७५ बबुफ़ २४, १२२, ३=२ वव्यनामा १५१ वजह ३९३ यजहदार ६४, ६२, ६६

वजहे ममास ३७६

मुहनकिर १६ मूहमनिय २०८, ३७३

मुहदिय ३१४, ३१७, ३७७, ३८१ मुहरिर १७४

मुहस्यादार १३६ मुहानिब १३६ मुहानिका १७५

मुहासिब १३६ भैमना १, २ मंगरा १. २

मोतञ्जनियो २७६ मांपित २४, ३०, ३२८

(박)

बनाम २१२ युवदान ११४

(T)

राहशरों ४०० रिनावद्यानी १३७ रिपद ३३० रीसमान करोबी ३२६, ३५० रोगनगरी ३२६ रीवनामा १६८ रीवा १०, २२

(司)

सरहरी १७४

(日)

वदा ६७ बजीके १०, २२, २३, ३६३ वजीफे में पढना, ११६

यजीरे ममालिक १, १४, ३४, ६३, ८३, ११७, ३४४, ३७४

यज् १६१

वफादार २६१

# शुद्धि-पत्र <sub>मधुद</sub>

शुद्ध

पक्ति

वृष्ठ सख्या

| 40           |            | •                       | -                          |
|--------------|------------|-------------------------|----------------------------|
| १३           | फुट नोट २  | हब्ने बत्तूवा           | इब्न बत्तूता               |
| १४           | ३६ पक्ति   | दरवार                   | दरबार                      |
| 38           | २४         | <b>भ</b> ध <b>ियम</b>   | द्मधिनियम                  |
| XX           | 30         | प्रध्याग                | बध्याय                     |
| Ęĸ           | ×          | तोकी                    | तीकी                       |
| ७३           | 3          | वादशाह                  | बादशाह                     |
| 23           | २२         | गजरान                   | गुजरात                     |
| 808          | 82         | वाहबना                  | वौहबना                     |
| 600          | 20         | वाये                    | बाधे                       |
| १२०          | 38         | शहर की                  | बहर का                     |
| १२६          | एडु        | तवेरा पाम               | नवेरा ग्राम                |
| १२६          | ₹=         | पाडुको                  | पाडवीं                     |
| <b>१</b> ६१  | 3          | ऐनुलमुल्क का            | ऐनुसमुल्क से               |
| १७२          | 3 €        | मनिक मुबर               | मनिक मुजीर                 |
| १७७          | १व         | हुसामुद्दीन जनैदी       | हुसामुद्दीन जुनैदी         |
| १७७          | źR         | नवासिन्दे               | नवीसि-दे                   |
| <b>१ =</b> १ | 8          | पानीस                   | पाबोस                      |
| १=२          | žΧ         | मालव                    | मासवे                      |
| \$48         | १०         | भक्ता के नयाबत          | प्रक्ता की नयावत           |
| १८७          | \$0 '      | खुरामानी                | खुरासानी                   |
| १ष६          | ŧ          | दाग्रमानी               | दामग्रानी                  |
| \$ 20        | १६         | स्याम                   | स्याग                      |
| 337          | 28         | उसा वर्षे               | उसी वर्ष                   |
| 338          | ₹₹         | पास खिलमत तथा मन्तूर से | पास से खिलप्रत तथा मन्द्रर |
| २०६          | \$\$       | नजूस                    | नुड्ल                      |
| ₹0€          | ₹६         | उसका                    | <b>चस्के</b>               |
| २०८          | <b>१</b> = | वदार                    | वबीर                       |
| २१०          | ۷          | मुल्तान का              | मुन्तान की                 |
| २१४          | ŧ          | जमीद                    | बमादी                      |
| २२१          |            | ररर                     | 777                        |
|              |            |                         |                            |

[ ३5 ]

मूरये वहफ ११६ सूरये ताहा ११६ मूरे, जुरान के, ११६

हकशिनासी ३०६ हकीकत १५३

हक्के शुर्व ७५ हजारा २७१

हदीस २४, ३४ हपतस्या १२

हब्बा १४० हरबियो ६०, १२६, ३८८ हराम ३६०

हरूफ ३३१ हलाल ३६० सेना का ग्रजं १६, ६२ सैथिदुलहुज्जाब २

(ह)

हवानी ३६३ हशम ६, १३, ८८, १६, ४४ हरोमे वजहदार ६४ हरोमे दुवरत १०३ हाजिब २, ४७, ४८, ११६, ३४२, ३४३ हाजिब १२, २३, २४, १७४

हासिनात ७५, १३५ हिरमान ४०७ हुत्या १६

हैवरी १४, २२, २३, ३१, ४०७



|              |                      | -                   |                      |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| वृष्ठ संस्या | पक्ति                | <b>भ</b> शुद्ध      | গুৱ                  |
| 28 0000      | <b>?</b> '9          | मलिक कनुनुद्दीन     | मलिक क्तुयुद्दीन     |
| २३६          | 38                   | ग्रविकारो           | श्रीधकारी            |
|              | 38                   | शेख करीदगत्र शकर    | बोख फरीद गजशकर       |
| 580          | 9                    | सेना सुस्तान        | वेना में सुल्तान     |
| २४२          | पुट नोट न <i>०</i> १ | कत्व मीनार          | कुतुव मीनार          |
| २४४          | •                    | जनानु दल्लाम        | जलाबुत इस्लाम        |
| २४८          | २६                   | फ्तूहाते फीरोज्याही | कुतूहाते कीरीयशाही   |
| २७३          | (ন)                  | ••                  | श्रवशकारी            |
| ₹१२          | \$E                  | धवज्ञाकारी<br>      | मृत्हाते फीरोजशाही   |
| ३१=          | फुट गं० १            | कत्रहाते कोरोजशार   |                      |
| 330          | 6.3                  | शासा धर्म           | बीमा धर्म            |
| 330          | फुट नोट ६            | बिवाह               | वियाह                |
| 398          | पक्ति =              | ग्रहमद विहारी थी    | ग्रहमद बिहारी था     |
| 238          | ξ=                   | मालिरज्खमा          | <b>ग्रा</b> खिरज्जमी |
| 222          | ¥                    | मुहम्मद मासूम       | मुहम्मद मासूम        |
| 385          | Ę                    | तारीख सिन्ध         | तारीखे सिन्ध         |
| #44          | १०                   | का नदी              | की नदी               |
| ax.          | 6.8                  | मुनुलहिदी           | मुलहिदों             |
| 440          | फुट मोट १            | म्तूहाते            | <b>फुतू</b> हाते     |
| 348          | <b>१३</b>            | तिरमजी              | तिरमिजी              |
| 345          | 83                   | गालिब खि            | गालिब खौ             |
| 3%=          | ₹.9                  | नाहिर सहिता         | नाहिर सहित           |
| 954          | 20                   | हदनीश्रहाने         | दहसीजखाने            |
| 356          | v                    | सफद                 | सकेद                 |
| 805          | ŚŁ                   | <b>फरवान</b>        | फरमान                |
| Y-2          | 219                  | स्थितात             | सिविस्तान            |

नोट-- छताई की बहुत ही वाधारण बजुद्धियों का उत्लेख नही किया गया है।